# त्र्यथर्ववेद का सुबोध भाष्य

द्वितीय भाग

[ काण्ड ४-६ ]

भाष्यकार

पदाभूषण डा० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर



स्वाध्याय मण्डल

प्रकाशक बसन्त श्रीपाद सातबलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी [जि० बलसाड]

This book has been published with financial assistance from the Ministry of Education and Culture, Government of India

1 9 8 5

Rs. 460 for 10 Vols.

मुद्रक मेहरा आफसेट प्रेस, नई दिल्ली



## अथर्ववेदके सुभाषित

- TOUR TOUR

वेदमंत्रोंमें सुभाषित यह उनका मुख्य भाग, मुख्य आरमा ही है। ये सुभाषित वारंवार मनन करनेके योग्य होते हैं, व्यक्तिशः अथवा संघशः पुनः पुनः जपने योग्य होते हैं। इनके ध्यानमें धरनेसे वेदमंत्रोंको ध्यानमें धारण करनेका फल प्राप्त हो सकता है। वेदमंत्रोंमें जो ध्यानमें धरने योग्य भाग होता है, वेही "वेदिक स्मृक्तियां" हैं। वेदमंत्रोंका भाव मनमें धारण करना, वाणीसे उसका वारंवार सनन करना मन्त्रमें असको अपने आधरण करना, वाणीसे उसका वारंवार सनन करना मन्त्रमें असको अपने आधरण करना आवश्यक है। इससे मानवोंके आधरणमें वेद आ सकते हैं। पुने बेद आधरणमें आ गये, तो मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। यह होनेके किये वैदिक स्क्तियाँका संग्रह विषयानुभार अर्थके साथ हेना चाहिय। वही प्रयत्न यहां किया है। इस अर्थक वेदके द्वितीय विभागके ये सुभाषित अब वेखिये—

#### सर्वसाक्षी प्रमु

यहकेपामधिष्ठातान्तिकादिव पर्यति (४।१६।१)— इन सबका एक बडा अधिष्ठाता है जो समीपसे सबको देखता है।

यस्तायन् मन्यते चरन् । को फैडा है और सर्वत्र विचरता है, वह सब जानता है।

सर्व देवा इदं विदुः — ज्ञानी इस सबको जानते हैं।
यस्तिष्ठति, चरति, यश्च चञ्चिति, यो निलायं
चरति, यः प्रतङ्कं, द्वौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेते
राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः (४।१६१२) — जो
ठहरता है, जो चळता है, जो ठगाता है, जो गुप्त न्यवद्वार करता है, अथवा जो खुका न्यवहार करता है,

दो जन साथ बैठकर जो गुप्त मंत्रणा करते हैं, इस सबको तीसरा वरण राजा- सबका प्रभु- जानता है। उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञः (४।१६।६)- यह भूमि इस वरुण राजाकी है।

उतासी चौर्बृहती दूरे अन्तः — शौर यह दूर शन्तर पर दीखनेवाळा चुकोक मी बसीका है।

उतो समुद्री वरुणस्य कुक्षी— जीर ये दोनों समुद्र वरुणकी कोखें हैं।

उतास्मिन्नस्य उदके निलीनः— इस थोडेसे जड़में भी वह वसु डीन हुना है।

उत यो द्यामितसर्पात् परस्तात् न मुख्याते वर-णस्य राज्ञः (४११६१४) — जो बुकोकके परे भी चका जाब तो भी वह इस मभुके बासनसे छूट नहीं सकता।

विवः स्पदाः प्रचरन्तीत्मस्य सहस्राक्षा अति पद्यन्ति भूमि — इत दिग्व देवके दूत इस जगत्-में संचार करते हैं वे सहस्र जोक्षीसे इस मूमिको वेस्रते हैं।

सर्वे तद् राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोवसी यत्परस्तात् (४)१६।५) — वह राजा वरुण वह सब देखता है जो इस शावाप्रविवीके अन्दर और परे हैं।

संख्याता अस्य निमिषो जनानां, अक्षानिव श्वझी नि मिनोति तानि स्य मनुष्योंकी पळकोंकी झड-योंको भी उसने गिना है जिस तरह जनाडी पासोंको गिनता है। ये ते पाशा वरण सप्तसप्त त्रेघा तिष्ठित विषिता रशान्तः । छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं, यः सत्यवादी अति तं सृजन्तु (१११६१६) — हे वरण देव ! तेरे जो पाश सात सात तीन प्रकारसे रहे हैं वं तेजस्वी पाश असत्य बोळनेवाळेको छिन्न-भिन्न करें। पर जो सत्यवादी है उसको वह छोड हैं। शतेन पाशेराभि घोडि वरुणैनं मा ते मोच्यनृतवाङ् नृचक्षः (४११६१७) - सैकडों पाशोंसे हे वरुण ! तू इस पापीको बांच छे। हे मानवोंको देखनेवाळे प्रभो ! असत्यभाषी तेरेसे न छटे।

अक्षेमेन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुधा यमिन्धते विशोविद्याः प्रविश्विवांसं ईमह स नो मुञ्चत्वंहसः। (४।२३।१)— जिसको बहुत प्रकार प्रकाशित करते हैं, उस पञ्चजनोंमें निवास करनेवाले विशेष ज्ञानी, प्रत्येक प्रजाजनमें निवास करनेवाले (प्रभु) का हम मनन करते हैं, वह हमें पापसे बचावे।

देवेभ्यः सुमतिं न आवह — वैवेंसे उत्तम मित हमें प्राप्त हो।

येन ऋषयो बलमद्योतयन्युजा ( ४१२३१५) — जिसके साथ रहनेसे ऋषि बलको प्राप्त करते रहे।

येनासुराणामयुवन्त मायाः - जिसकी सहायतासे असुरोकी कपट युक्तियां दूर होती हैं।

येनाग्निना पणीनिन्द्रां जिगाय — जिस तेजस्वीकी सद्दायतासे इन्द्रने पणियोंको जीता। पणि:- ब्यापार ब्यवहार कपटसे करनेवाले ।

येन देवा अमृतमन्वविन्दन् (४।२३।६) — जिसकी सहायतासे देवोंने अमृतत्वको प्राप्त किया था।

येन देवाः खराभरन्— जिसकी सहायतासे देवोंने सारिमक बळ शास किया।

य उत्रबाद्दः उत्राणां ययुः, यो दानवानां वलमारु-रोज ( ४।२४।१ ) — जो वीरोंमें अधिक वीर्यबाहु है और जो दानवोंके बलको तोडता है।

यः प्रथमः कर्मकृत्याय जातः ( ४२४।६)—जो प्रथम कर्म करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है।

यः संग्रामान्नयति सं युधे वशी ( ४।२४।७ )— जो वशमें रखनेवाला योदाओंको युद्धमें के जाता है। तव वर्ते निविधान्ते जनासः ( ४।२५।३) — तेरे वर्तमें सब लोग रहते हैं।

द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ( ४।२६।६ )— द्यु और पृथिवी मुझे सुख देनेवाकी हों।

सर्वसाक्षी प्रभुका वर्णन ये सुभाषित कर रहे हैं। ऐसे सुभाषित और भी हैं, पर यहां नमूनेके क्रिये इतने ही दिये हैं। इनको तोडकर छोटे-छोटे सुभाषित भी बना सकते हैं। चृहक्षेणां अधिष्ठाता- इन सबका महान् एक अधि-ष्ठाता है।

अन्तिकादिव पश्यति — वह सबको मति समीपसे देखता है।

राजा तद्वेद वरुणः — वरुण राजा वह सब जानता है। भूभिवंरुणस्य राज्ञः — यह भूभि वरुण राजाकी है। न मुख्याते वरुणस्य राज्ञः — राजा वरुणके पाशसे कोई छूटता नहीं।

दिवः स्पशः प्रचरन्तीद्मस्य— इस दिन्य देवके दूत सर्वंत्र संचरते हैं।

सर्वे तद्राजा वरुणो विचष्टे— वह राजा वरुण सब देखता है।

ते पाशा · छिनन्तु सर्वे अनृतं चद्नतं — तेरे पाश असस्य भाषीको छित्र भित्र करें।

मा ते मोच्यनुवाङ्— असत्य भाषी तेरे से न छूटे। विशोविशः प्रविशिवांसं ईमहे— प्रत्येक प्रजाजनमें निवास करनेवाळेका मनन इम करते हैं।

यो दानवानां बलमारुरोज — जो प्रभु असुरोका बल सोदता है।

यः प्रथमः — जो सबसे प्रथम हुआ था।

इस तरह बढे सुक्तवचनोंने छोटे सुक्तवचन रहते हैं। ये सुक्तियां वारंवार मनन करने तथा मनमें रखने योग्य हैं। इसका जो बोध है वह जहांतक हो सके वहांतक मानवोंको आचरणमें छाना शावश्यक है। शौर देखिये—

#### बह्म

ब्रह्म जञ्चानं प्रथमं पुरस्तात् ( २११११) --- सबसे प्रथम ब्रह्म प्रकट हुना ।

वि सीमतः सुरुचो वेन आवः(४।१।१)- इस(ब्रह्म) की सीमासे उत्तम प्रकाश फैला है ऐसा भानीने देखा।

- स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः- (४।१११) उस (ज्ञानी)
  ने इस ब्रह्मके भाषारस्थानमें उपमा देने योग्य
  (स्यादिकोंको ) देखा (भौर ये स्यादिक गोळ हैं)
  ऐसा जाना ।
- सतश्च योर्नि असतश्च वि वः ( ४।१।१ )— उसने सद और असत्के उत्पत्तिस्थानको विशव किया।
- इयं पित्र्या राष्ट्री एत्वग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठाः ( ४।१।२ )— यह भुवनमें रहनेवाकी तेजस्वी पितृ-शक्ति प्रथम जन्मके लिये भागे बढती है।
- तसा एतं सुरुचं व्हारमहां घमं श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवे -- उस पहिले सर्वाधारके क्रिये इस तेजस्वी, दुष्टोंको दबानेवाले, दीनस्वसे रहित यज्ञको करें। उसकी शीतिके लिये प्रशस्त्रतम कर्म करें।
- प्र यो जक्षे विद्वान् अस्य वन्धुः विश्वा देवानां जिनमा विवक्ति ( ४।१।३ )— जो विद्वान् इसका भाई होता है वह सब देवेंकि जन्मोंका वर्णन करता है।
- प्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यात्— ब्रह्मके मध्यसे ज्ञान प्रकट हुआ।
- नीचैः उच्चैः खधा आभि प्र तस्थौ नीचेसे, उच्च भागसे अपनी धारणशक्तियां फैरू रही है।
- स हि दिवः स पृथिवयाः ऋतस्थाः ( ४।११४)— वह ( प्रसु ) बुकोक और वही पृथिवीके ऊपर सत्य नियमोंका प्रवर्तक है।
- मही क्षेम रोदसी अस्कभायत्— इसीने शाकाश शौर पृथिवीरूपी घर स्थिर किया।
- महान् मही अस्कभायत् वि जातो द्यां सद्य पार्थिवं च रजः — उस महान् (प्रभुने) द्युलोक और पृथिवीको-अन्तरिक्षको-घरके समान दुस्थिर किया।
- बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट् ( ४।१।५) ज्ञानका स्वामी प्रभु इस सबका सम्राट् है।
- द्यमन्तो वि वसन्तु विषाः तेजस्वी ज्ञानी उत्तम रीतिसे यहां रहते हैं।
- नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पूर्व्यस्य धाम (४१९१६)— इस प्राचीन महान् प्रभुके धामका वर्णन ज्ञानी ही करता है।

- एष जहां बहुभिः साकमित्था पूर्वे अर्घे विषिते ससन् मु— वह बहुतीं के साथ उत्पन्न हुआ, (पर यह विशेष ज्ञानी हुआ) और बाकी के लोग आंधे आकाशमें सूर्य आनेपर भी सोते रहे। (इस कारण वे उसत नहीं हुए।)
- यो अथविणं पितरं देवबन्धुं वृहस्पति नमसाव गच्छात्— (४।१।७) जो स्थिर पिता देवेंके बन्धु ज्ञानी अभुको नमस्कार करके उसको ठीक तरह जानता है।
- त्वं विश्वेषां जानिता असः— 'हे प्रभो! तू सबका जनक हो '(ऐसा जानता है।)
- कविर्देवो न दभायत् खधावान् (उस ज्ञानीको) अपनी धारण शक्तिवाळा देव कभी दबाता नहीं।
- य आतमदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः (४।२।१) – जो आग्निक सामर्थ्य औरं बल देता है, और सब देव जिपकी आज्ञाका पालन करते हैं (ऐसा एक देव है।)
- योऽस्येशे द्विपदी यश्चतुष्पदः जो द्विपाद भौर चतुष्पादींका एक स्वामी है।
- यः प्राणतो निभिषतो भहित्वा एको राजा जगतो बभूच— ( भारार )- जो प्राण धारण करनेवाछे और आंर्खे बूंदनेवाडे जगत्का एकमात्र राजा है।
- यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्युः जिसके भाश्रयमें रहना श्रमरत्व प्राप्त करना है, शौर (जिसका भाश्रय छोडना) मृत्यु प्राप्त करना है (वह जगत्का एक राजा है।)
- यं ऋन्द्सी अवतश्चस्क्रभाने (४।२।३)— छडने भिडनेवाळी दो सेनाएं जिसकी शरण जाकर संरक्षण प्राप्त करती है।
- भियसाने रोदसी अह्नयेथाम् डरनेवाले भाकाश भौर पृथिवी सहायार्थ जिसको पुकारते हैं।
- यस्यासी पन्था रजसी विमानः —- जिसकी प्राप्तिका यह रजोक्षोकका मार्ग विशेष माननीय है।
- यस्य द्यौरुर्वी पृथिवी च मही यस्याद उर्वन्तिरिक्षम्। यस्यासौ सूरो विततो महित्वा ( ४।२।४ )— ।जसकी महिमासे यह दुळोक बढा है, यह विस्तृत

अन्तरिक्ष हैं और यह प्राधिवी विशास है ! जिसने यह बडा सूर्य प्रकाशसे फैलाया है।

यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा— ( ४।२।५ )- जिसकी महिमासे यह हिमवान् पर्वत खडे हैं।

समुद्रे यस्य रसामिदाहु: - समुद्रमें यह प्राथिवी रही है ( यह जिसके सामर्थ्यं से हुआ है।)

इमाश्च प्रविद्यो यस्य बाहु- यह दिशा उपदिशाएं जिसके बाह्न हैं।

यासु देवीष्वधि देव आसीत् ( ४।२।६ )- जिन सब दैवी शक्तियोंपर एक अधिष्ठाता यह देव है।

हिरण्यगर्भः समर्वतात्रे ( ४।२।७ )— प्रारंभमें सुवर्णके समान चमकनेवाछे पदार्थोंको अपने पेटमें घारण करनेवाला ( एक देव था । )

भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्- वद भूतमात्रका एकमात्र स्वामी था।

स दाघार पृथिवीमुत द्याम्— ( ११२१७ )- इसी एक देवने पृथिवी मौर चुळोकको धारण किया है।

एक देव सब विश्वका कर्ता, धर्ता, उत्पन्न कर्ता, पालन कर्ता धारण-पोषण कर्ता है, उसीको शरण जाना योग्य है। वही प्रभु सबका पाछन करता है और शासन करता है । इसिलिये वही एक प्रमु सर्वाधार है। उसीकी भक्ति सबको करनी चाहिये।

#### श्रेष्ठ देव

तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो यश्च उत्रस्त्वेषनृम्णः ( पारा )- वह निश्चयसे स्वनोंमें श्रेष्ठ ब्रह्म था, जदांसे उम्र तेजोबळ प्रकट हुआ।

सद्यो जज्ञानो नि रिणाति दात्रून् — वह तत्काल प्रकट होते ही बाजुओंको दूर करता है।

वावृधानः शवसा भूयोंजाः शत्रुः दासाय भियसं द्धाति (५।२।२) — बलसे बढनेवाला बहुत ्सामर्थ्यवान् शत्रु दासको ही भय दिखाता है। (वह श्रेष्ठको भय नहीं दिखा तकता।)

यदि चिन्तु त्वा धना जयन्तं रणेरणे अनुमद्नित विप्राः ( पाराष्ठ )— प्रत्येक युद्धमें धनोंको जीतने-वाले तुझको ज्ञानी अनुमोदन करते हैं।

ओजीयः शुष्मिन् स्थिरमातनुष्य — हे बळवान् वीर! स्थिर बल फैलाओ ।

मा त्वा दभन् दुरेवासः कशोकः — दुराचारी बोक करनेवाळे शत्रु तुझे न दबावें।

त्वया वयं शासबाहे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि ( ५।२।५ )— युद्धमें प्राप्त होनेवाके बहुत धनोंको देखते हुए तेरे साथ हम रणोमें रहकर शत्रुका नाश करेंगे।

चोदयामि त आयुघा वचोभिः — तेरे भायुघोंको वचनोंसे में प्रेरित करता हूं।

सं ते शिशामि ब्रह्मणा वयांसि— तेरी गतियोंको में ज्ञानसे प्रेरित करता हूं।

महो गौत्रस्य क्षयति खराजा ( पारा८)— बढे गो-रक्षक राष्ट्रका स्वाधीन राजा होकर वह रहता है।

तुरिश्चद् विश्वमणीवत् तपस्वान् — वेगवान् तपस्वी देव विश्वमें अमण करता है। ( विश्वको देखता है।) श्रेष्ठ देवका यह वर्णन है। विश्वमें श्रेष्ठ देव एक ही है उसको ब्रह्म, भारमा, देव, राजा भादि नामौसे पुकारते हैं। इसका सामर्थ्य जानना चाहिये । इसका मनन करना चाहिये भौर इसके गुण सदा मनमें रखने चाहिये। यही सबका राजा है।

#### राजा

भूतो भूतेषु पय आ दघाति स भूतानामधिपति. र्बभूव ( ४।८।१ ) - जो प्रजाननोंको दुग्धादि (खाद्यपेय) देता है वह सब प्रजाजनींका अधिपति होता है।

स राजा राज्यमनु मन्यतामिदम् — वह राजा राज्यकी षनुमतिसे चले।

अभिप्रेहि, माप वेन उत्रश्चेता सपत्नहा ( भाषार )---भागे बढ, पीछे न हट, प्रतापी, चेवना देनेवाला और बाजुनाशक बन।

आतिष्ठ मित्रवर्धन — हे मित्रोको बढानेवाछ राजन ! त् अपने स्थानपर स्थिर रह।

आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषन्- ( ४।८।३ ) --- राज-गदीपर बैठनेवाछे राजाको सब छोग भछंकृत करें। श्रियं वसानश्चरति खरोचिः— छक्ष्मीको वह (राजा)

धारण करता है और स्वकीय तेजसे युक्त होकर

( अपने राज्यमें ) घूमता है ।

महत्तद् वृष्णः असुरस्य नाम- उस बळवान् प्राण-रक्षकका ही वह यश है।

विश्वरूपो अमृतानि तस्था- अनेक रूपोंको धारण करके वह अनेक अमरमावोंमें रहता है।

व्याच्रो अघि वैयाचे विक्रमस्व दिशो मदीः— (४।८।४) - ब्याच्रके समान क्रूर स्वभाववाळे दुर्शे-पर ब्याच्र बनकर विशाल दिशाओं में विशेष परा-क्रम कर ।

विशक्तवा सर्वा वाञ्छन्तु— सब प्रजाएं तुझे चाहें।
यथा सो मित्रवर्धनस्तथा त्वा सविता करत् (४।८।६)
— जिससे तू मित्रोंको बढानेवाला हो सकेगा वैसा
तुझे सूर्य करे।

आ त्वा हार्षमन्तरभूः ध्रुविस्तिष्ठाविचाचािलः ( ६।८७। १ ) — तुझे मैंने यहां राजगद्दीपर काया है, त्यहां स्थिर रह, चंचल मत् बन ।

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु — सर प्रजा तेरी ही इच्छा

मा त्वत् राष्ट्रमधि भ्रश्चत्— तुझसे राष्ट्र भ्रष्ट न हो। इहैवैधि, मापच्याष्ठाः- ( १।८७।२ )— यहां ना, कभी मत गिर जा।

पर्वत इवाविचाचाितः— पर्वतके समान स्थिर रह । इह राष्ट्रमु घारय— यहां राष्ट्रका घारण कर । भुवो राजा विशामयं— प्रजाभौका यह राजा स्थिर है। राष्ट्रं घारयताद् भ्रवम्— राष्ट्रको स्थिर रूपसे धारण करो।

धुवा अच्युतः प्रमृणीहि दाश्र्न् — स्थिर और न गिरने बाहा होकर रात्रुनोंका नावा कर ।

दात्र्यतोऽधरान् पादयस्य ( ६।८८।३) — शत्रुता करनेवालोंको नीचे गिरा दे।

भ्रुवाय ते समितिः कल्पयतामिह— तेरी स्थिरताके किये यहाँ यह समिति समर्थ हो।

प्रभु विश्वका राजा है। भौर पृथ्वीपरके छोटे राज्यका बासक है। इन दोनोंमें समान गुण चाहिये।

#### विश्वशकटका चालक

अनङ्वान् दाधार पृथिवीमुत द्याम्, अनङ्वान् दाधारोर्वन्तरिक्षम् (४)११) — पृथिवी, द्य कौर यह विशास अन्तरिक्षको आधार देनेवाला एक बैस्ट (सामर्थवान् प्रमु) है। (अनड्वान्-विश्व-शकट चलानेवाला, विश्वका संचालक।)

अनङ्वान् विश्वं भुवनमा विवेश — यह विश्वसंचाहक सब भुवनमें प्रविष्ट हुना है।

भूतं भविष्यद्भवना दुद्दानः सर्वा देवानां चरति व्रतानि (४।१११२)— भूत, भविष्य और वर्तमान काळके पदार्थोंको दुदता है और सब देवोंके व्रतोंको चलाता है।

यः विश्वजित् विश्वभृत् विश्वकर्मा (४१११।५)-जो विश्वको जीतनेवाला, विश्वका भरणपोषण करनेवाला और सबका कर्ता है।

इन्द्रो रूपेणाग्निः वहेन प्रजापितः परमेष्ठी विराट् (४।१९१७)— विश्वका स्वामी अग्नि है, वही प्रजा-पाकक, परमस्थानमें रहनेवाका विराट् है। अग्निः- अग्नणी।

सोऽदंहयत सोऽधारयत— उसने सबको बळवान् बनाया मीर धारण किया है।

संपूर्ण विश्व एक गाडी है, रथ है, उसका संचाडन करने वाला बेल या घोडा है। वही प्रभु है। विश्वका संचाडन इससे अधिक उत्तम रीतिसे करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। यहां बेलकी उपमा ईश्वरको दी है वह उसका संचालक विश्वमर है यह बतानेके लिये यह उत्तम उपमा है।

#### जनक देव

सो अपरयज्जनितारमग्रे (४११४।१) प्रारंभमें उछने सबके उरपश्चकर्ता देवको देखा ।

स्वज्यौतिरगतमहम् ( ४।१३।३ )- मैं आस्मिक ज्योतिको प्राप्त हुना हूं।

अग्ने प्रेहि प्रथमो देवतानां चक्षदेवानामृत मानुषा-णाम्। (४।१४।५)— हे अग्ने! तू देवों प्रथम है, तू देवोंका और मानवोंका आंख है।

सबका रुरपञ्चकर्ता वह एक प्रभु है। सब देवों में वह प्रथम है। वह एक ही एक है, वह श्राद्धितीय है। इस विश्वका जानिता एक ही है क्यों कि सर्वत्र एक जैसा नियम है, सर्वत्र संचालनकी व्यवस्था एक ही है। उत्पत्ति स्थिति लयमें एक ही नियम सर्वत्र है। यह एक नियम जिन ऋषियोंने देखा वे उसका वर्णन करने लगे कि वह एक आद्वितीय है। सर्वत्र यह एक नियम देखा जा रहा है। इस नियमको देखना और उस नियमके संचालकका सामर्थ्य जानना अत्या-वश्यक है।

#### क्षत्रिय-राजा

इमिनिद्र वर्धय क्षत्रियं में ( ४।२२।१ )— हे इन्द्र! मेरे इस क्षत्रियको बढाओं।

इयं विशामिकवृषं कृणु त्वं — प्रजानों में इसकी नाई-तीय बळवान कर।

निरमित्रान् अक्ष्णुह्यस्य सर्वान् -- इस वीरदे सब शत्रुकोंको शत्रुताहीन कर।

तान् रन्धयास्मा अहमुत्तरेषु - स्पर्धाशीमें इसके सब शत्रुशोंका नाश कर।

यर्भ क्षत्राणां अयमस्तु राजा ( ४:२२:२) — यह राजा क्षात्र गुणोंकी मूर्ति बने।

दान्नुं रन्धय सर्वमस्मै — इसके सब शत्रुकोंका नाश कर।

अयमस्तु धनपतिर्धनानां — ( ४।२२।३ ) यह सब धनोंका स्वामी हो।

अयं विद्यां विद्यतिरस्तु राजा—यद्द प्रजाबीका पालक राजा हो।

असिनिनद्र महि वर्चांसि घेहि—हे इन्द्र! इस राजामें बड़े तेजोंको स्थापन कर।

अवर्चसं क्रणुदि शत्रुमस्य हसके शत्रुको निस्तेज कर।

अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात् ( ४।२२।४ ) — वह राजा प्रमुको प्रिय हो।

येन जयन्ति न पराजयन्ते — ( ४।२२।५ ) — जिससे जय होता है और कभी पराजय नहीं होता ( वह ज्ञान में तुम्हें देता हूं। )

यस्त्वा करदेकवृषं जनानां उत राक्षामुत्तमं मान-वानां -- जो तुम्हें जनोंमें भद्वितीय बळवान्, राजा-भोंमें उत्तम तथा मानवोंमें श्रेष्ठ बनाता है।

उत्तरस्त्वं अघरे ते सपत्नाः ये के च राजन् प्रति शत्रवस्ते ( शरश ह ) — तु जंबा हो, तेरे बाबु नीचे हों, हे राजन् ! तेरे शत्रु अधःपातको जांय। सिंहप्रतीको विशो आदि सर्वाः - ( शरशाष्ट्र) सिंहके समान सब प्रजामोंसे भोग प्रहण कर। व्याम्रप्रतीको अव बाधस्य शत्रून् — व्यामके समान शत्रुको बाधा पहुंचाशो।

जिगीवां शत्र्यतामाखिदा भोजनानि विजयी होकर शत्रुता करनेवालोंके भोग खींच ले आश्रो।

इस तरह क्षत्रिय राजा क्या करे, कैसा उन्नत हो, किस रीतिसे विजयको प्राप्त हो इस विषयमें वेदमंत्रोंमें सुभा-षितों द्वारा उपदेश मिलता है। मनुष्य अपनेमें वीरता बढावे, शत्रुको दूर करे, यश कमावे और वंदनीय बने। सब लोग इसकी प्रशंसा करें ऐसा यह वीर अपना बर्जाव रखे।

#### হাঙ্গু

हिरुङ् नमन्तु दात्रवः ( ४।३।१ )--- हमारे शत्रु नीचे रहकर नम्र हों।

परेणैतु पथा वृक्तः ( ४।३।२)— इससे दूरके मार्गसे भेडिया चला जावे ( वह इसारे पास न सावे )।

परेणोत तस्करः - चोर इमसे दूर रहे।

परेण दत्त्वती रज्जुः— दांतवाळी सांपीन इमसे दूर हो। परेणाधायुर्षतु — पापी इमसे दूर रहे।

व्याचं दत्त्वतां वयं प्रथमं जम्भयामासि (४।३।४)— दांतवाळोंमें हम पहिले स्यानको नष्ट करते हैं।

आदु छेनमथो अहिं यातुधानमथी वृक्ठम्—चोर, सीप, भेडिये जीर यातना देनेवालेको इम नष्ट करते हैं।

यो अद्य स्तेन आयित स संपिष्टो अपायित—
( ४।३।५) भाज जो चोर हमारे पास भाता है,
वह चूर्ण होकर दूर जाता है (इतनी स्वसंरक्षणकी)
हमारी तैयारी है।

पथापध्वंसनेनैतु— ( वह चोर आदि ) विनाशके मार्गसे चका जाय ।

इन्द्रो वज्रेण हन्तु तम् हन्द्र वज्रसे शत्रुको मारे। योऽस्मान् ब्रह्मणस्पतेऽदेवो अभिमन्यते, सर्वे तं रंघयामसि (६।६।१) — हे ज्ञानी देव! जो दुष्ट हमें अभिमानसे नीचे देखता है उस सबका हम नाश्च करते हैं।

यो नः सोमाभिदासित सनाभिर्यश्च निष्ठयः। अप तस्य बलं तिर (६।६१३)— जो सजातीय अथवा नीच हमें दास बनानेकी इच्छा करता है उसके बरुको नीचे कर। यो नः सोम सुशंसिनों दुःशंस आदिदेशति, वज्रे-णास्य मुखे जिद्दे (६१६१२)— हम उत्तम बोकनेपर भी जो दुष्ट हमें पराधीन करना चाहता है, उसके मुखपर वज्रका जावात कर ।

पराश्चर ! त्वं तेषां पराञ्चं शुष्ममर्द्य ( ६।६५।१ )— हे दूरसे बाण मारनेवाले वीर ! तू उन शत्रुकोंके बक्को दूर करके नाश कर ।

अधा नो रियमा भर- भौर हमें धन भर दो। निर्हस्ताः शत्रुवः स्थन (६।६६।२)- शत्रु हस्तरिहत हों।

अङ्गेषां ग्लापयामसि (६।६६।३)— हम इनके अंगोंको निर्वेळ बनाते हैं।

अथैपामिन्द्र वेदांसि शतशो विभागमहै — हे इन्द ! अब इम इनके धनोंको आपसमें बांट देंगे।

मूढा अभित्राश्चरताशीषीण इवाहयः (६।६०।२)सिर दूरे सांपके समान बातु मूढ होकर विचरें।
तेषां वो अग्निमूढानां इन्द्रो हन्तु वरं वरं— उन मूढ
बने वीरोंके श्रेष्ठ श्रेष्ठ वीरको इन्द्र मारे।

इस तरह युक्तिसे शत्रुका पराभव किया जाय भीर अपने जयका संपादन किया जाय ।

#### आत्मबल

सूर्यों में चक्षुः, वातः प्राणो, अन्तरिक्षमात्मा, पृथिवी शरीरं, अस्तृतो नामाहमयमस्मि (५१९७)— सूर्यं मेरा चक्षु है, वायु प्राण है, अन्तरिक्ष भारमा है, पृथिवी शरीर है, अमर नामवाका में हूं।

सत्यमहं गभीरः काव्येन, सत्यं जातेनास्मि जातवेदाः (पा११३) — में काव्य बनानेके कारण गंभीर हूं यह सत्य है, यह काव्य होनेसे मुझे जातवेदा कहते हैं।

न में दासो नार्यो महित्वा व्रतं मीमाय यद्हं धरिष्ये— जो व्रत में धारण करता हूं उसको मह-स्वके कारण न दास तोड सकता, न आर्थ तोड सकता है।

२ [ अथ. प. भा. २ ]

न त्वद्न्यः कवितरो, न मेधया धीरतरो वरुण स्वधावान् (पार्राष्ठ)— हे वरुण तिरेते मिन्न कोई दूसरा अधिक ज्ञानी नहीं है, न मेधासे अधिक धीर और अपनी धारणशक्तिये युक्त है।

त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ- त् उन सब भुवनोंको जानता है।

स चिन्तु त्वजानो मायी बिभाय- कपटी मनुष्य तुससे दरता है।

त्वं ··· विश्वा वेत्थ जिनमा सुप्रणीते — तू सब जन्मोंको जानता है।

अधोवचसः पणयो भवन्तु (५१११६) — दुष्ट व्यव-हार करनेवाळे बनिये नीच मुख करनेवाळे हों।

नीचैर्दासा उप सर्पन्तु भूमि— दास होग नीचेसे भूमिपर चर्छे ।

भारमाका बक इन सुक्तियों के मननसे बढ सकता है। पाठक इस कारण इनका मनन करें।

#### आत्मोन्नति

सप्त मार्यादाः कवयस्ततश्चः, तासामिदेकां अभ्यंहुरो गात् ( ५११६) — ज्ञानियोंने सात मर्यादाएं निश्चित की हैं। इनमेंसे एकका भी इल्लंघन किया जाय तो मनुष्य पापी होगा।

उतामृतासुर्वेत एमि कृण्वन् (५।१।७) — वतका धारण करके में समर प्राणके बकसे थुक्त होऊंगा। उत पुत्रः पितरं क्षत्रमोडे (५।१।८) — पुत्र अपने

त पुत्रः (पत्र क्षत्रमान्ड ( पात्रः )--- पुत्र रक्षक पिताकी स्तुति करता है।

ज्येष्ठं मर्यादं अह्मयन्तस्वस्तये — मर्यादाकी स्थापना करने-वाले श्रेष्ठका करुयाण होनेके लिये प्रार्थना करता है।

सात मर्यादाओं का पालन करना आत्मोन्नतिके किये अत्यंत आवश्यक है। यह जितना पालन किया जाय उतना लाभ होगा। हिंसा न करना, चोरी न करना, कृटिलतासे दूर रहना, व्यभिचार न करना, असत्य न बोलना, वारंवार पाप न करना आदि मर्यादाएं हैं जो मनुष्यको अपनी उन्नितिके साधन करनेके लिये पालन करना अत्यंत आवश्यक है। 'अमृतासुः' में बन्गा। प्राण मेरे शरीरमें दीर्घ-काळतक रहे। इस सब अनुष्ठानका यही उद्देश्य है।

#### आत्मशुद्धि

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया। पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा ( ११९११) — देवजन मुझे पवित्र करें, मननबीक जानी सुझे बुद्धिसे पवित्र करें, सब भूत मुझे पवित्र करें, बायु मुझे पवित्र करें।

पावमानः पुनातु मा कत्वे दक्षाय जीवसे, अयो अरिष्ठतातये। (६११९१२)— पवित्र करनेवासा देव पुरुषार्थ, दक्षता, दीर्घायुष्य तथा कल्याण होनेके स्थि मुझे पवित्र करे।

तास्पर्यं यह है कि अपनी पवित्रताका साधन हरएकको करना चाहिये, स्वयं ही यह अनुष्ठान करना चाहिये। आस्म-शुद्धिमें शरीर, इंदियां, मन, बुद्धि, अन्तः करणकी शुद्धि है। यह स्वयं जिसकी उसीने करनी चाहिये। अतः आस्मशुद्धि करनेके लिये हरएकको दक्षतासे सिद्ध रहना चाहिये।

#### उत्कर्ष

उदुषा उदु सूर्य उदिदं मामकं वचः । उदेजतु प्रजा-पतिर्कृषा गुष्मेण वाजिना ( शशार ) — उषा, सूर्य ये जैसे उद्यको प्राप्त होते हैं, वैसा प्रजाका पालक राजा और मेरी घोषणा उत्कर्षको प्राप्त हों । उषा, सूर्य ये कैसे उद्यको प्राप्त होते हैं। ये स्वयं अपना उदय करते हैं, ये स्वयं प्रयत्नक्षील हैं। उस तरह हरएक अपने उत्कर्षके लिये प्रयत्न करे । सूर्यका आदर्भ कोग अपने सामने सदा रखें।

प्रजाका पालक राजा अपना उत्कर्ष करनेकी पराकाष्टा करे और वह सब प्रजाका शक्षे करनेके साधन सबको सहज प्राप्त हों ऐसा करे। इससे सब प्रजाका शक्षे हो सकेगा।

ज्ञानी लोग स्वयं (मामकं वसः) अपना भाषण ऐसा कर्वे कि सुननेवालोंके सामने उत्कर्षका मार्ग खुला हो । इस कार सबकी उन्नति हो सकती है।

#### उत्तम बनना

सबन्धुश्चासवन्धुश्च यो असां अभिदासित । तेषां सा वृक्षाणामिव अहं भूयासमुत्तमः ।( ६।१५। २)— भपना भाई हो बादूसरा हो, जो हमें दास षनाता है, बृक्षोंमें जैसी वह उत्तम है वैसा में उनमें उत्तम होऊंगा।

किसीने दास नहीं बनना है। सबने आर्थ अर्थात् श्रेष्ठ बनना है। इसकिये यदि कोई किसीको दास बनानेका यस्न करता है तो वह सफक न हो, ऐसा करना हरएकका कर्तव्य है।

तथा हरएकने मनमें ऐसा विचार रखना चाहिये कि 'अहं भूयासं उत्तमः 'में छत्तम बन्गा। में सबमें छत्तम बन्गा। यह विचार प्रयत्न करके मनुष्यको अपने मनमें धारण करना चाहिये और वैसा आचरण करना चाहिये। और यत्न करके सबमें श्रेष्ठ बनना चाहिये।

#### उत्साहसे वीरत्वकी वृद्धि

अग्निरिय मन्यो त्विषितः सहस्य सेनानीनः सहरे हृत एथि (४१६११२)— अग्निकेसमान हे उत्साह! त् तेजस्वी होकर बाबुको परास्त कर। हे समर्थ ! त् प्रार्थना करनेपर हमारा सेनापति हो।

हत्वाय दात्र्न् वि भजस्व वेदः — शत्रुको मारकर धनको बांट।

ओजो विमानो विमुधो नुद्ख— अपनी शक्ति बढाकर शत्रुको इटा दो।

सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मै ( ४।६१।३ )--- हे हरसाह! हमारे शत्रुको परास्त कर।

रुजन् मृणन् प्रमृणन् प्रेहि राजून् — शतुनोंको तोबता, मारता, कुचकता हुना शतुनोंपर चढाई कर ।

उत्रं ते पाजो नन्या रुहभ्रे — तेरा इम्र तेज निश्चयसं शत्रुको रोकेगा।

वशी वशं नयासा एकज त्वं — त् संयमी भाद्वितीय वीर होकर शत्रुको वशमें करेगा।

पको बहुनामसि मन्य ईडिता ( ४।३१।४ )— हे उत्साह! तू मकेका बहुतोंने सत्कार पाता है।

विशं विशं युद्धाय संशिशाधि — त्पत्थेक मनुष्यको युद्धके लिये शिक्षित कर।

अकृत्तरक् त्वया युजा वयं द्युमन्तं घोषं विजयाय कृष्मिल् अदूट प्रकाशवाले ! तेरे साथ इम हर्षः युक्त चोत विजयके लिये करेंगे। विजेष हादिन्द्र इवान बन्नवोऽस्माकं मन्यो अधिपा भवेद्व (४१३११५)— हे उत्पाद ! तू विजय करने-वाला, इन्द्रके समान उत्तम बोलनेवाका होकर यहां हमारा स्वामी हो।

प्रियं ते नाम सहुरे गुणीमिस- हे समर्थ ! तेरा प्रिय नाम इम केते हैं।

संसृष्टं घनं उमयं समाकृतं अस्मभ्यं घत्तां ( ४।३१।
७) — एकत्रित किया दोनों प्रकारका घन हमारे
किये दे दो।

भियो द्धाना हृदयेषु दात्रवः पराजितासो अप नि लयन्तां — इदयोंने भवको धारण करनेवाले शत्रु पराभृत होकर दूर भाग जावे।

यस्ते मन्योऽविधद् वज्ञ सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक् (४।३२।१)— हे वज्रादि शस्त्रपुक उत्साद! जो तेरा सेवन करता है वह सब बल शौर सामर्थ्यको पुष्ट करता है।

साह्याम दासमार्थ त्वया युजा- तेरे साथ इम दासी भौर भार्योको अपने वक्षमें करेंगे।

ध्यं सहस्कृतेन सहसा सहस्वता— हम बक्को बढानेवाले सामध्यंसे युक्त होंगे।

मन्युर्विश ईडते मानुषीर्याः (३।३२।२) — मनुष्योंकी प्रजाएं रुत्वाहकी प्रश्नंसा करते हैं।

पाहि नो मन्यो तपसा सजीवाः — हे उत्साह ! इत्साह युक्त किये तपसे हमारा रक्षण कर ।

अभाहि मन्यो तवसस्तवीयान् तपसा युजा वि जहि शक्त्रन् ( ४।३२।३) — हे मन्यो । त् महा शक्ति-वाका यहां था। भपने तपके सामर्थ्यंसे युक्त होकर शक्तुमोका नाश कर ।

अमित्रहा वृत्रहा दस्युहा च विश्वा वस्न्या भरा त्वं नः ( ४।३२।३ )— दुष्ट शत्रु भीर चोरका नाश कर भीर हमें सब धन का दे।

हवं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूभामो अभिमा-तिषाहः (४१६२१४)— हे उत्साह! तू विजयी बलसे युक्त हो, अपनी शाक्तिसे रहनेवाला तेजस्वी और शतुका पराभव करनेवाला है। विश्वचर्षणिः सहुरि सहीयान् अस्मास्वोजः पृतः नासु घेहि— त् सबका निरीक्षण, समर्थ और बक्वान् हमारी सेनामें बकको रख।

तं त्था मन्यो अऋतुर्जिहीडाहं खा तनूर्वलदावा न पहि (४।६२।५)— हे उत्साह! कमेदीनसा होकर में तेरे पास आ गया हूं। इसें अपने शरीरसे बल दे। (इसें उत्साहित कर।)

मन्यो विज्ञिन् अभि आ ववृत्स्व हनाव द्स्यूंहत बोध्यापेः — हे शस्त्रयुक्त अस्ताह ! त् हमारे पास जा। मित्रोंको पहचानो, हम शत्रुकोंको मारें।

आभि प्रोहि ( ४१३२१६ )— आगे बढ । नः दक्षिणतः भव— इमारे दाहनी और ही जा। नोऽघा वृत्राणि जंघनाव भूरि— अब हम अपने सब बातुओंको बहुत संख्यामें मारेंगे।

इस तरह शतुको परास्त करनेके सुभाषित हैं। ये बडे बोधपद, मार्गदर्शक और प्रत्यक्ष कामका मार्ग दिखानेवाके हैं।

#### ऋणको दूर करना

इदं तद्शे अनुणो भवामि (६१११७)१) — है अमे ! में उऋण होता हूं।

अनुणा अस्मिन्, अनुणा परस्मिन् तृतीये लोके अनुणाः स्थाम (६।११७।३)— इस लोकमें डऋण, परलोकमें उऋण, और तीसरे लोकमें भी इम डऋण होंगे।

सर्वान् पथो अनुणा आ क्षियेम --- सन मार्गेंपर उऋण होकर रहेंगे।

बन्धान्मुंचामि बद्धकं ( ६।१२९।४ )- बन्धनसे बंधे हुएको छोडता हुं।

ऋणसे मुक्त होना शाहिये। मनुष्य बालपनमें विद्या सीखता है वह ऋण ही है। विद्या दान करनेसे यह ऋण दूर हो सकता है। हरएक यह देखें कि मैं जो ऋण कर रहा हूं वह मैं वापस करता हूं या नहीं। इसीका विचार करे शौर अन्तमें में ऋणसे मुक्त हो गया हूं ऐसा देखे। उऋण होना हरएकका कर्तस्य है।

#### में - आत्मशक्ति

अहं रुद्रेभिर्वसुभिः चरामि, अहं आदित्यैरुत विश्व

देवे: (४।३०।१) — मैं रुद्दों, वसुनों के साथ चलता हूँ, मैं भादियों भौर सब देवें के साथ चलता हूं। अहं मित्रावरणोभा विभर्मि, अहं इन्द्राग्नी, अहम-श्विनोभा — मैं दोनों मित्र वरुणको, इन्द्र-मिको भौर दोनों अधिनौको धारण करता हूं।

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यिक्षिः यानाम् (४।३०।२)— में वेजस्विनी राष्ट्रशक्ति धनोंको एकत्रित करनेवाली हूं। पूजनीयोंमें पाहेकी पूजाके योग्य हूं।

तां मा देवा व्यद्धुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेदाः यन्तः— उस मुझको बहुत उत्साहको धारण करनेः वाले देवोंने अनेक प्रकारसे धारण किया है।

अहमेव खयमिदं वदामि जुष्टं देवानामुत मानुषा-णाम् (४।३०।३) — मैं खयं यह कहती हूं जो देवों भौर मानवोंको सेवा करने योग्य है।

यं कामये तं तं उम्र कृणोमि, तं ब्रह्माणं तं ऋषि तं सुमेधाम् — जिसको में चाइती हूं इसको श्रूरवीर, ब्रह्मा, ऋषि कौर उत्तम मेधावान् बनाती हूं।

मया सोऽन्नमित्त, यो विषदयति, यः प्राणिति, य ई श्रुणोत्युक्तम् ( ४१३०१४) — जो यह देखता है वह मेरी कृपासे अन्न खाता है, तथा वह जीवित रहता है जो मेरा भाषण सुनता है।

अमन्तवो मां त उपश्चयन्ति, श्रुधि श्रुत, श्रद्धिवं ते बदामि — मेरा अपमान करनेवाले नाशको प्राप्त होते हैं, हे श्रद्धावान्! श्रवण कर, तुझे यह मैं कहता हूं।

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शर्वे हन्तवा उ (४३०४) — ज्ञानके विद्वेषी, घातपातीको मार-नेके लिये, में रुद्रको धनुष्य तनाकर देती हूं।

अहं जनाय समदं कुणोमि— मैं जनोंके दितके लिये युद्ध करती हूं। (मैं लोगोंके लिये दर्ष बढानेकी बात करता हूं।)

अहं द्धामि द्रविणा हविष्मते( ४।३०।६ )-- में हवन करनेवालेको धन देती हूं।

अहं सुवे पितरं अस्य मूर्धन्— (४।३०।७) में इस राष्ट्रके सिरपर पाठकको रखती हूं। अहमैन वात इव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा (४।३०।८)— सब भुवनोंको बनानेवाली में ही वायुके समान सर्वत्र फैलती हूं।

परो दिवा पर एना पृथिब्या एतावती महिसा सं वभूव- धुडोकसे परे, इस पृथिवीसे भी परे अपनी महिमासे फैडती हूं।

यह परमात्माका वर्णन है, शरीर बारी जीवात्माका भी यही वर्णन है। क्योंकि मानव शरीरमें ये सब देवताएं रहती हैं कौर उनका धारण जीवात्मा करता है। यह ज्ञान कात्म-शक्तिका सामर्थ्य बता रहा है। मनुष्य इसका वार्रवार विचार करे और विश्वदेश परमात्मामें भी यह देखे और अपनेमें भी देखे और दोनों स्थानोंमें यह वर्णन समान रीतिसे कगता है इसका अनुभव करे। आत्मशक्तिका महत्त्व इस रीतिसे जाना जा सकता है।

#### तीन देवियां

तिस्नो देवीर्वाहेरेदं सद्न्तां इडा सरस्वती मही
भारती गुणाना। (५१२७१)— तीन देवताएं
जन्तःकरणमें बैठें, वाणी (मातृभाषा), सरस्वती
(मातृसभ्यता) और भारती (राष्ट्रभूमि मारती)।
मातृभाषा, मातृसभ्यता और मातृभूमि ये तीन देवियां
हैं जो हरएक मनुष्यके मनमें आदरके साथ रहनी चाहिये।
प्रत्येक मनुष्य मातृभूमिकी मक्ति करे, मातृसभ्यताके विषयमें सदा जादरभाव मनमें रखे और मातृभाषाका उत्तम
अध्ययन करे।

ये तीन देवियां मानवका उदार कर सकती हैं।

#### सत्यका बल

तान् सत्यौजाः प्र दहत्वश्चिंश्वानरी वृषा । यो नो दुरस्यात् दिष्साचाथो यो नो अरातीयात् ( शा ६६११ ) — सत्यके बळवाळा वैश्वानर बळवात् अग्नि उनको जळावे जो हमें बुशी अवस्थामें डाळे, जो हमारा नाश करे, और जो शत्रुता करे।

यों नो दिप्सादिद्धतो दिप्सतो यश्च दिप्सित ।
चैश्वानरस्य दंष्ट्रयोरग्नेरिप दधामि तं (४।३६।२)
—जो नाश न करनेवाले हमारा नाश करे, जो विनाशकको कष्ट देता है, उसको हम वैश्वानर अभिके
जबक्षेमें देते हैं।

क्रव्यादो अन्यान्दिप्सतः सर्वोस्तान्त्सहसा सहै ( ४।६६१३ )— जो मांसमोजी दूसरोंको कष्ट देते हैं, उन सबका हा अपने बक्से परामव करते हैं। सहे पिशाचान्त्सहसा एषां द्रविणं द्दे (४।६६।४)— रक्त पीनेवाळोंका अपने बक्से परामव करता हूं और उनका घन में केता हूं।

सर्वान् दुरस्यतो हिन्म— सब दुष्टोंको मारता हूं। सं म आकृतिर्ऋध्यताम्— मेरा संकल्प सफल हो। तपनो अस्मि पिशाचानां— रक्त पीनेवालोंको तपाने-वाला में हूं।

ते न्यञ्चनं न विन्द्ते — वे दुष्ट अपने छिये रक्षण प्राप्त नहीं करते।

न पिशाचैः सं शक्तोमि न स्तेनैर्न वनर्गुभिः— रक्त पीनेवाली चोरी भीर डाकुभीसे मैं मेल करना नहीं चाहता।

पिशाचास्तसान्नइयन्ति यमहं ग्राममाविशे (४१६६।
७) — रक्त पीनेवाके उस ग्रामसे दूर होते हैं जिसमें
में जावा हूं।

यं माममाविदात इद्मुम्नं सहो मम, पिशाचास्तसा-भ्रद्यन्ति न पापमुप जानते (४)६६।८)— मेरा बळ और सामध्यं जिस माममें प्रविष्ट होता है, उस मामसे सब रक्त पीनेवाळे नष्ट होते हैं और वे पापको भी जानते नहीं।

ये मा क्रोधयन्ति लिपता तानई मन्ये दुर्हितान्— जो बदबदनेवाले मुझे क्रोधित करते हैं दनको में दुःखर्में रहनेवाले करता हूं।

अभि तं निर्ऋतिर्धत्ताम् ( ४) १६। १० ) — उन दुष्टीकी नाम ही पात हो ।

मस्वो यो मह्यं कुध्यति स उ पाशान मुच्यते— जो मिकन पुरुष मुझे कोधित करता है वह पाशोंसे नहीं एटता।

सत्यका बक प्राप्त करके इस तरह अपनी शक्ति बढाकर श्राप्तको दूर करना चाहिये।

#### विजय

ममाग्ने वर्ची विह्नवेष्वस्तु (५।६।१) — हे अग्ने ! मेरा वेज युद्धों में प्रकाशित होता रहे।

वयं त्वेन्धानाः तन्वं पुषेम— हम तुझे प्रदीत करके अपने बारीरको पुष्ट बनावें।

महां नमन्तां प्रदिशश्चतस्त्रः — चारों दिशाचें मेरे सामने नमें।

त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम-- तेरी अध्यक्षतामें हम संमान मोंमें विजय पायेंगे।

अप्ने मन्युं प्रतिनुदन् परेषां (५।३।२) -- हे अप्ने! शृत्रों को प्रके दूर कर ।

त्वं नो गोपाः परि पादि विश्वतः — तु हमारा रक्षक होकर चारों भोरसे हमारा पाछन कर।

अपाञ्चो यन्तु निवता दुरस्यवः— दुःखदायी दुष्ट लोग दुर चले जांय ।

अमैषां चित्तं प्रबुधां वि नेशत्— इन प्रबुद्ध दुर्धोका चित्त विनष्ट होवे ।

मिय देवा द्रविणमा यजन्तां — देव मेरे पास धन छ

अरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः— अपने शरीरसे नीरोग तथा इसम वीर्यवान हम बनें।

मा नो विद्दाभिभा मो अशस्तिमी नो विद्द् वृजिना द्वेष्या या (५१३१६)— निर्वीर्यता, बकीर्ति, द्वेषके योग्य पाप इमारे पास न बार्वे।

मा हास्मिहि प्रजया — इम संवानहीन न हों। मा तन्भिः — शरीरसे कृश न बनें।

मा रधाम द्विषते — शतुके कारण इम पीडित न हों। मा नो रीरिषो मा परा दाः - इमारा नाश न हो, इमारा स्थाग न हो।

धाता विधाता भुवनस्य यस्पतिर्देवः सविताभिमा-तिषाहः (पाराष)— धारणकर्ता, निर्माणकर्ता, भुवनका पति, सबका प्रसव करनेवाला, शत्रुनाक्षक वह देव है।

ये नः सपत्ना अप ते भवन्तु – जो शत्रु हैं वे दूर हो।
उग्रं चेत्तारमधिराजमकत ( ५१३।१० ) – उप्रवीर चेतना
अरवन्न करनेवालेको अधिराजा बनाया है।

तेन त्वं वाजिन् बलवान् बलेनाजि जय समने पारियज्णः (६।९२।२)— हे घोडे ! इस बक्से बलवान् होकर युद्धें जय प्राप्त करे श्रीर संप्रामके पार हो जा। इन्द्रो अथाति न पराजयातै ( ६।९८।१ )- इन्द्र जीतता है, कभी पराजय नहीं होता!

अधिराजो राजसु राजयाते— राजामोंमें तेजस्वीताके छिये वह प्रसिद्ध अधिराजित नहीं होता है।

समश्चपर्णाः पतन्तु नो नरः ( ६।१२६।३ )— घोडोपर बैठे हमारे वीर हमका चढावें।

अस्माकिमन्द्र रिथनो जयन्तु — हे इन्द्र ! हमारे रथी जीत छ ।

कुणोमि भगिनं माप द्रान्त्वरातयः (६।१२९।१)— मुझे भाग्यशाली बनाओ, हमारे शत्रु दूर हों।

#### वीर्यबल

सं पुंसामिन्द्र वृषण्यमस्मिन् घेहि तनूचारीन् ( ४।४।४)- हे शरीरको वशमें रखनेवाले इन्द्र! पुरुषों के वीर्यका बल इस पुरुषमें घारण कर। पुरुष वीर्यवान् बनें और पराक्रम करें।

#### दुन्दुभीका घोष

शुचा विध्य हृद्यं परेषां हित्वा श्रामान् प्रच्युता यन्तु शत्रवः। (५१२०१३)— शोकसे शत्रुः श्रोका हृद्य वीध, वे शत्रु दरसे भयभीत होकर शाम छोदकर भाग जावे।

संक्रन्दनः प्रवदो घृष्णुषेणः प्रवेदकृत् बहुधा ग्राम-घोषी ( ५१२०१९ )— बडा शब्द करनेवाला, घोषणा करनेवाला, सेनाका विजय करनेवाला, चेतना देनेवाला, ग्रामोंमें घोषणा करनेवाला दुन्दुभीका शब्द होता है।

शाश्वाणनीवाङिभिमातिवाही गवेवणः सहमान उद्भित्। वाग्वीव मंत्रं प्रभरस्य वाचं संग्राम-जित्यायेषमुद् वदेह। (५१२०११) — शत्रुको जीतनेवाला, निख विजयी, वैरियोंको वशमें करने-वाला, शत्रुको खोजनेवाला, बलवान्, शत्रुको उखेड-नेवाला, त् ढोल शब्दको भर दे जैसा वक्ता अपने विचारको श्रोतामें भर देता है। इसिलये युद्धमें विजय कमानेके लिये यहां वही घोषणा कर।

विद्वद्यं वैमनस्यं वदामित्रेषु दुन्दुभे (पारशाश)— शत्रुओं में मनकी न्याकुळता तथा निकःसाह उत्पन्न कर। विद्वेषं कर्मलं भयं निद्धमासि — द्वेष, पाप, भय शत्रु-श्रोमे रख दे।

धावन्तु विभ्यतोऽमित्राः । शतु डरसे भागें।

पवा त्वं दुन्दुभे ऽमित्रान् अभिक्रन्द प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय (५१२११४-६)— इस तरह त् हे ढोळ! गर्जना कर, इरा, और उनके चित्तोंको मोहित कर।

एता देवसेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः आमित्रान्नो जयन्तु । (पार ११९१) — यह सूर्य झंडौँवाली देव-सेना शत्रुओं को जीते ।

प्रामुं जय, अभीमें जयन्तु (६।१२६।३) — इस शत्रुका पराभव कर, ये वीर विजय प्राप्त करें।

केतुमत् दुन्दुभिर्यायदीतु — झण्डेवाला दुन्दुभी बडा शब्द करे।

अपने दुन्दुभीका घोष सुनकर सैनिकों में वीरता बढती है और ढोकके शब्दके साथ एक एक सैनिक व्यक्तिशः और संघशः बढे शौर्यके कार्यं करता है। इस कारण सैन्यके साथ दुन्दुभीका अस्तंत महत्व है।

#### रथ

वनस्पते वीड्वंगो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः
सुर्वारः। गोभिः संनद्धो असि वीडयस्वास्थाता
ते जयतु जेत्वानि ॥ (६।१२५।१) )— हे पृक्षसे
बने रथ ! त् सुद्दढ बना है, त् इमारा मित्र, त्
तारक और वीरोंसे तू युक्त हो। गोचर्मकी रासियोंसे
बंधा है, हमें सुद्दढ कर, तुझपर चढनेवाळा वीर
जीतने योग्य धन प्राष्ठ करे।

युद्धमें विजय कमानेके किये उत्तम रथका महत्व बहुत है।

#### रक्षण

असन्मन्त्राद् दुष्वण्न्याद् दुष्कृताच्छमलादुत । दुर्हा-द्श्रक्षुषो घोरात् तस्मान्नः पाह्यज्ञन ( ४।९।६ ) – बुरा मंत्रणासे, बुरे स्वमसे, दुष्ट कर्मसे, पापसे, बुरे दुर्यसे तथा घोर दृष्टिसे दमारा बचाव कर ।

स नो हिरण्यजाः राङ्घः क्रशनः पात्वंहसः (४११०)
१)— वह सुवर्णसे बना हुना तेजस्वी शंस हमें
पापसे बचावे।

शंखेन हत्वा रक्षांसि अत्रिणो विषहामहे (४)१०। २)— बंखसे रोगकृमियोंको मारकर हम (रक्त-) भक्षकोंको पराभूत करते हैं। (रक्षः- रोगकृमि, रोगबीज। अत्रि:- भक्षक, रक्षमक्षक।)

शंखेनामीवाममित शंखेनोत सदान्वाः ( ४।१०।३ )— शंखसे आमरोग, बुद्धिदीनता तथा शंखसे सदा पीडा करनेवाले रोग दूर होते हैं।

शक्कों नो विश्वभेषजः, कृशनः पात्वंहसः — शंख सब रोगोंका मौषभ है वह कृशता दूर करनेवाका हमें पारसे बचावे।

दौष्वप्यं दौजींवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः । दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचः, ता अस्मन्नाश्यामसि ( ४११७) ५) - ब्रे स्वप्न, दुःखदायी जीवन, रोगकृमि, निर्व-कता, निस्तेजता, दुष्ट नामवाके रोग, यह सब हमसे दूर हों और नष्ट हों । ( हमारा उत्तम संरक्षण हो । ) क्षुधामारं तृष्णामारं अगातां अनपत्यतां, अपामार्ग ! त्वया वयं सर्वे तद्प मुज्महे ( ४११७)६ )— श्रुधा और तृष्णाके रोग, वाणीके दोष, संतान न होना आदि दोष हे अपामार्ग ! तेरी सहायतासे वह सब हम दूर करते हैं।

अपामार्ग ओषधीनां सर्वासां एक इद्वर्शी, तेन ते मुज्म आस्थितं, अथात्वं अगदश्चर । (४।१७। ८)— हे अपामार्ग! त् सब औषधीयोंको वश करनेवाळा है, इस कारण तेरे द्वारा हम शारीरस्थित रोगको दूर करते हैं। हे रोगी । अब त् नीरोग होकर

अपमृज्य यातुधानानप सर्वा अराज्यः (४१९८।८)— यातना देनेवाके तथा निस्तेजता बढानेवाके (रोग-बीजको इम अपामार्गसे दूर करते हैं।)

उत त्रातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः ( ४।१९। ३)— हे अपामार्ग ! तू परिपक्षताका रक्षक और रोगकृमियोंका नाशक है।

यः क्रत्याक्रन्मूळकद्यातुधानो नि तस्मिन्धत्तं वज्र-मुद्रौ (शरटाइ)— जो हिंसक है, जो मूळको काटता है ऐसे यातना देनेवालेपर तुम दोनों वज्र मारो। दुष्टोंसे अपना रक्षण होना चाहिये। अपना सामर्थ्य बढना चाहिये। अपने साधन उत्तम रहने चाहिये। उत्तमसे उत्तम शस्त्र और अस्त्र अपने पास रहने चाहिये। जिससे अपना रक्षण होगा और हम विजयी हो सकेंगे।

#### पापमोचन

अप नः दोरशुचद्धम् (४३३।१)— हमारा पाप द्रहो।

अग्ने शुशुम्ध्या रियं — दे अग्ने ! धनको शुद्र कर ।
सुक्षेत्रिया सुगातुया वस्था च यजामहे (शह्रार) —
 उत्तम क्षेत्र, उत्तम भूमि तथा धनसे यज्ञ करते हैं।
प्र यत्ते अग्ने सुरयो जायेमहि प्र ते वयम् (शह्राष्ट्र)

— हे भग्ने ! जो तेरे विद्वान् है, वैसे हम हो जायेंगे।
प्र यदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः ( ४। १३।
५) — बळवान् भग्निके किरण जैसे चारों भार फैळते
हैं। (वैसा हमारा तेज फैळे।)

त्वं हि विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि (४।३३।६)
— तु सब कोर मुखवाला हो। तू सब कोरसे चारों
ओर हो (तु सर्वत्र स्थापक हो।)

द्विषों नो विश्वतोमुख अति नावेच पारय (४।६६। ७)- दे सब बीर मुखवाळे, शत्रुकॉसे हमें पार कराको, जैसे नौकासे सागर पार करते हैं।

स नः सिन्धुमिव नावाति पर्षा खस्तये— ( शाइइ। ८)— वह हमें नौकाले सागरको पार करते हैं वैसे कल्याण प्राप्त करनेके लिये हमें दुःखसे पार करे।

#### एकता

सं जानिध्वं ( ६।६४।१ ) — मिळकर रहनेका ज्ञान प्राप्त करो ।

सं पृच्यध्वं — मिलकर एक द्दोकर रहो। सं वो मनांसि जानताम् — अपने मनोंको ग्रुभसंस्कार-संपन्न करो।

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते— प्राचीन-काळके ज्ञानी छोग जिस तरह अपने कर्तव्यका भाग स्वयं करते थे, वैसा तुम करो।

समानो मन्त्रः ( ६।६४।२ )—तुम्हारा विचार समान हो। समितिः समानी— तुम्हारी सभा सबके लिये समान हो। समानं वर्तं— तुम्हारा सबका एक वत हो। सह चित्तमेषां — इन सबका चित्त समान हो। समानी व आकूतिः ( ६१६४)३ ) — तुम्हारा संकल्प एक हो

समाना हृदयानि वः— तुम्हारे हृदय एक हो। समानमस्तु वो मनः— भाषका मन समान हो।

यथा वः सुसहासति — इससे तुम सब मिलकर रह सकोगे।

सं वो मनांसि सं वता समाकृतिर्नमामसि (६।९४।१)
— तुम्हारे मन, वत और संकल्पोंको एक विचारसे
युक्त करता हुं।

अमी ये विव्रताः स्थन तान्यः सं नमयामासि — यह जो परस्पर विरुद्ध कर्म करनेवाके हैं उन तुमको हम एक विचारमें झुकाते हैं।

अहं गुभ्णामि मनसा मनांसि (६।९४।२)-- मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोंको एक विचारसे युक्त करता हूं। मम चित्तमनु चित्तेभिरेत— मेरे चित्तके अनुकूछ तुम अपने चित्तोंको मिछा हो।

मम वशेषु हृदयानि वः कुणोमि — मेरे वशमें तुम्हारे इदयोंको करता हूं।

मम यातमनु वर्त्मान एत— मेरे मार्गके अनुकूळ नुम चलो।

भपने समाजमें और राष्ट्रमें, सब पक्षोंमें, जनतामें, या जातियोंमें एकता रहनी चाहिये। एकतासे बळ बढता है, काकि बढती है भौर विजय मिळता है।

#### संयम

पजदेजद् अग्रमं चक्षुः ( ४।५।४ )— पंचल शांखका मेंने निग्रह किया है।

प्राणं अजग्रभं— प्राणका मैंने संयम किया है। रात्रीणां अति शर्वरे सर्वा अंगानि अजग्रभं— रात्री के उत्तर भागमें मैं अपने सब अंगोंका निग्रह करता हूं।

अपनी एकाप्रवा होनी चाहिये। इन्द्रियां और मनका निप्रह किया तो ही यह एकाप्रता सिद्ध हो सकती है।

#### मृत्युको दूर करना

यं ओदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिः तपसा ब्रह्मणे अपचत्। (श३५।१) — जिस अनको सहा निय- मोंका पहिका प्रवर्तक प्रजापति तपसे अक्काके लिये पकाता रहा।

यः लोकानां विघृतिः — जो लोकोंका घारण करता है। तेन ओदनेनाति तराणि मृत्युं (१-७) — इस अबसे में मृत्युको तरता हूं।

येन अतितरन् भूतकृतोऽति मृत्युम् ( धाइपार )— जिससे भूतोंको बनानेवालोंने मृत्युको पार किया।

यमन्वविन्दन् तपसा श्रमेण— जिसको तप तथा श्रमसे प्राप्त किया था।

यो दाधार पृथिवीं विश्वभोजसं ( ४१३५/३) — जिसने सबको भोजन देनेवाली पृथिवीका धारण किया।

यो अन्तरिक्षमापृणाद्रसेन — जिसने रससे-जङसे-अन्तरिक्षको भर दिया।

यो अस्तञ्जाद्विम्धर्यो महिसा- जिसने धुकोकको अपनी महिमासे धारण किया है।

यस्मान्मासा निर्मितास्त्रिशदराः (४।६५।४) — जिसने तीस दिनवाले महिने बनाये ।

संवत्सरो यसान्निर्मितो द्वादशारः — जिससे बारह मार्सोका वर्षं बना है।

अहोरात्रा यं परियन्तो नापुः — चलनेवाले दिन श्रीर रात्र जिसको प्राप्त कर नहीं सकते ।

यः प्राणदः प्राणद्वान् बभूव — जो जीवन देनेवाला प्राणदाताक्षोंका स्वामी हुना है।

यस्मात्पकादमृतं संवभूव — जिस पके हुएसे अमृत इत्यन्न हुना है।

यो गायत्रया अधिपतिर्वभूव— जो गायत्रीका स्वामी हुआ।

यस्मिन् चेदा निहिता विश्वरूपाः — जिसमें सब प्रका-रके वेद रखे हैं।

अव वाघे द्विषन्तं देवपीयुं ( ४।३५।७) - देवत्वके विनाशक शत्रुभौको में दूर करता हूं।

सपरना ये मेऽप ते भवन्तु— जो मेरे शत्रु हैं वे दूर हों।
ब्रह्मीवनं विश्वजितं पचामि कृण्वन्तु मे श्रद्धानस्य
देवाः— विश्वको जीतनेवाला ज्ञानरूपी ब्रश्व में
पकाता हूं सब देव श्रद्धावान् मेरा यह भाषण सुनं।
स्रयुको दूर करनेका वर्ष दीर्घ बायु प्राप्त करनी है।
बतः देखिये कि दीर्घायुके विषयमें सुभाषित कैसे हैं—

#### दीर्घायु

स नो हिरण्यजाः शंकः आयुष्प्रतरणो मणिः (४।१०। ४)— वह सुवर्णयुक्त शंक्त हमारा शायु बढानेवाळा मणि हो ।

प्र ण आयूंषि प्रतारिषत् ( ४।१०।६ )—(शंस ) हमारी भायु बढावे ।

देवानामस्थि क्रशनं बभूव (४।१०।७)-- शंस देवींकी श्रास्थि है, वह तेज है।

तदात्मन्वश्वरति अप्सु अन्तः — वहं भारमञ्ज्ञाला जलोंमें (शंस रूपसे ) चलता रहता है ।

तत्ते ब्रश्नामि आयुषे वर्चले बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय कार्शनस्त्वाभि रश्नतु— वह शंखमणि में तुझे बांघता हूं। इससे तेरी बायु, तेज, बल, दीर्घायु सौ वर्षकी बायु हो। यह शंखमणि तेरा रक्षण करे।

प्रत्यक् सेवल भेषजं जरदार्छ कृणोमि त्वा ( ५।६०४ ५)— इस जीवचका सेवन कर, तुझे में बृदाबस्था-तक रहनेवाला बनाता हूं।

मा बिभेन मरिष्यासि जरदार्छ कृणोमि त्या। निरवी-चमदं यक्ष्मं अङ्गेम्यो अंगज्वरं तव — ( ५१३० ८) — मत हर, त्नहीं मरेगा, वृद्धावस्थातक जीवित रहनेवाका तुझे में बनाता हूं। तुम्हारे अंगीसे ज्वर धीर यहमरोगको दूर करता हूं।

ऋषी बोधप्रतिबोधावस्त्रप्तो यश्च जागृविः, तौ ते प्राणस्य गोप्तारी दिवा नक्तं च जागृताम्। (पाइ०:१०)— बोध भीर प्रतिबोध वे दो ऋषि हैं, एक सुस्तीरहित है भीर दूसरा जागता है। वे दोनों तेरे प्राणके रक्षक हैं। वे दिन रात जागते रहें।

उदेहि मृत्योगेम्भीरात् छुण्णाश्चित्तमसस्परि । (५। ३०।११) — गंभीर मृत्युसे उपर बठ, गहरे अन्ध, कारसे प्रकाशमें था ।

अयं छोकः प्रियतमो देवानामपराजितः । यस्मै त्य-मिद्द सृत्यवे दिष्टः पुरुष जिल्ले । स च त्वानु ह्ययामसि, मा पुरा जरसो सृथाः । (५।३०। १७) — यद छोक जपराजित है जतः देवींको प्रिय ३ (अय. प. मा. २) है। हे पुरुष । तू मृत्युको माप्त होनेवाला इस कोकमें उत्पन्न होता है। यह तुझे बुळाता है। पर तू वृद्धा-वस्थातक न मर।

रायस्पोषेण सं सुज जीवात वे जरसे नय ( ६।५।२ )
— इसे घन जीर पोषण उत्तम रीतिसे माप्त हो, जीर
इसकी बृद्ध अवस्थातक से जा।

हुद अवस्थाके पक्षात मृत्यु हो। उससे पूर्व कोई न मरे। अर्थात् ओ दुष्ट कर्म करनेवाळे हैं वे मरेंगे। इसमें संदेह नहीं है। परंतु ग्रुम कर्म करनेवाळोंके लिये यह आधासन है कि वे जकदी नहीं मरेंगे।

#### हस्तस्पर्शसे रोगानिवारण

उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः (४१) २१३) — हे देवो! इसके असीरमें अवनित हुई है, इसकी पुनः उन्नत करो।

उतागश्चकुषं देवा देवा जीवयथा पुनः — हे देवो ! इसने पाप किया है, बन इनको पुनः जीवित करी।

द्वाविमी वातौ वात आ सिन्घोरा परावतः। दक्षं ते अन्य आवातु व्यन्यो वातु यद्गपः— दो वायु दै, एक समुद्रसे भीर दूसरा भूमिपरसे बहता है। इस मैंसे एक तुक्षे बक देवे भीर दूमरा दोवको दूर करे।

आ वात वाहि भेषजं(४।१३।३) — हे वायो ! तू औषभ छेणा।

वि वात वाहि यद्गपः— हे वायो ! को दोव है उसकी हुर कर !

त्यं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे - त् सर्व शीषध-रसवान् हो । त् देवोंका दूर होकर वहता है ।

श्रायन्तामिमं देवाः, त्रायन्तां मरुतां गणाः। त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमर्था असत् (४।१३।४) — इस रोगीका रक्षण सर्व देव करें, महतेंकि गण-प्राण-इसका रक्षण करें। सब भूत इसका रक्षण करें जिससे वह निर्देश होगा।

आ त्वा गर्म शंतातिभिः, अथो अरिष्टतातिभिः ( ४११३१५)— क्रान्तिदायक और दोष दूर करने-बार्क गुर्णोंके साथ, दे रोगी ! मैं तेरे पास जाया हूं।

- दशंत उग्रमाभारिषं, परा यक्षमं सुवामि ते तेरे जिथे में श्रेष्ठ बळ छाता हूं और तुझसे रोग में दूर करता हूं।
- अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे भगवत्तरः ( १।१३। ६ -- यह मेरा हाथ भाग्यवान् है और यह दूसरा हाथ अधिक भाग्यवान् है।
- अयं मे विश्वभेषजोऽअयं शिवाभिमर्शनः यह मेरा हाथ सब भौषधी गुणोंसे युक्त है भौर यह हाथ सुम करनेवाळा है।
- इस्ताभ्यां द्वाशाखाभ्यां जिहा वाचः पुरोगवी। अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि मृशामसि (४११३१७)— दस शाखावाळे इन मेरे दोनों हाथोंसे- ये नीरोगता करनेवाळे हाथोंसे तुझे में स्पर्श करता हूं और जिहासे प्रेरक शब्द बोळता हूं। (इस स्पर्शसे तुम्हारा रोग दूर होगा।) इस्तस्पर्शसे रोग दूर होते हैं, मनकी शक्ति उस हस्त-स्पर्शके साथ लगानी चाहिये। जो मनकी शक्तिको हाथोंके साथ वर्ष सकते हैं वे ही यह कर सकते हैं।

#### गी

- आ गावो अग्मण्जुत भद्रमक्षन् (४१२१११) गौर्वे बा गयी बीर अन्होंने कल्याण किया।
- प्रजावतीः पुरुक्तपा इह स्युः वनको प्रजा होकर वे यहां भनेक रूपवाळी हों।
- उदगायमभयं तस्य ता अनु गावो मर्तस्य वि चर-न्ति यज्वनः ( ४।२१।४)— वे गौवें यज्ञ करने वाले मनुष्यके लिये प्रशंसनीय निर्मयता करती हैं।
- यूयं गावो मेदयथा कृशं चित् ( ४।२१।६ )— तुम गायो दुर्बे क्रको भी पुष्ट करती हैं।
- अश्रीरं चित् ऋणुथा सुप्रतीकं— निस्तेजको गाँवें संदर बनाती है।
- भद्र गृहं छणुय भद्रवाचः हे हत्तम शब्द कानेवाकी गावो ! तुम घरको कश्याणमय बनाती हैं।
- शृहद् वो वय उच्यते सभासु— सभाशीमें तुम्हारा बढा यश गांथा जाता है।

- प्रजावतीः सूयवसे रुवान्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिवन्तीः ( ११२१७) — गीवें प्रजाके साथ उत्तम घासमें घूमती हैं, और शुद्ध जल उत्तम जलस्थानमें पीती हैं।
- मा व स्तेन ईशन माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेति-र्वृणक्तु— चोर भीर पापी तुम्हारा स्वामी न बने, रुद्रका शक्ष तुमसे दूर रहे।
- पयो घेनूनां रसमोपधीनां जवमर्वतां कवयो य इन्वध (४१२७१३)— कविकोग गौत्रोंसे दूध, भौष-धियोंसे रस, घोडोंसे वेग प्राप्त करते हैं।
- विश्वरूपा घेनुः कामदुधा मे अस्तु ( ४।३४।८)— मेरी गाय इच्छनुसार दूध देनेवाली, अने ह रंगरूप-वाली हो ।
- नैतां ते देवा अद्दुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे । मा ब्राह्म-णस्य राजस्य गां जिघत्लो अनाद्याम् । (५। १८।१) — उन देवोंने इस गौको तुम्हारे खानेके छिये नहीं दिया है। हे क्षत्रिय ! ब्राह्मणकी गौको खाना योग्य नहीं, इसे न खा (गौका दूध बादि सेवन करना योग्य है।)
- अक्षद्भुग्धो राजन्यः पाप आतमपराजितः । स ब्राह्म-णस्य गां अद्यात् अद्य जीवानि मा श्वः ( ५.१८। २) — जुनादी क्षत्रिय वह पापी बौर पराजित है, जो ब्राह्मणकी गौको स्तावे वह ब्राज जीवे पर कछ नहीं।
- यो ब्राह्मणं मन्यते अश्वमेव स विषस्य पिवति तैमा-तस्य (५१९८१४)— जो ब्राह्मणको अपना अस मानता है वह संपका विष पीता है।
- तीक्ष्णेषवी ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति दारव्यां न सा मृषा (५१९८९)— तीक्षे बाणवाके, जक्ष-वाके बाह्मण जिस बाणको भेजता है वह असत्य नहीं होता।
- ते ब्राह्मणस्य गां जम्ह्या वैतह्व्याः पराभवन् । ( ५। १८।१० )— वे वैतह्य ब्राह्मणकी गीकी स्थाकर पराभृत हुए।
- उद्रो राजा मन्यमानो बाह्यणं यो जिघत्साति, परा तत् सिच्यते राष्ट्रं बाह्यणो यत्र जीयते

( ५११९) — राजा अवने आपको द्धारवीर मानकर मार्कणको सताता है, वह राष्ट्र गिर आता है जहा मार्कणको कष्ट होते हैं।

बाह्मणं यत्र हिंसान्ति तत् राष्ट्रं हान्ति दुच्छुना। (५१९८) — जहां बाह्मणको रुष्ट पहुंचते हैं वह राष्ट्र विपत्तिसे मरता है।

तं नृक्षा अप सेधन्ति छायां नो मोपगा इति, यो ब्राह्मणस्य सत् धनं अभि नारद मन्यते (५। १९।९)— जो ब्राह्मणके धनको अपना मानता है, बसको मृक्ष भी अपनी छायामें आने नहीं देते ।

लोहितन स्वधितिना मिथुनं कर्गयोः कृधि, अकर्तां अध्वना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु (६११४९।२)
—लोहेकी शलाकासे पशुकींके कार्नोपर चिन्ह कर।
अधिदेव यह चिन्ह करें, यह पशुके संतानींके विये
बहुत हितकर है।

गो अपने दूध, दही, सक्सन, घी, छ।छ, मूझ, गोमय आदिसे मनुष्योंके शरीरके रोग दूर करती हैं। मूत्रसे पेटके प्रायः सब रोग दूर होते हैं। पूसी यह गौ हितकारिणी है।

#### रोगक्रमिनाशन

त्वया पूर्वमथर्वाणो जञ्जू रक्षांस्योषधे ( ४।३७।१ )-तेरे हारा अथर्वाने, हे भौषधे ! रोगकृसियों का नाश किया।

त्वया जघान कश्यपः त्वया कण्यो अगस्त्यः — तेरे द्वारा कश्यप, कण्य और जगस्त्यने (रोगक्रमियोंका नाम किया।)

त्वया वयं अप्सरसो गम्धविश्वातयामहे। अज-शृंग्यज रक्षः सर्वान् गम्धेन नाशय (४१६७१२)-तेरे द्वारा हम अप्सरा और गंधवें नामक रोगबीजोंको हटाते हैं। हे अजश्रंगि ! सब रोगकृतियोंको त् अपने गम्धसे नष्ट कर ।

तत् परेता व्यप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन (४।३७)३ )-अक्रमें फैकनेवाले कृमि त्र हुए यह जान जाओ।

भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमृष्टीहिरण्ययीः । ताभि-हंविरदान् गन्धवान् अवकादानन्द्रमृषतु ॥ ( ४।६७।९ )— सूर्यके सुवर्णके समान तीक्षण किरणें सैकडों शक्कोंके समान भयंकर है, उनसे अन्न खानेवाळे दिसक रोगकृमियोंका नाश करते हैं।

जाया इद्वो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो यूयम्।
अप घाषतामत्यो मत्योनमा सचध्यं (४१३७।
१२) — हे गन्धर्वो ! तुन्दारी खियां अप्सराएं हैं,
तुम डनके पति है। हे अमरो ! यहांसे मागो, अनुध्योंको न पकडो।

यो अक्ष्यो परिसर्पति, यो नासे परिसर्पति, दतां यो मध्यं गच्छति तं क्रिमिं जंभयामसि (५।२३। ३)— को रोगकृमि शाबों, नाक तथा दांतोंमें जाता है, उसका नाश इम करेंगे।

उत्पुरस्तात्सूर्य एति विश्वदद्यो अद्यक्षा, द्यांश्च झन्नद्यांश्च सर्वान् च प्रमुणन् किमीन् (५१२३। ६)— सबको दोखनेवाछे भीर न दोखनेवाछे कृमि-बोंको मारनेवाछा पूर्व भागे भारता है, वह दीखने-वाछे भीर न दोखनेवाछे सब कृमियोंको मारता है। उत् सूर्यों दिच एति पुरो रक्षांसि निज्वेन् (६१५२। १)— रोगकृमियोंका नाम करताहभा सूर्य उदयको

सूर्यकिरणसे अभिसे रोगक्षमि नष्ट होते हैं। इवनसे चिकित्सा भी इसी कारण होती है।

मास होता है।

#### रोगनाशन

अस्थिसं सं परसं सं आस्थितं हृद्यामयम्। बलासं सर्वे नाराय अंगेष्ठा यश्च पर्वसु (१।१४।१)-अस्थिमें, जोडोमें, हृद्यमें जो रोग हैं, कफक्षय जो सरीरमें है इस सबको दुर कर।

#### वृष्टि

समुत्पतन्तु प्रदिशों नभसतीः समभाणि धात, जूतानि यन्तु ( १११५११ )— बाद्कसे युक्त दिशाएं इमड जांग, वागुसे चकाये मेच मिळकर कार्वे।

महऋषभस्य नदतो नभस्वतो वाश्रा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु— महाबङ्वान् गर्जना करनेवाले बादलीसे गतियुक्त बङ्धारापं पृथिबोकी तृसी करें। अयां रसा ओपधीमिः सचन्ताम् ( ४।१५।२)— कलोके सन्दरके रम सौषियों के बाय मिर्ने ।

बर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमि पृथग्जायंतामीषघयो विश्वकृपाः— वृष्टिकी घाराष् भूमिको समृद् करें श्रीर विविध रूपवाली श्रीषधियां इरवश्च हो।

समिश्चियस्य गायती नभांसि ( ४।१५।३ )— गायन करनेवाळे मेघोसे भरे बाकाब देखो ।

स्थया सुष्टं बहुलमैतु वर्षम् (४११५।६ — त्ने उत्पन्न की बहुत वृष्टि होती रहे ।

आशारेषी कृशगुरेत्वस्तम् अाश्रयकी इष्डा करने-

अभिकन्द्र, स्तनय, अर्थयोद्धि । गर्जना कर, विश्व-त्का करका हो, समुद्रको हिला दे।

मरुद्धिः प्रच्युना मेघा पृथिवीं अनुवर्षन्तु (४।१५।७)-बायुसे चळावे मेघ पृथिवीपर अनुकूळ वृष्टि करें।

स नो वर्ष वनुतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यो अमृतं दिवस्परि ( ११९५१०) — वह अग्नि युकोकके अमृतको जो प्रजाभीके किये प्राणहर है वह वर्षके स्पर्त हमें देवे।

#### बैल

पाद्धः सेदिमनकामिकारां जंघामिकत्खिदन्। अमे णानस्वान् कीलालं कीनाश्चामि गच्छतः (४११९१०)— बैल पावांसे मूमीपर बलता है, आंचोंसे बलको उत्पन्न करता है। परिश्रम करके बैक और किसान बन्न इस्पन्न करनेके लिये चलते हैं।

#### मित्रका लक्षण

आस्मि युज्यस्ते सप्तपदः सखास्मि (५।१९।५०)— में तेरे योग्य मित्र हूं जीर तूसात पांचसाथ चळकर मित्र हुना है।

#### मेधा

यां आषयो भूतकृतो मेघां मेघाविनो विदुः। तया
मामच मेघयां से मेघाविनं कृणु। (६११०८४)
— कुंदिमान् और भूतकाळका इतिहास करनेवाळे
ऋषियोंने जिस मेघाको जाना था उस मेघासे मुझे
नुदिमान् कर।

#### जाग्रती

जागृतादश्वमिन्द्र इवारिष्ठो अक्षितः (४ ५१७) — इन्द्रके समान में नाशरहित और क्षयरहित होकर जागता रहूं।

#### निद्रा

प्रोष्ठेशयाः तस्पेशयाः वहाशीवरी या नारीः गा पुण्यगन्धा स्त्रियः ताः सर्वाः स्वाप्यामसि ( ४.५१३ )— जो मब्बर्शेपर सोती है, जो विद्याने पर सोती है, जो हिंडोकीपर सोती है, ऐसी जो स्वित्रो हसम सुगन्धसे युक्त हैं, उन सबहो में सुलाता हूं।

#### **जलचि**कित्सा

जालावेणाभि विचात जलावेणोप सिचात । जालाव मुत्रं भेषजं तेन नी मृड जीवस । (६१५०१२) — जलसे सिंचन करो, जलसे इपस्चिन करो, जल बडा ताल भोषघ है, उपसे हमें दार्घती नद लिये सुखी कर ।

आप इद्वा उ भेषजीः आपो अभीवचातनीः, आपो विश्वस्य भेषजीः तास्ते छण्वन्तु भेषज्ञन् (६) ९१।३) — जङ नीषघ है, जङ नानरोग दूरकान-वाछा है, जङ सब रोगोंका द्वा है, वह जह तेंगे चिकिस्सा करें।

#### रोहिणी वनस्पति

रोहण्यसि रोहण्यस्थादिछन्नस्य रोहणी। रोहये दमदन्धति (४१९२१९) — त्रोहिणो है, कटी हुई हड्डीको बढानेबाकी हैं। त्रूइसको भर दे। (बावको भरकर ठीक कर दे।)

स उचिष्ठ, प्रेहि, प्र द्व रथः सुचकः सुपिः सुनाभिः। प्रति तिष्ठ ऊर्घः। (४।१२।६)— हे रोगी! तूउठ, चळ, उत्तम चक्रवाळा, नामि-बाळां, कोहेकी परीवाळा रथ चळता है वैसाकंग स्वहा रह भीर दौडा (रोहिणी वनस्पित शरीरको स्वस्थ करती है।)

यदि कर्ते पतिरवा संशश्चे यदि वाश्मा प्रहते। जधान। ऋभू रथस्येवाङ्गानि सं दधत् पद्या पदः। ( शाशा ) — यदि आता नित गया, यदि किसी के सारे पत्थरसे घाव हुआ, तो सुतार जैसे रथके अंगोंको ठीक करता है इस वरद यद वनस्पति अंगोंको ठीक करे। (रोहिणी वनस्पतिसे घारीरकी जलाम था मणकी दुरुसी होती है।)

#### लाक्षा वनस्पति

यस्त्वा पिषति जीवति, त्रायसे पुरुषं त्वं (प्रापार)
— जो तुझे जीता है वह जीवित रहता है, मनुष्यका
रक्षण तु करती है।

#### असमृद्धि

परोपेद्यसमृद्धे वि ते हेति नयामसि (पाणाण)—हे सममृद्ध ! तू दूर चली जा, तेरे शकको हम दूर करते हैं।

#### विष्पली

पिष्पली क्षित्रमेषजी उतातिबिद्ध मेपजी, ता देवाः समकत्पयन् इयं जीवितवा अलम् (६११०९) १ — पिष्पली उनमाद शेगकी नौषधि है. यह महाव्याधिकी शैषधि है, देवोंने इसकी सामर्थवान् बनावा है जीर कहा है कि यह जीवनके क्षिये पर्याप्त है।

पिष्पच्यः समवदन्तायतीर्जननाद्धि, यं जीवमश्रवा-महै न स रिष्याति पृष्ठवः (६।१०९।२ )— जन्मसे पिष्पली जीवधियां जापसमें बोकती हैं कि जिस जीवको हमें दिया जाता है यह मनुष्य मरता नहीं।

असुरास्त्या नयस्वनन् देवास्त्वोद्यपन् पुनः, यातीः कृतस्य भेषजीं अथो श्चितस्य भेषजीम् (६। १०९१६) — असुरीने इस औषिको स्रोदा भौर देवीने पुनः छगाया था, यह पिष्पछी वातकी भौर हम्मादकी औषित्र है।

#### दूत

त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः (५।१२।१)— तृ तृत किंव और शानी है। (दूत शानी भीर विद्वान् हो।)

#### पत्नी प्रेम

यथा वृक्षे लिबुजा समन्तं परिषस्त्रजे। प्या परि प्य-४ [ अथ. प. भा. २ ] जस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः (१।८।१) — जिस तरह कृष्ण्यर वेक क्षेट्रती है, इस तरह तू मुझे आक्षिगन है। मेरी इच्छा सफळ करनेवाकी हो, मुझसे दूर जानेवाकी न हो।

#### वरवधूको आशीर्वाद

श्रभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम् । रय्या सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुषक्षितौ ॥ २ ॥ त्वष्टा जायामजनयत् त्वश्वास्ये त्वां पतिम् । त्वष्टा सहस्रमायूंषि दीर्घमायुः सृणोतु वाम् ॥२॥ (१।७८।२-६)

वे वधु तथा वर दूध पीकर पुष्ट हों, वे दोनों अपने राष्ट्रके साथ बढें, सहस्रों प्रकारके धनोंसे वे युक्त हों। स्वष्टाने स्त्री बनायी है, स्वष्टाने ही तुझ पतिको इस स्त्रीके साथ संशुक्त किया है। वह विश्वनिर्माता प्रभु तुम्हें सहस्र प्रकारके सुलोंके साथ दीर्घ आयु दुने।

#### स्वर्गलोकमं खेण

नैषां शिश्नं प्र दहति जातवेदाः स्वर्गे लोके बहु
स्त्रीणमेषाम् ( ४।३४।२ )— इनका शिक्ष अप्ति
कैसा जळाता नदीं जिनका स्वर्गकोकमें भी बहु खेण
स्वद्यार रहता है।

#### स्वर्गलोकमें घीके होज

घृतहदा मधुकूछाः सुरोदकाः श्वीरेण पूर्णा उदकेन द्भा। पतास्त्वा घारा उप यन्तु सर्वाः (११११) ६)— घीके हौन, मधुरसके नद, गुद्ध ठदकसे भरे, घीसे परिपूर्ण, दक्षीसे भरे हौन हैं वे सब तुम्हें प्राप्त हों।

उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः — तुमे वे मधुर-रसकी निद्यो पास हो ।

चतुरः कुम्भान् चतुर्घा ददामि स्नीरेण पूर्णा उद-केन दभ्ना ( ४१३४१७ )— चार घडे द्घ, दही भीर जलसे मरे चार प्रकारसे में देता हूं।

#### ब्राह्मणकी स्त्री

भीमा जाया ब्राह्मणस्यापनीता दुर्घां दघाति परमे क्योमन (५१९७१)— ब्राह्मणकी भगाई पत्नी

भयंकर होती है, वह कृत्य परमधाममें दुःस देने-बाला है।

उत यत् पतयो दश स्त्रियाः पूर्वे अब्राह्मणाः, ब्रह्मा चेक्स्तं अग्रहीत् स एव पतिरेकधा। (५११७। ८)— ब्राह्मणसे भिन्न भीके पति दस होते हैं, पर ब्राह्मणने उसका पाणिप्रहण किया तो वह उसका एक ही पति होता है।

ज्ञाह्मण एव पतिनं राजन्यों न वैदय, तत् स्थेंः प्रवृचकोति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः (.५।१७।९ )— ज्ञाह्मण ही पति है, क्षत्रिय कीर वैदय पति नहीं होता, पांची मानवोंको यह सूर्य कहकर चछता है।

#### गर्भ

भातः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा भेहि दशमे मासि स्तवे (५१२५ १०१३)-हे भातादेव ! इस की के गर्माशयमें श्रेष्ठक्षके साथ पुरुष गर्मको स्थापन कर जो दसवें महिने अरवस्र हो-आय ।

#### पुत्रकी उत्पत्ति

शमीमश्वत्य आरूढस्तत्र पुंसुवनं कृतम्। तद्वे पुत्रस्य वेदनं तत् स्त्रोध्वा भरामस्त (६१११११)— शमोपर अध्यय चढा है, वहां पुंसत्रव किया है। वह पुत्रपात्रिका निश्रय है। वह कियों में हम भर देते हैं। (शमी वृक्षपर अध्यय वृक्ष हमा, इसका पंचांग सेवन करनेसे पुत्र होता है। शमी संयमी स्त्री औ और शोडेके समान पुरुष, इनका सम्बन्ध पुत्र निर्माण करता है।)

पुंसि वे रेतो भवति तत् खियामनु विचयते, तहै पुत्रस्य वेदन तत्वज्ञापतिरवर्वात् (६११११२)— पुरुषमें रेत होता है, वह सीमें सीचा जाता है। वह पुत्रमक्षिका साथन है ऐसा प्रजापतिने कहा है।

#### पुत्रोंकी सुरक्षा

वीराक्षों अत्र मा दमन् ( ४।७।७ )--- हमारे पुत्रर्गत्रोंको अहां कष्ट न पहुंचे।

इस तरह इस द्वितीय विभागमें उत्तम ध्यानमें धर्ने योग्य सुभाषित हैं। पाठक इससे छाभ प्राप्त करें।

# अथर्व वे द

का

सुबोध भाष्य चतुर्थं काण्डम्

## जागते रहो!!

नुनं तर्दस्य काव्यो हिनोति
महो देवस्य पूर्व्यस्य धार्म ।
एव जंबे बहुनिः साक्तित्था
पूर्वे अर्धे विषिते सुसमु ।

( अथवंदेद ४।१।६ )

'निश्वयसे झानी ही इस प्राचीन महादेवका घाम प्राप्त करता है। यह झानी बहुतोंके साथ जन्मा था, पंरतु जिस समय (उस घामका) पूर्व द्वार खुळ गया था, (उस समय अन्य लोग) सीये पढे थे, (और केवळ यह झानी ही जागता था), इसिलिये इस झानीका अन्दर प्रवेश हुआ और दूसरे बाहर ही रह गये।



## अथर्ववेदका स्वाध्याय

## चतुर्थ काण्ड।

इस चतुर्थ काण्डका शारंभ ' झझा ' शब्दसे हुआ है। यह ब्रह्म शब्द अत्यंत मंगल है और इस शब्द द्वारा परममंगलमय परब्रह्मकी विचा इसमें कही है।

भयां बेद प्रथम काण्डका प्रारंभ 'दां' शब्द से हुआ है। भयां बेद द्वितीय काण्डका प्रारंभ 'से साः'शब्द से हुआ है। भयां तेद तृतीय काण्डका प्रारंभ 'साद्धाः'शब्द से हुआ है। भयां बेद चतुर्व काण्डका प्रारंभ 'स्वाह्यः' शब्द से हुआ है।

ये प्रारंभके शब्द कुछ विशेष भावके स्वक निःसंदेह हैं।
यदाप अवर्ष प्रथम काण्डका प्रारंभ 'ये जिलक्षाः' से होता
है और 'श्रां को देखी 'स्क छठवा है, तबापि जश्चयज्ञपरिगणनमं, महाभाष्यमं तबा अन्यत्र भी 'श्रां नो देखी 'स्कस्
अथवेदका प्रारंभ माना है, इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रथमके
पांच स्क भूमिकाइप हैं।

इस चतुर्य काण्डमें चारुंसि सूक्त हैं और इसके पांच सूक्तोंका एक अनुवाक, ऐसे आठ अनुवाक हैं। यह चतुर्थ काण्ड प्रधान-तया सात मंत्रोंबाके सूक्तोंका है, तबापि इसमें अधिक मंत्रवाले सूक्त भी हैं, इसकी गिनती इस प्रकार है—

मंत्रसंख्या १४७ है. ७ मंत्रवाके २१ सूक्त हैं, जिनकी ८ मंत्रवाने १० सुक्त हैं. मंत्रसंख्या ८० है. **जिन**की २७ है. ९ मंत्रवाके ३ सुका हैं, जिनकी मंत्र संख्या बिनकी ३० है, १० मंत्रवाले ३ सूक्त हैं. **मंत्रसं**ख्या २४ है. १२ मंत्रवाले २ सुका हैं, **मंत्रसं**ख्या जिनकी **मंत्र**संख्या १६ हैं. १६ मंत्रवाले १ सूक्त है, जिनकी कुल मंत्रसंख्या ३२४ कुछ सूक्तसंख्या ४०

इस प्रकार काण्डमें २१ सूक्त ही सात मंत्रवाले हैं, आंर कोष १९ सूक्त भाठ या आठसे अधिक मंत्रवाले हैं। प्रथम काण्डके १५३ मंत्र, द्वितीय काण्डके २०७ मंत्र, तृतीय काण्डके २३० मंत्र और चतुर्थ काण्डके ३२४ मंत्र हैं, इस प्रकार कमशः मंत्रसंख्या बढ रही है।

पहले तीन काण्डों में प्रत्येकमें दो प्रपाठक और छः अनुवाक थे, परन्तु इस चतुर्थ काण्डमें तीन प्रपाठक और आठ अनुवाक हैं। इस प्रकार सब मिलकर चतुर्थ काण्डकी समाप्तितक नौ प्रपाठक और छन्बीस अनुवाक हुए हैं। अब इस चतुर्थ काण्डके ऋषि देवता और छन्द देखिये—

| स्क      | मंत्रसंस्या 🕟 | - ऋरिष             | देवता                  | <b>छ</b> न्द                                                          |
|----------|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| १ प्रथमे | ोऽनुवाकः ।    | सप्तमः प्रपाठकः ।  |                        |                                                                       |
| 1        | •             | वेनः               | बृहरपतिः । आदित्यः     | त्रिष्टुत् ।                                                          |
| २        | ۷             | वेन:               | भारमा                  | त्रिष्टुप्; ६ पुरोऽनुष्टुप्; ८ खपरिष्टा<br>ज्ज्यौतिः                  |
| ŧ        | v             | <del>भ</del> थर्वा | रुद्रः । व्याघ्रः      | अनुष्टुप्; १ पंक्तिः; ३ गायत्री ।<br>७ कुकुम्मतीगर्मोपरिष्टाद्बृहती । |
| ¥        | 6             | <del>थ</del> यर्वा | वनस्पतिः               | अनुष्टुप्; ४ पुरउष्णिक्; ६,७ भुरिजी।                                  |
| 4        | •             | त्रद्वा            | (स्वापनं) <b>ऋष</b> भः | भनुष्टुप्; २ भुरिक्; ७ पुरस्ताज्ज्यो-<br>तिक्विष्टुप्।                |

| ( )      | . •.                                    |                     |                               |                                                 |
|----------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| स्क      | मंत्रसंख्या                             | ऋषि                 | देवतः                         | <b>8₹₹</b>                                      |
| २ द्विती | योनुवाकः।                               |                     |                               |                                                 |
| Ę        | 4                                       | गरुतमान्            | तक्षकः                        | अनुष्टुप्।                                      |
| ٠        | •                                       | गरुत्मान्           | वनस्पतिः                      | अनुष्टुप्; ४ खराट् ।                            |
| 4        | •                                       | अथवीं गराः          | चन्द्रमाः । आपः               | अतुष्टुप्; १,७ भूरिक् त्रिष्टुप्; ३ त्रिष्टुप्; |
|          |                                         |                     | (राज्यामिषेकः)                | ५ विराट् प्रस्तारपंकिः ।                        |
| . 9      | 90                                      | <b>मृ</b> गुः       | त्रेका <u>क</u> ुदाञ्जनं      | अनुष्टुप् ; २ कुकुम्मती; ३ पथ्यापंकिः।          |
| 90       | •                                       | <b>લયર્જા</b>       | शंसमणिः                       | अनुष्टुप् ; ६ पथ्यापंक्ति। ७ पश्चपदा            |
|          |                                         |                     |                               | परानुषु दशक्वरी।                                |
| ३ तृतीर  | योऽनुवाक् ।                             | •^                  |                               |                                                 |
| 99       | 92                                      | <b>भृग्वं</b> निराः | अनुडुत् । इन्द्रः             | त्रिष्टुप्; १,४ जगती, २ भुरिक्, ७               |
|          |                                         |                     |                               | त्र्यवसाना षट्पदानुष्टुब्गर्मी।परिष्टाःजा-      |
|          |                                         |                     | _                             | गतानिवृष्ठक्वरीः ८-१२ अनुष्टुमः ।               |
| ં ૧૨     | <b>9</b>                                | ऋभुः                | वनस्पतिः                      | अनुष्टुप्, १ त्रिपदा गामत्री, ६ त्रिपदा         |
|          |                                         |                     |                               | यवमध्या भुरिक्गायत्री। ७ मृहती ।                |
| 93       | <b>y</b>                                | शंतातिः             | चन्द्रमाः । विश्वेदेवाः       | अनुष्टुप् ।                                     |
| 98       | <b>S</b>                                | मृगुः               | आज्यं। भ्राप्तिः              | त्रिष्टुप्;२,४ अनुष्टुभी; ३ प्रस्तारपंतिः;      |
|          |                                         | •                   | •                             | ७,९ जगती, ८ पश्चपदातिशक्वरी।                    |
| 94       | 98                                      | भयर्वा              | मकत्। पर्जन्यः                | त्रिध्दुप्, १, २, ५ विराङ् जगती,                |
|          |                                         |                     |                               | ४ विराड् पुरस्ताद् बृह्ती ७ (८),                |
|          |                                         |                     |                               | १३ (१४) अनुब्दुप्, ९ पथ्यापंकिः।                |
|          |                                         |                     |                               | १० मुरिग्ः १२ पश्चपदानुष्टुच्गर्भा              |
|          | ¢                                       |                     |                               | भुरिग्; १५ बंकुमत्यनुष्टुब्।                    |
| -        | <b>ं</b> ऽनुवाकः ।                      |                     |                               | •                                               |
| 9 4      | \$                                      | नद्या               | वरुणः ( सत्यानृतोऽन्वीक्षणं ) | त्रिष्डप्; १ अनुष्डप्; ५ मुरिक्।                |
|          |                                         | *                   |                               | ७ जगती; ८ त्रिपान्महाबृहती;                     |
|          |                                         | i ·                 |                               | ९ विराण्नामत्रिपाद्गायत्री ।                    |
| 9 0      | 6                                       | য়ুক:               | अपामार्गः । वनस्पतिः          | अनुष्टुप् ।                                     |
| 16       | . 4                                     | য়ুক:               | अपामार्गः । वनस्पतिः          | भनुष्टुप् ; ६ बृह्तीगमी ।                       |
| 95       | 6                                       | <b>गुकः</b>         | अपामार्थः । वनस्पतिः          | भनुष्दुष् ; २ पथ्यापंकिः ।                      |
|          | 4                                       | मातृनामा            | मातृनामादेवता                 | <b>अनु</b> ष्टुप्; १ खराज्; ९ भुरिक्।           |
| ५ पंचमे  | ाऽनुवाकः । अष्ट                         | रमः प्रवाठकः ।      |                               |                                                 |
| २१       | ં હ                                     | नह्या <sup>.</sup>  | गाव :                         | त्रिष्टुप् ; २-४ जगती ।                         |
| २२       | •                                       | वासिष्ठः; अथर्वा ।  | इन्द्र:                       | त्रिष्दुष् ।                                    |
| २३ -     | · · · • • • · · · · · · · · · · · · · · | मृगार:              | प्रचेता अभिः                  | त्रिष्टुप्; ३ पुरस्ताञ्ज्योतिष्मती; ४           |
|          |                                         |                     |                               | अनुष्टुप् ; ६ प्रस्तारपंकिः।                    |
| २४       | v                                       | मृगारः              | इन्द्रः                       | त्रिष्टुप् ; १ शक्वरीगर्भा पुरःशक्वरी ।         |
| २५       | · ·                                     | मृगार:              | वायुः । सविता                 | त्रिष्टुप् ; ३ अतिशक्वरीगर्भाजगती,              |
|          |                                         |                     |                               | ७ पृथ्या समनी ।                                 |

| सुक         | <b>मंत्रसंख्या</b> | ऋषि             | देवता                 | छन्द                                                                     |
|-------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ६ षष्ठोः    | ऽनुवाकः ।          |                 |                       |                                                                          |
| २६          | <b>y</b>           | मृग∣रः          | द्यावापृथिवी          | त्रिष्टुप्; १ परोऽष्टिर्जगती; ७ शाक्वर-<br>गर्भोतिमध्येज्योतिः ।         |
| २७          | ,                  | मृगार:          | <b>मरुतः</b>          | त्रिष्टुप् ।                                                             |
| २८          | ৩                  | मृगारः ( अथवी ) | भवशर्वौ । स्दः        | त्रिष्टुप्; १ द्वयतिज।गतगर्भा भुरिक्।                                    |
| 25          | •                  | मृगारः          | मित्राव रणी           | त्रिष्टुप्; ७ शाक्वरीयभीजगती ।                                           |
| . ३०        |                    | अथर्वा          | वाक्                  | त्रिष्टुप्; ६ जगती।                                                      |
| ७ सप्त      | मोऽनुवाकः । ः      | नवमः प्रपाठकः । |                       |                                                                          |
| ३१          | u                  | ब्रह्मा स्कन्दः | मन्युः                | त्रिष्टुप्; २, ४ भुरिक्; ५-७ जगती।                                       |
| ३२          | ৬                  | ब्रह्मा स्कन्दः | मन्युः                | त्रिष्टुप् ; १ जगती ।                                                    |
| 33          | ۷                  | ब्रह्मा         | पाप्मा । अग्निः       | गायत्री ।                                                                |
| - <b>३४</b> | <                  | <b>अथ</b> र्वा  | ब्रह्मोदनं            | त्रिष्टुप्; ४ भुरिक्; ५ त्र्यवसाना संहर<br>पदा कृतिः, ६ पंचपदातिशक्वरीः, |
|             |                    |                 |                       | ७ मुरिक्शक्वरी; ८ जगती।                                                  |
| ३५          | 9                  | प्रजापतिः       | <b>अ</b> तिमृत्युः    | त्रिष्टुप् ; ३ भुरिग्जगती ।                                              |
| ८ अहा       | मोऽनुवाकः ।        |                 |                       |                                                                          |
| ₹ €         | . •                | चातनः           | सत्यौजाः । अग्निः     | अनुष्टुप् ; ९ भुरिक् ।                                                   |
| ३७          | 97                 | बादरायणिः       | अजश्रृंगी । अप्सराः   | अनुष्टुप् ; ३ त्र्यवसाना षट्पदात्रिष्टुप् ;                              |
|             |                    |                 |                       | ५ प्रस्तारपंक्तिः; ७ परोष्णिक्; ११<br>षट्पदा जगती; १२ निचृत् ।           |
| 3 6         | v                  | बादरायणिः       | अप्सर्राः । ऋषभः      | अनुष्टुप्; ३ षट्पदात्र्यवसाना जगती,                                      |
| ,           |                    |                 | •                     | ५ भुरिगत्यष्टिः; ६ त्रिष्टुप्; ७ व्यव-                                   |
|             |                    |                 |                       | साना पञ्चपदानुष्टुच्नर्भाषुरउपरिष्टा-<br>ज्योतिष्मती जगती ।              |
| 35          | 90                 | अङ्गिराः        | साम्रत्यं। नानादेवताः | पंकिः; १,३,५,७ महाबृहतीः; २,४,६,८                                        |
| •           |                    |                 |                       | संस्तारपंक्तिः; ९,१० त्रिष्टुप् ।                                        |
| .¥°         | 6                  | शुक्र:          | बहुदैवत्यं            | त्रिष्टुप्; २ जगती; ८ जगती पुरोति-                                       |
|             |                    | · -             |                       | शक्वरी पादयुग् ।                                                         |
|             |                    |                 |                       |                                                                          |

बे सूक्तोंके ऋषि देवता और छन्द हैं। अब इनका ऋषि-क्रमानुसार विभाग देखिये---

१ अथवी— ३, ४, १०, १५, (२२, २८), ३०, ३४ ये आठ सूक्त ।

२ मृगारः — २३-२९ ये सात सूक्त ।

३ ज्ञा- ५, १६, २१, ३३ ये चार सूका। १ शुक्रः— १७-१९,४३ ये चार सूका।

५ भृगुः - ९, १२, १४ वे तीन सूक ।

६ गरुतमान् ६, ७ ये दो स्का। ७ बादरायाणिः — ३७,३८ ये दो स्का।

८ ब्राह्मा स्कन्दः — ३१,३२ ये दो सूका। ९ वेनः — १,२ ये दो सूका।

१० अक्शिराः— ३९ यह एक सूक्त । ११ अथर्वाङ्गिरसः— ८ यह एक सूक्त ।

```
१२ चातनः — ३६ यह एक सूक्त।
    रेरे प्रजापतिः ३५ — यह एक सूत्ता।
    १४ भृग्विक्तराः - ११ यह एक स्का।
    १७ मात्नामा- २० यह एक सूक्त।
    १६ वासिष्ठः — २२ यह एक स्क।
    १७ शंतातिः -- १३ यह एक स्ता।
  ये ऋषिकमानुसार सूक्त हैं, अब देवतकमानुसार सूक्तकम
देखिये--
     १ वनस्पतिः--- ४, ७, १२, १७-१९ ये छःस्क।
     २ अश्निः -- १४, २३, ३३, ३६ ये चार स्का।
      ३ अपामार्ग- १५-१९ वे तीन सूक्त ।
     ८ इन्द्रः — ११, २२, २४ ये तीन सूक्त ।
     ५ अदसराः — ३७,३८ ये दो स्ता।
      ६ ऋषमः — ५, ३८ ये दो सूक्त।
      ७ चन्द्रमाः — ८, १३ ये दो स्ता।
     ८ नानादेवताः — ३९, ४० ये दो सूक्त।
         (बहुदेवताः ) ३९, ४० ये दे सूत्ता
      ९ सन्युः - ३१-३२ वे दो सूक ।
    १० महत्- १५, २७ ये दो सूका।
    ११ रुद्धः — ३, २८ ये दो सूक ।
    १२ अज्ञश्रंगी-- ३०वां एक स्ता।
    १३ अञ्जन- ९ वां एक स्क।
     १४ अतिमृत्युः — ३५ वां एक स्क ।
     १५ अन्डत् — ११ वां एक स्का।
     १६ आज्यं — १४ वां एक सूक्त ।
    १७ आत्मा— २ रा एक स्का।
     १८ आदित्यः— १ ल एक स्क।
     १९ आपः - ८ वां एक सूत्ता।
     २० गावः -- २१ वां एक स्का।
     २१ तक्षकः — ६ वां एक सूक्त।
     २२ द्यावापृथिवी — २६ वां एक सूक ।
     २३ पजेन्यः — १५ एक स्का
     २८ पाटमा— ३३ वां एक सूक्त ।
     २५ प्रचेता अग्निः— २३ वां एक स्का
     २६ बृहस्पतिः — १ लाएक सूक्त।
```

२७ ब्रह्मीदनं — ३४ तं एक सूक ।

२८ भवाशर्वी-- २८ वां एक सूत्त ।

```
२९ मातृनामा— २० वां एक सूक ।
३० मित्रावरुणी- - २९ वां एक सूक ।
३१ वरुण:— १६ वां एक सूक ।
३२ वाक् — ३० वां एक सूक ।
३३ वाग्य:— २५ वां एक सूक ।
३४ विश्वेदेवा:— १३ वां एक सूक ।
३५ व्याञ्च:— ३ रा एक सूक ।
३५ व्याञ्च:— ३ रा एक सूक ।
३५ व्याञ्च:— १० वां एक सूक ।
३७ सत्योजा आग्नः— ३६ वां एक सूक ।
३८ सविता— २५ वां एक सूक ।
३९ स्वापनं— ५ वां एक सूक ।
इनके सिवाय ' बहुदेवताः, नाना देवताः, विश्वेदेवाः' इन देवताऑके अन्दर कई अन्य देवताय हैं उनको पाठक मंत्रों के अन्दर देख सकते हैं । अब इस चतुर्थ काण्डके
```

स्कोंके गण देखिये—

१ अंहोिलिंगगण— २३-२९ ये सात स्क ।

१ अपराजितगण— १९, २१, ३१ ये तीन स्क ।

३ रौद्रगण— ३ यह एक स्क ।

४ अायुष्यगण— १३ यह एक स्क ।

५ दुष्वप्रनाश्चनगण— १० यह एक स्क ।

६ पाटमगण— ३३ यह एक स्क ।

७ कृत्याप्रतिहरणगण— ४० यह एक स्क है।

इस काण्डके स्कोंका शांतियोंके स्थान संबंध देखना हो तो
निम्नलिखित कोष्टक देखिये—

१ वृह्रच्छान्तिः — १, १३, २३-२९ ये नौ सूका।
१ पेरावती महाशान्ति — ९ यह एक सूक।
१ वारुणी महाशान्ति — १० यह एक सूक।
४ प्राजापत्या महाशान्ति — १५ यह एक सूक।
५ वायव्या महाशान्ति — २५ यह एक सूक।
६ गांधवी महाशान्ति — ३७ यह एक सूक।

इस काण्डके सूक्तोंका अध्ययन करनेके समय इन गणींका पाठक अवस्य विचार करें। क्योंकि इन गणोंका जो परिगणन पूर्व आचार्योंने किया है वह स्वाध्यायशील पाठकोंके हितार्थ ही किया है।

इतनी भूमिकाके साथ अब इस काण्डके स्कॉका विचार प्रारंभ करते हैं।



## अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

चतुर्थ काण्ड।

### ब्रह्म-विद्या।

#### [ सक्त १ ]

( ऋषिः - वेनः । देवता - बृहस्पातिः, आदित्यः )

ब्रह्म ज<u>बा</u>नं प्र<u>थ</u>मं पुरस्ताद्वि सीमृतः सुरुची वेन आवः । स बुष्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च यो<u>नि</u>मसंतश्च वि वेः

11 8 11

इयं पित्र्या राष्ट्रचेत्वग्रे प्रथमायं जुनुषे भ्रवनेष्ठाः । तसा एतं सुरुचे हारमंद्यं घुमें श्रीणन्तु प्रथमायं घास्यवे

11 7 11

अर्थ — (पुरस्तात् प्रथमं ) पूर्वकालसे भी प्रथम ( जज्ञानं ब्रह्मा ) प्रकट हुए ब्रह्मको ( सु-रुचः सीम-तः ) उत्तम प्रकाशित मर्थादाओंसे ( वेनः वि आवः ) ज्ञानीने देखा है। ( सः ) वही ज्ञानी ( अस्य खुध्न्याः वि-स्थाः ) इसके आकाश संचारी विशेष रीतिसे स्थित और ( उप-माः ) उपमा देने योग्य सूर्यादिकोंको देखकर ( सतः च असतः योनि ) सत् और असत्के उत्पत्तिस्थानको भी ( वि वः ) विशद करता है॥ १॥

( इयं भुवने-स्थाः पित्र्या राष्ट्री ) यह मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त चमकनेवाली बुद्धि (प्रथमाय ज्ञानुके अप्रे एतु ) मुख्य जीवनके लिये आगे होते । (तसी प्रथमाय घास्यते ) उस पहले घारण करनेवालेको अप्रेण करनेके लिये (एतं सुरुचं द्वारं अ-ह्यं घर्म श्रीणन्तु ) इस तेजस्वी, दुष्टोंको दबानेवाले, दीनतासे रहित, यशको सिद्ध करें ॥ २॥

भाषार्थ- सबसे प्रथम प्रगट हुए ब्रह्मको उसके प्रकाशकी मर्यादाओं के द्वारा ज्ञानी जानता है और वहीं ज्ञानी उपमा देने योग्य आकाशस्त्रारी सूर्यादि प्रहों और नक्षत्रों को देखकर सत् और असत्के मूळ उत्पत्तिस्थानके विषयमें सख उपदेश करता है ॥ १ ॥

यह मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त हुई तेजस्वी बुद्धि श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेकी इच्छासे आगे बढे। तथा वह बुद्धि सबके मुख्य घारणकर्ता परमात्माके लिये समर्पण करनेके हेतुसे तेजस्वी, दुष्टोंकी दूर करनेवाले, उच्च और श्रेष्ठ यज्ञको सिद्ध करे।। २॥

| प्र यो जुज्ञे विद्वानस्य बन्धुर्विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति ।                           |      |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
| ब्रह्म ब्रह्मण उन्जंभार मध्यां सीचे रुच्चै। ख्रधा अभि प्र तस्थी                          | 11   | ३ | 11 |
| स हि द्विवः स पृंथिव्या ऋतस्था मुही क्षेमं रोदंसी अस्कभायत् ।                            |      |   |    |
| मुहानमुही अस्केमायुद्धि जातो द्यां सब पार्थिवं च रजंः                                    | , 11 | 8 | 11 |
| स बुध्न्यादाष्ट्र जुनुषोऽभ्यग्रं बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट् ।                          |      |   |    |
| अहुर्येच्छुकं ज्योति <u>षो</u> ज <u>नि</u> ष्ठार्थे द्युमन् <u>तो</u> वि वंसन्तु विप्राः | 11   | 4 | 11 |
| नूनं तर्देख काव्यो हिनोति मुहो देवस्य पूर्व्यस्य धार्म ।                                 |      |   |    |
| एष जुंज्ञे बृहुभिः साकमित्था पूर्वे अर्धे विपिते ससन्न                                   | 11   | Ę | 11 |

अर्थ-(यः विद्वान्) जो विद्वान् ( अस्य बन्धुः प्रजिष्ठ ) इसका बंधु होता है, वह ( देवानां जिनमा विवक्ति ) सब देवोंके जन्मोंको कहता है। ( ब्रह्मणः ब्रह्म उज्जाभार ) ब्रह्मसे ब्रह्म प्रकट हुआ है। उसके ( मध्यात् नीचैः उचैः ) मध्यसे, निम्न भागसे और उच्च भागसे (स्व-धाः अभि प्र तस्थौ ) उसकी निज धारक शक्तियों फैली हैं ॥ ३ ॥

(सः हि दियः) वह ही युलोकका और (सः पृथिवयाः ऋत-स्थाः) वही पृथिवीका सत्य नियमसे ठहराने-वाला है। उसीने (मही रोदसी क्षेमं अस्कभायत्) बडे युलोक और पृथिवी लोकको घरके समान स्थिर किया है। (महान् जातः) वह बडा देव प्रकट होता हुआ (द्यां पार्थियं सम्र रजः च) युलोक, पृथिवीके निवासस्थानको और अंतरिक्षलोकको (मही अस्कभायत्) विस्तृत रूप देकर स्थिर करता है॥ ४ ॥

(तस्य सम्राट् देवता बृहस्पतिः) उस जगत्का सम्राट् बृहस्पति देव है और (सः सुध्न्यात् जनुषः अप्रं अभि आष्ट्र) वह पहिले जन्मसे भी पूर्वकालसे चारों ओर व्याप्त है। (अथ यत् ज्योतिषः शुक्तं अहः अनिष्ट) अव जो ज्योतिसे शुद्ध दिन उत्पन्न हुआ, उससे (सुमन्तः विप्राः विवसन्तु) प्रकाशित होनेवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे निवास करें।। ५॥

(काव्यः नूनं) ज्ञानी निश्चयसे (अस्य पूर्व्यस्य देवस्य तत् महः धाम) इस प्राचीन देवका वह महान् धाम (हिनोति) प्राप्त करता है। (इत्था बहुभिः साकं एवः जज्ञे) इस प्रकार बहुतों के साथ यह ज्ञानी उत्पन्त हुआ था, परंतु जिस समय (पूर्वे अर्धे वि-सिते) पूर्व दिशाका आधा द्वार खुला, तब उनमें से प्रलेक (ससन् नु) स्नेता ही रहा॥ ६॥

भावार्थ — जो ज्ञानी इस परमातमाका बन्धु बनता है वही देवोंके देवश्वके विषयमें सराज्ञान कहता है । परब्रह्मसे ज्ञानका प्रकास हुआ है और उसके निम्न, मध्य और उच्च अर्थात् सब अंगोंसे धारक शक्तियां खारों और फैली हैं ॥ ३ ॥

वहीं एक देव युलोक और पृथ्वीलोक आदियोंको सत्य नियमोंसे अपने अपने स्थानमें स्थिर करनेवाला है। उसीने इस युलोक और पृथ्वीलोकको घर जैसा बनाया है। उसी प्रकट हुए महान देवने युलोक, अन्तरिक्षलोक और इस इमारे घरके समान भूलोकको विस्तृत और महान बनाकर अपने अपने स्थानमें युहढ़ किया है॥ ४॥

इस जगत्का एक सम्राट् बृहस्पति देव है, वह आदिकालसे चारों और पूर्ण रीतिसे फैला हुआ है। उसकी उयोतिसे जो पवित्र दिनका प्रकाश होता है, उससे प्रकाशित होनेवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे जीवन न्यतीत करें ॥ ५॥

ज्ञानी निश्चयसे इस प्राचीन देवका वह प्रसिद्ध महान् धाम प्राप्त करता है। वस्तुतः ज्ञानीका जन्म अनेक मनुष्योंके जन्मोंके साथ हुआ होता है, परन्तु प्रयत्नसे ज्ञानीके लिये जिस समय वह पूर्व महाद्वार थोडासा खुल जाता है, उस समय जायत रहनेके कारण उसमें ज्ञानी प्रविष्ठ होता है, परन्तु अन्य लोग बाहर ही सोये पढ़े रहते हैं॥ ६॥

## योऽथंबीणं पितरं देवबंन्धुं बृह्मपति नमुसावं च गच्छति । त्वं विश्वेषां जित्ता यथासः कृविदेवो न दर्भायत्स्वधावान

11 9 11

अर्थ— (यः) जो (अथवीणं पितां देवबन्धुं) निश्चय पिता देवोंके माई (बृहस्पति नमसा च अव गच्छात्) बृहस्पतिदेवको नमस्कारके साथ ऐसे जानें। '(त्वं विश्वेषां जानिता असः) तू समका उत्पादक हो, (यथा कविः स्वधावान् देवः न द्भायत्) और ज्ञानी, खकीय सामर्थ्य युक्त देव कभी दमाया नहीं जाता '॥ ०॥

भावार्थ — मनुष्य, देवोंके भाई, परमिषता निश्चल बृहस्पतिका नम्रताके साथ की हुई उपासनाद्वारा इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है कि 'हे देव ! तू सबका उत्पादक है, तू ही ज्ञानी और स्वकीय सामर्थ्यसे युक्त है और तू ही कभी न दबनेवाला है ।॥ ७॥

#### ब्रह्मकी विद्या।

इस सूक्तमें 'ब्रह्मकी विद्या' बडी मने हर रीतिसे कही है। जो ब्रह्मविद्याका मनन करते हैं, उनके लिये यह सूक्त बडा बोधपद होगा। इसका पहिला कथन यह है—

#### प्राचीन देव।

पुरस्तात् प्रथमं ब्रह्म जश्चानम्। (स्. १, मं. १)

'सबसे अति प्राचीन कालकी जो भी करुपना की जा सकती है उससे भी अखन्त प्राचीन कालसे वह परब्रह्म अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है।' जिस समय अन्य कोई भी पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुआ था, उस समयसे स्वयं प्रकाशी ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि यह ब्रह्म ख्यं प्रकाशित है, प्रकाशित होनेके लिये इसकी किसी अन्यकी सहायता नहीं लेनी पहती है। इसके अति प्राचीन होनेके विषयमें इसी स्कामें निम्नलिखित बचन देखने थोग्य हैं—

१ प्रथमाय तस्मै धास्यवे। (स्. १, मं. २) १ अग्रं स बुध्न्यात् जनुषः अभि आधू।

(स्. १, मं. ५)

३ पूर्वस्य अस्य देवस्य तत् घाम । (सू. १, मं. ६)

'(१) सबसे पहिला वह घारक है। (२) सबसे प्रथम जिसकी उत्पत्ति हुई है उससे भी पहिले वह चारों ओर न्याप्त है। (३) सबसे पुराने इस देवका वह स्थान है।'

इन मंत्रोंमें इस देवके श्राति प्राचीन होनेके विषयमें निश्चया-तमक वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि यह देव खयांसिद्ध अथवा खयंभू, सर्वाधार और सब जगतकी उत्पत्ति होनेके पूर्वकालसे भी विद्यमान है।

२ ( अथवै. भाष्य, काण्ड ४ )

#### इसका ज्ञान।

इसका ज्ञान किस रीतिसे हो सकता है, इस विषयमें विचार करनेके लिये निम्नलिखित मंत्र बडी सहायता देता है—

सुरुचः सीमतः वेनः वि आवः। (स् १, मं. १)

'(सु-रुचः) उत्तम प्रकाशमान (सीमा-तः) सीमा-लांस ही (वेनः) ज्ञानी मनुष्य उसको देखता है।' जिस प्रकार बादलांसे छिपा हुआ सूर्य बादलांके चमकनेवाले किना-रांस ही जाना जाता है, उसी प्रकार सूर्यचन्द्रादियोंके पीले रहकर सूर्यादियोंको जमकानेवाला यह देव इन गोलांका चमका-हटसे ही जाना जाता है। 'जिसको सूर्यादि प्रकाशित नहीं करते परन्तु जिसके तेजसे सूर्यादि प्रकाशित हो रह हैं, वह ज्ञद्या है।' अर्थात् सूर्यादियोंके सुश्वाशित सीमाओंको देखनेसे और विचार करनेसे परमात्माका ज्ञान होता है। सिका है। उसके कार्य देखनेसे ही उस परमात्माका ज्ञान हो सकना है। उसके ज्ञानके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है।

#### इसके लिये उपमा।

यह परमात्मा प्रसिक्ष दीखता नहीं है, सृष्टीमें उसका कार्य देखकर उसका अनुमान होता है, अथवा उपमाओंसे भी उसका वर्णन किया जाता है जैसा—

अस्य उपमाः बुध्न्याः वि-स्थाः। (स्. १, मं. १)
'इसके लिये उपमाएं (बुध्न्याः) भाकाशमें वि-स्थाः)
विशेष रीतिसे रहनेवाले जो स्यादि गोल हैं वे ही हैं। अर्थात्
उस परमात्माका यदि वर्णन करना हो तो 'वह स्यंका भी
स्यं है, ''वह चन्द्रमाका भी चन्द्रमा है ' इस प्रकार किया
जाता है। अर्थात् स्यादिकोंकी उपमा उसको देकर हो उसके
विषयमें शान दिया जाता है। या तो मनुष्य सृष्टिमें उसका

कार्य देखकर उसके विषयमें अनुमान करे अथवा सूर्यादि गोलोंका भी वह प्रकाशक है इसलिये वह सूर्यका भी सूर्य है ऐसा जाने। यह रीति है जिससे उसके विषयमें कुछ अनुमान हो सकता है।

#### आदि कारण।

सबका आदि कारण वह परमात्मा ही है। सत् और असत्, बहुत समय ठहरनेवाले और क्षणमंगुर ऐसे जो पदार्थ हैं, उनका मूळ आदि कारण वह है। देखिये—

सतः असतः च योनिं सः वि वः।(सू.१, मं.१)

' सत् और असत्का आदि कारण वह है इस विषयमें यथा-योग्य विवरण ज्ञानी ही करता है।' अन्य मतुष्योंको उसके विषयमें पता नहीं होता। वे उसके विषयमें पूर्ण अज्ञानी रहते हैं।

#### श्रेष्ठ जीवन।

ज्ञानी अपना जीवन किस प्रकार न्यतीत करता है यह एक बडे महत्त्वका विषय है, इसका विवेचन द्विताय मंत्रमें किया है वह इस समय देखिये—

इयं पित्रया राष्ट्रयेत्वप्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठाः। तस्रा एतं सुरुचं हारमद्यं घर्मे श्रीणन्तु प्रथ-माय घास्यवे ॥ (सू. १, मं. २)

'मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे शप्त हुई मनुष्यकी सुद्धि शथम श्रेणीका श्रेष्ठ जीवन न्यतीत करनेके लिये उत्सुक होकर आगे बढ़े और सर्वाधार परमायमाकी संतुष्टिके लिये ही इस सुन्दर श्रेष्ठ यज्ञ कर्मको करे। 'इस मंत्रके कुछ शब्द मनन करने योग्य हैं—

१ भुवनेष्ठाः ( भुवने-स्थाः ) = भुवनमें रहनेवाली ।
'भुवन ' शब्दका अर्थ है— ' मनुष्य, मानवजाति, प्राणी,
जगत्, उत्पन्न हुए हुए पदार्थ, पृथिवी, घर, स्थान और
अभ्युदयको प्राप्त स्थिति । ' इनमेंसे यहां ' मनुष्य अखवा
मानवजाती यह अर्थ अभिषेत हैं, क्योंकि इनमें रहनेवाली
शक्ति (प्रथमाय जनुषे ) प्रथम श्रेणीका जीवन व्यतीत
करनेके लिये (अग्रे एतु ) आगे बढ़े अर्थात् उत्साहसे अपने
जीवनका सुधार करे, ऐसा कहा है । मानवेतर प्राणी या पदाथींमें इसकी संभावना नहीं है इसिलये मनुष्य विषयक अर्थ ही
यहां अपेक्षित है ।

२ पिट्या राष्ट्री= ( पिट्या ) पितासे आनुवंशिक शुम संस्कारोंसे सुसंस्कृत ( राष्ट्री ) तेजस्वी सुप्रकाशित सुद्धि । इस प्रकारकी बुद्धि मनुष्यके अन्दर शुभ धंकल्प सुदृढ करें भीट इस संकल्पके बलसे मनुष्य बलवान बनकर (प्रथमाय जनुषे) प्रथम अर्थात् श्रेष्ठ दर्जेका जीवन व्यतीत करनेका उत्साह अपने मनमें बढावे । उत्साहसे वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करें । बीचमें कोई प्रलोभन आवे तो उसमें न फंसे और कोई विष्न उत्पन्न हो जावे तो हतास न होवे । अर्थात् शुभाशुभ अवस्थाएं प्राप्त होनेपर भी अपना श्रेष्ठ मार्ग न छोडे । इसके पश्चात्—

प्रथमाय घास्यवे घर्म श्रीणन्तु। (सू. १, मं. २)
'सबके मुख्य आधारभूत परमातमाके लिये यज्ञ सिद्ध
करे।' अर्थात् यज्ञ करे और वह उसको समर्पण करनेकी
बुद्धिसे ही करे, क्योंकि यज्ञका पुरुष वही है और समी यज्ञ
उसीके लिये किये जाते हैं।

#### यज्ञका लक्षण।

इसी मंत्रमें यज्ञका लक्षण तीन शब्दों द्वारा बताया है, इस किये यज्ञका खरूप देखनेके लिये इन तीन शब्दोंका मनन करना चाहिये —

१ अ-हां- ( अहीनं )= जिसमें हीनता नहीं है; जिसमें हीन या त्याज्य भाव बिलकुल नहीं है, अधीत् जो उच्चभावसे युक्त है।

१ सुरुचं = असंत तेजस्वी । तेजि़खता बढानेवाला ।

३ **ह्यारं**= दबानेवाला, बुराइयोंकी और दुष्टताकी दबाकर टेढा करनेवाला, दुष्टताकी ऊपर सिर् उठानेके लिये अवसर न देनेवाला।

' धर्म ' यह यज्ञवाचक शब्द यहां है, इसका अर्ध ' उष्णता, स्पेत्रकाश, यज्ञ ' ऐसा है। यहां उष्णताका तात्पर्य मनुष्यके मनकी उष्णता अर्थात् उत्साहशक्ति है। जिस श्रेष्ठ कमेसे मनुष्यका पुरुषार्थ प्राप्ति विषयक उत्साह बढता है उस यज्ञकमेका नाम ' धर्म ' है। पूर्वोक्त प्रकारका मनुष्य इस प्रकारके श्रेष्ठ यज्ञ करे और अपने जीवनको सार्थक करे।

#### परमात्माका सामर्थ्य।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि वहीं सबका आधार है, जिसने इस संपूर्ण जगत्को ठहरा रखा है—

१ स हि दिवः पृथिव्याः च ऋतस्थाः । (सू. १, मं. ४)

२ सः मही रोदसी क्षेमं अस्कभायत्। ( बू. १, मं. ४ )

३ द्यां पार्थिवं सदा रजः च स जातः मही अस्कभायत्। (सू. १, मं. ४) हुए अन्य साधारण लोग पूर्वका महाद्वार जिस समय खुल गया या उस समय सोये पडे थे। दिवार खुल जानेके समय ज्ञानी जागता था इस कारण ज्ञानीका प्रवेश देवताके स्थानमें हुआ, अन्य लोग सोये पडे थे इस कारण वे अंदर प्रविष्ट न हो सके। यह मंत्र अवसरके महत्त्वका वर्णन कर रहा है।

जिस दिन जानी जन्मा था उसी दिन इस पृथ्वीपर सहस्रों मनुष्य जन्मे थे, परंतु योग्य भवसरको गर्ना देनेसे अन्य मनुष्य पछि रह गए और जागता हुआ क्षानी प्राप्त भवसरसे योग्य लाभ लेनेक कारण आग बढ सका। मनुष्य केवल अन्यके कारण उच्च नहीं होता उसको आगते हुए अपनी उच्चतिका प्रयस्न करना चाहिये, तभी उसकी उच्चतिकी संभावना है। जो पाठक अपनी आध्यास्मिक उन्नति करनेक इच्छुक हैं वे इस मंत्रका योग्य मनन करके उच्चित बोध प्राप्त करें।

#### नमन और गुणचिंतन।

इस सूक्तके अंतिम सप्तम मंत्रमें ज्ञानी बननेके मुख्य दो साधन कह हैं, एक परमात्माको भक्तिसे नमन करना और दूसरा उसके गुणोंका चिन्तन करना। इन दोनों साधनोंका अब विचार की जिये—

यः अधर्वाणं पितरं देवसन्धुं बृहस्पर्ति नमसा भवगच्छात्। (सू. १, मं. ७) 'निश्वल परमपिता संपूर्ण देवींका बन्धु, जो सर्वंड देव है, उसको वो मनुष्य नमन करता है बही उसको जानता है।' अकिसे परमात्माकी शरण जाना, उसको प्रेमपूर्ण हृदयसे प्रणाम करना, उसके सामने नम्र होना, ये मार्ग हैं जिससे कि मनुष्य उन्न होता रहता है। आध्यारिमक उन्नतिक लिये, तथा आत्मिक शक्तिका विकास करनेके लिये नम्न होनेकी अखंत आवश्यकता है। नम्न होनेके सिवाय आत्माकी शक्ति विकसित नहीं हो सकती। नम्नतापूर्ण अंतःकरणसे परमारमाका गुणचितन करना चाहिये, वह इस प्रकार किया जाता है—

१ त्वं विश्वेषां जितता असः। (स्. १, मं. ७) १ कविः खघावान् देवः न दमायत्।

(स. १, मं. ७)
'हे देवाधिदेव! तू ही सबका एक उत्पादक है। हे देव!
तू ज्ञानी, निजसामध्यें युक्त है, इसिलये तुझे कोई भी दबा
नहीं सकता। 'इलादि प्रकारसे उस प्रभुका गुणगान करना
चाहिये। इसी प्रकार—

तस्य सम्बाट् देवता बृहस्पतिः। (स्. १, मं. ५)
'इस जगत्का समा एक समाट् बृहस्पति देव है।'यहां
बृहस्पतिदेव परमात्मा ही है। 'बृहस्पति 'का अर्थ ' ज्ञानका स्वामी, बढ़े विश्वका प्रभु 'ऐसा होता है। इस स्क्रका यही देवता है। जो परब्रह्म परमात्माको सर्वज्ञताका वर्णन कर रहा है। इस स्क्रमें परब्रह्मका स्वरूप, उसका सामर्थ्य, उसकी प्राप्तिका

इस सूक्तम परव्रहाका खरूप, उपका सामध्य, उपका प्राप्तका उपाय इत्यादि महत्त्वपूर्ण बार्ते कहीं हैं, जो पाठक ब्रह्मविद्याकें अभ्यासी हैं, उनको इसके मननसे बढ़ा लाम हो सकता है।

## किस देवताकी उपासना करें ?

[स्रक्त २]

( ऋषिः - वेनः । देवता - आत्मा )

य अन्मिदा बेलुदा यस्यु विश्वं दुपासेते प्रशिषुं यस्यं देवाः । यो इस्येशे द्विपदो यश्चतुंष्पदः कसौ देवायं हविषां विधेम

11 8 11

अर्थ (कस्म द्वाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी समर्पण द्वारा इम सब पूजा करें ? (यः आतम-दाः बल-दाः) जो आत्मिक बल देनेवाला और अन्य सब बल देनेवाला है, तथा (यस्य प्रश्चिषं विश्वे देवाः उपासते) जिसकी आज्ञा सब देव मानते हैं और (यः अस्य द्विपदः, यः चतुष्पदः ईशे) जो इस द्विपाद और चतुष्पादका खामी है। इसीकी पूजा सबकी करनी योग्य है। १॥

भावार्थ — किस देवताकी हम पूजा करें ? जो देव आत्मिक बल देनेवाला है, तथा जो अन्य बल भी देता है, जिसकी भाजाका पालन संपूर्ण अन्य देव करते हैं, जो द्विपाद और चतुष्पादोंका एक मात्र प्रभु है ॥ १ ॥

| यः प्राणुतो निमिष्तो मंहित्वैको राजा जगतो बुभ्वं ।                                    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| यस्यं च् <u>छाक्षामृतं</u> यस्यं मृत्युः कसौ देवायं <u>इ</u> विषां विधेम              | ॥२॥     |
| यं ऋन्द <u>ेसी</u> अवतश्रस्क <u>माने मि</u> यसांने रोदंसी अह्वयेथाम् ।                |         |
| यस्यासौ पन्था रर्जसो विमानुः कसौ देवायं द्वविर्धा विधेम                               | 11 3 11 |
| य <u>स्य</u> द्यौरुवीं प्रं <u>थि</u> वी चे मही यस्याद उर्वेशन्तरिक्षम् ।             |         |
| यस् <u>या</u> सौ <u>धरो</u> विर्वतो म <u>हि</u> त्वा कसौ देवायं हुविर्या विधेम        | 11811   |
| यस्य विश्वे <u>हि</u> मर्वन्तो म <u>हि</u> त्वा संयुद्रे यस्यं रुसामि <u>दा</u> हुः । |         |
| इमार्श्व प्रदि <u>शो</u> यस्य <u>बाह</u> कस्मै देवार्य <u>इ</u> विषी विधेम            | 11 4 11 |

अर्थ — (कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी उपासना यजनद्वारा हम सब करें ? (यः प्राणतः निमिषतः जातः) जो श्वास उछ्वास करनेवांछे और आंस्रो मुंदनेवांछे अगत्का (महित्वा एकः राजा वभ्व) अपनी महिमासे एक ही राजा हुआ है। (यस्य छाया अमृतं) जिसका आश्रय अमृतत्व देनेवाला है और (यस्य मृत्युः) जिसका आश्रय न करना ही मृत्यु है, उस देवताकी पूजा हम सबको करनी चाहिये॥ २॥

<sup>(</sup>कस्मै देवाय हाविषा विधेम ?) किस देवताकी हम उपासना यज्ञ द्वारा करें ? (वस्कमाने क्रन्दसी यं अवतः) लड़ने भिड़नेवाली दो मेनायें जिसकी शरण जाती हैं और (भियसाने रोदसी अवयेथाम्) डरनेवाले गुलोक और पृथ्वीलोक जिसकी पुकारते हैं, (यस्य रज्जसः असौ पन्धाः विमानः) जिसके लोककी जानेका यह मार्ग विशेष संमान बढ़ानेवाला है, उस देवताकी हम सबको पूजा करनी चाहिये॥ ३॥

<sup>(</sup>कसौ देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम यजन द्वारा उपासना करें ? (यस्य महित्वा) जिसकी महिमासे (उर्वी द्योः) विस्तीर्ण युलोक, (च मही पृथिवी) और बडी पृथ्वी तथा (यस्य अदः उठ अन्तरिक्षं) जिसकी महिमासे यह लंबाबौडा अन्तरिक्ष और (यस्य असौ सूरः विततः) जिसकी महिमासे यह सूर्य अपने प्रकाशसे फैल रहा है, उस देवताकी हम पूजा करें ॥ ४ ॥

<sup>(</sup>कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम पूजा करें ? (यस्य महितवा) जिसकी महिमासे (विद्वे हिमवन्तः) सब हिमवाले पहाड खडे हैं और (यस्य समुद्रे इत् रसां आहुः) जिसकी महिमासे समुद्रमें भी भूमि रही है। (इमाः च प्रदिशाः यस्य बाहू) और ये दिशायें जिसकी बाहु हैं उस देवकी हम सब पूजा करें ॥ ५॥

भावार्थ— जो अपनी सामर्थ्यके कारण श्वासोच्छ्वास करनेवाले और शांख मूंदने और न मूंदनेवालोंका एक मात्र राजा है, जिसका आश्रय अमरत्व देनेवाला है आंर जिससे दूर होना ही मृख्यु है ॥ २ ॥

<sup>ं</sup> लडनेवाली दोनों सेनाएं विजय प्राप्त्यर्थ जिसकी शरण जाती हैं, ये यावापृथ्वी डरके समय जिसको सहायताके लिये पुका-रते हैं, तथा जिसकी प्राप्तिका मार्ग उसपरसे चलनेवालेकी योग्यता बढानेवाला होता है ॥ ३ ॥

जिसको महिमासे युलोक विस्तीर्ण हुआ है, यह पृथ्वी बडी बनी है और यह अंतारिक्ष लंबा-चौडा बना है तथा जिसकी साम-ध्येसे सूर्य प्रकाशता है ॥ ४ ॥

जिसके बलसे ये दिमयुक्त ऊंचे पर्वत खडे हुए हैं, प्राणियोंके रहनेके लिये समुद्रमें भूमि बनी **है और सब दिशा उपदिशाएँ** जिसकी बाहुओंके समान फैली हैं ॥ ५ ॥

| यः प्राणुतो निमिष्तो मंहित्वैको राजा जर्गतो बुभूवं ।                        |    |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| यस्यं च्छाबामृतं यस्यं मृत्युः कसौ देवायं हिविषां विश्वेम                   | 1) | 2 | 11 |
| यं ऋन्द <u>ंसी</u> अवतश्रस्क <u>माने भियसनि</u> रोदं <u>सी</u> अह्वयेथाम् । |    |   |    |
| यस्यासौ पन्था रर्जसो विमानुः कसौ देवायं हविषा विधेम                         | 11 | 3 | 11 |
| यस्य बौरुवी पृश्चिवी च मही यस्याद उविश्वनतिश्वम् ।                          |    |   |    |
| यस्यासी सरो वितंतो महित्वा कसी देवायं हविषा विधेम                           | 11 | 8 | () |
| यस्य विश्वे हिमर्वन्तो महित्वा संयुद्रे यस्य रसामिदाहुः ।                   |    |   |    |
| इमार्श्व प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधम                           | 11 | ષ | 11 |

अर्थ — ( कस्मे देवाय हविषा विधेम !) किस देवताकी उपासना यजनद्वारा हम सब करें ! ( यः प्राणतः निमिषतः जगतः) जो श्वास उछ्वास करनेवां छे और आंखे मुंदनेवाले जगत्का ( महित्वा एकः राजा बभ्व ) अपनी महिमासे एक ही राजा हुआ है। ( यस्य छाया अमृतं ) जिसका आश्रय अमृतत्व देनेवाला है और (यस्य मृत्युः) जिसका आश्रय न करना ही मृत्यु है, उस देवताकी पूजा हम सबको करनी चाहिये॥ २॥

(कस्मै देवाय हाविषा विधेम ?) किस देवताकी हम उपासना यज्ञ हारा करें ? ( चस्कभाने कन्दसी यं अवतः ) लड़ने भिड़नेवाली दो सेनायें जिसकी शरण जाती हैं और (भियसाने रोदसी अक्स्येथाम्) डरनेवाले युलोक स्मेर पृथ्वीलोक जिसकी प्रकारते हैं, ( यस्य रज्ञसः असौ पन्धाः विमानः ) जिसके लोककी जानेका यह मार्ग विशेष समान बढानेवाला है, उस देवताकी हम सबको पूजा करनी चाहिये॥ ३॥

(कसौ देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम यूजन द्वारा उपासना करें ? (यस्य महित्या) जिसकी महिमासे (उर्वी द्योः) विस्तार्ण युलोक, (च मही पृथिवी) और बडी पृथ्वी तथा (यस्य अदः उठ अन्तरिक्षं) जिसकी महिमासे यह लंबाचौडा अन्तरिक्ष और (यस्य असौ सुरः विततः) जिसकी महिमासे यह सूर्य अपने प्रकाशसे फैल रहा है, उस देवताकी हम पूजा करें ॥ ४ ॥

(कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम पूजा करें ? (यस्य महित्वा) जिसकी महिमासे (विश्वे हिमवन्तः) सब हिमवाले पहाड खडे हैं और (यस्य समुद्धे इत् रसां आहुः) जिसकी महिमासे समुद्रमें भी भूमि रही है। (इमाः च प्रदिशः यस्य बाहू) और ये दिशायें जिसकी बाहु हैं उस देवकी हम सब पूजा करें ॥ ५॥

जिसके बलसे ये हिमयुक्त ऊने पर्वत खंडे हुए हैं, प्राणियोंके रहनेके लिये समुद्रमें भूमि बनी **है और सब दिशा उपदिशाएँ** जिसकी बाहुओंके समान फैली हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ — जो अपनी सामर्थ्यके कारण श्वासीच्छ्वास करनेवाले और श्रांख मूंदने और न मूंदनेवालाँका एक मात्र राजा है, जिसका क्षाश्रय क्षमरत्व देनेवाला है और जिससे दूर होना ही मृत्यु है ॥ २ ॥

लडनेवाली दोनों सेनाएं विजय प्राप्त्यर्थ जिसकी शरण जाती हैं, ये यावापृथ्वी डरके समय जिसकी सहायताके लिये पुका-रते हैं, तथा जिसकी प्राप्तिका मार्ग उसपरसे चलनेवालेकी योग्यता बढानेवाला होता है।। ३ ॥

जिसकी महिमासे युलोक विस्तीर्ण हुआ है, यह पृथ्वी बसी बनी है और यह अंतारिक्ष लंबा-चौडा बना है तथा जिसकी साम-र्थ्यसे सूर्य प्रकाशता है ॥ ४ ॥

| आ <u>पो</u> अग्रे विश्वमावन्ग <u>र्भे</u> दर्भाना अमृतां ऋतुज्ञाः । |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| यार्सु देवीष्विध देव आंसीत्कस्मै देवायं द्विषा विधेम                | 11 & 11 |
| हिर्ण्यगुर्भः समवर्त्तात्रे भूतस्यं जातः पतिरेकं आसीत्।             |         |
| स दोघार पृथिवीमुत द्यां कस्मै देवार्य हुनिषा विधेम                  | 11 9 11 |
| आपो वृत्सं जुनर्यन्तीर्गर्भुमग्रे समैरयन् ।                         |         |
| तस्योत जार्यमानुस्रोल्ब आसीद्धिरुण्ययुः कस्मै देवार्य द्वविषा विधेम | 11 5 11 |

अर्थ — (कसी देवाय इविषा विघेम ?) इम किस देवताकी पूजा करें ? (ऋतशाः अमृताः) सल नियमसे चलनेवाली जीवनशक्तिसे युक्त और (गर्भ दधानाः आपः) गर्भको धारण करनेवाले जलने (अग्रे विश्वं आवन् ) प्रारंभमें विश्वको गति दी थी। (यासु देवीषु आधि देवः आसीत्) जिन देवी शक्तियोंके ऊपर एक देव विराजता है उस देवताकी हम सब पूजा करें ॥ ६॥

(कसी देवाय हविषा विधेम ?) हम किस देवताकी पूजा करें ? जो (अग्रे हिरण्यगर्भः समवर्तत ) प्रारंभमें सुवर्ण जैसे चमकनेवाले पदार्थोंको अपने गर्भमें धारण करनेवाला था, ( मृतस्य एकः पतिः आसीत् ) भृतमात्रका एक ही स्वामी था, (सः दाधार पृथिवीं उत धां) उसीने भूमि और युक्तोकका धारण किया है, उस एक देवकी हम सब पूजा करें॥ ७॥

(कस्मै देवाय इविषा विधेम ?) किस देवताकी हम उपासना करें ? (अग्ने वत्सं जनयन्तीः ) जगत्के प्रारंभमें बालकको जन्म देनेवाली (आपः गर्भे समैरयन् ) जलधाराओंने गर्भको प्रेरित किया (उत तस्य जायमानस्य ) उस उत्पन्न होनेवाले बालकका जो (हिरण्ययः उत्वः आसीत् ) सुवर्ण जैसा झिल्लीक्ष्प था, उसकी हम सब उपासना करें ॥ ८॥

भावार्थ- सल नियमसे चलनेवाली, जीवन देनेवाली, गर्भ धारण करके प्रजा उत्पन्न करनेवाली प्रकृतिरूप जलकी धाराएं जब निश्चरचनाके लिये आगे बढीं तब उनका संचालन करनेवाला जो एक देव था।। ६॥

जिसके अन्दर सूर्यके समान हजारहां चमकनेवाले गोले रहते हैं, इस उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत्का जो एक ही सचा खामी है और जिसने वावापृथिवीका धारण किया है ॥ ७ ॥

प्रारंभमें सृष्टिकी उत्पत्ति करनेवाले मूल प्रकृतिके प्रवाह जब प्रेरित हुए, उस समय उत्पन्न होनेवाले पदार्थ मात्रका, गर्भके कपरकी बिल्लीके समान जो तेजस्वी संरक्षक था; उसीकी सबको उपासना करनी चाहिये॥ ८॥

#### हम किस देवताकी उपासना करें ?

हरएक उपासकों सन्मुख 'हम किस देवताकी उपासना करें ' यह प्रश्न भाता है, और हरएक धर्मने इसका उत्तर अने क प्रकारसे दिया है। वेदके सन्मुख भी यही प्रश्न भाया है; चारों वेदोंमें यह प्रश्न उठाया है और उसका उत्तर बड़ी तत्त्वज्ञानकी हिष्टिसे दिया है। इस सूक्तमें यह प्रश्न आठवार उठाया है और इतने ही मंत्रों द्वारा विभिन्न पहळुओंसे इसका उत्तर दिया है। यह विषय बढ़े महत्त्वका है इसिलये इसका विचार यहां करना भारते आवश्यक है। ं वस्तुतः यह सूक्त अति सरल है; तथापि इसमें कई महत्त्वपूर्ण बातोंका उक्षेख है, इसलिये 'कस्मै देवाय हविषा विधेम ? ' इस प्रश्नके प्रखेक उत्तरका आवश्यक विचार हम यहां करते हैं।

#### प्रश्नका महत्त्व ।

इसमें जो प्रश्न किया है वह यह है—
कसी देवाय हाविषा विधेम ? (सू. २, मं. १-८)
' किस देवके लिये हिवसे करें ' यह प्रश्नके शब्दोंका अर्थ
है। हविसे क्या करेंगे वह यहां कहा नहीं है। हविसे हवन
करते हैं, हवनका अर्थ 'आहुति समर्थण' है। हवनमें हवन

सामग्रिकी आहुतियां डाल देते हैं और प्रत्येक आहुति देनेके समय कहते हैं कि—

अञ्चये स्वाहा, अञ्चय इदं, न मम। इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय इदं, न मम।

'अप्तिके लिये यह अर्पण है, यह अप्तिका है, मेरा नहीं। इन्द्रके लिये यह समर्पण है, यह इन्द्रका है, मेरा नहीं है।'ये हिने हनके हनके मंत्र नताते हैं कि हिनेसे जो हनन किया जाता है, वह पूर्णतया समर्पण किया जाता है अर्थात् उसपरका अपना अधिकार छोडा जाता है। यह यज्ञका आशय मनमें लाकर इस प्रश्नका विचार कीजिये तो आपको प्रतीत होगा कि 'किस देवताके लिये हम अपना समर्पण करें; किस देवताके हित्र हम अपना समर्पण करें; किस देवताके लिये यह है और (न मम) मेरा नहीं ऐसा हम कहे 'यह सार इस प्रश्नका है। जिस देवताने यह सब हमें दिया है उसके लिये अपना समर्पण करना हमारा कर्तव्य ही है, इसलिये उस देवताका पता हमें कैसे लगेगा इसकी खोज करनी चाहिये, इस खोजके लिये उस देवताके लिये उस देव

१ यः आत्मा-दाः — जो आत्माका देनेवाला है, जिसने भात्मा दिया है, अर्थात् अपने समान बननेकी योग्यतासे युक्त आत्मा जिसने हम मनुष्यों या प्राणियोंके अंदर रखा है।

१ यः बल-दाः जो बल देनेवाला है। आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक बल जिससे प्राप्त होता है।

३ विश्वेदेवाः यस्य प्रशिषं उपासते — सम अन्य देव जिसकी आज्ञाका पालन करते हैं, अर्थात् सूर्यादि देवता जगत्में, ब्राह्मण क्षत्रियादि विद्वान् राष्ट्रमें और नेत्रादि इंद्रिय-शक्तियां शरीरमें जिसके नियमानुसार चलते हैं। तीन स्थानों में ये तीन देव हैं और ये उसके नियममें रहकर अपना कार्य करते हैं।

8 थः द्विपदः चतुष्पदः ईशे — जो द्विपाद और चतु-ष्पादोंका खामी है। सब पशुपक्षियोंका जो एक जैसा पालन करता है।

५ यः प्राणेतः निमिषतः जगतः महित्वा एकः राजा बभूच— जो प्राणियों तथा अन्योंका अपने निज साम-र्थ्यसे एकमात्र राजा है, जिसके ऊपर किसीका भी शांसन नहीं है। इसीका शासन सर्वोपिर है।

६ यस्य द्वाया अमृतं — जिसका भाश्रय भगरत देने वाला है, जिसका प्राप्तिसे अमरत्व प्राप्त होता है।

७ यस्य (अच्छाया) मृत्युः — जिससे विमुख होना मृत्यु है। यहां विमुख होनेका तात्पर्य उसकी मिक्त छोडना आदि समझना चाहिये।

८ चस्कभाने कन्द्सी यं अधतः— परस्पर विरोध करनेवाले और आकोशके साथ युद्ध करनेवाले दोनों ओरके सैनिक अपनी रक्षाके लिये जिसकी शरण जाते हैं अर्थात् दोनों पक्षोंके लोग जिसपर विश्वास रखते हैं और जिससे बलकी याचना करते हैं।

९ भियसाने रोद्सी यं अह्नयेथां — भय प्राप्त होने । पर द्यावाष्ट्रियोमें रहनेवाले सब जिसको अपनी सहायताके लिये पुकारते हैं। भयके समय किसी दूसरेकी शरण न जाते हुए सब एकमतसे इसका नाम लेते हैं।

१० यस्य रज्ञसः असौ पन्थाः विमानः - जिसके लोकको प्राप्त करनेका यह प्रसिद्ध मार्ग जिसपरसे कि आक्रमण करनेवालेकी योग्यता बढती है, अर्थात् जिसके स्थानको पहुंचानेवाले मार्गका आक्रमण करनेवालोंकी योग्यता प्रतिदिन सच्च होती जाती है। जिद्रा मार्गका आक्रमण होगा उतनी योग्यता बढ जाएगी।

११ यस्य द्योः उर्वो, पृथिवी च मही, यस्य अदः अन्तरिक्षं उरु — जिसके प्रभावसे वौ, पृथ्वी और अंतरिक्षं विस्तीर्णं हुए हैं, अर्थात् जैसे चाहिये वैसे खुले हुए हैं।

१२ यस्य महित्वा असौ सुरः विततः — जिसके प्रभावसे यह सूर्य अपने प्रकाशसे चारों दिशाओं में फैल रहा है।

१२ यस्य महित्वा विश्वे हिमवन्तः— जिसकी महिमासे ये सब हिमाच्छादित पर्वत खडे हुए हैं।

१८ यस्य महित्वा समुद्रे रसां आहुः — जिसके सामर्थ्यसे समुद्रके जलमें भी भूमी होती है, ऐसा कहते हैं।

१५ यस्य बाह्न इमाः प्रदिशः — जिसके बाहु ये सब दिशा उपदिशाएं हैं।

१६ ऋतशाः अमृताः आपः अग्रे गर्भ द्धानाः विश्वं आवन्, यासु देवीषु अधिदेवः आसीत्— सस नियमसे चलेनेवाली, जीवन देनेवाली मूल प्रकृतिकी प्रवारक्ती धाराएं जगत्के गर्भको धारण करती हुई विश्वको उत्पन्न करनेके लिये जब आगे बढीं, तब उन दिन्य धाराओं में जो अधिष्ठाता एक देव था।

१७ हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत- जिसके अन्दर प्रकाशमान अनेक गोले हैं ऐसा जो देव पहलेसे विद्यमाण है।

१८ भृतस्य एकः पतिः जातः आसीत्— सब जगतका जो एकमात्र सामी प्रसिद्ध है। १९ स दाधार पृथिवीं उत द्याम् — जिसने पृथ्वी और युलोकका अर्थात् सब विश्वका घारण किया है।

२० आपः गर्भे वत्सं जनयन्ती अग्रे समैरयन्, उत तस्य जायमानस्य यः हिरण्ययः उत्वः आसीत् – मूल प्रकृतिकी जलघराएं अपने अंदरसे – गर्भसे – जगत् रूपी बछडा उत्पन्न करती हुई जब आगे बढीं तब उस जन्मे हुए विश्वरूपी बछडेका सुवर्णके समान चमकनेवाला झिलीके समान संरक्षक था।

#### उसकी उपासना करो।

पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे जिस परमेश्वरका बोध होता है उसकी उपासना सबको करनी चाहिये। इससे भिन्न किसीकी भी उपासना करनी योग्य नहीं है।

ये सब बीस लक्षण सरल और सुगोध हैं इसलिये इनका अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है। पाठक इससे अपने उपास्य देवको जानें और उसकी उपासना करके उत्तम गति प्राप्त करें।

इन बीस लक्षणोंने पिंढेले दो लक्षण मनुष्यकी आन्तरिक शक्तियोंका वर्णन कर रहे हैं। मनुष्यके अन्दरकी शक्तियोंके साथ परमात्माका संबंध इसमें पाठक देख सकते हैं। इसके पश्चात्के पांच लक्षणों वह परमात्मा प्राणिमात्रका राजा है और मनुष्यको अंतिम सुख अर्थात् मोक्ष देनेवाला है यह बात कही है। शेष लक्षणों प्रायः परमात्माका विश्वधारक गुण विविध प्रकारसे कहा है। दसवें लक्षणमें परमात्मप्राप्तिके मार्गका महत्व है। जो इस मार्गसे जाते हैं उनका सम्मान बढ जाता है। यह विशेष बात इसमें कही हैं। यह एकाप्र चित्तसे मनन करने योग्य है।

कई लोक ' कस्में देवाय हाविषा विधेम । 'इस वाक्यसे यह अनुमान करते हैं कि इस स्कार्का रचना करने-वालेको ईश्वरके विषयका निश्चित ज्ञान नहीं था, वह ईश्वरकी खोज कर रहा था। परंतु यह कथन निर्मूल है क्योंकि पूर्वोक्त बीस लक्षण परमेश्वरका निश्चित खरूप बता रहे हैं, और इसके पूर्व ' ज्ञह्म जिल्लानं ' (सू॰ १) स्कान तो बहा विषयक उल्लेख स्पष्टतासे किया हुआ है। इसलिये ' अज्ञात देव ' की प्रार्थना इस स्काम है ऐसा मानना बडी भारी भूल है।

अतः इस सूक्तसे पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे बोधित होनेवाले 'एक अद्वितीय ईश्वरकी पूजा करनी चाहिये यह वेदका सिद्धान्त स्पष्ट है। जो उपासकोंके लिये बढा बोधप्रद और असंदिग्ध रीतिसे मार्गदर्शक है। आशा है कि विचारी पाठक इससे उचित बोध प्राप्त करेंगे।

# शत्रुओंको दूर करना।

[ 根布 3 ]

( ऋषिः - अथर्वा । देवता - रुद्रः, व्याघ्रः )

उद्वितस्त्रयो अक्रमन्थ्याघः पुरुं<u>षो वृक्तः</u> । हिरुग्धि यन्ति सिन्धं<u>वो</u> हिरुग्देवो वनुस्पतिहिरुङ्नमन्तु स्नत्रंवः

11 9 11

अर्थ — ( द्याझः, बुकः, पुरुषः श्रयः ) वाघ, मेडिया और चीर मनुष्य ये तीनों ( इतः उदक्रमन् ) यहाँसे भागकर चले गये। ( सिन्धवः हिरुक् यन्ति ) नदियां नीचेकी गतिसे जाती हैं, ( देवः वनस्पतिः हिरुक् ) दिव्य वनस्पति भी रोगोंको नीचेकी गतिसे भगा देती है, इसी प्रकार ( श्रश्रवः हिरुक् नमन्तु ) शत्रु नीचे होकर छुके रहें ॥ १ ॥

भावार्थ- वाघ, भेडिया और चोर यहांसे भाग जावें। जिस प्रकार नदियोंके प्रवाह नीचेकी ओर जाते हैं, और दिन्य वनस्पतियोंसे रोग दूर होते हैं, इसी प्रकार शत्रु हमसे दूर हो जावें॥ १॥

| परेणैतु पृथा वृक्तः पर्मेणोत तस्करः । परेण दुत्वती रज्जुः परेणाघायुर्वतु           |    | 2 | 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| अक्ष्यों च ते मुखं च ते व्याघ्र जम्भयामसि । आत्सवीन्विश्विति नुखान्                | 11 | 3 |    |
| व्याघं दुत्वतां वृषं प्रथमं जम्भयामसि । आदं ष्ट्रेनमथो अहिं यातुधानमथो वृक्षम्     | 11 | 8 | d  |
| यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति । पथामपध्वंसेनैत्तिनद्रो वजीण हन्तु तम्       | 11 | ષ | 11 |
| मूर्णी मुगस्य दन्ता अविशीर्णा उ पृष्टयः । निम्रुक्ते गोधा भवत नीचार्यच्छश्युर्मृगः | 11 | Ę | 11 |
| यत्संयमो न वि यमो वि यमो यस संयमेः । इन्द्रजाः सीमृजा अधिर्भुणमंसि व्याघजम्भनम्    | 11 | Ø |    |

अर्थ — ( परेण पथा बुकः पतु ) दूरके मार्गसे भेडिया चला जावे । ( उत परमेण तस्करः ) और उससे भी दूरसे चोर चला जावे । (परेण दस्वती रज्जुः ) दूरसे दांतवाली रस्सी अर्थात् सांगीन चली जावे । और (अधायुः परेण अर्थतु ) पापी दूरसे भाग जावे ॥ २ ॥

है व्याघ्र ! (ते अक्ष्यो ) तेरी दोनों आंबोंको, (च ते मुखं) तेरे मुखं), (आत् च सर्वान् विंगति नखान्) भीर तेरे सब बीसों नखोंको (जम्भयामित ) नष्ट कर देते हैं ॥ ३॥

<sup>(</sup> दरवतां प्रथमं व्याव्रं ) दांतवालोंमें पहिले वाघका, ( आत् उ अहिं ) और संपिका, ( अथो वृकं ) और मेडि-येका, ( स्तेनं अथो यानुघानं ) चार और छटेरेका ( वयं जंभयामिस ) हम नाश करते हैं ॥ ४ ॥

<sup>(</sup> अद्य यः स्तेन आयित ) क्षात्र जो चोर आवे, ( संपिष्टः सः अप अयित ) चूर चूर किया हुआ वह हट जावे जीर वह ( पथा अप द्वंसेन पतु ) मार्गों के विनाशसे अर्थात् मार्गको भूलकेर चला जावे, और ( इन्द्रः वज्रेण तं हन्तु ) इन्द्र वज्रसे उसे मार डाले ॥ ५ ॥

<sup>(</sup> मृगस्य दन्ताः मूर्णा ) हिंस पशुओं के दांत तोडे गये, ( अपि पृष्टयः शीणां उ ) और उसकी पसालियां टूट गर्या हैं। (ते गोधा निम्नुक् भवग्तु ) तेरी गोह नीचे हो जाने, और ( मृगः शश्युः नीचा अयत् ) हिंस पशु लेटता हुआ नीचे भाग जाने ॥ ६ ॥

<sup>(</sup>यत् संयमः न वियमः) जिसका संयम किया हो उसको विशेष दबावमें न रखो, परन्तु (यत् न वियमः संयमः) जिसको विशेष दबावमें न रखा हो उसको अच्छी प्रकार संयममें रखो। यह (इन्द्रजाः सोमजाः) इन्द्रसे और सोमसे उत्यक्त हुआ हुआ हुआ (आधर्वणं जंभनं अस्ति) अर्थवैविद्यासे न्याप्रादिको दबानेका उपाय है ॥ ७॥

भावार्श — भेडिया, चोर, सांप और पापी दुष्ट हम सबसे दूर भाग जाएं ॥ २ ॥ वाघकी आंखें. मुखकें दांत और उसके बीस नाखन हम नष्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥

तीक्ष्ण बातवालोंमें वाघको. मेडियेको और सांपको तथा दुष्टोंमें चोर और छटेरेको इस नष्ट करते हैं ॥ ४ ॥

आज जो चोर हमपर इंगला करेगा उसका पूर्ण नाश होगा और यदि वह बचेगा तो घवराकर अपना मार्ग भूलेगा। किर शूर पुरुष अपने शक्से उसको काटेगा॥ ५॥

हिस्न पशुके दांत तोडे गये और पसिलयां काटी गई हैं। सब हिंस्न पशु नीचे सुस्न करके डरसे भाग जावें ॥ ६ ॥ जिसको उत्तम प्रकारसे काबु किया है उसको और अधिक दबावमें न रखो, परंतु जिसको काबु नहीं किया है उसको अच्छी प्रकारसे दबावमें रखो। यह इन्द्र सोम और अथवींका दुष्टोंको दमन करनेका उपाय है ॥ ७ ॥

३ ( अथर्व, भाष्य, काण्ड ४ )

### दुष्टींका दमन करनेका उपाय।

इस सूक्तमें दुष्टोंको दमन करनेका उपाय कहा गया है। यह सूक्त बढे व्यापक अर्थवाला है इसिलिये इसका पढनेके समय अपना दाष्टिकीण आध्यात्मिक रखना चाहिये, तभी इससे योग्य लाभ हो सकेगा। अब इस दुष्टोंके दमनका उपाय देखिये—

#### अथर्वविद्याका नियम ।

१ यत् सं-यमः, न वि यमः,

२ यत् न वि यमः, सं-यम। (सू. ३, मं. ७)

' जिसका संयम किया हो, उसको और विशेष न दबाया जाने; परंतु जिसका दमन बिळकुळ न किया हो तो उसका संयम अवस्य किया जाने । यह अधर्वनिदाका नियम है—

आधर्वणं व्याव्रजम्भनम् । (सू. ३, मं. ७)
'यह अभवेविद्यासंबंधी व्याव्रादिकोंके दमन विद्याका नियम
है।'यह दो प्रकारसे किया जाता है—

इन्द्रजाः सोमजाः। (सू. ३, मं. ७)

'इन्द्र अर्थात् इंद्रियोंका अधिष्ठाता को मन अथवा अंतः-करण चतुष्ठय है उससे उत्पन्न होनेवाली (इन्द्र-जाः) अंतः-शिक्तसे एक दमन होता है और (सोमजाः) सोम आदि औषिधयोंकी शिक्तते एक दमन किया जाता है। ' दुष्टोंके दमनके ये दो मार्ग हैं।

इस संपूर्ण सूक्तमें '(१) ज्याञ्चः (वाघ), (२) वृकः (भेडिया), (३) आहिः (संप), (४) दस्वती रुजुः (दांतवाली काटनेवाली रस्की अर्थात सांपिन), (५) तथा अन्य दांतवाले, नास्पनींवाले हिंस सृगः (हिंस-पश्च) और गोधा (गोह)' इन दुष्ट प्राणियोंके नाम भी गिनाये गए हैं। तथा 'तस्करः, स्तेनः पुरुषः (चोर मनुष्य), अद्यायुः (पापी), यातुष्यानः (छुटेरा), श्रृशुः (वैरी)' ये दुष्ट मनुष्योंके नाम भी गिने गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे दुष्ट मनुष्योंके समाजसे दूर हटाना आवश्यक है उसी प्रकार हिंस पश्च आदियोंको भी दूर करके समाजको सुखी करना चाहिये। यहां जिनकी गिनती नहीं हुई ऐसे जो अन्य दुष्ट होंगे उनको इसी विधिसे काबू करना चाहिये, और समाजसे दूर करना चाहिये। यह इस सूक्तका आश्चय है।

वाघ, सांप और सांपिनके दांत उखाडकर उनको सौम्य बनानेका उपाय तीसरे मंत्रमें बताया है, यह उपाय सभी पशु को दांतो और नाख्नोंसे हिंसा करते हैं उनके शमनके लिये बर्ता जाने योग्य है। सांप, वाघ, भेडिया आदि हिंसक प्राणी आ जायं तो उनकी पीटना चाहिये, उनकी पसिलयां तोहनी चाहिये, उनकी मरने तक मारना चाहिये, यह बात मंत्र ३ से ६ तकके चार मंत्रों में बतायी है। तथा इन्हीं मंत्रों में चोर, छुटेरे, डाकू, दुष्ट आदि समाजधातक लोग समाजमें आकर उपद्रव मचाने लगें तो उनको भी उसी उपायसे शांत करना चाहिये, ऐसा कहा है।

इस दण्डेकी मारसे इन सब दुष्टों, हिंसकों और शत्रुओंको शान्त या दूर करना चाहिये, यह इस सूक्तद्वारा उपदेश दिया है। परंतु वाध, शेर, चोर, छुटेरे ये बाहरके समाजमें ही रहते हैं ऐसा मानना बडी भारी भूल है। ये जैसे बाहर हैं नेसे ही मनुष्येक अंदर भी हैं और इस सूक्तमें वाध, मेडिया, चोर आदि बाहरके शत्रुओंके शमनके उपदेशके मिषसे वस्तुतः आंतरिक हिंस पशुओंका और आंतरिक शत्रुओंका ही शमन करनेका उपदेश किया है। सप्तम सूक्तके 'संयम' शब्दसे यह बात स्पष्ट हो रही है।

मनुष्यके अंतःकरणके क्षेत्रमें काम, क्षोध, लाम, मोह, मद और मस्पर ये छः शत्रु हैं और इनको वेदमें पशु ही गिना है-

उल्कयातुं, गुगुल्क यातुं जहि श्वयातु-मृत कोकयातुम् । सुपर्णयातुमृत गृश्रयातुं दषदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र ॥ (ऋग्वेद ७१०४।२२)

- '(सुपर्ण-यातुं) गरुडके समान चालचलन अर्थात् घमंड, (युध्रयातुं) गीघके समान व्यवहार अर्थात् लोभ, (कोक-यातुं) विडियोंके समान आचार अर्थात् काम, (श्वयातुं) कृतेके समान बर्ताव अर्थात् स्वकीयोंसे मत्सर या हेष, (उल्कूक-यातुं) उल्लूके समान आचार अर्थात् मृहता, (युगुलूक-यातुं) मेडियेके समान क्राता ये छः पग्र मनुष्यके अंतःकरणमें रहते हैं, इनका नाश वैसा करना चाहिये जैसा पर्यरोंसे पिक्षयोंका करते हैं। 'काम, कोभ, लोभ, मोह, मद और मत्सर 'ये छः शत्रु है, ये पश्च हैं, उनको दूर करना चाहिये। इनके संयम करनेका यह उपाय सप्तम मंत्रमें कहा है—
  - १ जिनका संयम हो जाय उस पर और विशेष दबाव नहीं डालना चाहिये।
  - २ और जिनका संयम न हुआ हो उनको संयमके अंदर लाना चाहिये।

यह बात समझमें आने के लिये एक उदाहरण हेते हैं। माडी के घोडे पहिले केवल पशु होते हैं, पश्चात उनको सिखाया जाता है, सिखाने पर वे गाडी में जोते जाते हैं। जो घोडे अच्छे नियमसे

चलनेवाले सुशील होते हैं यदि उनकी विना कारण अधिक दबाया, सताया, या पीडित किया जाय तो वे बिगड बैठते हैं। अति दंडन इस प्रकार घातक होता है। इंद्रियोंके विषयों भी यही बात है। जो इंद्रिय संयमित होती हैं, यदि उनकी और कड़े नियमों में रखा जाय तो उनमें प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और इस कारण उनके बिगड जानेकी संभावना हो जाती है। इसिलये संयममें रहकर योग्य कार्य करनेवाली इंद्रियोंको भी उचित स्वतंत्रता देनी चाहिये, परंतु साथ ही साथ उनपर दक्षताके साथ अपनी दृष्टि रखनी चाहिये और उनका आधरण देखना चाहिये ताकि वे कुमार्गपर न जांय और संयममें ही स्थिर रहें। इस प्रकार संयमित इंद्रियों और वृत्तियों से बताँव करना चाहिये। परंतु जो संयममें हियत नहीं हैं उनकी नियमोंसे बांध कर प्रयत्नसे उनकी वशमें करना चाहिये और जब वशमें आ जावें तब उनकी प्रवीक्त रीतिके अनुसार योग्य खतंत्रतामें रखते हुए संयमके मार्गमें सुरक्षित चलाना चाहिये।

खेलों में जो सिंह, ज्याघादियों को वश में रखते हैं वे भी इसी प्रकार वश में रखते हैं। पहिले प्रेमसे उनके साथ ज्यवहार करते हुए उनमें अपने विषयमें विश्वास उत्पन्न करवाते हैं, पश्चात् योग्य रीतिसे शिक्षा देते हैं। शिक्षित हो जानेपर उजपर

बाहरसे बहुत दबाव न डालते हुए, परंतु किसी भी प्रकार वे मर्यादाका उल्लंघन न कर सकें, ऐसी व्यवस्थासे उनकी पालना करते हैं। संमयके पूर्व और पश्चात् व्यवहार करनेकी जो यह सूचना इस स्कतमें दी है वह बढी उपयोगी है।

मनुष्यके अंतःकरणमें जैसे ये पशु हैं, उसी प्रकार अन्य रिपु, वैरी, लुटेरे बहुतसे भाव हैं। इन सबकी अपने खाधीन करना अश्वा दूर करना चाहिये। इस विषयमें योग्य बोध पाठक प्राप्त करें। यह संयम अपनी अंतःशिक्तयों के करना चाहिये, साथ ही साथ औषधि प्रयोगसे भी फुछ अंशतक सहायता की जा सकती है। जैसा सत्वगुणी अञ्चका सेवन करने से कामकोध कुछ अंशतक कम होते हैं और रजोगुणी वा तमोगुणी अञ्च सेवन करने से वे बढ जाते हैं। मद्यमांसाशनसे कामकोंध बढते हैं और उकत पदार्थों के सेवन से निवृत्त हो जानेपर उनसे बच जाने की बहुत संभावना रहती है। इसी प्रकार सोमादि औषधि रस सेवन से भी बढे लाभ होने संभव हैं।

इतना होनेपर भी अपनी अंतःशिक्तयोंसे कामादियोंका संयम करनेका अनुष्ठान अतिश्रेष्ठ है ।

पाठक इस बातका आधिक विचार करें और योग्य बोध प्राप्त करें।

# बल संवर्धन।

[ सूक्त ४]

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — वनस्पतिः, नानादेवता )

यां त्वां गन्ध्वों अर्खन्द्रहेणाय मृतभ्रंजे । तां त्वां व्यं खंनाम्स्योषिधं शेप्हर्षणीम् ॥ १॥ उदुषा उदु सूर्यु जिद्दि मामकं वर्चः । उदेजित प्रजापितिईषा श्रुष्मण वाजिनां ॥ २॥

अर्थ — (यां त्वा) जिस तुझको (गन्धर्वः मृत-भ्रजे वरुणाय अस्तनत्) गंधर्वने शक्तिहीन वरुणके लिये खोदा है (तां त्वा शेपहर्षणीं ओषधिं) उस तुझ इंदियका सामर्थ्य बढानेवाली औषधिको (वयं खनामसि ) हम खोदते हैं॥१॥

(वाजिना शुष्मेण) शक्ति और बलके प्रभावसे (उषाः उद्जातु) उषाकी वेला ऊंची होवे, (उ सूर्यः उत्) सूर्य अपर चढे, (इदं मामकं वचः उत्) यह मेरा वचन ऊंचा हो, और इसी प्रकार (वृषा प्रजापतिः उत् एजतु) बलवान् प्रजापति ऊंचा होवे ॥ २ ॥

भावार्थ — तरण मनुष्य शक्तिहीन हुआ तो उसको पुनः शक्ति देनेके लिये वैद्य इंद्रियशक्ति बढानेवाली औषधि देवे ॥१॥

| यथां स्म ते विरोहंतोऽभिर्वप्तमिवानंति । तत्तंस्ते शुष्मंवत्तरिमयं कृणोत्वोषंधिः    | Albert | 35. |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------|
| उच्छुब्मीषंथीनां सारं ऋषुभाणांम् । सं पुंसामिन्द्र वृष्ण्यंमस्मिन्धेहि तन्वशिन्    | 4000   | ß   | 940000<br>940000 |
| अयां रसं: प्रथमजोऽयो वनस्पतीनाम् । उत सोर्मस्य भावांस्युतार्शमंसि वृष्ण्यंम्       |        | 4   | 11               |
| अद्याप्ते अद्य संवितर्द्य देवि सरखित । अद्यास ब्रेंग्रणस्पते धर्तुरिवा तान्या पसंः |        | Ę   |                  |
| आहं तंनोमि ते पसो अधि ज्यामिव घन्वंनि । ऋमुखरी इव रोहित्मनवग्लायता सदी             | 11     | 9   | 11               |
| अर्थस्याश्वतरस्याजस्य पेत्वंस्य च । अर्थ ऋष्मस्य ये वाजास्तानासिन्धेहि तन्विधिन    | -      | 6   | ı,               |

अर्थ— (यथा साते विरोहतः) त्रिस प्रकार तेरी वृद्धि होनेके समय (अभि तप्तं इव अनित ) तप्त होनेके समान श्वास चढता है (ततः ते शुष्मवत्तरं) उसी प्रकार तुझे अधिक बलवान ( ह्यं ओषधिः रूणोतु ) यह औषधि करे॥ ३॥

<sup>(</sup>ऋषभाणां ओषधीनां गुष्मा सारा उत्) ऋषभक नामक औषिधयोंका बलवर्धक सार बल बढावे । हे (तन्-चिश्तन् इन्द्र) शरीरको वशमें रखनेवाले इन्द्र! (पुंसां बृष्णयं अस्मिन् घोहि) पुरुषोंका बल इसमें सम्यक् रीतिसे धारण कर ॥ ४॥

<sup>(</sup> वनस्पतीनां अपां प्रथमजः रसः ) वनस्पतिके जलाशका प्रथम उत्पन्न होनेवाला रसं ( अथ उत सोमस्य आता अस्ति ) और सोमका रस, भाई जैसा पोषणकर्ता है, ( एत आईं बुष्णयं आसि ) और उठाने तथा बल बढानेवाला है।। ५॥ हे अमे ! ( अद्य ) आज, हे सिवता ! ( अद्य ) आज, हे सरस्वती देवी ! ( अद्य ) आज, हे ब्रह्मणस्पते ! ( अद्य ) आज ( अस्य एसः धनः इव आ-तान्य ) इसकी इंद्रियको घनुषके समान फैला ॥ ६॥

<sup>(</sup> अहं ते पसः तनोमि ) मैं तेरी इन्द्रियको फैलाता हूं। ( धन्विन अधि ज्यां इव ) जैसे धनुष्यपर छोरीको तानते हैं। (ऋशः रोहितं इव ) जैसे हिंसक पशु हरिणपर धावा करता है उस प्रकार तू (अनवग्लायता सदा क्रमस्व ) न थकता हुआ आक्रमण कर ॥ ७॥

<sup>(</sup>अश्वस्य अश्वतरस्य अजस्य पेत्वस्य च) घोडेके, खचरके और मेंडेके, (अथ ऋषमस्य) और बैलके (ये वाजाः) जो बल हैं, हे (तनु वाशिन्) शरीरकी वशमें करनेवाले ! तृ (तान् अस्मिन् घेहि) उन बलोंको इसमें धारण कर ॥ ८॥

भावार्थ — जिस प्रकार उषा प्रकाशती है, सूर्य उदयके पश्चात् चमकने लगता है, भौर नकाका शब्द बढा होता जाता है, उसी प्रकार इस औषाधिके सेवनसे संतानका पिता पुनः बलवान होगा ॥ २ ॥

इस भौषाधिसे शरीर अधिक बलवान होगा और इन्द्रियोंकी शक्ति बढ जायगी।। ३॥

ऋषभक औषियोंका यह शाक्तिवर्धक सार है। शरीरको स्वाधीन रखनेवाला मनुष्य पुरुषोंकी शाक्तिवर्धक इस सार रूप औषधकी धारण करके बलवान बने ॥ ४॥

इन औषधियोंका सत्वरस, सामवल्लीके समान इस वक्लीका रस ये सब शक्ति बढानेवाले हैं ॥ ५ ॥

हे देवो ! आज इसकी इंद्रियकी शक्ति बढा दो ॥ ६ ॥

इसकी इंद्रियों को में पुष्ट करता हूं, जैसा हिंसपशु हरिणको पकडता है, इस प्रकार यह न थकता हुआ चढाई करे ॥ ७ ॥ बोडे, खबर, मेंढे और बैलमें शक्तियां हैं वेसन शक्तियां, हे शरीरको स्वाधीन करनेवाले मनुष्य! तू इसमें धारण कर ॥ ८॥

### बलवर्धन ।

इंदियों के बल बढ़ानेवालो औष धियों का इस सूक्तमें वर्णन है, विशेष करके पुरुषको जननेन्द्रियको शाक्ति पुनः पूर्ववत स्थिर करने के लिये ऋषभक औष धियों का रस सेवन करने का उपदेश इसमें किया है। ऋषभक औष धि और जीवक औष धि हिमा-लयके शिखरपर उत्पन्न होती है, जैसे सोमवळी वहां होती है। इसीलिये ऋषभकको सोमका भाई मं. ५ में कहा है। यह ऋषभक अं। पाये वीर्यवर्षक है। वाजीकरणके लिये अत्यंत उपयोगी है। (इस विषयमें हम अधिक लिखना नहीं चाहते।) सुयोग्य वैद्य इस ओषि प्रयोगके विषयमें अधिक विचार करें। यह औषि वीर्यवर्धनके लिये अत्यंत गुणकारी औषि है ऐसा इस सुक्तसे प्रतीत होता है।

# गाढ निद्रा।

### [ 報雨 4 ]

(ऋषिः — ब्रह्मा। देवता— स्वापनं, ऋषभः)

सहस्रंशृङ्गो वृष्भो यः संपुद्रादुदाचरत् । तेनां सहस्ये ना व्यं नि जनांन्त्स्वापयामिस ॥ १ ॥ न भूमि वातो अति वाति वाति पश्यति कश्चन । स्त्रियश्च सर्वीः स्वापय श्चनश्चेन्द्रेसस्वा चर्रन् ॥ २ ॥ श्रोष्ठेश्चयास्त्रेल्पेश्चया नारीयाँ वंश्वशीवरीः । स्त्रियो याः पुण्यंगन्धयस्ताः सर्वीः स्वापयामिस ॥ ३ ॥ एजदेजदज्ञश्च चक्षुः श्राणमंजश्रमम् । अङ्गान्यजश्च सर्वी रात्रींणामतिशर्वरे ॥ ४ ॥ य आस्ते यश्चरंति यश्च विष्ठनिवपश्यंति । तेषां सं दंध्यो अक्षींणि यथेदं ह्म्ये तथा ॥ ५ ॥

अर्थ — ( सहस्रश्रंगः वृषभः ) सहस्र सींगवाला अर्थात हजारों किरणोंसे युक्त बलवान चन्द ( यः समुद्रात् उदाचरत् ) जो समुद्रसे उदय हुआ है, ( तेन सहस्येन ) उस बलवानकी सहायतासे ( वयं जनान् निस्वापयामसि) हम जनोंको सुला देते हैं ॥ १॥

(न वातः भूमिं अति एति) इस समय न तो वायु भूमिपर अधिक चलता है, (न कश्चन अतिपदयति) न कोई ऊपरसे देखता है, (इन्द्रसखा चरन्) इन्द्रका मित्र होकर बहता हुआ तू वायु (सर्वाः स्त्रियः शुनः च स्वापय) सब स्त्रियोंको और कुत्तोंको सुला दे॥ २॥

(प्रोष्ठे-शयाः तस्पे-शयाः) मचकापर सोनेवाली, खाटोंपर सोनेवाली (वहा-शीवरी) हिंडोला आदिम सोनेव वाली (याः नारीः) जो स्त्रियां हैं (याः पुण्यगन्धाः स्त्रियः) जो पुण्य गन्धवाली स्त्रियां हैं (ताः सर्वीः स्वापया-मिस ) उन सबको हम सुलाते हैं ॥ ३ ॥

(एजत्-एजत् चक्षुः अजग्रमम्) इधर उधर भटकनेवाली आंखकी मैंने निप्रहमें रखा है, उसी प्रकार (प्राणं अजग्रमम्) प्राणको मैंने स्वाधीन किया है, (रात्रीणां अति शर्वरे) रात्रीयोंके अंधकारमें (सर्वा अंगानि अजग्रमं) सब अंगोंको मैंने निप्रहमें रखा है ॥ ४॥

(यः आस्ते, यः चरति) जो बैठता है, जो चलता है, (यः तिष्ठन् वि पदयति) जो खडे होकर देखता है (तेषां अक्षीणि संदक्ष्मः) उनकी आंखोंको हम बन्द करते हैं जैसे (यथा इदं हर्म्य तथा) इस मंदिरके द्वार बंद किये जाते हैं॥ ५॥

स्वप्तुं माता स्वप्तुं पिता स्वप्नु श्वा स्वप्नुं विद्यपतिः। स्वपन्त्वस्यै ज्ञातयः स्वप्त्वयम्भितो जनैः ॥ ६ ॥ स्वप्नं स्वप्नाभिकरंणेन सर्वे नि व्यापया जनैम् ।

ओत्सूर्यम्न्यान्त्स्वापयांच्युषं जांगृताद्वहमिन्द्रं इवारिष्टो अक्षितः

11 9 11

इति प्रथमोऽनुवाकः॥ १॥

अर्थ — (माता स्वप्तु, पिता स्वप्तु) माता सोवे, पिता सोवे, (इवा स्वप्तु, विद्यातिः स्वप्तु) कृता सोवे, और प्रजारक्षक सोवे, (अस्य क्षातयः स्वपन्तु) इसकी ज्ञातिके लेग सोवें, (अयं जनः अभितः स्वप्तु) यह सब लोग चारों ओर सोवें ॥ ६॥

हे (स्वप्न) निद्रा! (स्वप्न-अभिकरणेन) नींदके उपायसे (सर्वे जनं नि व्वापय) सब जनींको सुली दे। (अन्यान् जनान् आ-उत्-सूर्ये स्वापय) अन्य जनींको सूर्य उदय होनेतक सुला दे। परन्तु (अहं इन्द्र इव) मैं क्ष्र पुरुषके समान (अ-रिष्टः अ-क्षितः) नाश रहित और क्षय रहित होता हुआ (जागृतान् ) जागता रहें॥ ७॥

[ यह सूक्त अति सरल होनेसे इसका भावार्थ देनेकी आवश्यकता नहीं है । ]

#### गाढ निदा लानेका उपाय ।

इस सूक्तमें मनकी दढ भावनासे गाढ निद्रा प्राप्त करनेका उपाय बताया है। चन्द्रमा उत्पर आया हो तो उसकी शांतिका ध्यान करनेसे मन शान्त बनकर गाढ निद्रा आ सकती है (मं. १)। मन्द वायु चल रहा है इस प्रकारकी भावनासे भी गाढ निद्रा आ सकती है (मं. २)। आंखोंको, अंगों और अवयवोंको तथा प्राणको शांत करनेसे भी निद्रा आती है (मं. ४)। तरुण श्रियोंको और पुरुषोंको भी प्रयत्नसे अपनी वृत्तियां शान्त करके सुखसे निद्रा आने योग्य मनकी शान्ति बढाना चाहिये, जिससे सुखपूर्वक वे सो सकेंगे। पास रक्षाके लिये कुत्तोंको भी सुलाना चाहिये। (मं. ६)

जो रक्षक पुरुष हों ने दूसरों को शान्तिसे सोने दें परन्तु खर्थ उत्तम प्रकार जागते रहें और सबकी रक्षा करें। (मं. ७)

॥ यद्दां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥

# विषको दूर करना।

## [सूक्त ६]

(ऋषिः — गरुत्मान्। देवता — तक्षकः)

बाह्मणो जी प्रथमो दर्शशीर्षो दर्शास्यः । स सोमं प्रथमः पेषे स चेकारार्सं विषम् ।। १ ॥
यार्वती द्यार्वापृथिवी विर्मणा यार्वत्स्र सिन्धवो वितिष्ठिरे ।
वार्च विषस्य दूर्षणी तामितो निर्गवादिषम् ॥। २ ॥
सुप्रणेस्त्वा गुरुत्मान्विषे प्रथममावयत् । नामीमदो नार्रूरुप उतास्मा अभवः पितुः ॥ ३ ॥
यस्त आस्यत्पश्चाङ्गुरिर्वेकाचिद्धि धन्वनः । अपुरुक्ममस्य शुल्यात्रिरंवोचमुहं विषम् ॥ ४ ॥
श्चल्याद्विषे निर्गवोचे प्राञ्चनाद्वत पेणेधेः । अपाष्ठाच्छुङ्गात्कुल्मंछािक्वरेवोचमुहं विषम् ॥ ५ ॥

अर्थ — (प्रथमः द्शारिषः द्शास्यः ब्राह्मणः जन्ने ) सबसे प्रथम दस सिर और दस मुखवाला ब्राह्मण उत्पच हुआ, (सः प्रथमः सोमं पपौ) उसने पहले सोमरसका पान किया और (सः विषं अ-रसं अकार) उसने विषकी साररहित बना दिया ॥ १॥

(यावती द्यावापृथिवी वरिमणा) जितने युलेक और भूलोक विस्तारसे फैले हैं, (सप्त सिन्धवः यावत् वितिष्ठिरे) सात निदयां जितनी फैली हैं, वहांतक (विषस्य दूषणीं तां वाचं) विषक्षे दूर करनेवाली उस वाणीको (इतः निरवादिषं) यहांसे मैंने कह दिया है ॥ २ ॥

हे विष ! ( गरुतमान् सुपर्णः ) वेगवान गरुडपक्षीने ( प्रथमं त्वा आखयः ) प्रथम तुक्षको खाया । उसे ( न अस्पर्मामदः ) न तूने उन्मत्त किया और ( न अस्पर्मा किया ) न वेहोष किया, ( उत् असी पितुः अभवः ) परंतु तू उसके किये अन्न बन गया ॥ ३॥

(यः पञ्चाङ्गुरिः) जिस पांच अंगुलियोंसे युक्त दीरंने (वक्तात् चित् धन्वनः अधि ) टेढे घनुष्यपरसे (अप स्कंमस्य शस्यात् ) बंधनसे निकाले करसे (ते विषं आस्यत् ) तेरे अन्दर विष चलाया है (अहं विषं निरवोसं ) मैंने उस विषको हटा दिया है ॥ ४॥

( হাত্যান্ प्राञ्जनात् उत पर्णघः ) शल्यसे, निम्नभागसे, पङ्कवाले स्थानसे ( विषं निरवोचं ) विष मैंने इटाया है। ( अपाष्टात् श्टंगात् कुल्मलात् ) फालसे, सींगसे और बाणके अन्य भागसे ( अहं विषं निरवोचं ) मैंने विष इर किया है॥ ५॥

भावार्थ — ज्ञानी बाह्मणने सोमपान करके विषको दूर किया ॥ १ ॥

यह विष दूर करनेका उपाय में उद्धोषित करता हूं यह सथ जगत्में फैल जावे ॥ २ ॥

गरुड पक्षीको विषकी बाधा नहीं होती है वह विष खाता है, परन्तु उसको न तो उन्माद चढता है और न बेहोबी आती है। विष तो उसके लिये अब जैसा है ॥ ३॥

वीर लोग जो विषसे पूर्ण बाण चलाते हैं उससे हम वह विष दूर करते हैं ॥ ४ ॥ बाणके आदि, मध्य और अग्रभागसे हम विष दूर करते हैं ॥ ५ ॥

अरुसस्तं इषा श्वल्योऽथो ते अरुसं विषम् । जुतारुसस्यं वृक्षस्य धर्नुष्टे अरसारुसम् ।। ६ ॥ ये अपीषुन्ये अदिहृत्य आस्यन्ये अवासृंजन् । सर्वे ते वर्ध्रयः कृता विधिर्विष्तिरः कृतः ॥ ७ ॥ वर्ष्रयस्ते खनितारो विधिस्त्वर्मस्योषधे । विधिः स पवित्ते गिरिर्यती जातिमदं विषम् ॥ ८ ॥

अर्थ— हे ( इषो ) बाण ! (ते ज्ञास्यः अरसः ) तेरी बाणकी आणि निःसार है, (अथो ते विषं अरसं ) और तेरा विष साररहित है । हे ( अरस ) रस रहित शुष्क ! ( उत अरसस्य वृक्षस्य ते धनुः ) साररहित वृक्षका तेरा धनुष ( अरसं ) निःसत्व हो जावे ॥ ६ ॥

(ये अपीषन्) जिन्होंने पीसा है, (ये अदिहन्) जिन्होंने लेप दिया है, (ये आस्यन्) जिन्होंने फॅका है, (ये अश्वस्यन्) जिन्होंने फॅका है, (ये अश्वस्यन्) जिन्होंने लक्ष्यपर छोडा है (सर्वे ते वध्ययः कृताः) वे सब निर्वल किये गये हैं, (विषगिरिः वश्चिः कृतः) विषप्वत भी निर्वल किया गया है॥ ७॥

हे ( सोषचे ) विषक्षी औषि ! (ते खिनतारः वध्यः ) तेरे खोदनेवाले निःसत्त्व हुए, (त्वं विधः असि ) तू भी निःसत्त्व है। (स पर्वतः गिरिः विधिः) वह पर्वत और पहाड भी निवीर्थ हुआ ( यतः इदं विषं जातं ) जहांसे यह विष उत्पन्न हुआ है॥ ८॥

भावार्थ- इस प्रकार सब बाग हम निर्विष करते हैं ॥ ६ ॥

जो विषको पीसते हैं, उपका लेप बाणपर करते हैं, जो बाण फेंकते हैं अथवा वेधते हैं, उनके सब प्रयस्न इस रीतिसे निर्विष हुए हैं और सब विष भी रिकम्मा सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥

इस प्रकार विषव होको खोदनेवाळे व जिस पर्वतपर विषवृक्ष उगते हैं वह पर्वत भी निःसत्त्व हुआ है ॥ ८ ॥

### विष दूर करनेका उपाय।

इस स्कमें विष दूर करनेके उपाय कहे हैं। पाईका उपाय 'सोमपान 'करना है। सोमपान करनेसे विष दूर होता है। (मं. १) प्रथम मंत्रमें यह उपाय कहा है। इसमें कहा है कि 'दस शीर्ष और दस मुखनाला बाझण प्रथम उत्पन्न हुआ, उसने सोमपान किया जिससे विषनाधा नहीं हुई।' इसमें 'दशशीर्ष और दशास्य शब्द ब्राह्मणके विशेषण हैं। शीर्ष शब्द खुद्धिका और आस्य शब्द वक्तृत्वका वानक है। दस गुणा खुद्धिमान और दस गुणा विद्वान, यह इस शब्दका भाव है। जो ऐसा विद्वान सोमयाग करके उसका यशशेष सोम पीता है उसका विष दूर होता है, ऐसा यहां आशय दीखता है। 'इस सोमयागसे विषवाधा दूर होती है' यह घोषणा सब जगत्में दी जावे, (मं. २) ताकि सर्वत्र सोमयाग होते रहे और सब देश निर्विष होवें। जल वायुको निर्दोष और निर्विष करनेका लपाय यह सोमयांग है।

दूसरा उपाय गरुडपक्षीका है। गरुड सांप आदि विषजनतु-ओंको खाता है, उनका विष उनके पेटमें जाता है, परंतु उसको विष बाधा नहीं होती, मानो वह विष उसका अन्न ही बन जाता है। संभव है कि इस विषयकी योग्य खोज करनेसे विष शमन करनेके उपायका ज्ञान हो जावे। खोज करनेवाले पाठक गरुडकी पाचक शक्तिके विषयमें खोज करें और लाम उठावें।

अन्य मंत्रोंका विषय युद्धमें विषद्यध बाण लगनेसे जो विष्य बाधा होती है, उस संबंधका विष दूर करनेका है। यह विषय धमारे समझमें नहीं आया है। इसलिये इस विषयमें हम अधिक कुछ भी नहीं लिख सकते।

# विष दूर करना।

### [सक्त ७]

(ऋषिः - गरुत्मान् । देवता - वनस्पतिः )

वारिदं वरियाते वरणावंत्यामधि । तजामृतस्यासिक्तं तेनां ते वारथे विषम् ॥ १ ॥ अर्थः प्राच्यं विषमंरसं यदंदीच्यं म् । अथेदमंधराच्यं कर्म्भेण वि कंच्यते ॥ २ ॥ क्रम्भं कृत्वा तिथे पीवस्पाकमुंदार्थिम् । क्षुषा किलं त्वा दुष्टनो जंक्षिवान्त्स न कंक्यः ॥ ३ ॥ वि ते मदं मदावित श्रुरमिव पातयामसि । प्र त्वां चुरुमिव येषेन्तं वर्चसा स्थापयामसि ॥ ४ ॥ परि प्रामंमिवाचितं वर्चसा स्थापयामसि ॥ तिष्ठां वृक्ष ईव स्थाम्न्यश्रिखाते न कंक्यः ॥ ५ ॥

अर्थ — ( वारणावत्यां अश्वि ) वारणानामक औषाधिम रहनेवाला ( इदं वार् वारयाते ) यह रह, जल, विषको इर करता है। (तत्र अमृतस्य आसिक्तं ) वहां अमृतका स्रोत है (तेन ते विषं वारये ) उससे तेरा विष में हटाता हूं॥ १॥

(प्राच्यं विषं अ-रसं) पूर्व दिशाका विष रसहीन होने, (यत् उदीच्यं अरसं) जो उत्तर दिशामें विष हो वह भी रसहीन होने। (अथ इदं अधराद्यं) अब जो नीचेकी दिशाका यह विष है वह (करम्भेण विकल्पते) दहींसे विफल होता है।। २।।

हे ( खुः | तनो ) दोषयुक्त शरीरवाले ! ( तिर्य=तिरुयं ) तिलोंका ( पीदः | पार्क ) घीके साथ पका हुआ ( उदा-रिध = उदर-धि ) पेटको ठीक करनेवाला ( करम्भं ) दिध मिश्रित अन्न ( क्षुंचा किल जाक्षिवान् ) छुवाके अनुकूल खाया जायगा, तो ( सः त्वा न रूरुपः ) वह तुझे बेहोष नहीं होने देगा ॥ ३ ॥

हे (मदावित ) मुर्च्छा लानेवाली ! (ते मदं शरं इव वि पातयामिस ) तेरी बेहोंशीको बाणके समान दूर फेंक देते हैं। और (येषन्तं चरं इव ) चूनेवाले बर्तनके समान (त्वा वचसा प्रस्थापयामिस ) तुझको वचा भौषधीसे हम हटा देते हैं॥ ४॥

( आचितं ग्रामं इत् ) इक्ट्रे हुए प्रामीण जनोंके समान तुमको हम ( वचसा परि स्थापयामासे ) वचा औषिसे सब प्रकार ठहरा देते हैं। (स्थाम्नि वृक्ष इव तिष्ठ ) स्थानपर वृक्षके समान ठहर। हे ( अभ्रि-खाते ) कुद्दालसे खोदी हुई। तू ( न रूरुपः ) बेहोष नहीं करेगी ॥ ५॥

भाषार्थ — वारणा नामक औषधिका रस विषको दूर करता है, उसमें जो अमृतका स्नात होता है, उससे विष दूर होता है ॥ १॥

इससे प्राच्य और उदीच्य विष शान्त होता है। निम्नभागका विष दहिके प्रयोगसे विफलसा होता है॥ २॥ विष शरीरको बिगाइता है। उसके लिये तिलोंके पाकरें बहुत घी डालकर उसका उत्तम पाक बनाकर और उसको दही के साथ मिश्रित करके अपने पेटकी स्थिति और भूखके अनुकूल खाया जाय तो विषसे आनेवाली मूच्छी दूर होती है॥ ३॥ आविधिके विषसे मूच्छी या बेहोशी आती हातो उसके लिये वचा औषधिका प्रयोग किया जावे, इससे मूच्छी दूर होगी॥ ४॥ वचा औषधिके प्रयोगसे विष अपना असर नहीं कर सकता और बेहोषी दूर होती है॥ ५॥

१ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ४ )

पुनर्तिस्त्वा पर्यक्रीणन्द्र्येभिरुजिनैकृत । प्रकीरं सि त्वमीपुधेऽश्रिखाते न रूक्पः ॥ ६ ॥ इ ॥ इनामा ये वं प्रथमा यानि कमीणि चिक्रिरे । वीराक्षो अत्र मा देशन्तद्वे एतत्पुरो दंधे ॥ ७ ॥

अर्थ — (पवस्तैः दूर्शोभिः उत अजिनैः) ओडनेकी चादरें, दुशाले और कृष्णाजिनोंसे, हे ओषधे ! तू ( प्रक्रीः अस्ति ) विकास वस्तु है। हे (अभि-खाते ) कुदालसे खोदी हुई ! तू ( न रूरुपः ) मुर्च्छित नहीं करती है ॥ ६॥

(ये प्रधमाः अनाताः) जो पहिले श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने (वः थानि कर्माणि चिक्तरे) तुम्हारे लिये जो कर्म किये, वे (नः वीरान् अत्र मा दभन्) हमारे वीरोंको यहां न कष्ट दें। (तत् प्रतत् वः पुरः दधे) वह यह सब तुम्हारे सम्मुख मैं भरता हूं॥ ७॥

भावार्थ- यह औषधि एक विकाक चीज है, इससे मुच्छी हट जाती है, इसलिये यह विविध वस्तुएं देकर खरीदी जाती है॥ ६ ॥

इस प्रकारके औषधिके प्रयोगसे प्राचीन ज्ञानी वैद्योंने जो जो चिकित्साएं की थीं, उनका स्मरण कर और उध प्रकार अपने बालबचीं तथा पुरुषोंको विनाशसे बचाओ। यही हमारा कहना है ॥ ७ ॥

#### दो औषधियां

्डब स्कर्ने बारणा और बचा इन दो औषधियोंका उपयोग विष दूर करनेके लिये बड़ा है।

विषके पेटमें जानेपर मुर्च्छा आने लगी तो तिलीदन दहीके साम सानका स्पाय तृतीय मन्त्रमें कहा है।

[सूचना- ये सूक तथा इस प्रकारके जो अन्य सूक विकित्साके साथ सम्बन्ध रखते हैं, उनका विचार ज्ञानी वैद्यों-

को ही करना चाहिये, क्योंकि औषधिवाचक शब्दोंके अर्थ कई प्रकारसे होते हैं और केवल भाषाविज्ञानसे यह विषय प्रलक्षा नहीं सकता। इसलिये वैद्यकीय प्राचीन परम्पराको जाननेवाले सुयोग्य वैद्य यदि इस विषयकी स्त्रोज करेंगे तो इससे जनताक बहुत लाम हो सकेगा। केवल भाषाविज्ञानी ऐसे स्क्रोंका जो अर्थ करते हैं, उसको सुविज्ञ वैद्य ही ठीक रीतिसे सुधार सकते हैं और अर्थके सलासलका निर्णय भी वे ही कर सकते हैं ।

# राजाका राज्याभिषेक।

[सूक्त ८]

(ऋषः - अधर्वाङ्गिराः। देवता - चन्द्रमाः, आपः, राज्याभिषेकः)

मृतो मृतेषु पष् आ दंघाति स भूतानामधिपतिर्वभ्व । तस्यं मृत्युश्चरति राज्यस्यं स राजां राज्यमत्तं मन्यतामिदम्

11 8 11

मर्थ — जो (भूतः) खर्य प्रभावशाली बनकर (भूतेषु एयः मा द्धाति) सब प्रजाजनोंको दुग्धादि उपभोगके पदार्थ देता है (सः भूतानां अधिपतिः बभूव) वह ही प्रजाओंका अधिपति हो जाता है। (तस्य राज-स्यं मृत्युः करिति) उसके राज्यशासनके उत्पन्न हो जानेपर खयं मृत्यु ही दण्ड लेकर उसकी सहायतार्थ राज्यमें भ्रमण करता है। (सः राजा हवं राज्य अनुमन्यताम्) वह राजा इस राज्यकी अनुमतिसे चले॥ १॥

भावार्ध — जो विशेष प्रभावशाली होता है और सब जनताके लिए विशेष सुखोपभोग प्राप्त कर देनेके कार्य करता है, वहीं लोगोंका अधिपति होता है। जो मृत्यु सब प्राणियोंका अन्त करनेवाला है वह उस राजाका शासक दण्डवारी होकर उसकी सहायता करता है। इस प्रकारका जो प्रतापी पुरुष हो वही प्रजाकी अनुमतिसे राज्यशासन चलावे॥ १॥

| अभि प्रेहि मार्प वेन उप्रश्चेत्ता संपत्नहा ।                 |      |   |    |
|--------------------------------------------------------------|------|---|----|
| आ तिष्ठ मित्रवर्धन तुम्यं देवा अधि ब्रुवन                    | 11   | 2 | 11 |
| आतिष्ठंन्तं परि विश्वं अमूषं छि <u>यं</u> वसानश्चरति खरीचिः। |      |   |    |
| मुहत्तदृष्णे। असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ           | 11   | 3 | 11 |
| व्याबो अधि वैयाघे विक्रमस्य दिशी महीः।                       |      |   |    |
| विश्रम्त्वा सबी वाञ्छन्त्वापी दिव्याः पर्यस्वतीः             | 11   | 8 | 11 |
| या आपो दिन्याः पर्यसा मदन्त्यन्तरिक्ष उव वा पृथिन्याम् ।     |      |   |    |
| तासाँ त्वा सर्वीसामुपामाभि पिश्वामि वर्चीसा                  | 11   | 4 | 11 |
| ञ्रभि त्वा वर्चेसासिचुत्रापों द्विव्याः पर्यस्त्रतीः ।       |      |   |    |
| यथासौ मित्रवर्धेनुस्तर्था त्वा सिव्वता करत्                  | . 11 | Ę | 11 |

अर्थ — हे (मित्रवर्धन) मित्रोंको बढानेवाले राजन् । तू (उग्रः चेत्ता सपत्न-हा अभिप्रेहि ) प्रतापी, चेतना देनेवाला, शत्रुओंका विनाशक होकर आगे बढा (मा अपवेनः) पीछे न हर, (आ तिष्ठ) अपने स्थानपर ठहर जा। (तुभ्यं देवाः अधि ब्रवन्तु) तेरे लिये विद्वान् लोग योग्य मंत्रणा देते रहें ॥ २ ॥

(आतिष्ठन्तं विश्वे परिभूषन्) राजगद्दीपर बैठनेवाले राजाको सब लोग अलंकत करें। यह राजा (श्रियं वसानः स्व-रोचिः चरति) लक्ष्मीको धारण करता हुआ अपने तेजसे युक्त होकर राज्यमें विचरता है। इस (वृष्णः असु-रस्य तत् महत् नाम) बलवान्, प्रजाओं के प्राणरक्षक राजाका वहीं बडा यश है। वह (विश्वरूपः अमृतानि आ तस्थौ) सब रूपोंसे युक्त होकर विविध सुखोंको प्राप्त करता है॥ ३॥

( वैयाझे अधि व्याझः ) व्याच खभाववाले मनुष्योंपर वाघ बनकर ( मही दिशाः विक्रमस्य ) विशाल दिशाओं में पराक्रम कर। ( प्यस्वतीः आपः ) दुग्धादि प्राप्त करनेवाली ( सर्वाः विद्याः ) सब प्रजाएं ( त्वा वाञ्छन्तु ) तुझे चाहें ॥ ४॥

(अन्तरिक्षे उत वा पृथिव्यां) अन्तरिक्ष और इस पृथ्वीपर (या दिव्याः आपः) जो दिव्य जल अपने (पयसा मदन्ति) अन्व रससे तृप्त करते हैं (तासां सर्वासां अपां) उन सन जलों के (वर्चसा त्वा अभिविञ्चामि) तेजसे तेरा अभिवेक करता हूं ॥ ५॥

(दिव्याः पयस्वतीः आपः) दिग्य रसयुक्त जलेंनि (वर्जसा त्वा आभि असिवन्) अपने तेजसे तुसे अभिषिक किया है (यथा भित्रवर्धनः असः) जिससे तू मित्रोंकी बाद्धे करनेवाला होने और (सविता त्वा तथा करत्) सबका प्रेरक देव तुझे वैसा ओग्य करे ॥ ६॥

भावार्थ — राजा अपने भित्र बढावे । वह राजा प्रतापी प्रजामें चेतना बढानेवाला और शत्रु ऑका नाशक हाकर आगे बढे । अपने स्थानमें स्थिर रहे और कभी पीछे न हुटे । ऐसे राजाकी विद्वान् लोग समय समयपर योग्य मंत्रणा देते रहें ॥ २ ॥

राजगद्दीपर विराजमान दोनेवाले राजाको प्रजाजन अलंकृत करते हैं। यह राजा ऐश्वर्यको पास रखता हुआ तेजस्वी बनकर राज्यमें विचरता है। प्रजाजनीके प्राणीको रक्षा करनेवाले बलवान् राजाका यही बढा यश है। वह राजा विविध अधिकारियोंके इप धारण करके विविध सुखाँको बढाता हुआ अपने स्थानपर रहता है ॥ ३॥

राजा दुष्टोंके दमनके लिये योग्य प्रखर उपायोंकी योजना करके सब दिशाओं में पराक्रम करके विजयी होवे। दूध, जल आदि उपभोगोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले प्रजाजन ऐसे राजाको अपने शासनके लिये चाहें॥ ४॥

पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो दिव्य जल हैं उन सबके तेजसे यह राज्याभिष्क राजाके ऊपर किया जाता है ॥ ५ ॥

# एना व्याघं परिषस्वजानाः सिंहं हिन्वन्ति मह्ते सौर्मगाय । समुद्रं न सुभ्रवंस्तस्थिवांसं मर्भृज्यन्ते हीपिनमृष्स्वं १ न्तः

11 9 11

अर्थ — ( व्याघ्रं सिंहं परिषस्वजानाः एनाः ) व्याघ्र और सिंहके समान पराक्रमी राजाको चारों ओरसे अभिषिक करनेवालों ये जलधाराएं इसको ( महते सौभगाय हिन्दान्ति ) बडे सौभाग्यके लिये प्रेरित करती हैं। ( सु-भुवः समुद्रं न ) जैसे उत्तम भूमिभाग समुदको शोभित करते हैं। उसी प्रकार ( अप्सु अन्तः तास्थवांसं द्वोपिनं ) जलोंके अन्दर द्वहरनेवाले, द्वीपाधियति राजाको सब प्रजाएं ( मर्मुज्यन्ते ) सुभूषित करती हैं॥ ७॥

भावार्थ-- इस दिभ्य जलसे अभिषिक्त हुआ राजा अपने मित्रोंकी संख्या बढावे और परमेश्वर उस राजाको वैसी ही प्रेरणा करे।। ६॥

यह राजा नरव्याघ्र अथवा नरसिंह अर्थात नरश्रेष्ठ है। इस राज्याभिषेकसे इसके भाग्यकी वृद्धि होती है। जिस प्रकार अपनी मर्यादामें रहनेवाला समुद्र चारों ओरके भूभागों से सुभूषित होता है, उस प्रकार चारों ओरसे जलसे वेष्टित राष्ट्रका अधिपति राजा सब प्रजाओं से सुपूजित होता है।। ७ ॥

#### राज्याभिषेक ।

राजाके राज्याभिषेकके समयक धर्मविधिमें कहनेका यह सुक्त है। इस सूक्तके मननसे राज्याभिषेक विधिका ज्ञान होना संभव है। राजगद्दीवर राजाका अभिषेक होनेके लिये विविध जलाश-योंका जल लाया जाता है। समुद्र, पवित्र महानादियां, अन्य पवित्र स्रोत और आकाशमें प्राप्त होनेवाला दिव्य जल ये सब जल लाये जाते हैं। इस संत्रपुत जलसे राज्याभिषेक किया जाता है। इसका तालये बडा गंभीर है। राजाका राज्य समुद्र-तक फैला हुआ होना चाहिये। यह पहिला बोध यहां मिलता है। जो राज्य समुद्रतक नहीं फैले हुए होते उनका व्यापार व्यवहार ठोक प्रकार नहीं चल सकता, इसलिये समुद्रके किनारे तक राज्यका विस्तार होना देशोचातिके लिये अत्यंत आवश्यक है। इसी विचारकी स्फूर्ति देनेके लिये सप्तम मंत्रके ' समुद्र, अप्सु अन्तः, द्वीपी ' य शब्द हैं। पंचम मंत्रमें कहा है कि 'तासां सर्वासां अपां वर्चसा अभिषिञ्चामि । ' अर्थात उन सब जलें के तेजसे में तुम्हारा अभिषेक करता हं. ताकि तुम इस तेजसे युक्त हो।

#### समुद्रतक राज्यविस्तार।

समुदका और महानदियोंका जल दूसरे राजाके पाससे भिक्षा मांगकर लाया हुआ राज्याभिषकके कामका नहीं है। अपने

राज्यमें समुद्र चाहिये और महानिद्यां भी अपने राज्यमें चाहिये। और उनसे जल प्राप्त करना चाहिये। इसका विचार करनेसे संस्कारकी चीजें किस प्रकार राज्यविस्तारके लिये कारणीभूत हो सकती हैं इसका पता लग सकता है।

कीन राजा होता है ?

जो वीर विशेष प्रभावशाली और पराक्रमी होता है और जो जनताको (पय: आ दघाति) दुग्य आदि उपभोगके पदार्थ विपुल देता है तथा बेकारी कम करता है, वही ( अधिपतिः बभव ) राजा होता है। इस राजाका सहायक यह मृत्यु ही होता है, मृत्यु देव सब जगतको दण्ड देनेवाला होता है, मानो इस मृत्युका अंश ही राजाके पास आकर निवास करता है। इसीकी सहायतासे राजा अपराधियोंको दण्ड देता है। इस प्रकार का प्रभावशाली राजा प्रजाहा शासन करे। ( मं. १ ) यह राजा रात्रनाराक और मित्रवर्धक तथा शूर बनकर अपना राज्य चलावे और बढावे। (मं. २) राज्यशासन करनेवाले अनेक ओहदेदार ये राजाके ही इप हैं, इस प्रकारस मानी, राजा (विश्वरूपः) अनेक रूपवाला होकर राज्य करता है, और (स्व-रोचिः) अपने तेजसे तेजस्वी बनकर राज्य चलाता है। यही राजाकी महिमा है। (मं. ३) यह राजा वाघ और सिंद जैसा पराक्रमी बनकर शत्रुओंका दमन करे और सब प्रकारकी उन्नति सिद्ध करके यशका मागा बने ।

# अञ्जन।

# [ सूक्त ९]

(ऋषिः — भृगुः । देवता — त्रैकाकुदाञ्जनम् )

एहिं जीवं त्रायमाणुं पर्वतस्यास्यक्ष्यम् । विश्वेभिर्देवेर्द्वं पंतिधर्जीवनाय कम् ॥ १ ॥
प्रिपाणुं प्ररुपाणां परिपाणुं गवांमसि । अश्वांनामर्वतां परिपाणांय तस्थिषे ॥ २ ॥
उतासि परिपाणं यातुजम्भनमाञ्जन ।
उतामृतस्य त्वं वेत्थार्थो असि जीव्भोजंनुमर्थो हरितभेष्जम् ॥ ३ ॥
यस्योज्जन प्रसर्पस्यक्रमक्कुं पर्रुष्परुः । ततो यक्ष्मं वि बांघस छुग्रो मंघ्यमुशीरिव ॥ ४ ॥
नैनं प्राप्नोति श्रुपश्चो न कृत्या नाभिशोर्चनम् । नैनं विष्कंन्धमश्चुते यस्त्वा विभिर्याजन ॥ ५ ॥

अर्थ — ( जीवं त्रायमाणं ) जीवकी रक्षा करनेवाला, (पर्वतस्य अक्ष्यं ) पर्वति प्राप्त होनेवाला और आंखोंके लिये हितकारक, (विश्वेभिः देवैः दत्तं ) सब देवोंने दिया हुआ, (कं) सुखखहप (जीवनाय परिधिः असि) जीवनके लिये परके।टहप है, तू (पिह्वे) यहां आ ॥ १॥

तू ( पुरुषाणां परिपाणं ) पुरुषोंका रक्षक, ( गर्वा परिपाणं असि ) गीओंका रक्षक है, ( अर्वता अश्वानां ) केगवान घोडोंके भी ( परिपाणाय तस्थिषे ) रक्षाके लिये तू रहता है ॥ २॥

है (आक्रजन) अक्षन! तू (उत परिपाणं आसि) निःसंदेह संरक्षक है और (यातु जंमनं) बुराइयोंका नाश करनेवाला है। (उत त्वं अमृतस्य वेत्थ) और तू अमृतको जानता है; (अथो जीव-भोजनं असि) और जीवॉकी पुष्टि करनेवाला है, (अथो हरित-भेषजं) तथा पाण्डुरागको औषधि है।। ३॥

है ( अक्रजन) अज्ञन! ( यस्य अर्ज़ अङ्गं परुः परुः प्र सर्पाति ) जिन्नके अंग अंगमें और जे। ड जे। डमें तू व्यापता है, (ततः यस्मं वि बाधसे ) वहांसे रोगको हटा देता है. ( मध्यमशीः उग्नः इव ) मध्यस्थानमें रहनेवाले प्राणके समान तू उम्र है ॥ ४ ॥

हे अक्षन ! ( यः त्वा विभार्ति ) जो तेरा धारण करता है ( एनं शप्यः न प्राप्तोति ) इसको दुष्ट भाषण प्राप्त नहीं होता है, ( न क्रत्या ) न हिंसक कर्म और ( न अभिशोचानं ) न तो शोक उसके पास आता है । ( विश्कत्यां एनं न सक्तुते ) पीडा इसको नहीं घरती है ॥ ५॥

भावार्थ — प्राणीमात्रको अपमृत्युसे बचानेवाला, जीवनके लिये सहायक, आंखके लिये हितकारी, सब देवीसे प्राप्त भौर पर्वतपर उगनेवाली वनस्वतियोंसे बननेवाला यह अञ्चन है, यह हमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥

मनुष्य, गौएं और घोडोंके लिये भी यह अखनत हितकारी है ॥ २॥

यह अञ्जन उत्तम धंरक्षक, बुराइयोंको दूर करनेवाला, मृत्युको दूर करनेवाला, पुष्टि देनेवाला और पाण्डुरोगका नाञ्च करनेवाला है ॥ ३ ॥

यह अजन जिसके अवयवों और संधियोंमें पहुंचता है वहांसे रोग हटा देता है ॥ ४ ॥

इस अजनको को लोग लगाते हैं उनको दुष्ट भाषण, शाप, हिंसाके कर्म, अन्य शोकके कारण और अन्य पीडाएं कष्ट नहीं देतीं ॥ ५॥

असन्मन्त्राहुष्वप्न्योहुष्कृताच्छर्मलादुत । दुर्हार्द्धश्रुशे घोरात्तस्मानः पाह्याञ्जन ॥ ६॥ हृदं विद्वानाञ्चन सत्यं वंश्यामि नानृतम् । सनेयुमश्चे गामृहमात्मानं तवं पूरुष ॥ ७॥ त्रयो द्वासा आञ्चनस्य तुक्मा बुलास आदिः । विषिष्ठः पर्वतानां त्रिक्कुन्नामं ते पिता ॥ ८॥ यदाञ्चनं त्रैककुदं जातं हिमवंतस्परिं । यात्ंश्च सवीञ्चम्भयत्सवीश्च यातुधान्यः∫ ॥ ९॥ थिद्र वासि त्रैककुदं यदि यामुनमुच्यसे । उमे ते मद्रे नाम्नी ताभ्यो नः पाद्याञ्जन ४॥ १०॥

अर्थ— हे अजन ! तू (असनमंत्रात्) बुरी मंत्रणासे, (दुष्वप्नात्) बुरे खप्रसे (दुष्कृतात्) दुष्ट कमेसे, (शमळात्) अशुद्धिसे, (उत दुर्हार्दः) दुष्ट-हृदयतासे, (तस्मात् घोरात् चक्षुषः) उस भयंकर नेत्र विकारसे (नः पाहि) हमारा बचाव कर ॥ ६॥

हे अजन ! (इदं विद्वान्) इस बातको जाननेवाला मैं (सत्यं वक्ष्यामि) सल्य बोलता हूं (न अनृतं) असल्य नहीं । हे (पूरुष) मनुष्य ! (तव अश्वं गां आत्मानं) तेरे घोडा, गौ और आत्माको (अहं सनेयं) में आरोग्य देसं॥ ७॥

(तक्मा, बलासः, आत् अहिः) ज्वर, कफरोग और उदावर्तरोग अथवा सर्व ये (त्रयः आञ्चनस्य दासाः) तीन अञ्चनके दास हैं। (पर्वतानां वर्षिष्ठः) पर्वतों में श्रेष्ठ (त्रिककुद्नाम ते पिता) त्रिककद नामक तेरा पालक है।। ८॥

(यत् त्रैककुदं आञ्जनं ) जो त्रिककुदसे बना हुआ अञ्जन (हिमचतः परि जातं ) हिमयुक्त पर्वतपर उत्पन्न हुआ वह (सर्वान् यातृन् जम्मयत् ) सब पीडकोंको दूर करता हुआ (सर्वाः यातुधान्यः च ) सब दुष्टोंको दूर करता है॥ ९॥

(यदि वा त्रैककुदं असि ) यदि तू तीन ककुदोंसे उत्पन्न हुआ हो, (यदि यामुनं उच्यसे ) तुम्हें यामुन कहा जाता हो, (ते उमे नाम्नी भद्रे) वे दोनों तेरे नाम कल्याण सूचक हैं। हे अज्ञन! (ताभ्यां नः पाहि ) उनसे हमारी रक्षा कर ॥ १०॥

भावार्थ — इस अजनसे बुरा विचार, बुरी संमिति, दुष्ट खप्न, दुष्ट कर्म, अञ्चद्धता, हृदयके दुष्ट भाव और आंखके भयंकर रोग दूर होते हैं ॥ ६ ॥

में इस अज़र्निके गुण जानता हूं इसिलये सच कहता हूं कि इससे मनुष्य, घोडे, गौवें आदिकाँको आरोग्य प्राप्त होता है। जाने ज्वर, क्षय, कफविकार, उदावर्तनामक पेटका रोग अथवा सर्पका विष आदि इस अज़नके प्रयोगसे दूर हो जाते हैं। ऊंचे पर्वतींपरके पदार्थोंसे यह बनता है। ८॥

इस अजनसे सब प्रकारकी पीडाएं दूर होती हैं ॥ ९ ॥

त्रैकाकुर और यामुन थे इसके नाम हैं, इससे फल्याण प्राप्त होता है। इससे हमारी रक्षा होवे ॥ १० ॥

#### अञ्जन।

वैद्यशास्त्रमं अझनके मुख्य दो नाम हैं—
'यामुनं अथवा यामुनेयं और सौवीराञ्जनं।'
इसके पर्याय गब्द ये हैं —

'पार्वतेयं, अञ्जनं, यामुनं, कृष्णं, नादेयं, मेचकं, स्रोतोजं, दुष्वप्रदं, नीलं, सुवीरजं, नीलाञ्जनं, चक्षुष्यं, वारिसंभवं, कपोतकं।' (रा. नि. व. १३) इन नामोंमं पार्वतेयं, यामुनं 'ये दो शब्द हैं। ये दी दो शब्द इस स्काके प्रथम और दशम मंत्रमें क्रमशः हैं। अन्य मंत्रोंमें भी हैं, देखिये—

पर्वतस्य असि । (सू. ९, मं. १) पर्वतानां त्रिककुत्० ते पिता। (सू. ९, मं. ८) त्रैककुदं आक्षनं हिमवतस्परि जातं।(सू. ९, मं. ९) त्रैकाकुदं (आञ्जनं ) यामुनं उच्यते ।

(स्.९, मं.१०)

'पर्वतसे यह अंजन बना है। अंजनका पिता पर्वत है।

हिमपर्वतपर यह अजन हुआ। इसको यासुन कहते हैं।' अर्थात् वेदके शब्दोंका अर्थ वैद्यक प्रन्थोंके वर्णनसे इस प्रकार खुल जाता है। अजनक गुण वैद्यक प्रन्थमें इस प्रकार कहे हैं-

शीतलं तीक्षणं स्वादु लेखनं कटु चक्षुण्यं तिकं प्राह्क मधुरं स्निग्धं हिक्काक्षयपित्तविषकफन्न नेत्रदोषहरं वातन्नं श्वासहरं रक्तिपत्तन्नं च। (वै. निधं)

शीतल कटुं तिक्तं कषायं चक्षुष्यं रस्रायनं कफवातविषद्म च ॥ (रा. नि. व. १३)

ये वैद्यक प्रथमें कहे अजनके गुण हैं। इनमेंसे कई गुण इस सूक्तमें कहे हैं, देखिये—

१ 'अक्ष्यं ' (मं. १) आंखोंक लिये हितकारा, 'घोरात् चक्षुषः पाहि।' (मं. ६) आंखके मयंकर रोगसे बचाता है। यहां भाव वैद्यक प्रन्थमें 'चक्षुष्यं, नेत्रदोषहरं' शब्दसे वर्णन किया है।

२ (मं. ८ में ) तक्मा (क्षय ज्वर), बलास (कफ,

श्वास), और अहि: (सर्प विष ) का शमन अजनस होनेका वर्णन है। यही बात उक्त वैशक प्रन्थके वर्णनसे 'हिका (श्वास), क्षरा (क्षयरोग), विष (विषयाधा) का नाश करनेवाला दन शब्दोंसे कही है।

इस स्कतमें हृदयादि अन्दरके अवयवोंपर भी इस अजनका प्रभाव पढता है ऐसा कहा है। विचार आदिकी शुद्धता होती है और मनुष्यों तथा पशुओं के शर्रारों के अनेक रोग दूर होते हैं ऐसा कहा है, वह भी वैद्यक प्रन्थमें 'कफिपित्तवातकं ' अर्थात् वात, पित्त, कफ दोषोंका शमन करनेवाला इत्यादि वर्णनसे स्पष्ट हुआ है। कफिपित्तवातके प्रकोपसे सब रोग उत्पन्न होते हैं, उन प्रकोपोंका शमन इस अजनसे होता है इसिलिये सब रोग दूर करनेवाला यह अजन है। इस दिष्टिसे इस स्कूकि र से ८ तकके मंत्रों के कथनोंका विचार करके बोध प्राप्त करने चाहिये। यह सूक्त सुबोध है और विषय उपयोगी है। इसिलिये वैद्योंको इस अजनके निर्माण करनेकी विधिका निश्चय करके उसको प्रकट करना चाहिये।

# शंखमणि।

### [ सक्त १० ]

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — शंखमणिः)

वार्ताञ्चातो अन्तरिक्षाद्विद्युतो ज्योतिषुस्परि । स नी हिरण्युजाः श्रुङ्खः क्रर्यनः पात्वंहंसः ॥ १ ॥ यो अंग्रुतो रीचुनानी समुद्रादिध जिह्निषे । शङ्किनं हुत्वा रक्षीस्युत्त्रिणो वि पहामहे ॥ २ ॥

अर्थ — ( वातात् अन्तिरिक्षात् ) वायुसे, अन्तिरिक्षसे, ( विद्युतः ज्योतिषः परि जातः ) विजलीसे भीर स्यादि ज्योतियोंसे भी सब प्रकारसे उत्पन्न हुआ ( सः हिर्ण्यजाः क्षुत्रानः शंखः ) वह सुवर्णसे बना मोती रूपी तेजस्वी शंख ( नः अंहसः पातु ) हमको पापसे बचावे ॥ १ ॥

( यः रोचनानामग्रतः ) नो प्रकाशमानोंमें अग्र मागमें रहनेवाला (समुद्राद् , अधि जिश्वेषे ) समुद्रसे उरपन्न होता है उस ( शांसेन रक्षांसि हत्वा ) शंबसे राक्षसोंको नाश करके (अत्रिणः वि सहामहे ) मक्षकोंको पराभूत करते हैं॥ २॥

भावार्थ — वायु, अन्तिरक्ष, विद्युत् और सूर्यादिकींका तेज तथः सुवर्णके गुण लेकर शंख उत्पन्न हुआ है वह रोगोंसे बचाता है ॥ १॥

यह खर्य तेजस्वी है और समुद्रसे प्राप्त होता है, इससे रोगबीज दूर होते हैं, ख्नका शेषण करनेवाले रोगोंके किमी इससे नष्ट होते हैं ॥ २ ॥ शक्केनामीनाममंति शक्केनोत सदान्वाः। शक्को नो निश्वभेषजः क्रश्नेनः पात्वंहेसः ॥ ३॥ दिवि जातः संसुद्रजः सिन्धतस्पर्याभृतः । स नो हिरण्यजाः शक्क आयुष्प्रतरंणो मृणिः ॥ ४॥ समुद्राज्ञातो मृणिकृत्वेताक्रातो दिवाक्ररः । सो अस्मान्त्सर्वतः पात हेत्या देवासुरेम्यः ॥ ५॥ हिरण्यानामेकोऽसि सोमान्त्वमधि जिल्ले ।

रथे त्वमंसि दर्शत इंषुधौ रोचनस्त्वं प्रण आयुंषि तारिषत्

11 4 11

देवानामस्थि क्रश्नेनं बभूव तदांत्मन्वचंरत्यप्स्वं १ तः ।

तत्तं बह्नाम्यायुषे वर्षेसे बलाय दीर्घायुत्वायं शतशारदाय कार्श्वनस्त्वामि रक्षत ।। ७ ।।

#### इति द्वितीयोऽनुवाकः॥ २॥

अर्थ— (शंखेन अमीवां, अमितं ) शंखसे रोगको और मित हीनताको ( उत शंखेन सदान्वाः) और शंकसे सदा पीडा करनेवाले रोगोंको हम दूर करते हैं। यह (शंखः विश्वभेषजः) शंख सब रोगोंकी औषि है, इसलिये यह ( कृशानः अंहसः पातु ) मोतीके समान तेजस्वी शंख पापस बचावे ॥ ३ ॥

(दिविजातः) युलोकसे हुआ, (समुद्रजः) समुद्रसे जन्मा अथवा (सिन्धुतः परि आसृतः) निदर्गेसे इकट्ठा किया हुआ यह (हिरण्यजाः शंखः) सुवर्णके समान चमकनेवाला शंख है, (सः मणिः) वह मणि (नः आयु- ध्यतरणः) हमारे लिये आयुक्यमें दुखोंसे पार करनेवाला होवे ॥ ४ ॥

(समुद्रात् मणिः जातः) समुद्रसे यह शखरूपी रत्न हुआ है, जैसा (वृत्रात् दिवाकरः जातः) मेघसे सूर्य प्रकट होता है। (सः होता) वह अपने शबसे (देवासुरेभ्यः) देवीं वा असुरीसे (अस्मान् सर्वतः पातु) इम सबको सम प्रकारसे वचावे॥ ५॥

(हिरण्यानां एकः आसि ) तू सुवर्ण जैसे नमकनेवालों में एक है, (त्वं सोमात् अधि जिस्के ) तू सोमसे उथक हुआ है। (त्वं रथे दर्शतः) तू रथमें दिखाई वेना है, (त्वं इषुधी रोचनः) तू तूणीरमें चमकता है (नः आयूंषि प्र तारिषत्) हमारी आयु बढाओ ॥ ६ ॥

(देवानां अस्थि क्रशनं बभूव) देवोंका अस्थिरूप श्वेत तेज ही सुवर्ण या मोतीके सहश बना है। (तत् धारम-न्वत् अप्सु अन्तः चरति) वह शात्माको सत्तासे युक्त होता हुआ जलोंमें विचरता है। (तत् ते) वह तेरे स्पर (वर्षसे बलाय बायुषे दीर्घायुष्याय शतशारदाय) तेज, बल, आयुष्य, दीर्घ आयुष्य, सौ वर्षोवाला दीर्घायुष्य प्राप्त होनेके किये (ब्रामी) बांचता हूं। यह (कार्शनः त्वा अभिरक्षतु) शंख मणि तेरा पूर्ण रक्षण करे ॥ ७ ॥

भावार्थ — रांबसे आमके कारण उत्पन्न होनेवाले रोग दूर होते हैं, बुद्धिकी सुस्ती हट जाती है, शंखसे शरीरकी अस्य पीसा इट जाती है, शंख सब रोगोंकी भौषधि है। यह तेजस्वी शंख हमें रोगोंसे बचाता है ॥ ३॥

यह शंख समुद्रमें उत्पन्न होता है और महा नदियोंके मुखपर भी प्राप्त होता है। यह सब शायुमें हमें दुःश्रीसे पार करता है॥ ४॥

समुद्रसे प्राप्त होनेवाला शंख अपने विनाशक गुणते सब प्रकारके दोषोंसे हमारी रक्षा करे ॥ ५ ॥

शंख सुवर्णके समान तेजस्वी, और चंद्रमाके समान श्वेत हैं । यह श्रूरोंके रथों नर और वाणोंकी तूणीरपर रक्षा जाता है। ससे आयुष्यकी वृद्धि होती है ॥ ६ ॥

यह मानों देवोंका तेज है और वहीं संख रूपसे समुद्रके जलके अन्दर प्राप्त होता है। इससे तेज, बल, दीर्घ भायुष्य आदिकी प्राप्ति होती है। यह सब दोषों से मनुष्यको बन्ताता है॥ ७॥

# शंखसे रोग दूर करना।

शंखकी औषधि बन।कर उसका विविध रोगोंको दूर करनेके कार्यमें उपयोग करनेका विषय वैद्यशास्त्रमें अनेक स्थानोंमें है, यहीं इस स्क्तका विषय है। इस विषयमें सबसे प्रथम वैद्य-शास्त्रके प्रमाण देखिये—

वैद्यशास्त्र प्रंथोंमें जो इसके नाम दिये हैं उनमें 'पूतः' शब्द है। इसका कर्थ 'पांचित्र 'हैं। खयं पवित्र होता हुआ। जहां जाय वहां निर्देशिता करनेवाला। शंखका यह गुण है इसीलिये इसका उपयोग औषधि कियामें होता है।

### शंखके गुण।

वैयशास्त्रमें इसके गुण निम्नलिखित प्रकार कहे हैं— शंखकूर्माद्यः खादुरसपाका मरुस्रदः। शीताः स्निग्धा हिताः पित्ते वर्चस्याः श्लेष्मवर्धनाः॥ ( सुश्रुत. स्. ४६ )

'शंख खादुरस, बायुको हटानेवाला, शीत, क्षिरम, पिन्न विकारमें हितकारी, तेत्र बढानेवाला और श्लेष्मा बढानेवाला है।'तथा—

कद्वः श्रीतः पुष्टिवीर्थवल्यः गुस्मशूलकफ-श्वासविषद्मश्च । (रा. नि. व. १९)

'कह, शीत, पुष्टिकारक, वीर्यवर्षक, बल बढानेवाला, गुल्म रोग दूर करनेवाला, ग्रूल हटानेवाला, कफ रोग और श्वास दूर करनेवाला और विष दूर करनेवाला है। 'ये वैद्यशास्त्रमें कहे हुए शंसके गुण देखनेसे इस स्काता आश्रय खयं स्पष्ट हो जाता है और शंसका रोगनिवारक गुण ध्यानमें आ जाता है। इस शंसको शंसदव, शंस्त्रभस्म, शंस्त्रचूर्ण, शंसवटी आदि अनेक औषि विविध रोग दूर करनेके लिये बनाये जाते हैं। इस लिये जिन लोगोंको इन भौषधियोंका अनुभव है, उनको शंस्त्रके औषि गुणोंके विषयमें विशेष रीतिसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है। बच्चोंको होनेवाले कई रोगोंके शमनके लिये शंस्त्र पानीमें घोळकर पिलाया जाता है साथ अन्यान्य औषिधर्यां मी होती ही हैं। इससे खयं सिद्ध है कि यह शंस्त्र बडी औषिध है।

### शंख पाणी है।

शंख केवल निर्जीव स्थितीमें बाजारोंमें विकता है, परन्तु यह प्राणीका शरीर अथवा शरीरका आवरण है, यह प्राणीके साथ बढता है। यह हड्डीके समान होता है, कुछ अन्यान्य रासायनिक भेद अवस्य होते हैं, इसलिये यह केवल हड्डी जैसा ही नहीं होता। यह जीव है ऐसा इस सूक्त के सप्तम मन्त्रमें कहा है —

देवानां अस्थि क्षद्यनं बभूव, तत् आत्मन्यत् अष्यु अन्तः चरति ।

(सू. १०, सं. ७)

'देवोंकी हड्डी ही यह शंख रूपमें परिणत हुई है वह (आत्मन्वत्) आत्मासे - जीव सत्तासे - युक्त होकर जलोंक अन्दर विचरता है।' इससे निःसन्देह स्पष्ट हुआ कि शंख यह आत्मावाला अर्थात् जीवधारी प्राणी है। दिन्य गुणोंसे युक्त हड्डी जैसा, परन्तु उस हड्डीके घरके अन्दर रहनेवाला यह प्राणी ही है। इसके इस घर जैसे शंखके जो औषधि गुण हैं वे इस सूक्तमें कहे हैं। इस सूक्तमें जो इसके गुण कहे हैं वे ये हैं —

- (१) विश्वसेषजः बहुत रोगांको औषाध । शंखकी भौषधिसे बहुत रोग दूर हो जाते हैं। (मं. ३)
- (१) अंहसः पातु (पाति)— शरीरमें रोग रहने से मनुष्यकी पापकी ओर प्रश्नि होती है, शंखकी कौषिय सेवन करने से यह पापप्रश्नि दूर होती है। और निरोग होने से मनुष्यके मनकी प्रश्नि पुण्यकर्ममें हो जाती है। रोग और पाप ये परस्परावर्जनी होते हैं। एकके होने से दूसरा होता है।

(मं. १.३)

- (२) आयुष्प्रतरणः आयुष्यके पार ले जानेवाला, अर्थात् पूर्ण आयु देकर बीचमें आनेवाले रोगरूपी विझोंको इटानेवाला शंख है। (मं. ४)
- (४) देवासुरेज्यः हेत्या पातु (पाति)— देवां और असुरोंसे जो जो रोग या पीडा होना सम्भव है उससे शंस बचाता है। जल, अन्न आदि देवता हैं, जिनका सेवन मनुष्य करता है और जो दोष इनमें होते हैं उनके कारण रोगी होता है। आसुर और राध्यस मान इंद्रियों और मनोंके अन्दर प्रवल होते हैं और इस कारण मनुष्य बीमार होता है। इन सब रोगोंके दूर करनेके लिये शंस्तकी औषधि उत्तम है। (मं. ५) देवों और असुरोंसे रोग कैसे होते हैं इसका यह विचार पाठक स्मरणमें रखें।
- (५) अभीवां शङ्खेन (विषद्वामहे)— 'आम' अर्थात् अन्न के अपननसे होनेवाले रोग 'अमीव' कहे जाते हैं। इन रोगोंको शंखसे दूर किया जाता है। अर्थात् शंखसे पननकी शक्ति बढ जाती है और आमके दोष हट जाते हैं। (मं. ३)
- (६) अमर्ति राङ्खेन (विषद्दामहे)— मति, बुद्धि अथना मनके कृतिचार भी पूर्वोक्त आमके कारण ही होते हैं।

५ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ४)

शंखसे आमके दोष दूर होते हैं और उक्त कारणसे मनके बुरे विचार दूर होते हैं और पापप्रकृति भी हट जाती है। (मं. ३)

- ( ७ ) शाङ खेन सदान्याः (विषयामहे )- शरीरमें, हरएक अवयनमें जिन रोगोंमें बहा दर्द हो जाता है वे रोग 'सदान्याः' कहे जाते हैं। (सदा नोन्यमानाः) सदा रोगी चिल्लाने रहते हैं इस प्रकारके गेगोंको शंख दूर करता है। ( मं. ३ )
  - (८) तेज, बल और दीर्घ भायुकी प्राप्ति शंखसे होती है। (मं.७)

इस प्रकार शंखसे रोग दूर होनेके विषयमें इस सूक्तमें कहा है।

### रोग जन्तु ।

इस स्क्रमें रोगकृमियोंको और उनसे होनेवाले विविध रोगोंको दूर करनेके लिये भी इसी शंखकी औषधि लिखी है, इस विषयका वर्णन इस स्क्रमें इस प्रकार है—

- (१) रक्षांसि— (रक्षः = क्षरः) = जिन रोग जन्तुओंसे शरीर क्षीण होता जाता है। (मं. २)
- (२) आत्रिन्—( असि इति ) = जिस रोगमें बहुत अस्र खोनपर भी शरीरकी पुष्टि नहीं होती है, खून कम होता है, मांस आदि सप्त घातु क्षीण होते हैं। मस्मरोग तथा स्ती प्रकारके अन्य रोगोंके बीजोंका यह नाम है। (मं. ३)

ये किमियोंके अर्थात रोगके कियोंके नाम हैं। इनसे उत्पन्न होनेवाले सब रोग शंखके सेवनसे दूर होते हैं।

### शंखके गुण।

इस सूक्तमें इस शंखके जो गुण कहे हैं वे अब देखिये-

- (१) समुद्रात् जिक्किये— यह समुद्रसे उत्पन्न होता है, जलसे उत्पत्ति है इसलिये यह शीतवीर्य है, गुणोंमें शीत है। (मं. १,२,४,५)
- (२) सोमात् जिल्लिये सोम अर्थात् औषधियें अथवा चंद्रसे उत्पन्न होनेके कारण गुणकारी, रोग दूर कर-नेवाला और शीत गुण प्रधान है। ( मं. ६ )
- (३) हिरण्यजः -- सुवर्णसे उत्पन्न होनेके कारण बलः वर्धक आदि गुण इसमें हैं। (मं. १,४,६)
- (8) विद्युत् आदि तेजोंसे उत्पन्न होनेके कारण यह शंख शरीरका तेज बढानेवाला है। (मं. १)

इस प्रकार इस स्कार्ने शंखके गुण बताये हैं। इन गुणोंकी तुलना पाठक वैद्ययंथीक गुणोंके साथ करें और इस रीतिसे वैदिक गुणवर्णनकी शैली जाननेका यत्न करें।

यह वैद्यका विषय है। वैद्यशास्त्रमें शंखका अनेक प्रकारसे उपयोग होता है। इसलिये वैद्योंको इस विषयकी स्रोत्र करके इस विषयको अधिक सुरोध करना योग्य है।

महाराष्ट्रमें पानीमें शंख घोलकर छोटे बचोंको पिलाते हैं, जिससे छोटे बचोंकी कई बीमारियां दूर होती हैं। बचेके गलेमें भी शंखका मणि बांधते हैं, अथना छोटे शंखको सुवर्णमें जब-कर गलेमें आभूषण बनाते हैं। इससे लाभ होता है ऐसा अनु-भव है। वैद्योंको इसकी आधिक खोज करनी चाहिये।

॥ यहां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥

# विश्वराकटका चालक ।

# [ स्त ११ ]

(ऋषिः — भृग्वाङ्गराः। देवता— अनुबुत् ,इन्द्रः।)

अनुड्वान्दिधार पृथिवीमुत द्यामेन्ड्वान्दिधारेविश्वन्तिरिक्षम् । अनुड्वान्दिधार प्रदिशः पडुर्वीरेन्ड्वान्विश्वं श्ववंनमा विवेश ॥ १ ॥ अनुड्वानिन्द्रः स पश्चम्यो वि चेष्टे त्र्यां छक्रो वि मिमीते अर्ध्वनः । भूतं मिविष्यद्भुवंना दुर्हानः सर्वी देवानां चरति व्रतानि ॥ २ ॥ इन्द्री जातो मेनुष्ये∫ष्वन्तर्धर्मस्त्रप्रथरित शोश्चेचानः । सुप्रजाः सन्त्स उदारे न सर्ष्षेदो नाश्चीयादेन्ड्ही विज्ञानन् ॥ ३ ॥

अर्थ- ( अनक्षान् पृथिवीं दाघार ) विश्वरूपी शकटको चलानेवाले ईश्वरने पृथ्वीका धारण किया है, ( अनक्षान् घां उत उठ अन्तरिक्षं दाघार ) इसी ईश्वरने युलोक और यह बडा अंतरिक्ष धारण किया है। ( अनक्षान् घट् उर्वीः प्रदिशः दाघार ) इसी ईश्वरने छः वर्धा दिशाओं को धारण किया है। ( अनक्षान् विश्वं सुवनं आ विवेश ) यही ईश्वर सब सुवनमें प्रविष्ठ हुआ है। १॥

(सः अनस्वान् इन्द्रः) वह अनड्वान् इन्द्र है वह (पशुक्र्यः विचाष्ट) पशुक्रोंका निर्धिषण करता है, (शक्रः त्र यान् अध्वनः विभिन्नीते) यह समर्थ प्रभु तीनों मार्गोका नापता है। (भूतं भविष्यत् भुवाना सुद्दानाः) भूत भविष्य और वर्तमानकालके पदार्थोंको निर्माण करता हुआ (देवानां सर्वा व्रतानि चरति) देवोंके सब अतीको चळाता है॥२॥

( इन्द्रः मनुष्येषु अन्तः जातः ) इन्द्र मनुष्योंके अन्दर प्रकट हुआ है वह (ततः घर्मः शोशुचानः चरित ) तपनेवाले सूर्यंक समान प्रकाशता हुआ बळता है। इस ( अन्दुहः विज्ञानन् ) संवाळकको जानता हुआ ( यः न अश्वी-यात् ) जो अपने किये मोग न करेगा ( सः ) वह ( सु-प्रज्ञाः सन् ) सुप्रजावान होकर ( उत्-आरे न सर्थत् ) वह-पातके प्रवात् नहीं मटंकता है ॥ ३॥

आखार्थ- इन्द्रने पृथ्वी, अन्तरिक्ष, युकोक और सः दिखाओंका घारण किया है और वह सब अवनोंने प्रविष्ट हुआ है ॥ १ ॥

इसी इन्हरूको अनव्यान् कहते हैं, वह सबका निरीक्षक है, इसी समर्थ इन्हरेंन तीनी मार्गीको निर्माण किया है। भूत, भविष्य भीर वर्तमानकालके सब पदार्गीका निर्माण करता हुआ वह सब अन्यान्य देवताओं के त्रतीको चलाता है॥ २॥

यह प्रमु मनुष्योंके अन्दर प्रकट होता है, वह प्रकाशमान सूर्यके समान तेजस्वी है। इस ईश्वरको जो जानता है वह स्वाधीं भोमतृष्णाको क्षेत्रता हुआ, सुप्रजावान् होकर, देहपातके प्रथात इचर उधर न अटकता हुआ, अपने मूख स्थानको प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ अनुड्वान्दुंहे सुकृतस्यं लोक ऐनं प्याययति पर्वमानः पुरस्तति ।
पर्जन्यो धारा मुरुत् ऊघी अस्य यद्यः पयो दक्षिणा दोही अस्य ॥ ॥ ॥ ॥ यस्य नेत्रे युद्धपतिने युद्धो नास्यं दावेशे न प्रतिप्रद्यीता ।
यो विश्वितिद्विश्वमुद्धिश्वकंमी धर्म नी ब्रूत यत्मश्चतुंष्पात् ॥ ५ ॥ यमं देवाः स्विरारुखुद्धित्वा धरीरमुमृतंस्य नामिम् ।
वेनं गेष्म सुकृतस्यं लोकं धर्मस्यं वृतेन तपंसा यश्चस्यवंः ॥ ६ ॥ इन्द्री रूपेणाविवेहेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराद् ।
विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे अंक्रमतानुड्धंक्रमत । सोऽइंह्यत् सोऽधारयत ॥ ७ ॥

अर्थ- ( सुकृतस्य लोके अनह्धान् दुहे ) पुण्यके लोकमं यह ईश्वर तृप्ति देता है और (पुरस्तात् पवमानः एनं आव्याययति ) पहिलं पवित्र करता हुआ इसको बढाता है। (पर्जन्यः अस्य घाराः) पर्जन्य इसकी घाराएं हैं, (मस्तः अधः) मस्त अर्थात् वायु स्तन हैं, (अस्य यक्षः पयः) इसका यज्ञ ही दृशहै, और (अस्य दक्षिणा देशहः) इसकी दक्षिणा दृशके दोहन पात्रके समान है ॥ ४ ॥

( অহা पतिः यस्य न ईश्रों ) यहपात इसका खामी नहीं है, ( न यहः ) न यह खामी है, ( न दाता, न प्रति-प्रदीता अस्य ईशों ) न दाता और न लेनेवाला इसका खामी है ( यः विश्वजित् ) जो सबका जीतनेवाला ( विश्वभृत् विश्वकर्मा ) सबका पोषणकर्ता और सबका कर्ता है ( धर्म नः बूत ) उस उष्णता देनेवालेका इमको वर्णन कहो, वह ( यतमः चतुष्पात् ) कैसा चार पांववाला है ? ॥ ५ ॥

(येन देवाः द्वारीरं हित्वा) जिसकी सहायतासे देव शरीर लाग करके (अमृतस्य नाभि सः आरुरुहुः) अमृतके केन्द्ररूप आरमीय प्रकाश स्थानपर चढे थे ( घर्मस्य तेन व्रतेन तपसा यशस्यवः ) प्रकाशपूर्णके उस व्रतेने और तपस्यासे यशको बढानेकी इच्छा करनेवाले हम (सुकृतस्य लोके गण्म) सुकृतके लोकमें अपने स्थानको प्राप्त करेंगे ॥ ६॥

(इन्द्रः रूपेण अग्निः) १मु ही अपने रूपसे अग्नि बना है, वही (परमेष्ठी प्रजापतिः) परमातमा प्रजापालन कर्ता ईश्वर (चहन चिराट्) सब विश्वको उठानेके कारण विराट् हुआ है। वही (चिश्वा-नरे अक्रमतः) सब नरों में व्यापता है, वही (चेश्वा-नरे अक्रमतः) सब नरों में व्यापता है, वही (चेश्वा-नरे अक्रमतः) सब नरों में पैला है। (सः अर्द्धस्यतः) वही दढ करता है और वही (सः अधारयतः) वही धारण करता है॥ ०॥

भावार्थ — यह ईश्वर पुण्यलोकमें तृप्ति देता है और शरंभसे पवित्र करता हुआ इस जीवायाको बढाता है। पर्जन्य इसकी पुष्टिकी घाराएं हैं, वायु या श्राण इसके खन हैं जिससे उक्त घाराएं निकलती हैं, यह ही पृष्टिकारक दूध है, और दक्षिणा दोहनपात्रके समान है ॥ ४॥

यज्ञ, यज्ञपति, दाता अथवा लेनेबाला इनमेंसे कोई भी इसपर शासन नहीं करता है। यह विश्वकी जीतनेवाला, विश्वका पोषण करनेवाला और विश्वसंबंधी सब कर्म करनेवाला है। इसके चतुष्णात् स्वरूपके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिये॥ ५॥

जिसकी सहायतांचे शरीर लागके पश्चात् अमृतके केन्द्ररूपी भारमशक्तिपर स्वामिश्व प्राप्त करते हैं, उस प्रकाशको बढानवाले वत भीर तपसे यश प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले हम पुण्यलोकमें अपना स्थान प्राप्त करेंगे॥ ६॥

इन्द्र ही स्विम, परमेष्ठी, प्रजापित और विराट् है, वहीं सब मनुष्यों और प्राणियों में व्याप्त है, वहीं सर्वत्र है और वहीं सबकों चल देता है ॥ ७॥ मध्यमेतदंनुड्हो यत्रैष वह आहितः । एतावदस्य प्राचीनं यावान्यत्यङ् सुमाहितः ॥ ८॥ यो वेदानुड्हो दोहान्सप्तानुपदस्वतः । प्रजां च लोकं चामोति तथा सप्तक्षपयो विदुः ॥ ९॥ प्रद्भिः सेदिभवकाम्किरां जङ्काभिरुत्खिदन् । अमेणानुड्वान्कीलालं कीनार्शश्राभि गंच्छतः ॥१०॥ द्वादंश वा एता राजीवित्यां आहुः प्रजापेतेः । तत्रोप ब्रह्म यो वेद तद्वा अनुड्हों वृतम् ॥११॥ दुहे सायं दुहे प्रातर्दुहे मुघ्यंदिनं परि । दोहा ये अस्य संयन्ति तान्तिशानुपदस्वतः ॥१२॥

अर्थ — ( अज्ञुह: एतन् मध्यं ) इस संचालकका यह मध्य है, ( यत्र एष वहः आहितः ) जहां यह विश्वका मार रखा है। ( एतावन् अस्य प्राचीनं ) इतना इसका पूर्व भाग है और ( यावान् प्रत्यङ् समाहितः ) जितना पिछला भाग रखा है।। ८।।

<sup>(</sup>यः अन्-उपद्खतः अनडुद्दः सप्त दोहान् वेद ) जो विनाशको न प्राप्त होनेवाले इस संचालकके सात प्रवा-होंको जानता है (प्रजां च लोकं च आप्नोति ) वह प्रजा और लोकको प्राप्त होता है (तथा स्वस अहबयः विदुः ) ऐसा सात ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥

<sup>(</sup>पद्धिः भेदिं अवकामन्) पानींसे भूमिका आक्रमण करता है, ( जङ्घाभिः इरां उत्खिद्न्) जंघाओंसे अन्नको उत्पन्न करता हुआ ( अभेण कीलालं) और परिश्रमधे रसको उत्पन्न करता हुआ ( अनस्यान् कीनाशः च ) बैल और किसान ( अभिगच्छतः ) चलते हैं ॥ १०॥

<sup>(</sup>द्वादश वे एताः रात्रीः) निश्चयसे बारह ये रात्रियां (प्रजापतेः व्ययाः आहुः) जिनको प्रजापतिके वतके लिये योग्य हैं ऐसा कहा जाता है। (तत्र यः ब्रह्म उपवेद्) वहां जो ब्रह्मको जानता है (तत् ते अबडुहः व्रतं) वह ही उस विश्वचालकका वत है॥ १९॥

<sup>(</sup>सार्य दुहे प्रातः दुहे ) में सायंकाल और प्रातःकाल दोहन करता हूं। (मध्यं दिनं परि) मध्यदिनके समय भी दोहन करता हूं। (ये अस्य दोहाः संयन्ति ) जो इसके रस प्राप्त होते हैं (तान् अन्-उपदस्ततः विद्या) उनको अविनाशी हम जानते हैं ॥ १२॥

भाषार्थ - संचालक देवका यह मध्यमाग है जिसपर इस संसारक्ष्यी शकटका मार रखा है। इस मध्य मागके पूर्व भागमें और पश्चिम भागमें यह संसार रहा है ॥ ८ ॥

जो इस संग्रारहारी शक्टके भैवालक देवके सात दोहन प्रवाहोंको जानता है, वह सुवजाको और पुण्यलोकोंको प्राप्त करता है, इसी प्रकार सप्त ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥

पांत्रोंसे भूमिका आक्रमण करता है, आंघोंसे अज्ञ उत्पन्न करता है, श्रमेस अञ्चरस उत्पन्न करता है। इस प्रकारके बैल और किसान ये दोनों साथ साथ चलते हैं ॥ १० ॥

ये बारह रात्रियां हैं जो प्रजापतिका त्रत करनेके लिये योग्य हैं। उस समयमें ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना ही विश्वचालकका त्रत है ॥ ११॥

प्रातःकाल, मध्यदिनके समय और सायंकाल दोहन होता है इस दोहनसे जो रस प्राप्त होते हैं वेही अविनाशी रस होते हैं ॥ १२ ॥

#### विश्वशकटका स्वरूप।

यह सब संसार अथवा यह सब विश्वह्मी एक बडा शकट है, इस शकटमें सब मनुष्य आदि प्राणी बैठे हैं और अपने मुकाम-पर जा रहे हैं, इस शकटका वर्णन वेदम इस प्रकार आता है-

मनो अस्या अन आसीद्यौरासीदुत्तरछिदः। गुकावनङ्वाद्यासां यद्यात्स्यी गृहम् ॥१०॥ ऋक्सामाभ्यामभिहितौ गावौ ते सामनावितः। श्रोत्रं ते चके आस्तां दिवि पन्थाश्चराचरः॥११॥ गुची ते चकं यात्या व्यानो अक्ष आहतः। अनो मनसायं स्योरोहत्त्रयती पतिम् ॥१२॥

(死,90164)

इसका मनहारी रथ था, जिस रथका उत्तरका भाग युर्लोक था। दो ग्रुप्त बेल इसकी लगे थे जब सूर्यादेवी पतिके घर जाने लगी '॥ १०॥

' ये बैल ऋचा और क्षामके मंत्रोंसे प्रोरत हुए थे, श्रोत्रह्णी दो चक्त इस रथको लगे हैं और इसका मार्ग आकाशसे चराचर रूपी है '।। १९॥

'ये चक शुद्ध हैं, इसके मध्यमें रथका अक्ष ग्यान वायु है। यह मनोमय रथ है जिसपरसे सूर्यादेवी पतिके घर जाती है '॥ १२॥

यहां इस रथका उपरका माग युलेक है एस कहा है अयोत् इसका नीचिका माग पृथ्वी है और मध्य भाग अन्तिरक्ष है। शरीरमें मस्तिष्क, छाती और पाव ये रथके तीन भाग हैं, विश्वमें तीन लोक तीन भाग हैं। शरीरमें दस इन्द्रियां घोडोंके स्थानपर हैं उसी प्रकार जगत्के विशाल रथकी दस देव लगे हैं; जिनसे ये दस इन्द्रियां बनी हैं। जिनकी शरीरके रथको ठीक कल्पना हो सकती है उसको विश्वस्थी विशाल रथकी कल्पना हो सकती है। पिण्ड ब्रह्माण्ड, शरीररथ विश्वर्थ, इनकी समानत्या तुलना स्थान स्थानपर होती है, जो यहां विचारसे जानकर ब्रह्माण्डके विशाल रथकी कल्पना करना उचित है। इस विश्वर्थका संचालक ईश्वर इस स्किक वर्णनका विषय है। यही कन्द्रवान सथवा इन्द्र 'है।

इन्द्र शब्द ईश्वरवाचक प्रसिद्ध है, परंतु ' अनह्वान् ' शब्द ईश्वरवाचक होनेमें पाउकोंको शंका होना खामाविक है। क्योंकि ' अनः शकटं वहित हित अनह्वान् ' अर्थात् शकट किंवा गाडी खींचनेवाला बैल ऐसा इसका अर्थ है। जिस प्रकार शकटको बैल वलाता है उसी प्रकार विश्वहवी रथको जो चलाता है वह विश्वरथका (अनस्वान्) बैल ही है। विश्व चलानेवाला

जो प्रभु है वही इसकी खींचता है, किस दूसरेकी शाफि है इसकी चलानेकी ? इसीलिय प्रथम मंत्रमें कहा है कि ' भूमि, अंतृरिक्ष और युलोक सब दिशाओं के साथ उसी के आधारस रहे हैं और वह सब भुवनों में प्रविष्ट हुआ है।' (मं. १) इस मंत्रमें जो 'अनड्वान' शब्द आया है वह सब विश्वकी आधार देनेवाल सब विश्वमें व्यापक देवताका वाचक है। ययपि 'अनड्वान' शब्द संस्कृतमें 'बेल' का वाचक है। ययपि 'अनड्वान' शब्द संस्कृतमें 'बेल' का वाचक है तथापि यहां उसका अर्थ 'विश्व—चालक' ऐसा है। कई लोक यहां केवल बैलकी ही कल्पना करते हैं और अर्थका अनर्थ करते हैं उनको उचित है कि वे मंत्रके वर्णनका भी साथ साथ विचार करें और प्रसंगातुकूल अर्थ करके लाभ उठावें।

'जिस रथका उत्तरका भाग युलोक है, मध्यभाग अंतरिक्ष है और निम्न भाग भूमि है, उस रथमें मनुष्यमात्र बैठे हैं, में भी उसमें बैठा हूं, और इस रथको चलानेवाले खयं प्रभु हैं, ऐसा यह रथ हम सबको अभीष्ट स्थानका पहुंचा रहा है। 'यह अखंत श्रेष्ठ कान्यमय कल्पना इस मंत्रमें कही है। अर्जनका रथ भगवान् श्रीकृष्ण चला रहे थे, वस्तुतः 'कुरुक्षेत्र ' अर्थात् कर्म-क्षेत्रमें हरएक मनुष्यका देहरथ परमात्मशक्तिस ही चलाया जा रहा है। इसी प्रकार विश्वका यह प्रचंद रथ भी उसीकी शक्तिसे चल रहा है। यह कल्पना मनमें लाकर 'विश्वचालक 'ईश्वरका ज्ञान प्राप्त करना यहां हरएक मनुष्यको उचित है। इस कल्पनावा जितना अधिक मनन किया जाय उतना परमात्मशक्तिका अधिक ज्ञान प्राप्त हो। सकता है और मनुष्य ईश्वरकी अगाध शक्तिको जान सकता है।

जिस प्रकार रथके अनेक विभाग स्वयं अलग अलग होते हुए भी वे भाग रथमें आनेके कारण सबका एक दूसरेके साथ संबंध अद्भट हो जाता है और उसमेंसे एक भाग भी ढीला हो जाय तो सब रथ दूट जाता है, इसो प्रकार यह विश्व एक दूसरेसे बंधा है, यद्यपि सूर्य-चंद्रादि लोकलोकान्तर एक दूसरेसे बंधा है, यद्यपि सूर्य-चंद्रादि लोकलोकान्तर एक दूसरेसे बंड अंतर पर हैं तथापि उनका परस्पर वैसा ही हढ संबंध है जैसा रथमें एक चक्छे दूसरे चक्छे साथ। मजुष्यके शरीरमें भी अनेक अवयव होते हैं, वे अलग अलग होते हुए भी परस्पर संबंधित हैं, उनमेंसे एक अलग हुआ अथवा रोगी हुआ तो सब शरीरपर आपत्ति आ जाती है। इसी प्रकार मजुष्य समाजमें झानी, रूदर, व्यापारी और कारीगर ये चार अवयव हैं। ये व्यक्तिशः एक दूसरेस पृथक् होते हैं, परंतु संधमावसे ऐसे बंधे हुए हैं कि जैस शरीरमें अवयव। यदि कई व्यक्तिओं संघके नियम तोडकर शत्रके साथ मिलीं तो संघका बल नष्ट

होता है। क्योंकि जैसा व्यक्तिका शरीर रथ है, समाजका शरीर भी रथ है, उसी प्रकार विश्वका शरीर भी एक बड़ा भारी विशाल रथ है। तीनों स्थानके नियम समान ही हैं। इस रथकी कत्यना करके और इसका मनन करके पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं। सब विश्व मिलकर एक रथ है, इसमें कोई विभक्त मान नहीं है, हरएक सजीव या निजीव पदार्थ इसी रथका अंग है और इसको इसी कल्पना के साथ यहां रहना चाहिये। इस रथको जो चलाता है वह ही इन्द्र है, वही प्रभु है, वही ईश्वर है—

अनद्वान् इन्द्रः। (स्. ११, मं. २)

इस रथकों जो चलानेवाला है वह इन्द्र है, इस जगत्में जो गति क्षा गयी है वह उसकी ही गित है। इस जड जगत्को चेतना देनेवाला है वह एक ही ईश्वर है वह क्या करता है, देखिये—

- (१) शकः त्रयान् अध्वनः मिमीते।
- (२) भूतं भविष्यत् भुवना दुहानः ।
- (३) देवानां सर्वा वतानि चरति।

(सू. ११, मं. २)

- (१) वह समर्थ तीन मार्गीकी नापता है, (२) भूत, वर्तमान और भविष्य कालके भीग देता है, (३) और देवोंके सब वर्तोको चलाता है। 'ये इसके कार्य हैं।
- (१) तीन मार्ग ये हैं सत्व, रज और तम प्रकृति-वालोंके तीन मार्ग होते हैं। किसको किस मार्गसे जाना चाहिये और कैसा जाना चाहिये, वह उसको पता होता है, वही इन तीन मार्गोका नाप जानता है।
- . (२) तीन कालों में दोहन म्यूत, वर्तमान और भिविष्य कालों में यह दोहन करता है और पूर्वोक्त मार्गों के ऊपरसे चलनेवालों को भोगके लिये जो चाहिये सो देता है। जिसको जैसा देना योग्य होता है, उसके अनुकूल वैसे उपभोग उसको देता है और उसकी उन्नित वह करता है।
- (१) देवों के वतों को चलाता है— देवों के वत ये हैं—
  सूर्यका वत प्रकाश करने का है, जलका बहने का वत है, वायुका
  सुखाने का वत है। यह तो बाहर के देवों के वत हैं। शरीर के
  अंदर के देवों के ये वत हैं— आंखका देखने का वत है, कानका
  सुनने का वत है, प्राणका जीवन देने का वत है, ये सब वत
  आरमाकी शक्ति हो रहे हैं।

इसका विचार करनेसे इस परमात्माकी महिमाका पता लग सकता है।

### मनुष्योंमें देवः।

यह देव जो विश्वरूपी शकटको चलाता है और सम्पूर्ण भुवनोंने न्याप्त है वह मनुष्योंने प्रकट होता है, देखिये—

इन्द्रो मनुष्येषु अन्तः जातः । (सू. ११, मं. ३)

यह इन्द्र देव मनुष्यों के बीच में प्रकट होता है। ' भनुष्य के हृदयमें वह प्रकट होता है, मनुष्य उसके। अपने अन्दर देखता और अनुभव करता है, विश्वका ईश्वर मनुष्य के हृदयमें प्रकाशता है। कितना यह सामर्थ्य मनुष्य में है कि जिसके हृदयमें विश्वका संचालक रहता और प्रकट होता है। मनुष्यको यह अपनी शक्ति जाननी चाहिये। इस ज्ञानका फल देखिये—

- (१) अनुदुद्दः विजानन्,
- (२) यः न अशीयात्,
- (३) सः सुप्रजाः सन् उत्-आरे न सर्पत्।

(सू. ११, मं. ३)

- '(१) इस विश्वरूपी शक्टको चलानेवालेको जो जानता है, (२) वह अपने लिये खार्यसे भोग नहीं करता, इस कारण (३) वह अपना लिये खार्यसे भोग नहीं करता, इस कारण (३) वह अपना प्राप्त करता हुआ देहपातके नंतर इधर उधर नहीं भटकता, 'अर्थात् सीधा अपने अमृत धामको पहुंचता है। इसमें प्रथम परमात्माको जानना, और पश्चात् खार्थ छोड कर परोपकारके कार्यमें अपना जीवन समर्पित करना, इन दोनों 'ज्ञान और कर्म 'का यथावत् अनुष्ठान करनेसे तीसरे मंत्र-भागमें कही सिद्धि मिल सकती है। यह ईश्वर किस प्रकार जीवात्माको पवित्र करता हुआ उठाता है, यह चतुर्थ मंत्रमें कमपूर्वक कहा है—
  - (१) पुरस्तात् पवमानः,
  - (२) एनं आप्याययति,
  - (३) सुकृतस्य लोके अनडवान् दुहै।

(स्. ११, मं. ४)

'(१) पहलेसे पवित्रता करता हुआ, (२) ईश्वर इसकी बढाता है, पुष्ट करता है और इसकी बढ़िता है, (३) पुण्य लोकों यह इसकी तृप्तिके साधन देता है। 'परमेश्वरका उपासक होनेसे पवित्र होनेका पहिला लाम होता है, आत्मिक बलकी बृद्धि होना यह दूसरा लाभ होता है और पुण्यलोक प्राप्त होकर वहां विविध प्रकारकी तृप्ति प्राप्त होना यह तीसरा लाभ है। परमारमोपासनाके यह फल हैं, इस प्रकार पवित्र होता हुआ जीवात्मा उन्नत होता है और अपने निज धामको पहुं-चता है। परमात्मा इस प्रकार सहायक होता है इसीलिये कहा है कि—

#### विश्वजित्, विद्वसृत्, विद्वकर्मा। (स. ११, मं. ५)

'वह विश्वको जीतनेवाला, विश्वका पालक और पोषक तथा विश्वबंधी सब कर्म करनेवाला है। 'इसीलिये उपासक निर्भय होता हुआ उसकी सहायतासे आगे बढता है और अपने प्राप्तव्य स्थानको पहुंचता है। वह स्थान, जहां इसको जाना है, अमु तका केन्द्र है, किस अनुष्ठानसे यह जिवातमा वहां पहुंचता है, इस विषयका उपदेश षष्ठ मंत्रमें देखने योग्य है—

#### वतेन तपसा यशस्थवः सुकृतस्य लोकं गेष्म । (स. ११, मं. ६)

'त्रत और तपसे यश प्राप्त करते हुए पुण्य लोक प्राप्त करेंगे।' इस मंत्रभागमें त्रत पालन और तपका आचरण यश और आध्मोज्ञतिका साधन है ऐसा स्पष्ट कहा है। विचार कर-ने पता लग जायगा कि यह तो इह-परलोककी सङ्गति प्राप्त करनेका उत्तम साधन है। इस साधनके करनेसे—

#### शरीरं हित्वा अमृतस्य नामि स्वः आहरुहुः। (स्. ११, मं. ६)

' शरीर खागनेके पश्चात अमृतके केन्द्रमें आत्मप्रकाशसे युक्त होकर ऊपर चढते हैं। 'यह है तपका प्रभाव और व्रत-पालनका महस्त्र। पाठक इसका महत्त्व जानकर इस मार्गसे अपनी उन्नति सिद्ध कर सकते हैं।

मं. ७ मं ' इन्द्र, अग्नि, प्रजापित, परमेष्ठी, विराट् ' आदि नाम उसी एक देवले हैं, ऐसा कहा है, यह बात ऋग्वेदमें मं. १।१६४।४६ में भी अन्य रीतिसे कही है। यही देव सर्वत्र व्यापता है, सबकी बलिष्ठ बनाता है और सबका घारण करता है, अर्थात हरएकको हसका आधार है और हरएकको यह प्राप्य है। किसीको अप्राप्य है ऐसा नहीं है। अष्टम मैत्रका आश्चय यह है कि यह ईश्वर सबके बीचमें होनेके कारण वह ही सबका मध्य है, इस कारण अन्य विश्व इसके दोनों ओर समान प्रमा-णसे है। यह सबके मध्यमें होनेसे यह विश्व इसके दोनों ओर समानतया विभक्त है, यह बात ख्वं सिद्ध हुई है। जिस प्रकार शकटका मध्य दंड दोनों चकोंके बीचमेंसे जाता है और उसके पूर्व और पश्चिमकी ओर शकटके दो भाग होते हैं, इसी प्रकार यह ईश्वर विश्वशकटका मध्य दंड है और सब विश्व इसके बारों ओर है।

#### सप्त ऋषि।

' इस अविनाशी ईश्वरके अथवा आत्माके सात दोहन पात्र हैं और उनमें सात प्रवाह दोहे जाते हैं, इनको सप्त ऋषि करके

जानते हैं '(मं, ९) यह नवम मंत्रका कथन है। ये सात दोहन पात्र अर्थात दूध दुहने के बर्तन हमारे सात ज्ञान इंदिय हैं। दो आंख रूपका दोहन करते हैं, दो कान कार्कर सका दूध निकालते हैं, दो नाक सुवासका रस लेते हैं और एक अख मधुरादि रस लेता है। ये सात प्रकृतिभाताका दूध दोहन वर-नेके बर्तन हैं, ये हो रस मनुष्यमात्र पीता है और पृष्ठ होकर उन्नति प्राप्त करता है। ये ही स्पन्त ऋषि हैं—

#### सत ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सत रक्षन्ति सदमप्रमादम् । (यज्ञ॰ ३४।५५)

' प्रत्येक शरीरमें सप्त ऋषि रहे हैं, ये सात ऋषि इस शरीर रूपी घरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा करते हैं। ' यह बात उपरवाले मंत्रमें कही है। यहां सात दोहनपात्र जो कहे हैं वे ही ये सात ऋषि हैं अथवा ये सात ऋष इन सात दोहन-पात्रोंमें परम माताका दूध निकालते हैं, इसमें कोई खंदेह नहीं है। सर्वसाधारणतया सप्त ऋषि जो समझ जाते हैं उनका नाम उत्पर दिया ही है, परन्तु हमारे मनमें एक बात खटकती है वह यह है कि यहां दो आंख, दो कान, दो नाक ये छः ऋषि माने हैं, परन्तु वस्तुत ये अर्थात दो आंख एक ही प्रकारका ज्ञान प्राप्त करते हैं इसलिये इनको भिन्न मानना अयुक्त है। यद्यपि गिनतीके लिये ये सात होते हैं तथापि वस्तुतः ये सात भिष्ठ हैं ऐसा नहीं माना जा सकता। मंत्रमें सात ऋषि भिष्ठ माने हैं और उनके दोहनपात्र भी भिन्न माने हैं अर्थात् उनमें दुहा जानेवाला दूध भी भिन्न ही है। यह बात उत्पर माने सप्त पात्र और सप्त ऋषियोंसे सिद्ध नहीं होती इसिछिये इनको अन्य स्थानमें ढूंढना चाहिये। हमारे मतसे सप्त ऋषि और सप्त दोहनपात्र ये हैं---

- ? आत्मा यह ऋषि परमात्मासे 'आनन्द ' रूपी दूध अपनेमें दुहता है।
- २ बुद्धि (संशान )— यह ऋषि परमातमासे 'चित् ' अथवा वि-ज्ञान रूपी दूध अपने अन्दर् निची उता है।
- र आहंकार यह ऋषि परमात्मासे 'में 'पनका भाव रूपी दूध निकालता है।
- अस्त यह ऋषि उसीसे 'मनन शक्ति' रूप दूध दुहता है।
- प प्राण यह ऋषि वहांसे ही 'जीवन' रूपी दूध निकालता है।

६ श्वानेन्द्रिय (संघ) — यह ऋषि वहांसे ही 'विषय ज्ञान' रूपी दूध निचोडता है।

9 कर्मेन्द्रिय (संघ) — यह ऋषि उसीसे 'कर्मशक्ति ' रूप दूध निकालता है।

ये सात ऋषि एक दूसरेसे भिन्न हैं, इनके पास विभिन्न दोहनपात्र हैं और प्रत्येकका निकाला हुआ दूध मी भिन्न है, और उसके सेवनसे पृष्टि भी भिन्न भिन्न प्रकारकी होती है 'इसिलिये ये सात ऋषि और ये सात दोहनपात्र हैं ऐसा मानना यहां उचित है। पाठक इस विषयका अधिक विचार करें और उचित बोध प्राप्त करें।

### बैल और किसान।

दशम मंत्रमें बैल और किसानके रूपकसे बड़ा बोधप्रद उप-देश दिया है, इसका व्यक्त अर्थ यह है- ' पांनोंसे भूमिपरसे चलता है, जांघोंसे अन उरपन्न करता है, परिश्रमसे रस बनाता है इस प्रकार बैल और किसान बड़ा कार्य करते हैं। ' यह ती खेतीमें प्रसक्ष दिखता है। परन्तु इस मंत्रमें केवल इतना ही कहना मुख्य उद्देश नहीं है क्योंकि यहां जिस विसानका वर्णन किया है वह 'क्षेत्र-श्र ' अर्थात् जीवात्मा है। भगवद्गीतामें इसका नाम ' क्षेत्रज्ञ ' आया है । खेतको जाननेवाला किसान जिस प्रकार खेतसे लाभ उठाता है, उसी प्रकार इस शरीररूपी कार्यक्षेत्रको यथावत् जाननेवाला यह जीवात्मारूपी किसान इस शरीररूपी कर्मक्षेत्रमें ग्रम विचारों की खेती करके बहुत लाम प्राप्त करता है। इसकी खेतीमें हल चलाने आदिकी सहायता करनेवाला परमेश्वर है जिसका वर्णन इसी सूक्तमें ' अनड्वान् ' शब्दसे हुआ है। इस प्रकार यह इसका क्षेत्र है और यह खेती है। किसान इस खेतीका उपभोग करनेवाला है। पाठक इस उत्तम रूपकका विचार करके योग्य बोध प्राप्त करें।

### बारह रात्री।

ग्यारहवें मंत्रमें 'प्रजापतिका त्रत करनेकी बारह रात्रीयां है 'ऐसा कहा है। रात्री अन्धकारकी द्यातक है, अन्धकार अज्ञानका वाचक है, इसलिये यहां बारह गूढ अन्धकारकी रात्रियोंका तास्पर्य बारह प्रकारके गाढ अज्ञानका है। हरएकके अन्दर यह अज्ञान रहता है और जिस प्रमाणसे यह दूर होता है उस प्रमाणसे मनुष्यकी योग्यता बढती है। जब बारह प्रकारके अज्ञान दूर होते हैं तब यह पुरुष विशुद्धात्मा होता है और मोक्षका भागी होता है। (१) परमात्मा, (२) जीवातमा, (३) बुद्धि, (४) अहंकार, (५) मन, (६) प्राण, (७) ज्ञानेंद्रियं, (८) ज्ञानेंद्रियंके विषय, (९) कर्मेंद्रियंके विषय, (१०) कर्मेंद्रियंके विषयमें कान, मिथ्याज्ञान, विपरांत ज्ञान अध्या जो कुछ कहा जाय मनुष्यमें रहता है, यह सब हटना चाहिये और इनके विषयमें ज्ञान, विज्ञान, संज्ञान, और प्रज्ञान प्राप्त होना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य विचार करके जाने कि अपनेमें इन अञ्चानोंमेंसे कीनसा अज्ञान कितना है अगेर कीनसा विज्ञान कितना प्राप्त किया गया है। इसकी पड़-वाल करनेसे पता लग जायगा कि जो मार्ग आक्रमण करना है वह कितना हो चुका है और कितना अभी चलनेका बाकी है। यह परीक्षा ही इस मंत्रने ली है ऐसा पाठक समझें और इस हिष्टेसे अपनी परीक्षा करें। इससे बडा आत्मसुधार हो सकता है।

#### वत ।

जिस वतसे उक्त प्रकारका, बारह प्रकारका अज्ञान दूर हो सकता है वह वत इसी ग्यारहवें मंत्रके उत्तरार्धमें कहा है—

थः ब्रह्म उपवेद् तत् वतम्। (स्. ११, मं. ११)

' जो ज्ञान प्राप्त करता है वह उसका वत है। ' यही वत भनुष्यकी उन्नित करता है। ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात् पूर्वोक्त बारह प्रकारका अज्ञान और मिध्याज्ञान दूर करने के लिये बारह प्रकारका ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करना चाहिये। यह वत पालन करने से इसके अज्ञानका मल घोया जाता है और यह परिशुद्ध होता जाता है। इसलिये यह वत जहांतक हो सके मनुष्यको करना चाहिये।

बारहवें मंत्रमें यही अनुष्ठानका स्वरूप कहा है— 'में प्रातः-काल, दोपहरके समय और सायंकालके समय इसका दोहन करता हूं। 'यह दोहन क्या है, इसके दोहनपात्र कौनेसे हैं और इसके दोहन करनेवाले कौन हैं, इसका वर्णन इसी सूक्तमें इससे पूर्व कहा जा चुका है। यही तत है, परमात्मासे उपासना द्वारा ज्ञान और आनंद प्राप्त करना ही यह दोहन है। जो जितना यह दूख पीयेगा वह उतना पृष्ट होगा। 'आविनाशी तक्तसे यह दोहन होता है यह जो जानता है, ' उसीको इस वतसे लाम हो सकता है, यह आंतिम क्यन है। यह निःसंदेह सल्य है। पाठक इस प्रकार इस सूकका मनन करें और लाम उठावें।

# रोहिणी वनस्पति।

# [सूक्त १२]

( ऋषः - ऋभुः । देवता - रोहिणी - वनस्पतिः )

रोर्हण्यास रोर्हण्यस्थ्रिङ्कस्य रोर्हणी । रोह्येदमंहन्धित ॥ १॥ यत्ते रिष्टं यत्ते द्वातमस्ति पेष्ट्रं त आत्मिनि । धाता तद्घद्रया पुनः सं द्धात्पर्हण पर्हः ॥ २॥ सं ते मुख्या मुद्या मेवतु सर्मु ते पर्हणा पर्हः । सं ते मुक्ति विस्नेस्तं समस्थ्यपि रोहतु ॥ ३॥ मुद्या मुद्या सं धीयतां चर्मणा चर्मे रोहतु । असृक्ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेने रोहतु ॥ ४॥ लोमु लोम्ना सं केल्पया त्वचा सं केल्पया त्वचेम्। असृक्ते अस्थि रोहतु च्छिनं सं घेद्योवधे॥ ५॥

अर्थ— हे औषधि ! तू ( रोहणी असि ) बढानेवाली है, तू ( छिन्नस्य अस्थनः रोहणी ) दूटी हुई हर्ड़ीको पूर्ण करनेवाली है। हे ( अ-रुन्धित ) प्रतिबन्ध न करनेवाली कौषधि ! ( हदं रोहय ) इसको भर दे ॥ ९ ॥

<sup>(</sup>यत् ते रिष्टं) को तेरा अंग चाट खाये हुए है, (यत् ते द्युतं) को अंग जला हुआ है, और को (ते आस्मिनि पेष्ट्रं अस्ति) तेरे अपने अन्दर पीसा हुआ है, (घाता अद्रया) पोषणकर्ता उस कल्याण करनेवाली औषधिस (तत् पकः पुरुषा पुनः सं द्धत्) उस जोडको दूसरे जोडसे फिर जोड दे॥ २॥

<sup>(</sup>ते मज्जा मन्द्रा संरोहतु) तेरी मज्जा मज्जासे बढे। (उ ते पहचा पहः सं) और तेरी पोरुग्ने पोरु बढ जाने। (ते मांसस्य विस्नस्तं सं) तेरे मांसका छिन्न भिन्न हुआ भाग बढ जाने। (आस्थि आपि संरोहतु) हुई। भी जुडकर ठीक हो जाने॥ ३॥

<sup>(</sup> मज्जा मज्झा सं धीयतां ) मजा मजासे भिल नावे ( चर्मणा चर्म रोहतु ) वर्मसे वर्म बढे। (ते अस्तृक् अस्थि रोहतु ) तेरा रुधिर और हड्डी बढ नावे, और ( मांसं मांसेन रोहतु ) मास मांससे बढ नावे ॥ ४॥

हे औषधे! ( लोम लोम्ना सं कल्पय ) रोमको रोमके साथ जमा दे। ( त्वचा त्वचं सं कल्पय ) त्वचाको त्वचाके साथ मिला दे। ( ते असुक अस्थि रोहतु ) तेरा कथिर और हड़ी बढ़े, (खिन्नं सं घेहि ) दूटा हुआ अंग जोड दे॥ ५॥

भावार्थ — यह रोहणी नामक भौषधी है, जो टूटे हुए शरीरके भवयवको बढाती है। इसको रोहिणी और भरंधती भी कहते हैं ॥ १॥

शरीरको चोट लगी हो, अंग जला हो, अवयव पीसा गया हो, तो भी इस औषिसे हरएक जोड पुनः पूर्ववत् होता है। २॥ इस औषिसे शरीरकी मजा, पोरु, मांस और अस्थि बढे और अवयव पूर्व होंगे।। ३॥

मजा, चर्म, रुचिर, इड़ी और मांस भी इससे बढता है ॥ ४ ॥

रोम, त्वचा, रुघिर तथा टूटा अवयव इससे बढता है ॥ ५ ॥

स उतिष्ठ प्रेहि प्र द्रेव रथाः सुच्काः सुपिताः सुनाभिः । प्रति तिष्ठे। ध्वीः यदि कर्ते पंतित्वा संश्रुत्रे यदि वादमा प्रहेतो ज्ञाने । ऋभू रथे स्येवाङ्गानि सं दं यत्पर्रवा पर्रः

11 9 11

11 & 11

अर्थ — (सः त्वं उत्तिष्ठ, प्रेष्टि) वह तू उठ, आगे चल, अब तू (सुचक्रः सुपविः सुनाभिः रथः) उत्तम वक्रवाले, उत्तम लोहेकी पट्टीवाले, उत्तम नामीवाले रथके समान (प्रद्रव) दौड और (उर्ध्वः प्रतितिष्ठ) ऊंचा खडा रह ॥ ६॥

(यदि कर्त पातित्वा संशक्षे) यदि भारा गिरकर घाव हुआ है, (यदि वा प्रहृतः अद्या ज्ञान) अथव। यदि फॅके हुए पत्थरसे घाव हुआ है तो (क्रमुः रथस्य अंगानि ईव) सुतार रथके अवयवोंको जोडता है उस प्रकार (ध हथा परुः संद्धात्) पोरुसे पोरु जुड जावे॥ ७॥

भावार्थ — हे रोगी ! तू इस औषधिसे आरोग्यको प्राप्त कर चुका है, अब तू चठ, आगे चल, रथके समान दौड, खडा होकर चल॥ ६॥

आर। गिरकर, या पत्थर लगकर शरीरपर घाव हुआ हो, तो भी इस औषाधिसे सब अवयव पूर्ववत् आरोग्यपूर्ण होते हैं॥ ७॥

#### रोहिणी औषधि।

वैद्यप्रन्थों में इस रोहिणी भौषधिका नाम 'मासरोहिणां' लिखा है, इसके नाम ये हैं—

अग्निरुहा, वृत्ता, चर्मकषा, वसा, मांसरोही प्रहारवङ्घो, विकषा, वीरवती।

इसके गुण-

स्यान्मांसरोहिणी वृष्या सरा दोषत्रयापहा।

'मांस रोहिणी वीर्यवर्धक और त्रिदोषका नाश करनेवाली है।'और---

शीता कषाया क्रमिन्नी कण्ठशोधनी रुच्या, बातदोषहारी च। (रा. नि. व. १२)

'यह औषिध शीतवीर्य, कषाय हचीवाली, कृमिदोष दूर करनेवाली, कण्ठदोष इटानेवाली, हची बढानेवाली और वात दोष दूर करनेवाली है।'

इस सूक्तमें 'रोहिणी' के नाम 'भद्रा और अस्न्धती' आये हैं, परन्तु वैयशास्त्र प्रन्थोंमें ये नाम एक ही वनस्पतिके नहीं है। वैयग्रंथोंमें इसका नाम 'मांसरोहि 'अथवा 'मांस रोहिणी' कहा है, यह शब्द इस सूक्तकी ही बात सिद्ध करता है। मांसादि सप्त धातु बढानेवाली यह औषधि है ऐसा इस सूक्तने कहा है और वैयक ग्रंथ मोसको बढाती है ऐसा कहते हैं, इसमें बहुत बिरोध नहीं है, क्योंकि जिससे रुधिर और मांस बढता है उससे अन्य पातु भी बढते ही है, क्योंकि अन्य धातु रुधिरके आगे खयें बनते हैं।

इसके अतिरिक्त इसको 'प्रद्वार्श हों । वैद्यक प्रंथोंने कहा है। प्रहारवल्लोका अर्थ है घाव ठीक करनेवाली औषधि, यह वर्णन भी इस स्कुक कथनसे संगत होता है। सातवां मंत्र यही वर्णन कर रहा है। इसका नाम वैद्यप्त-थोंमें 'वीरवाती' अर्थात् 'वीरोवाली' है। वीर जिसके पास जाते हैं। इस औषधिके पास वीर इस्रालिये जाते हैं कि यह शक्काक्रोंके पावोंको अति शीप्र ठीक करती हैं। महाभारतमें हम पढते हैं कि दिन भर युद्ध करनेवाले वीरोंके शरीर बाणोंके आघातसे जण्युक्त हो जाते थे, पश्चात् वे वीर रात्रोंके समय कुछ औषधि लगावर सो जाते थे, जिससे उनके शरीर सबरे तक ठीक हो जाते थे और वे पुनः युद्ध करते थे। संभवतः वह वीरोंक पास रहनेवाली विश्वी यही 'रोहिणी ही होगी। इसीलिये इसका नाम वैद्यक प्रंथोंने 'वीरवाती' लिखा है।

यह सूक्त अलंत सरल है। पाठक इस नैयक प्रश्नोंके वर्णनके साथ इस स्कानो पढ़ें और लाभ उठावें। ज्ञानी वैद्योंको उचित है कि वे इस औषधिकी खोज करके प्रकाशित करें ताकि बारंबार घावोंसे दुःख भोगनेवालोंकी लाभ प्राप्त होनेकी संभा-वना हो जावे।

# हस्तस्पर्शसे रोगनिवारण।

### [सक्त १३]

( ऋषिः - शंतातिः । देवता - चन्द्रमाः, विश्वे देवाः )

ज्त देवा अविहितं देवा उन्नयशा प्रनः । उतार्गश्रकुषं देवा देवा जीवयशा प्रनः ॥ १ ॥ दाविमी वाती वात आ सिन्धोरा परावतः । दक्षं ते अन्य आवातु व्यंशन्यो वातु यद्रपः ॥ २ ॥ आ वात वाहि मेषुजं वि वात वाहि यद्रपः । त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयेसे ॥ ३ ॥ त्रायंन्तामिमं देवास्त्रायंन्तां मुरुतां गुणाः । त्रायंन्तां विश्वां भृतानि यथायमंरपा असंत् ॥ ४ ॥ आ त्वांगमं शंतांतिभिरथो अरिष्टतांतिभिः । दक्षं त उग्रमाभारिष् परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥ ५ ॥

अर्थ — हे (देवाः) देवो ! हे देवो ! जो (अवहितं) अवनत होता है उसको (पुनः उन्नयथ ) तुम फिर उठाते हो । हे देवो ! हे देवो ! (उत आगः चक्रुषं) जो पाप करता है उसको भी (पुनः जीवयथाः) तुम फिर जिलाते हो ॥ १ ॥

( द्वी इमी वाती ) यह दोनों वायु हैं, एक ( आ सिन्धोः ) सिन्धु देशतक जाता है और दूसरा ( आ परावतः ) बाहर दूर स्थानतक जाता है। इनमेंसे ( अन्यः ते दक्षं आवातु ) एक तेरे लिये बल बढावे, (यत् रपः अन्यः विवातु ) जो दोष है उसको दूसरा वाहर निकाल देवे ॥ २ ॥

हे (वात, भेषजं आ वाहि) नायों ! तू रोगनाशक रस ला, हे (वात, यत् रपः विवाहि) नायों ! जो दोष है, निकाल दे। (हि) क्योंकि, हे (विश्व-भेषज) सर्व रोगके निनारक! (त्वं देवानां दूतः ईयसे) तू देवोंका दूत होकर चलता है ॥ ३॥

(देवाः इमं त्रायन्तां) देव इसकी रक्षा करें, (मरुतां गणाः त्रायन्तां) मरुतांके गण इसकी रक्षा करें।(विश्वा भूतांन त्रायन्तां) सब भूत इसकी रक्षा करें (यथा अयं अरुपाः असन्) जिससे यह नीरोग हो जाय ॥ ४ ॥

( रां-तातिभिः ) शांतिदायकोंके साथ और ( अथो अ-रिष्ट-तातिभिः ) विभाशनिवारक गुणोंके साथ ( त्वा आ आगमं ) तुझको में प्राप्त करता हूं। ( ते उम्रं दक्षं आ अमारिषं ) तेरे लिये उम्र कर में लाया हूं। और ( ते यक्ष्मं परा सुवामि ) तेरे रोगको में दूर करता हूं॥ ५॥

भावार्ध — देवता लोग गिरे हुए मनुष्यको नी फिर उठाते हैं और जो पाप करते हैं उसको भी फिर सुधारते हैं ॥ १ ॥ दो प्राण वायु हैं, एक फेंफडॉके अन्दर रुधिरतक जानेवाला प्राण है और दूसरा बाहर जानेवाला अपान है । पहला बल ता है और दूसरा दोषोंको हटाता है ॥ २ ॥

बायु रोगनाशक औषध लाता है और शरीरमें जो दोष होते हैं उन दोषोंको हटाता है। यह सब रोगोंका निवारण करने विक्र मानो यह देवोंका दूत ही है ॥ ३॥

सब देव, मरुद्रण, तथा सब भूत इस रोगीकी रक्षा करें और यह सत्वर नीरोग हो जावे ॥ ४ ॥

हे रोगी ! में तेरे पास कल्याण करनेवाले और विनाशको दूर करनेवाले सामध्योंके साथ आ गया हूं। अब में तेरे अन्दर कल भर देता हूं और तेरा रोग दूर करता हूं॥ ५॥ अयं में हस्तो भगवान्यं में भगवत्तरः । अयं में विश्वभैषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॥ ६ ॥ हस्ताम्यां दर्शशाखाम्यां जिह्वा बाचः पुरोग्वी ।

अनाम्यित्तुभ्यां हस्त्रीभ्यां ताभ्यां त्वामि मृशामसि

11 9 11

अर्थ—( अयं मे हस्तः भगवान्) यह मेरा हाथ भाग्यवात् है ( अयं मे भगवत्तरः ) यह मेरा हाथ अधिक भाग्यशाली है। ( अयं मे विश्वभेषजः ) यह मेरा हाथ सब रोगोंका निवारक है। ( अयं शिव-अभिमर्शनः ) यह मेरा हाथ हाथ ग्रुमनंगल बढानेवाला है॥ ६॥

( दश शाखाभ्यां हस्ताभ्यां ) दस शाखीं वाले दोनों हाथों के साय ( जिह्ना वाचाः पुरोगिव ) बिह्ना वाणी के आगे चलानेवाली करता हूं। ( ताभ्यां अनामिथित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ) उन आरोग्यदायक दोनों हाथों से (त्वा अभिमृशामिस ) तुझको स्पर्श करते हैं ॥ ৩ ॥

भावार्थ — यह मेरा हाथ सामर्थ्यशाली है और मेरा दूसरा हाथ तो अधिक ही प्रमावशाली है। मेरे इस एक हाथमें सब रोग दूर करनेवाली शक्तियां हैं, और इस दूसरे हाथ में मंगल करनेका धर्म है।। ६॥

दस अंगुलियों के साथ इन मेरे दोनों हाथोंसे तुझे स्पर्श करता हूं और मेरी जिह्ना वाणीसे प्रेरणाके शब्द बोलती है। इस प्रकार नीरोगता करनेवाले इन मेरे दोनों हाथोंसे तुझे स्पर्श करता हूं।। ७॥

#### देवोंकी सहायता।

पहिला मंत्र देवोंकी सहायताका वर्णन करता है- ' गिरे हुए मनुष्यको भी देव फिर उठाते हैं. एक वार पाप करने छे जो गरनेकी अवस्थातक पहुंचा है उसको भी देव फिर जीवन देते हैं। '(मं. १) यह प्रथम मंत्रका कथन मनुष्यको बहुत सहारा देनेवाला है। मनुष्य किसी प्रलोभनमें फंसकर पाप करता है, पापसे अखस्य होता है, रोगी होता है और क्षीण होनेतक अवस्था आती है, मृत्यु आनेकी भी संभावना हो जाती है। ऐसी अवस्थामें पहुंचा हुआ ,मनुष्य देवताओं की सहायतासे नीरोग होता है और पुनः दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी अवस्थामें अहायता देनेवाले देव कीनसे हैं ? मृतिका, जल, अमि, सूर्यकिरण, वायु, विद्युत्, औषधि, अन्न, रस, वैय आदि देवताएं हैं कि जिनकी सहायतासे मनुष्य रोगोंको दूर करता है और दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकता है। ये सब देव मनुष्यके सहायक हैं। मनुष्य चिन्तामें न रहे, बीमार है।नेपर अलाधिक चिन्ता न करे। क्योंकि चिन्ता एक सर्वकर व्याधि है। इस चिन्ताका दूर करनेके लिये इस मंत्रके उपदेशपर विश्वास रखे कि पूर्वोक्त देवताओं की सहायतासे नीरोगता प्राप्त हो सकती है। देव हमारे चारों ओर हैं भीर वे मनुष्यमात्रकी तथा प्राणिमात्रकी सहायता करते हैं, उनकी सहायतासे हीन अवस्थामें पहुंचा हुआ मनुष्य रजत हो प्रकता है और रोगी भी नीरोग हो सकता है।

#### प्राणके दो देव ।

वारीरमें प्राणके दो देव हैं जो यहां बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। पाण और अपान ये दो देव हैं, एक प्राण हृदयके अन्दरतक जाता है और वहां अपनी प्राणशिक स्थापन करक मृत्युको हटाता है और दृषरा अपान है जो शरीरके मलेंको दूर करता हुआ विविध रोगबीजोंका नाश करता हैं। पिहला बल बढाता है और दूसरा दोषोंको दूर करता है, इस रीतिसे ये दोनों देव इस शरीरकी रक्षा करते हैं और आरोग्य बढाते हैं। यह द्वितीय मंत्रका कथन स्मरण रखने योग्य है। यहां प्राण अपान, अथवा श्वास और उच्छ्वास ये भी दो देव हैं ऐसा माना जा सकता है।

### देवोंका दूत।

तृतीम मंत्रका कथन है कि 'प्राण रोग निवारक शिक्त शरीर में लाता है और अपान सब दोषोंको दूर करता है, इस प्रकार यह वायु सब रोगोंको दूर करनेवाला देवोंका दूत ही है।'। मं. ३) अपने शरीरमें सब इंद्रिया देवताओं के अंश हैं, उनकी सेवा यह प्राण पूर्वोक्त प्रकार करता है, जीवन शिक्तको प्रत्येक अवयवमें स्थापना करना और प्रत्येक स्थानके दोष दूर करना यह दो प्रकारकी सेवा इस शरीर ह्याँ देवमंदिरमें प्राण करता है। इस विचारसे प्राणका महत्त्व जानना वाहिये।

चतुर्थ मंत्रमें 'सब देव, सब महत और सब भूतगण इस रे।गकी सहायता करें 'इस विषयकी प्रार्थना है। इसका आशय पूर्वोक्त विचारसे खयं स्पष्ट होनेवाला है।

### हस्तस्पर्शसे आरोग्य।

हस्तस्पर्शसे आरोग्य प्राप्त करनेकी विद्या आजकल 'मेसो-रिजम 'के नामसे प्रसिद्ध है। यह 'मेसोरिजम 'शाब्द 'मेस्मर 'नामक युरोपीयनके नामसे बना है, यह विद्य प्रथम युरोपमें प्रकाशित की, इसलिये इस विद्याकी उसका गौरव करनेके लिये दिया गया। स. मेस्सर साहबने पवास वर्ष पूर्व युरोपमें इस विद्याका प्रचार किया, परंतु पाठक इस सूक्तमें 'हस्तस्पर्शसे आरोग्य ' प्राप्त करनेकी विद्या देख सकते हैं, अर्थात् यह विद्या वेदने कई शताब्दियां पहले ही प्रकाशित की थी और ऋषिमुनी इसका अभ्यास करके रोगियों को आरोग्य देते थे। हस्तस्पर्शसे, दृष्टिक्षेपसे, शब्द कथन मात्रसे, तथा इच्छामात्रसे आरोग्य देनेकी शक्ति योगाभ्याससे मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसके अनुष्ठानकी विधियां वेदादि आर्यशास्त्रोंने लिखी हैं। इस विद्याको पाठक इस सूक्तके मं. ५ से ७ तक देख सकते हैं। मनको एकाप्र करना और अपनी सब शिक्त मनमें संप्रहीत करना तथा जिस कार्यमें चाहे उसका उपयोग करना यह जिसको साध्य है वह मनुष्य इससे लाम उठा सकता है, अर्थात् इतनी अनुष्ठानसे सिद्धि पहिले प्राप्त करनी चाहिये, पश्चात् इस्तस्पर्शसे आरोग्य प्राप्त करनेकी सामध्ये प्राप्त हो सकती है।

रोगीपर प्रयोग करनेके समय प्रयोग करनेवाला कैसा भाषण करे यही बात इन तीन मंत्रामें कही है, वह अब देखिये—

'हे रोगी मनुष्य! मेरे अन्दर शांति और समता स्थापन करनेका गुण है और दोषों तथा विनाशको दृर करनेका भी गुण है । इन गुणोंके साथ में तुम्हारे समीप आ गया हूं, अब त् विश्वास धारण कर कि, में अपने पहिले सामर्थ्येने तेरे अन्दर बल भर देता हूं और अपने दूसरे गुणसे तेरा रोग समूल दूर करता हूं। इस रांतिसे त् निःसंदेह नीरोग और स्वस्थ हो जायगा। ( मं. ५ )

'हे रोगी मनुष्य दिख ! यह मेरा हाथ बडा प्रभावशाली है, और यह दूसरा हाथ तो उससे भी अधिक सामर्थ्यवान है। यह मेरा हाथ मानो संपूर्ण औषधियोंकी शक्तियोंसे भरपूर है और यह दूसरा हाथ तो निःसंदेह मंगल करनेवाला है। अर्थात इसके स्पर्शसे तू निःसंदेह नीरोग और बलवान बेनेगा।'

'हे रोगी मनुष्य! ये दस अंगुलियों के साथ मेरे दोनों हाथ संपूर्ण रोग दूर करनेवाले हैं। इनसे तुमको अब में स्पर्ध करता हूं, इस स्पर्धेसे तेरा सब रोग दूर होगा और तू पूर्ण नीरोग हो जाएगा। तू अब स्वास्थ्यपूर्ण हुआ है, यह में अने सामर्थ्यवान और प्रभावशाली शब्दोंसे भी तुम्हें कहता हूं।'(मं. ७)

मंत्रोंसे निकलनेवाला आशय अधिक स्पष्ट करनेके लिये कुछ विशेष शब्दोंका भी उपयोग उत्पर लिखे भावार्थमें किया है। इससे पाउकोंको पता लग जायगा कि इसका प्रयोग रोगोंके उत्पर किस विधिसे किया जाता है। प्रयोग करनेवालेको अपना मन एकाम करना चाहिये और अपनी मानसिक शक्ति द्वारा रोगोंके मनको पालना देनी चाहिये। रोगोंके मनको प्रभावित करनेसे और अपने पवित्र शब्दों द्वारा रोगोंके मनमें विश्वास उत्पन्न करनेसे ही यह बात सिद्ध होती है। जो किसीपर भी विश्वास नहीं रखते वे अविश्वासो लोग इससे लाभ नहीं प्राप्त कर सकते।

# आत्मज्योतिका मार्ग।

[ सक्त १४ ]

(ऋषिः - भृगुः। देवता - आज्यं, अग्निः)

अजो धे१ घेरर्जनिष्ट शोकात्सो अपदयजनितार्मग्रे। तेन देवा देवतामग्रे आयुन्तेन रोहान्त्रस्हुर्भेष्यासः

11 8 11

अर्थ— (हि अप्ने: शोकात् अजः अजिनष्ट) क्योंकि परमात्मारूप विश्व प्रकाश अप्निके तेजसे अजन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ है। (सः अप्ने जानितारं अपद्यत्) उसने पहिले अपने उत्पादक प्रमुकी देखा, (अप्ने तेन देवाः देवतां आपन् ) प्रारंभमें उसीकी सहायतासे देव देवत्वको प्राप्त हुए, (तेन मेध्यासः रोहान् रुरुहुः) उससे पवित्र बनकर उस्व स्थानोंको प्राप्त होते हैं॥ १॥

| क्रमंघ्वम् प्रिना नाक्षग्रख्यान्हस्तेषु विश्रेतः ।                                             |    |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| द्विवस्पृष्ठं खर्जित्वा मिश्रा देवेभिराध्वम्                                                   | 11 | २ | 11 |
| पृष्ठातप्र <u>िथि</u> च्या <u>अहम</u> न्तरि <u>श्व</u> मार्रुहम्न्तरि <u>श्वा</u> दिवमारुहम् । |    |   |    |
| <u>दि</u> वो नाकंस्य पृष्ठात्स्वं <u>१</u> ज्योंतिरगाम्हम्                                     | 4  | ₹ | 11 |
| सं9्रर्यन्तो नार्पेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदंसी।                                              | ,  |   |    |
| युज्ञं ये विश्वतीधारं सुविद्वांसी वितेनिरे                                                     | 4  | 8 |    |
| अग्ने प्रेहिं प्रथमो देवतां चक्षंदेवानांमुत मार्जुपाणाम् ।                                     |    |   |    |
| इयंक्षमाणा भृगुंभिः सजोषाः खर्यिन्तु यर्जमानाः खास्ति                                          | 11 | ٧ |    |

अर्थ — ( उख्यान् हस्तेषु विश्वतः ) अज्ञोंको हाथोंमें लिये हुए तुम ( अञ्चिका नाकं क्रमध्वम् ) अप्रिकी सहायतासे खर्गको प्राप्त करो। ( दिवः पृष्ठं स्वः गत्वा ) युलोकके ऊपर जाकर आतिमक ज्योतिको प्राप्त करके ( देविभिः मिश्राः आध्वं ) देवोंके साथ मिलकर बैठो ॥ २ ॥

( अहं पृथित्याः पृष्ठात् अन्तिरिक्षं आरुहं ) मैं पृथ्वीके पृष्ठमागसे अन्तिरिक्ष लोकको चढ गया, ( आन्तिरिक्षात् दिवं आरुहं ) अन्तिरिक्षसं युलोकपर चढ गया। ( नाकस्य दिवः पृष्ठात् ) सुखमय युलोकके पृष्ठ भागसे ( अहं स्वः ज्योतिः अगाम् ) मैंने आरिमक ज्योतिको प्राप्त किया ॥ ३॥

(ये सुविद्वांसः) जो उत्तम विद्वान् (विश्वतो धारं यञ्च वितेनिरे) जो सब प्रकारकी धारणाशक्ति देनेवाले यञ्चको फैलाते हैं वे (स्वः यन्तः द्यां न अपेक्षन्ते ) आहिमक ज्योतिको प्राप्त करनेवाले खर्मसुखकी अपेक्षा नहीं करते, वे (रोदसी आरोहन्ति) पृथ्वी और खर्मके उत्तर चढ जाते हैं ॥ ४ ॥

हे (अग्ने) ! हे प्रकाशक ! (देवतानां प्रथमः प्रेष्टि) तूं देवों में पहिला हमें प्राप्त हो । तू (देवानां उत माज-षाणां चक्षुः) देवों और मनुष्योंका चक्षु ही है । (इयक्षमाणार सजोषाः यजमानाः) यज्ञ करनेवाले और समान प्रीति-भाव रखनेवाले यजमान (भृगुभिः स्वः स्वास्ति यन्तु) तपस्वियोंके साथ आत्मतेजको सुखसे प्राप्त करें ॥ ५ ॥

भावार्थ — परमात्माके जगत्त्रकाशक तेजसे यह अजन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ । उसी समय उसने अपने पिताका दर्शन किया । देव उसीकी शाक्ति प्राप्त करके देवत्वसे युक्त होते हैं । जो उसकी उपासना करते हैं वे पवित्र होते हुए अनेक उच्च अव-स्थाओंको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

अन्नका दान करते हुए तुम-इस अभिकी सहायतासे स्वर्गका मार्ग आक्रमण करो । और वहांसे भी अधिक उच्च भूमिकामें जाकर आत्मिक ज्योतिके स्थानको प्राप्त होकर वहां देवोंके साथ बैठो ॥ २ ॥

पृथ्वीं से अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे युलोक, युलोकसे उत्पर आस्मिक प्रकाशका स्थान है। मैंने इसी कमसे इन लोकोंका प्राप्त किया है ॥ ३ ॥

जो ज्ञानी विद्वान् विश्वधारक यज्ञको फैलाते हैं वे पृथ्विसे युलोक तक ऊपर चढते हैं और वहांसे भी ऊपर आस्मिक प्रका शका स्थान प्राप्त करते हुए किसी अन्य सुखर्का अपेक्षा नहीं करते ॥ ४ ॥

हे सर्व प्रकाशक ! तू सब देवों में मुख्य है, तू हमें प्राप्त हो। तू जैसा देवोंका आंख है उसी प्रकार मनुष्योंका भी है। यज्ञ करनेवाले और सबके ऊपर समानतया प्रेम करनेवाले को यजमान होते हैं वे तपस्वी मुनियोंके साथ ही सुखपूर्वक आत्मिक प्रकान को के लोकको प्राप्त करते हैं ॥ ५॥

अजर्मनिन्म पर्यसा घुतेने दिव्यं सुंपूर्णं पेयसं बृहन्तेम् ।
तेने गेष्म सुकृतस्यं लोकं स्त्रारोहेन्तो अभि नाकंग्रन्तमम् ॥ ६ ॥
पश्चौदनं पश्चभिर्गुलिभिर्वर्व्योद्धंर पश्चभैतमेदिनम् ।
प्राच्यौ दिशि शिरो अजस्यं धेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं भेहि पार्श्वम् ॥ ॥ ७ ॥
प्राच्यौ दिशि भसदंमस्य धेह्यत्तंरस्यां दिश्यत्तंरं थेहि पार्श्वम् ।
ऊष्ट्वीयां दिश्येश्वस्यान्दंकं भेहि दिशि ध्रुवायां भेहि पाजस्य मन्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य ॥ ८ ॥

कुष्वाया हिश्य श्वास्यान्त धाह हि । श्वास्य धाह पालस्य मन्तारक्ष मध्य ता ।

श्वास्य श्वास्य श्वास्य प्रोणिह त्वचा सर्वेरङ्गाः संभृतं विश्वरूपम ।

स उत्तिष्ठेते अभि नाक्षं सुनुमं पुद्धिश्वतार्भिः प्रति तिष्ठ दिश्व

11911

अर्थ- ( दिव्यं सुपर्णं पयसं ) दिग्य, असंत पूर्ण, तेजस्वी, गतिमान और ( वृहन्त अजं घृतेन, पयसा अनिक्रि) अजन्मा परम आत्माकी घृत और दुर्घके यज्ञसे पूजा करता हूं। ( उत्तमं नाकं अभि आरोहन्तः ) उत्तम स्वगंके ऊपर चढते हुए ( तेन सुकृतस्य छोकं स्वः गेष्म ) उससे पुण्यके आत्म प्रकाशके लोकको प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

<sup>(</sup>पतं पञ्चौदनं ओदनं) इस पांच प्रकारके अनको (पञ्चिमिः अंगुलिमिः द्वर्गा पञ्चधा उद्धर ) पांच अंगुः लियोंसे पकडी हुई कडळीसे पांच प्रकारसे ऊपर ला। (अजस्य शिरः प्राच्यां दिशि घेडि) अजन्माका सिर पूर्व दिशामें रख, (दक्षिणायां दिशि दक्षिणं पार्थ्व) दक्षिण दिशामें दाहिने कक्षा भागको रख॥ ॥॥॥

<sup>(</sup> अस्य असदं प्रतीच्यां दिशि घोष्टि ) इसका कित्राग पश्चिम दिशामें घर, और ( उत्तरं पार्श्व उत्तरस्यां दिशि घोष्टि ) उत्तर कक्षा मागको उत्तर दिशामें रख। ( अतस्य अनुकं उध्वीयां दिशि घेष्टि ) अजन्माकी रीढको उध्वे दिशामें रख, ( अस्य पाजस्यं भुवायां दिशि घोष्टि ) और इनके पेटको ध्रुव दिशामें रख, तथा ( अस्य मध्यं मध्यतः अन्तरिक्षे ) इसका मध्य माग अन्तरिक्षमें रख॥ ८॥

इस प्रकार ( सर्वै: अंगै: संभृतं ) सब अंगोंस सम्यक्तया भरा हुआ अतएव ( विश्व हर्ष जृतं अजं ) विश्व हर बना हुआ परिपक्त अवन्मा आत्माको ( कृतया त्वचा प्र ऊर्णुहि ) परिपक्त आच्छादनसे आच्छादित कर । ( सः ) वह तू ( इतः उत्तमं नाकं अभि उत्तिष्ठ ) यहांसे उत्तम स्वर्गको प्राप्त करनेके छिये उठ और ( चतुर्भिः पद्भिः विश्व प्रति- तिष्ठ ) चारों पांवोंसे सब दिशाओं में प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥

भावार्थ — दिन्य पूर्ण तेजस्वी गतिमान और अंजन्मा परम आस्माकी ही हम घृतादिकी भाहुतियोंके यञ्च द्वारा पूजा करते हैं। इससे उत्तम स्वर्गको प्राप्त करते हुए उसके भी उपरके आत्मिक प्रकाशके स्थानका प्राप्त करते हैं॥ ६ ॥

यह पांच प्रकारका यहीय अच्च है। पांच अंगुलियों द्वारा कडछी पकडकर इस अचकी पांच प्रकारसे ऊपर ले। इस अज-न्माका सिर पूर्व दिशामें और दक्षिण कक्षा दक्षिण दिशामें रख ॥ ७ ॥

इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें, उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामें, पीठकी रीढ ऊर्व्व दिशामें, पेट ध्रुव दिशामें और मध्य भाग अन्तरिक्षमें रख ॥ ८ ॥

इस प्रकार अपने सब अंगोंसे परिपूर्ण विश्वरूप बने हुए परिपक्त अजन्मा जीवारमाको परिपक्त परमारमाके आच्छादनसे च्छादित कर, उत्तम स्वर्गेळोकको प्राप्त करनेके लिये कटिबद्ध हो और अपने चारों पविसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥

# स्वर्गधामका मार्ग।

इस स्क्रमें 'स्वर्गधाम 'का मार्ग बताया है, इस कारण इस स्क्रका महत्त्व अधिक है। पहिले मंत्रमें 'परम पिताके अमृतपुत्र 'की उत्पक्तिका वर्णन है—

### परम पिताका अमृतपुत्र।

अग्नेः शोकात् अज्ञः अज्ञनिष्ट । (सू. १४, मं. १) ' भान्नेके प्रकाशसे अजन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ है। ' यहां अग्निपदसे सर्व प्रकाशक परमात्माका ग्रहण होता है। अधर्ववेदमें काण्ड ९, सू. १० (१५) मंत्र २८ में कहा है कि 'एक ही सत्यस्वरूप परमात्माका कविजन विविध नामोंसे वर्णन करते हैं, उसी एक परमात्माको इन्द्र, मित्र, वरुण, आग्न, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्, यम, मातरिश्वा और सत् कहते हैं। ये सब एक ही परमात्माके नाम हैं। इनमेंसे इस सूक्तमें ' अझि ( मं. १ ), दिव्य, सुपर्ण ( मं. ६ ) ' ये शब्द आगये हैं। इस परमात्माके तेजसे इस अमृतपुत्रकी उत्पत्ति है। यह उत्पत्ति कथन करनेका उद्देश्य यह है कि यह अमृतपुत्र अपनी उन्नति करके पिताके समान बन सकता है। प्रत्येक प्राणीका पुत्र पिताके समान बनता है, बीजसे वृक्ष होता है, चिनगारीसे दावाशि बन सकता है। पुत्रका यह अधिकार ही है कि वह अपने पिताके समान बने । जीवात्माकी उन्नतिकी यह अन्तिम मर्यादा है। यह मर्यादा बहुत कालके निरंतरके अनु-शानसे समाप्त हो सकती है, तब यह अमृतपुत्र पिताके वैभवसे युक्त हो सकता है। पुत्र पिताके समान आज हो जावे अथवा कुछ कालके पश्चात् हो जावे, 'वह पिताके वैभवंको निःसंदेह प्राप्त करेगा 'यह सत्य है। वेदने यह विश्वास इस सूक्त द्वारा लोगोंको बताया है। जगत्के दुःख देखकर जन निराश न हों. धर्मानुष्ठान करते हुए बढते जांय, जब उनका अनुष्ठान हो जायगा और जब उनके सब मल धोये जायगे तब वे परम पिताके वैभवसे संपन्न हो जांयगे । अनुष्ठानकी तीवता और निर्दोषताके प्रमाणके अनुसार काल थोडा लगेगा अथवा अधिक लगेगा, यह बात प्रत्येकके ऊपर ही निर्भर है। पिताके गुण न्यून प्रमाणसे पुत्रमें रहते हैं, इन गुणोंका विकास करना ही पुत्रका कर्तम्य है, पिताकी सहायता सदा तैयार है ही। पुत्रके गुणोंके विकासकी परम सीमा उसका 'पिताके समान बनना ' ही है।

### पिताका दुर्शन।

इस पुत्रने सबसे प्रथम ' जानितारं अपस्यत् '(मं. १) अपने पिताका दर्शन किया था, तत्पश्चात् यह पुत्र संसारमें ७ (अर्थने भाष्य, काण्ड ४)

फंस जानेके कारण उससे विमुख हुआ है। यह विमुखता इस समय इतनी बढ गयी है कि यह पिताको भूल ही गया है। इसलिये यह उस अपने परम पिताका पहले स्मरण करे और पश्चात् दर्शन करे। यही उसकी उन्नतिका मार्ग है। उसीके दर्शनसे—

मेध्यासः रोहान् रुरुहुः। (स. १४, मं. १)

'पित्र होते हुए उन्नतिके स्थानीपर चढते हैं।' इसी
प्रकार पुत्र एक एक सीढी उपर चढता है और विशेष अधिकार प्राप्त करता है। पित्र बनना ही एकमात्र उपाय है
जिससे पुत्रका अधिकार बढ सकता है। पित्र बननेका उपाय
भी 'मेध्य' शब्द हारा ही बताया गया है। 'मेध्य'
अर्थात् 'मेधके लिये योग्य'। 'मेध' का अर्थ 'सत्कार —
संगति—दान रूप कर्म।' जिस कर्मसे सत्कार करने योग्य
सत्पुरुषोंका आदर होता है, जनताका संगतिकरण होता है और
परोपकारार्थ दान दिया जाता है, आत्मसमर्पण किया जाता
है, उसका नाम मेध है। इस प्रकारके कर्मसे मनुष्य पित्र

होता है और उच भूमिकाको प्राप्त करता है। और अन्तमें

जहांसे भाया वहां पहुंचता है।

दितीय मंत्रमें कहा है कि 'इस अमिकी सहायतासे खर्गके मार्गका आक्रमण करों ।' वस्तुतः यज्ञमें जो यजन होता है वह परमात्माका ही होता है, तथापि यज्ञ अमिमें हवन करेनेसे प्रारंभ होता है। इस यज्ञके द्वारा आत्मसमर्पणकी दीक्षा दी जाती है। अपने पासका पृत आदिका अर्पण समष्टिके लिये किया जाता है। इस यज्ञसे अर्थात आत्मसमर्पणसे ही उन्नति होता है। इस स्थूल यज्ञमें, प्रथम कक्षाके यज्ञमें पृत तथा हवन सामग्रीकी आहुतियोंका अर्थात् अपनेसे भिन्न बाह्य पदार्थोंका समर्पण होता है, अगो जैसी जैसी योग्यता बढ जाती है, उस प्रमाणसे अपने निजके पदार्थोंका समर्पण करना होता है, अन्तमें सर्वमेध यज्ञमें आत्मसर्वेखका समर्पण होता है जिससे परम उच्च अवस्थाकी प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अभिमें पृतादि पदार्थोंकी आहुतियोंका समर्पण किया जाता है उसी प्रकार—

इस्तेषु उच्यान् विभ्रतः। (स्. १४, मं. २)

' अञ्चदान करनेके लिये अपने हातों में पकाया हुआ अञ्च लेकर तैयार रहों।' खुधां पोडित मनुष्यको अञ्चदान कर-नेसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। यहां यह अञ्चदान प्रत्यक्ष फल-दायक है। भूखां पीडितको अञ्च देते ही उसका आत्मा संतुष्ट होता है, उसका संतोष देखकर दाताका आत्मा भी ऋतार्थ होता है। दानसे दाताकी उञ्चति होती है इसका अनुभव अञ्च- दानसे प्रत्यक्ष अनुभवमें आ जाता है। यहां अच उपलक्षणमात्र है। भूखसे पीडितको अचदान, तृषांस पीडितको जलदान, अज्ञानस पीडितको जानदान, निर्वलतासे पीडितको जलदान, सहायता, निधनतासे पीडितको धनदान, पारतंत्र्यसे पीडितको स्वातंत्र्य प्राप्ति करनेके कार्यमें सहायता आदि अनेक विध दान होते हैं, ये सब अज्ञदानके उपलक्षणसे जानना जाहिये। ये सब यज्ञ हैं और यज्ञके संगतिकरण कर्मके ये प्रमुख अंग हैं। जनताकी सवा द्वारा परमात्माका अर्चन इसी रीतिसे होता है। इस यज्ञ द्वारा मनुष्य स्वर्गमें पहुंचता हैं इतना ही नहीं, परन्तु उसके भी उत्पर जो आत्मप्रकाशका लोक हे वहां जाता है और वहां देवोंके साथ बैठ जाता है। इस प्रकार मनुष्यका देवना बनता है। (मं. २)

पृथ्वींसे अन्तिरक्ष, अन्तिरक्षसे युलोक, युलोकसे आरिमक प्रकाशका लोक उत्पर है। यह उचता स्थानसे नहीं, प्रत्युत अवस्थासे है। अर्थात् ये चार लोक घरके चार मजलोंके समान एक दूसरेके उत्पर नहीं हैं प्रत्युत एकके अन्दर दूसरों और दूसरोंके अन्दर तीसरी है। स्थूल गरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा ये चार अवस्थाएं मनुष्यके अंदर ही हैं। इन्होंके बाह्यक्ष्य पृथ्वी, अन्तिरक्ष, यो और स्वः (आत्मप्रकाश) हैं और इन्होंका नाम भू:, भुवः, स्वः, महः इ॰ है। जिस प्रकार स्थूलक अंदर सूक्ष्म शरीर होता है उसी प्रकार पृथ्वी लोकके अंदर अन्तिरक्ष लोक होता है। इनमेंसे साधारण मनुष्य स्थूल भूलोकमें विचरता है, अंतरिक्ष आदि उच भूमिकाऑपर वह तब कार्य कर सकेगा, जब वह उतना ग्रुद्ध और परिपक्ष होगा। बहे महान तपस्वीयोंके लिये ही वह बात साध्य होती है। (मं. ३)

### विश्वाधार यज्ञ ।

'यह (विश्वतो धार यहां) विश्वको सब प्रकार से आधार देनवाला है।'(मं.४) यह चतुर्य मंत्रका कथन पूर्ण रीतिसे सत्य हैं। यहका अर्थ है त्याग। इस 'त्याग' से ही जगत्की स्थिति है। हरएक स्थानमें यह सत्य है। पिता अपने विधिक त्यागसे संतानको उत्पन्न होनेके लिये आधार देता है और माता अपने गर्भधारणके लिये जो कष्ट होते हैं उनको सहती है और उस प्रमाणसे स्वसुखका त्याग करती है और आगे दुग्धादि पिलाकर भी बहुत त्याग करती है। इस प्रकार मातापिताके अपूर्व त्यागसे संतान निर्माण होता है। इसी प्रकार यह त्याग पश्चवक्षी, बृक्षवनस्पति आदि स्टिमें मी है, जिससे सनकी सृष्टि रहती है: सूर्य अपने प्रकाशका जगतके लिये

अर्पण करता है इसी प्रकार अगि, वायु, जल आदि देवताएं अपनी शाक्तियोंका जगत्की मलाईके लिये लाग करती है। इस लागसे जगत्की स्थिति हुई है। परमात्माने अपने लागसे ही यह संसार बनाया है। इस प्रकार विचार करनेसे पाठकोंको पता लग सकता है कि इस लागसे अर्थात् आत्मसम्पण रूप महायक्षसे ही विश्व चल रहा है। इसीलिये यक्षकों संपूर्ण विश्वकी आधार कहते हैं वह नितान्त सला है।

ये सुविद्वांसः विश्वतोधारं यज्ञं वितेनिरे। (ते) रोदसी द्यां रोहन्ति, स्वर्यन्तः, न अपेक्षन्ते। (स्. १४, मं. ४)

'जो उत्तम विद्वान् इस विश्वाधार यज्ञको फैलाते हैं अर्थात् अपने आयुभर करते हैं वे इस भूमिसे सीधे युलेक्वर चढते हैं, वे वहांके स्वर्गसुखकी भी इच्छा नहीं करते और वे उसके भी ऊपर जाकर आत्मज्योतिके प्रकाशमय स्थानको प्राप्त करते हैं।' यह लोक तो आत्मसमर्पण रूप यज्ञ करनेसे ही प्राप्त हो सकता है।

#### सचा चक्षु।

पञ्चम मंत्रमें इस परमात्माको 'देवों और मनुष्योंका चक्षुं' कहा है—

देवतानां उत मानुषाणां चक्षुः। (सू. १४, मं. ५) 'देवों और मनुष्योंका आंख यह आत्मा है।' मनुष्योंके आंख मनुष्योंके शरीरोंमें रहते ही हैं, परंतु वे खयं कार्य नहीं कर सकते। सूर्यके प्रकाशके विना आंख देखनेंमें असमये हैं। इसिलेये सूर्यकों 'आंखका आंख' कहते हैं। परंतु सूर्य भी परमात्माकी प्रकाश शक्तिक विना प्रकाश देनेका कार्य नहीं कर सकता, इसिलेये परमात्माकों 'सूर्यका सूर्य ' कहते हैं। इससे यह हुआ कि 'आंखका आंख सूर्य और सूर्यका सूर्य परमात्मा ' है, इसिलेये वस्तुतः 'आंखका सचा आंख 'परमात्मा ही हुआ। यही भाव उपपरके मंत्रभागका है। यह केवल आंखके विषयमें ही सल है ऐसा नहीं परंतु हरएक इंदियके विषयमें भी वैसा ही सल है, अर्थात वह जैसा आंखका आंख है उसी प्रकार कानका कान, नाकका नाक, मनका मन और बुद्धिका बुद्धि है। इसी प्रकार सब इंदियोंका नहीं मूल स्रोत है। इसको ऐसा जानना और अनुभव करना विद्या और अनुशनका साध्य है। यही —

देवतानां प्रथमः। (सू. १४, मं. ५)
'सब देवताओं में यह पहिला है 'अर्थात् इसके पूर्व कोई नहीं है, सबके पूर्व यह या और सबके पश्चात् रहेगा। सूर्यादि बडे प्रकाशमान देव निःसंदेह बडे शक्तिशाली हैं, परंतु इसीकी

शिक्तिसे वे बने हैं और इसीकी शाक्ति लेकर अपना कार्य कर रहे हैं। जिस देवताकी ऐसी महिमा होती है उसीका यजन यज्ञोंमें होता है, इसीलिये 'यज्ञ'नाम आत्माका है। सचा यज्ञ पुरुष वही है। जो यज्ञमें इस यज्ञपुरुषकी पूजा करते हैं वे—

इयक्षमाणाः सजोषाः यजमानाः स्वः भृगुभिः स्वस्ति यन्तु । (सू. १४, मं. ५)

'यज्ञ करनेवाले, समान प्रेममाव रखनेवाले यजमान आत्मिक प्रकाशके स्थानको मृगुओं के सङ्ग सुगमताके साथ जाते हैं।' उसकी पूजा करनेका यह फल है। 'सृगु' उनका नाम होता है कि जो तपश्चर्यासे अपने पापोंका भंजन करते हैं। तपके सामध्येसे पापका नाश करनेवाले तपस्वियों को 'मृगु' कहते हैं। ये तपस्वी सीधे आत्मिक प्रकाशके लोकको आते हैं, वहां ही ये याजक जाते हैं कि जो पूर्वोक्त प्रकार यज्ञ करते हैं और सबपर समान प्रेममाव रखते हैं, अर्थात् जिनकी सर्वत्र सप्रदृष्टि हो गई है। अन्य लोग उस आतिमक लोकको प्राप्त करनेके अधिकारी नहीं है। षष्ट मन्त्रका भी इसी आश्यको बता रहा है—

दिव्यं सुपर्णे पयसं बृहन्तं अजं पयसा घृतेन अनिज्ञाः (सू. १४, मं. ६)

'दिन्य पूर्ण वेगवान् बडे अजन्मा आत्माकी दूध और घीसे में यज्ञमें पूजा करता हूं। 'यह मन्त्रभाग अत्यन्त स्पष्ट है। यज्ञमें उसीकी पूजा इवनकी आहुतियों हे होती है। इवनकी आहुतियों देना यह आत्मसमर्पणका प्रारंभ है, इसी यज्ञका रूप अन्तमें आत्मसर्वका समर्पण होना है। इस पूर्ण समर्पणकी पहिलों सीढों थोडीसी आहुतियां समर्पित करना है। समर्पण शिक्त बढानेसे ही उसकी सची पूजा होती है और साथ साथ अपनी आत्मिक शक्ति भी वढ जाती है।

तेन उत्तमं नाकं अभि आरोहन्तः

सुकृतस्य स्वः छोकं गेष्मः। (सू. १४, मं. ६)

' उससे उत्तम स्वर्गधामको प्राप्त होते हुए हम सुकृतके आत्मज्योतिरूप लोकको प्राप्त करेंगे। ' यह पूर्वोक्त प्रकारके आत्मयज्ञका फल है। सच्चे वैदिक यज्ञका यह अन्तिम साध्य है।

### पश्चामृत भोजन ।

यहां पद्यासृत भोजनका विधान है। लोकमें प्रसिद्ध पद्यामृत सब जानते ही हैं, दूध, दहीं, घीं, मिश्री और मधु इन पांच पदार्थोंको पंचामृत कहा जाता है। परंतु यहां आत्मसमप्णस्प महायक्षमें हमारी इंदियां गोवें हैं और इस यक्षमंडपमें अनका दोहन होता है, उस दूधसे जो पंच अमृत बनता है वह यहां अभीष्ट है। यह 'पञ्च+ओवन 'है। पत्र क्षानेंद्रियोंसे प्राप्त होनेवाला यह पश्च अमृत है। ज्ञानका नाम अमृत है। यहां पंच ज्ञान पश्च ओदन कहा है क्योंकि जैसा ओदन या अन्न स्थूल शरीरका पोषण होता है, उसी प्रकारसे यह पांच प्रकारका ज्ञान-रस या ' सुधारस ' आत्मबुद्धिमनका पोषण करता है। इसका उद्धार करना चाहिये—

पतं ओदनं दृव्या पञ्चघा उद्धर । (सू. १४, मं.७)

'यह अन्न कडछीसे पांच प्रकारसे ऊपर ले' अर्थात् पांच प्रकारसे इसका उद्धार कर । यह अज पंचविध है एक दूसरेसे भिन्न है. पांच प्रकारोंसे इसका उदार होना संभव है। इससे ही ज्ञात हो सकता है कि यह पंचज्ञानेन्द्रियोंसे प्राप्त होनेवाला पत्र-विध ज्ञान ही है। हरएक इंद्रियसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान उचनीच होता है, इसीलिय यहां सूचना दी है कि 'उद्धर' उद्धार कर अर्थात पांच प्रकारका ज्ञान ऐसा प्राप्त कर कि जिससे उद्धार हो सके। दो प्रकारका ज्ञान सन्मुख आया तो जिससे उद्धार होगा वही ज्ञान स्वीकार कर और अन्यको दूर कर। हरएक विषयमें ये दोनों प्रकार मनुष्यके सन्मुख आते हैं। उद्घार चाहनेवाले मनुष्यका उचित है कि यह पांच प्रकारका ज्ञान इस प्रकारसे प्राप्त करे कि जिससे अपना निश्चयरे उद्धार हो सके। अञ्चका बर्तनसे उद्धार करनेका कार्य कडछीसे अथवा चमससे होता है, इस लिये इस मंत्रमें भी कड़ छीसे उद्धार करनेका उपदेश किया है। पत्र ज्ञानरूपी पत्र पक्षात्रका उद्धार करनेकी कड़की यहां कौनसी है यह अब विचारणीय प्रश्न है। इस विष-यमें निम्नलिखित मंत्र देखेन योग्य है-

तिर्यारेबल्ध्यमस ऊर्ध्वसुप्रस्तसिन्यशो निहितं विश्वरूपम्। तत्रासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोषा महतो बभूवुः॥ (अथर्वः १०१८।९)

'तिरछे मुखवाला एक चमस है, जिसका निम्न भाग ऊपरकी ओर है, उसमें विश्वरूप यश रखा है। वहां ही सात ऋषि साथ साथ रहते हैं, जो इसके रक्षक हैं। 'यहां जो चमस कहा है वह मनुष्यका सिर है, इसका मुंह नीचे और निम्न भाग ऊपर है, इसमें विश्वरूप यश नाम विश्वका ज्ञान और जारमाका विज्ञान इकट्ठा हुआ है, सात ऋषि यहां इस सिरमें रहते हैं जो इसके सेरक्षक हैं। इस मंत्रसे चमस या कडछीका ठीक पता लग सकता है। यह सम मस्तकका रूपक है, इसीसे ज्ञानरूप पांच प्रकारका अन्न लिया जाता है, और अच्छे बुरेका विचार भी यहां ही होता है।

इस सूक्तके ' दर्वी ' शब्दका संबंध इस मंत्रके 'चमल ' शब्दये बोडकर देखें, पाठक जानें कि ये दर्वी ( कडडी ) और चमस एक ही है। पाउकोंको स्चार्थ निवेदन यहां है कि यक्षमें जो जो सामग्री अथवा चमसादि साधन आवश्यक होते हैं वे सब अन्तमें अपने शरीरपर ही घटाये जाते हैं। वेदकी यह परिभाषा है। यहां चमस शब्द शरीरमें घटाया है, सिमधा शब्द अन्य स्थानपर घटाये हैं। इस प्रकार सब पदार्थ भिन्न भिन्न स्थानोंके मंत्रोंने घटाये हैं। इस प्रकार वेद बतायेगा कि अन्तिम यज्ञ आत्मसर्वस्वके समर्पणसे ही होना है। अस्तु। इस प्रकार यहां पञ्चविध ज्ञानको अपने उद्धारके लिये प्राप्त करनेका उपदेश सप्तम मंत्रके पूर्वार्थमें किया गया। इसके पश्चात् दो मंत्रोंसे अर्थात् सप्तमका उत्तरार्थ और अष्टम पूर्ण मंत्रसे अपने शरीरको विश्वहप बनानेका उपदेश कहा है।

### विश्वरूप चनो ।

अपना शरीर यह केवल अपने लिये नहीं प्रत्युत वह सब विश्वकी मलाईके लिये हैं, इसको विश्वके लिये समर्पण करना चाहिये। में सब जगत्का एक अवयव हूं। अवयवकी पूर्णता अवयवीके लिये समर्पित होनेसे ही हो सकती है। जिस प्रकार शरीरके अवयवकी पूर्णता सब शरीरके मलाईके कार्यमें पूर्णत्या समर्पित होनेसे हो सकती है, उसी प्रकार एक मनुष्यकी पूर्णता उसका समर्पण समष्टिके लिये होनेसे ही हो सकती है। यही सात्मसमर्पणकी कल्पना यहां इन मंत्रोंसे बताई है जिसका सक्ष्य यह है—

१ पूर्व दिशाके लिये मेरा सिर अपण किया है,
२ दक्षिण दिशाके लिये मेरी दक्षिण कक्षा अपण की है,
३ पश्चिम दिशाके लिये मेरा पिछला भाग अपण किया है,
४ उत्तर दिशाके लिये मेरी उत्तर कक्षा अपण की है,
५ उर्ध्व दिशाके लिये मेरी पीठकी रीट अपण की है,
६ ध्रुव दिशाके लिये मेरा पेट समर्पण किया है और
७ मध्य दिशा रूप अंतरिक्षके लिये मेरा मध्य भाग है।
(सु. १४, मं. ७-८)

इस प्रकार मेरा संपूर्ण शरीर सब दिशाओं के लिये समर्पित होनेसे 'में सब विश्वके लिये जीवित हूं।' मेरा यह यह भाग विश्वके इस इस भागके लिये समर्पित हुआ है, इस प्रकार संपूर्ण विश्वके लिये मेरा आत्मसमर्पण हो गया है, अब मेरा जीवन जगत्के लिये हुआ है, मैंने सबकी मलाईके लिये यह आत्मयज्ञ किया है, यह इस उपदेशका तात्पर्य है। इसके पश्चात—

सर्वैः अङ्गैः विश्वरूपं संभृतं शृतं अजं शृतया त्वचा प्रोर्णुहि । (सू. १४, मं. ९) 'अपने सब अंगोंसे विश्वहप हुए अतएव परिपक्व बने हुए अजन्मा जीवात्माको प्रमात्माके परिपक्व त्वचा सदश आच्छा दनसे भाच्छादित करो।' अपने आपको चारों ओरसे प्रमात्मा द्वारा आच्छादित अनुभव करो, अपने चारों ओर प्रमात्माका अनुभव करो। यह बात खभावतया खयं ही हो जायगी। इसके नंतर—

चतुर्भिः पद्भिः दिश्च प्रति तिष्ठ ।
इतः उत्तमं नाकं आम उत्तिष्ठ ॥ (सू. १४, मं. ९)
'अपने चाराँ पानोंसे सन दिशाओं में प्रतिष्ठित हो और
यहांसे सीधा उत्तम स्वर्गके लिये चल । 'अन तुम्हूँ कोई नीच में
रकानट नहीं होगी। यहां वर्णन किये हुए चार पान जाप्रति,
स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या हैं । चतुष्पाद अज आत्माका वर्णन
मांड्क्य उपनिषद्में हैं—

सोऽ यमात्मा चतुष्पाद् ॥ २ ॥
जागरितस्थानो बहिः प्रश्वः.....प्रथमः पादः ॥ ३ ॥
स्वप्रस्थानोऽन्तः प्रश्वः ... द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥
सुषुप्तस्थान एकी भूतः प्रश्वानघन एवानन्दमयो
स्वानन्दभुक्चेतोमुखः प्राश्वस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥
..... अदृष्टमव्यवहार्ये ..... एकात्मप्रत्ययसारं
... चतुर्थे प्रन्यन्ते .....॥ ७ ॥ ( मांड्क्य उपनिषद् )

' यह अज आत्मा चतुष्पाद है। इसका प्रथम पाद जागृति है। जेसमें बाहरके जगत्का ज्ञान होता है। इसका द्वितीय पाद स्वप्न है जिस अवस्थामें इसकी प्रज्ञा अन्दर ही अन्दर होती है। इसका तीसरा पाद छुष्ति अर्थात् गाढ निद्रा है, जिस समय एकीमूत होकर आनन्द अवस्थामें लीन होता है। और इसका चतुर्थ पाद अहष्ट तथा अध्यवहार्थ है। '

यह वर्णन इस झात्माका चतुष्पाद स्वरूप बता रहा है। कई लोग चार पांवांका वर्णन होनेसे 'चतुष्पाद अज 'का तात्पर्य 'चार पांवांका बकरा 'समझते हैं और अर्थका अनर्थ करते हैं, उनको उचित है कि वे इस उपनिषद्के वचनका भी यहां मनन करें। सीधा उत्तम स्वर्गधाममें जाना इन ही चार पावोंसे संभवनीय है यह बात स्पष्ट होनेसे इस विषयमें अधिक लिखनेकी यहां आवश्यकता नहीं है। जाप्रत, स्वप्न, सुष्ठित और तुर्यामें जो अनुभव मिलते हैं और जाप्रतिमें जो कर्म किये जाते हैं, उनसे ही मनुष्यकी उन्नति होनी है, इसके विना कोई अन्य मार्ग नहीं है।

### एक शंका।

इस स्क्रमें ' भूलोकसे ऊपर अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे ऊपर स्वर्ग, स्वर्गसे ऊपर आत्मप्रकाशका लोक है, ऐसा कहा है। ' (सं. ३) मंत्रमें 'आरुह् 'पद भी दर्शाता है कि यहां 'उपर चढनेका भाव 'है। इसलिये साधारण लोक इन लोकोंको एकके उपर दूसरा मानते हैं। ये लोक शरीरमें भी हैं गुदासे नाभीतक भूलोक, नाभीसे गलतक अन्तरिक्ष लोक, सिर स्वर्ग लोग हैं और आत्मप्रकाशका लोक हृदयस्थानमें जहां दशुक् होती है वहां है। यहां पता लगता है कि यद्यपि शरीरमें पहिले तीन लोक एक दूसरेके उपर हैं तथापि चतुर्थलोक निम्न प्रदेशमें अथवा मध्यमें हैं। अर्थात् यहांका उपरका भाव स्थानसे उपर ऐसा नहीं है, प्रत्युत अवस्था, योग्यता, श्रेष्ठ अनुभव आदिकी उच्चतासे यहां मतलब है। वास्तविक स्थिति यह है कि 'भूः, मुवः, स्वः, महः ' आदि लोक किंवा पृथिवी, अन्तिरक्ष, स्वर्ग, आत्मजमोति आदि लोक हरएक स्थानमें हैं। जिस प्रकार एक ही स्थानमें परथर, रेत, जल, वायु, उष्णता, वियुत्त आदि रहते हैं, उसी प्रकार उक्त सब लोक एक ही स्थानमें हैं, जो मनुष्य अपने सूक्ष्म इंदियोंको सूक्ष्म लोकोंमें कार्य करने योग्य सूक्ष्म बनाते हैं, वे ही उच्च लोकोंके भागी होते हैं, अर्थात् यहां रहता हुआ मनुष्य भी आत्मप्रकाशके लोकका अनुभव ले सकता है।

पाठक इस सूक्तका इस रीतिसे सनन करें और उचित बोध प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिक उचतिका मार्ग आक्रमण करें।

## वृष्टि ।

### [सक्त १५]

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — मरुतः पर्जन्यश्च )

समुत्रिपतन्तु प्रदिशो नर्भस्वतीः समुश्राणि वार्तज्ञानि यन्तु ।

मह्ऋष्मस्य नदंतो नर्भस्वतो वाश्रा आपः पृथिवीं तपियन्तु ॥ १ ॥

समीक्षयन्तु तिवषाः सुदानेवोऽपा रसा ओषंधीभिः सचन्ताम् ।

वर्षस्य सभी महयन्तु भूमि पृथंग्जायन्तामोषंघयो विश्वरूपाः ॥ २ ॥

समीक्षयस्य गार्यतो नभौस्यपां वेगासः पृथगुद्धिजन्ताम् ।

वर्षस्य सभी महयन्तु भूमि पृथंग्जायन्तां वीरुघो विश्वरूपाः ॥ ३ ॥

अर्थ — (नभस्तिः प्रदिशः सं उत्पतन्तु) बादलक्षे युक्त दिशाएं उमड जाय, (वातजूतानि अधाणि सं यन्तु) वायुक्ते वलाये गये उदक युक्त मेघ मिलकर आवें। (महऋषभस्य नदतः नभस्ततः) महाबलवान् गर्जना करते हुए (नभस्वतः वाश्राः आपः पृथिदीं तर्पयन्तु) बादलाँकी गति युक्त जलघाराएं मूमिकी तृति करें ॥ १॥

(तिविषाः सुदानवाः समिक्षियन्तु) बलवान् जलका उत्तम दान करनेवाले मेथ दिखाई देवें। (अपां रसाः ओषधीभिः सचन्तां) जलोंके रस औषधियोंसे संयुक्त हो जावें। (वर्षस्य सर्गाः भूमि महयन्तु) वृष्टिकी धाराएं भूमिको समृद्ध करें। (विद्यवद्भपाः ओषधयः पृथक् जायन्तां) विविध रूपवाली औषधियां अनेक प्रकारसे उत्पन्न होवें॥ २॥

(गायतः न भांसि समीक्षयस्व) गर्जनेवाले मेघोंसे युक्त आकाश दिखाओ । (अपां बेगासः पृथक् उद्विजन्तां) जलांके वेग विविध प्रकारसे उमड जावें। (वर्षस्य सर्गाः भूमि महयन्तु) बृष्टिकी घाराएं भूमिको समृद्ध करें। (विश्वरूपाः वीरुधः पृथक् जायन्तां) विविध रूपवाली औषथियां अनेक प्रकारसे उत्पन्न हों॥ ३॥

भावार्थ — चारों दिशाओं में बादल भा जाय, वायु जोरसे बहे, उस वायुसे भेघ आकाशमें आ जाय, और बडी गर्जना होकर बडी वृष्टि होते ॥ १ ॥

मेचसे आनेवाला जल वनस्पतियोंको मिळे और सब वनस्पतियां उत्तम परिपुष्ट हो जावें ॥ २ ॥

| गुणास्त्वोपं गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणुः पृथंक् ।                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| सगाँ वर्षस्य वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमंनु                                                | 11 8 11 |
| उदीरयत मरुतः सग्रुद्रतस्त्वेषो अर्को नभ उत्पातयाथ ।                                    |         |
| <u>महऋष्</u> भस्य नद <u>ंतो</u> नर्भखतो <u>वा</u> श्रा आर्षः पृ <u>थि</u> वीं तर्पयन्त | 11411   |
| अभि फ्रन्द स्तुनयार्दयोद्धिं भूमिं पर्जन्य पर्यसा समेङ्घि ।                            |         |
| त्वयां सृष्टं वंद्रुरुमेतुं वर्षमांशारेषी कृशर्(रेत्वस्तम्                             | 11 & 11 |
| सं वोऽवन्तु सुदानेव उत्सां अजगुरा उत ।                                                 |         |
| मुरुद्धिः प्रच्युता मेघा वर्षेन्तु पृथिवीमनु                                           | 11 0 11 |
| आश्चोमा <u>श्</u> चां वि द्योतत् <u>वां</u> वार्ता वान्तु <u>दि</u> शोदिशः ।           |         |
| मुरुद्धिः प्रच्युंता मेघाः सं यन्तु पृथिवीमनु                                          | 11 6 11 |

अर्थ— हे पर्जन्य! (घोषिणः मारुताः गणाः त्वा पृथक् उपगायन्तु) गर्जना करनेवाले वायुओंके गण तेरा पृथक पृथक् गान करें । ( वर्षतः वर्षस्य सर्गाः पृथिवीं अनु वर्षन्तु ) वर्षते हुए मेघकी धाराएं पृथ्वीपर अनुकूल वर्षे ॥ ४ ॥

हे (महतः) वायुओ ! (अर्कः त्वेषः नभः) सूर्यकी उष्णतासे बादलोकी (समुद्रतः उत्पातयत) समुद्रसे ऊपर ले जाओ (अथ उदीरयत) और ऊपर उडाओ । (महऋषभस्य नदतः नभस्वतः) बढे बलवान और शब्द करनेवाले बादलयुक्त आकाशसे (वाश्चाः आपः पृथिवीं तर्पयन्तु) वेगवान् जलधाराएं पृथ्वीको तृप्त करें ॥ ५ ॥

है ( पर्जन्य ) मेघ ! तू ( आभिक्रन्द ) गर्जना कर, (स्तनय ) वियुत् कडका, ( उद्धि अर्द्य ) समुद्रको हिला दे । ( पयसा भूमि समङ्घि ) जलमे भूमि भिगा दे । ( त्वया सृष्टं बहुठं वर्षं पतु ) तेरे द्वारा उत्पन्न हुई बडी वृष्टि हमारे पास आवे । ( कृश-गुः ) भूमिका कृषक ( आशार-एवी ) आश्रयकी इच्छा करनेवाला होकर ( अस्तं पतु ) अपने घरको चला जावे ॥ ६ ॥

( सु-दानवः उत अज-गराः उत्साः ) उत्तम जल देनेवाले बढे स्रोत ( वः सं अवन्तु ) तुम्हारी रक्षा करें। ( मरुद्भिः प्रच्युताः मेघाः ) वायुओं द्वारा प्रेरित मेघ ( पृथिवीं अनु वर्षन्तु ) पृथिवीपर अनुकूल वर्षा करें॥ ७॥

( आशां आशां विद्योततां ) दिशा दिशाम विजिल्यां चमकें। ( दिशा दिशः वाताः वान्तु ) हरएक दिशामें वायु बहें। ( मरुद्धिः प्रच्युताः मेघाः पृथिवीं अनु संयन्तु ) वायुओं द्वारा चलाये गये मेघ पृथिवीकी भीर अनुकूलतासे आवें॥ ८॥

भाषार्थ— गर्जना करनेवाले मेगोंसे जोरकी वृष्टि हो जावे और उस वृष्टिसे औषधियां उत्तम रसवालीं होवें ॥ ३ ॥ वायु जोरसे मेघोंको लावें और प्रचंड घाराओंसे अच्छी वृष्टि हो जावे ॥ ४ ॥

सूर्यकी उष्णतासे समुद्रके पानीकी भांप होकर वायुसे ऊपर जावे, वहां वह इकड़ी होकर मेघ बनें, वहां विजलीकी गर्जना होकर पृथ्वीकी तृप्ति करनेवाली वृष्टि होवे ॥ ५ ॥

मेघ गर्जना करें, बिजुली कडके, जमुद्र उछल पडें, मूमिपर ऐसी वृष्टि हो। जावे कि किसान अपने घर जाकर आश्रय लेवे ॥ ६ ॥

जल देनेवाले मेघ सबकी रक्षा करें, उनसे भूमिपर उत्तम वृष्टि होवे ॥ ७ ॥ हरएक दिशामें बिज्जलियां चमकें, वायु जोरसे चलें, उनसे चलाये मेघ ख्ब वृष्टि करें ॥ ८ ॥

| आपो विद्युदभ्रं वृषे सं वोऽवन्तु सुदानेव उत्सा अजगुरा उत ।         | ,        |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| मुरुद्धिः प्रच्युंता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमतुं                    | 11 9 11  |
| अपामुक्षिस्तुन्सिः संविद्याना य ओषंधीनामधिपा बुभूवं।               | •        |
| स नी वर्ष वंतुतां जातवेदाः प्राणं प्रजाम्यो अमृतं दिवस्परि         | 11 80 11 |
| युजापंतिः स <u>लि</u> लादा संगुद्रादापं ईरयं सुद्धिमंदेयाति ।      |          |
| प्र प्यायतां वष्णो अर्थस्य रेतोऽर्वाङेतेनं स्तन <u>यि</u> त्नुनाहै | 11 88 11 |
| अपो निषित्रक्षसंरः पिता नः श्वसंन्तु गंगरा अपा वंहणाव नीचीर्पः     | सृंज ।   |
| वदंन्तु पृक्षिवाहवो मण्ड्का इरिणानुं                               | ॥ १२॥    |
| संवुत्सरं श्रेशयाना ब्रोह्मणा व्रतचारिणीः ।                        |          |
| वार्चं पुर्जन्यंजिन्वितां प्र मण्डूकां अवादिषुः                    | ॥ १३॥    |

अर्थ — (आपः विद्युत् अभ्रं वर्षे ) जल, विद्युत्, मेघ, दृष्टि (उत अजगराः सुद्दानवः उत्साः ) और बडे जल देनेवाले स्रोत (वः सं अवन्तु ) तुम्हारी रक्षा करें। (मरुद्धिः प्रच्युताः मेघाः पृथिवीं अनु प्र अवन्तु ) वायुओं द्वारा प्रेरित मेघ भूमिकी रक्षा करें ॥ ९॥

(अपां अग्निः) मेघके जलों रहनेवाला विद्युत रूप अग्नि (तन्भिः संविदानः) सब शरीरोंके साथ एकरूप होता हुआ (यः ओषधीनां अधिपा सभूव) जो ओषधियोंका पालक होता है (सः जातवेदाः) वह अग्नि (दिधः परि अमृतं वर्षं) आकाशसे अमृतरूपी वृष्टिजल जो (प्रजाभ्यः प्राणं) प्रजाओं के लिये प्राणरूप है (नः) हमारे लिये (वनुतां) देवे ॥ १०॥

(प्रजापितः सिलिलात् समुद्रात् आपः आ ईरयन् ) प्रजापितः जलमय समुद्रसे जलको प्रेरित करता हुआ ( उद्धि अर्द्याति ) समुद्रको गित देता है। इससे ( त्रश्वस्य बृष्णः रेतः प्र प्यायतां ) वेगवान् बृष्टि, करनेवाले मेघसे जल बढे। वृष्टि ( पतेन स्तनयित्नुना अर्वोङ् आ इहि ) इस गर्जना करनेवालेके साथ यहां आवे ॥ ११ ॥

(अपः निषिञ्चन् असुरः) जलकी वृष्टि करनेवाला मेघ (नः पिता) हमारा पालक है। हे (वरुण) श्रेष्ठ उद-कका धारण करनेवाले मेघ! (अपां गर्गराः श्वसन्तु) जलोंके गडगड शब्द करनेवाले मेघ चलें। (अपः नोचीः अव-स्वत् ) जलको नीचेकी ओर प्रवाहित कर (पृश्चिबाह्वः मण्डूकाः) विचित्र रंगयुक्त बाहूवाले में क्के (इरिणा अनु-चवन्तु) भूमिपर आकर शब्द करें॥ १२॥

(मण्डूकाः पर्जन्यजिन्वितां वाचं ) मेंडक पर्जन्यसे प्रेरित वाणीको (अवादिषुः ) बोलते हैं, जैसा कि (संव-त्सरं शशयानाः व्रतचारिणः ब्राह्मणाः ) सालभर एक स्थानमें रहकर व्रत करनेवाले ब्राह्मण बोलते हैं ॥ १३॥

मेघों में वियुद्ध्य अग्नि है वही वृष्टि करता है इसिलये वह औषधियोंका अधियति है। वह ऊपरसे वृष्टि करे और हमें अमृत जल देवे, उससे प्राणियोंको जीवन मिले, इस प्रकार हम सबकी रक्षा हो।। १०॥

यह प्रजापालक समुद्रके जलको प्रेरित करता है जिससे मेघ होते हैं। इससे भूमिके अपर पर्याप्त जल प्राप्त होवे। यह मेघ बिजुलीके साथ हमारी भूमिके पास आ जावे॥ ११॥

मेचकी वृष्टिसे पृथ्वीपर बडे स्रोत बहें। जलमें मेंडक उत्तम शब्द करें॥ १२॥

भावार्थ — मेघ, विद्युत्, वृष्टि, जल, जलस्थान ये सब मनुष्योंकी रक्षा करें। वायुसे चलाये मेघ पृथ्वीपर उत्तम वर्षा करें॥ ९॥

| जुपप्रवंद मण्ड्कि वृषेमा वंद तादुरि ।                   |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| मध्ये हृद्स्ये प्रवस्त विगृह्यं चतुरः पदः               | ॥ ४८ ॥ |
| मध्य हदस्य अपल १८३० ८०० -                               |        |
| खण्यसारेड सम्मारेड मध्ये तदुरि ।                        | ॥ १५ ॥ |
| वृषं वंतुष्वं पितरो मुख्तां मनं इच्छत                   |        |
| महान्तं कोश्रमुदंचामि विश्व सविद्युतं भेवतु वातु वातः । | ॥ १६ ॥ |
| तुन्वतां युद्धं बंहुषा विसृष्टा आनुन्दिन्तिरोषेषयो भवनत | •      |
| र्शत ततीयोऽनवाकः ॥ ३ ॥                                  |        |

शत तृतायाऽनुवाकः॥ २

अर्थ— हे (मंद्रांकि ) में डकी ! हे (तादुरि ) छोटी में डकी ! (उप प्रचद ) बोल, (वर्ष आ वद ) वर्षके बुला। और ( न्हदस्य मध्ये ) तालावक मध्यमें ( चतुरः पदः विगृह्य ) चार पैर लेकर ( प्रवस्व ) तेर ॥ १४ ॥ (खण्-वखे) हे बिलमें रहनेवाली, हे (खेम-स्त्रे) शांत रहनेवाली (तदुरि) हे छोटी मेंडकी! (वर्षे मध्ये धनुष्वं ) वृष्टिके बीचमें आनंदित हो । हे (पितरः ) पासको ! (मरुतां मनः इच्छत ) वायुओंका मननीय झान

चाहो॥ १५॥ (महान्तं कोशं उद्भा) बढे जलके समानको अर्थात् मेघको प्रेरित कर और (आभि विभा) जलसियन कर। (स्विद्युतं भवतु) आकाश बिजुलियोंसे युक्त हो (वातः वातु) वायु बहता रहे। (यक्कं तन्वतां) यज्ञको करो। ( ओषधयः ) औषधिया ( बहुधा विसृष्टाः ) बहुत प्रकारसे उत्पन्न हुई ( आनंदिनीः भवन्तु ) आनन्द देनेवाली होवें ॥ १६ ॥

भावार्थ- वत करनेवाले बाह्मणोंके समान ये मेंडक मानो सालभर वत कर रहे थे, अब अपना वत समाप्त करके बाहर भाये हैं और प्रवचन कर रहे हैं ॥ १३ ॥

में हक मेचों को बुलावें और वे जलसे तालाव भरने के बाद उसमें खुव तेरें ॥ १४॥ वृष्टि ऐसी हो कि जिसे मेंडक आनंदित हो जाय ॥ ९५ ॥ मेघ आजाय, खूब वृष्टि हो, बिजली कडके, वायु बहे, औषधियां पुष्ट हों, खूब अन्न उत्पन्न हो और यज्ञ बढते जाय॥ १६॥ यह सूक्त पर्जन्यका उत्तम कान्य है, अत्यंत स्पष्ट होने छे इसके स्पष्टी कर णकी आवश्यकता नहीं है।

॥ यहां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥

# सर्वसाक्षी प्रभु।

[ सूक्त १६ ]

( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वरुणः । सत्यानुतान्वीक्षणम् । )

बृह नेषामधिष्ठाता अनित्कादिव पश्यति ।

य स्तायन्मन्यंते चर्न्तसर्वे देवा इदं विदुः ॥ १॥ यस्तिष्ठंति चरंति यश्च वर्श्चति यो निलापं चरंति यः प्रतक्कंम् ।

द्वौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वर्रणस्तृतीयः ॥ २॥ उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञं उतासौ द्यौद्वेद्दती दूरेश्वन्ता ।

उतो संमुद्रौ वर्रणस्य कुक्षी उतासिक्वर्ण उद्दक्ते निलीनः ॥ ३॥ उत्त यो द्यामंतिसपीत्परस्तान्न स ग्रंच्याते वर्रणस्य राज्ञः ।

दिव स्पश्चः प्र चेरन्तीदमंस्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम् ॥ ४॥

अर्थ — ( पर्या वृहन् अधिष्ठाता अन्तिकात् इव पश्यित ) इनका बढा अधिष्ठाता समीपके समान देखता है। ( यः तायत् ) जो फैलाता और पालन करता, ( चरन् ) विचरता और चलाता हुआ, ( मन्यते ) जानता है। ( देवाः इदं सर्व विद्वः) दिव्य जन यह सब जानते हैं॥ १॥

(यः तिष्ठति, चरति) जो खड़ा होता है अथवा चलता है, (च यः वश्चिति) और जो उगाता है, (यः निलायं चरति, यः प्रतंकं) जो गुप्त व्यवहार करता है अथवा खुला व्यवहार करता है तथा (द्वौ संनिषद्य यत् मंत्रयेते) दो जन एक साथ बैठकर जो कुछ विचार करते हैं (तत्) उस सबको (तृतीयः राजा वरुणः वेद्) तीसरा राजा वरुण जानता है॥ २॥

( इयं भूमिः ) यह पृथिवी, ( उत उत असी वृहती दूरं अन्ता घोः ) और यह वडा दूर अन्तरपर दिखनेवाला युलोक है, यह सब ( वरुणस्य राक्षः ) वरुणराजाका है। ( उतो समुद्री वरुणस्य कुक्षी ) और दोनों समुद्र वरुणकी दोनों कोखें हैं, ( उत अस्मिन् अल्प उदके निलीनः ) तथा वह इस अल्प उदकर्मे भी लीन हुआ है ॥ ३॥

( उत यः परस्तात् द्यां अतिसर्पात्) और जो दूर युक्लोकके परे भी चला जाने ( सः वरुणस्य राष्ट्रः न मुच्याते ) वह इस वरुणराजाके शासनसे छूट नहीं सकता। ( अस्य दिवः स्पद्गः इदं प्र चरन्ति ) इस दिव्य देवके दूत इस जगतमें संचार करते हैं। वे (सहस्र-अक्षाः भूमि अति पदयन्ति ) हजार आंखवाले भूमिको विशेष देखते हैं॥ ४॥

भावार्थ — इन संपूर्ण लोकलोकान्तरोंका एक बडा अधिष्ठाता है जो इन सबका निरीक्षण प्रत्येकके समीप रहनेके समान करता है, वह सबका विस्तार करता है और रक्षा करता है; सबको चलाता है और सबमें विचरता है तथा सबको जानता है। उस प्रभुके ये गुण सब ज्ञानीजन जानते हैं ॥ १॥

कोई मनुष्य ठहरा हो, कोई चलता हो, कोई किसीको ठगाता हो, कोई घरके अंदर छिपकर कुछ करता हो और कोई खुली जगहमें कार्य करता हो, अथवा दो मनुष्य एक स्थानमें बैठकर कुछ आपसमें गुप्त विचार करते हों, इन सब बातेंको यह प्रभु उसी समय जानता है। । २।।

यह भूमि और यह बड़ा गुलोक तथा इनके बीचके सब पदार्थ उसी प्रभूके हैं। ये बड़े समुद्र उसकी कोखोंमें हैं, यह जैसा बड़े समुद्रोंमें है वैसा ही पानीकी छोटीसी बूंदमें भी है ॥ ३॥

८ ( अथर्व. भाष्य, व

सर्वे तद्राजा वर्रणो वि चेष्टे यदंन्त्रा रोदंसी यत्प्रस्तात् ।
संख्यांता अस्य निमिषो जनानामक्षानिव श्वज्ञी नि मिनोति तानि ॥ ५ ॥
ये ते पार्या वरुण सप्तसंप्त त्रेभा तिष्ठीन्त विषिता रुर्यन्तः ।
छिनन्तु सर्वे अनृतं वदंन्तं यः संत्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥ ६ ॥
छातेन पार्थेर्भि घेहि वरुणेनं मा ते मोच्यनृत्वाङ् नृचक्षः ।
आस्तो जाल्म उदरं श्रंसियत्वा कोश्रं इवाब्न्धः परिकृत्यमानः ॥ ७ ॥
यः समाम्योद्दे वर्रणो यो ध्याम्योद्दे यः सन्देष्ठयोद्दे वर्रणो यो विदेष्ठयः ।
यो देवो वर्रणो यश्च मानुषः ॥ ८ ॥

अर्थ — (राजा वरुणः तत् सर्व वि चष्टे) वरुणराजा उस सबको देखता है (यत् रोदसी अन्तरा यत् परस्तात्) जो भूमि और बुलेकिके वीचमें है और जो परे है। (जनानां निमिषः अस्य संख्याताः) मनुष्योंकी पलकें के अपनें को सिनो है। (तानि नि मिनोति) उनको वह नापता है (हव श्वज्ञी अक्षान्) जैसे जुआडी पासोंको नापता है। । ।।

हे (वरण) वरणदेव ! (सप्त सप्त जेवा विषिताः) सात सात तीन प्रकारसे वंधे हुए (ये ते रुदान्तः पादाः तिष्ठन्ति) जो तेरे विनाशक पाश हैं वे (सर्वे अनृतं वदन्तं छिनन्तु) सब अप्रस्य बोलनेवालको बांध दें अथवा छित्रमित्र करें। (यः सत्यवादी तं अति स्वजन्तु) जो सखवादी है उसको छोड दें।। ६॥

हे ( बरुण ) ईश्वर ! ( शतेन पाशैः पनं अभि धेहि ) सौ फांसोंसे इसकी बांध ले । हे (नृचक्षसः ) मनुष्योंको देखनेवालें ! ( अनृतवाक् ते मा मोचि ) असल बोलनेवाला तेरेसे न छूट जावे । ( जाहमः उदरं संस्थित्वा) दुष्ट नीव अपने उदरको गिराकर, ( अवन्ध्रः कोश इव ) न बंधे कोशके समान ( परिकृत्यमानः आस्तां ) कटा हुआ पडा रहे ॥ ७॥ ०

(वरुणः यः समाम्यः) वरुण जो समान भाव रखनेवाला और (यः व्याम्यः) जो विषम भाव रखनेवाला है। (वरुणः यः सं-देश्यः, यः वि-देश्यः) वरुण जो समान देशमें रहनेवाला और जो विशेष देशमें रहनेवाला है, (वरुणः यः देवः यः च मानुषः) वरुण जो देवेंकि संबंधी और जो मनुष्य संबंधी है॥ ८॥

भानार्थ — यदि कोई कुंकर्म करके बुलोक्से भी परे दूर कहीं भाग जावे तो भी वह इस प्रभुके शासनसे नहीं छूट सकता, क्योंकि इसके दिव्य गुप्त चर इस जगतमें संचार करते हैं और वे हजारों आंखोंसे इस भूमिका निरीक्षण करते हैं॥ ४॥

जो कुछ इस भूमि और युक्तोकके मध्यमें है उस सबका निरीक्षण वह प्रभु स्वयं करता है। यहांतक कि मनुष्योंके पलकोंकी श्रापकोंको भी वह गिनता है, अर्थात् उसको अज्ञात ऐसा कुछ भी नहीं है ॥ ५॥

जो असल्य बोलते हैं उनको वह प्रमु अपने हिंसक पाशोंसे बांध देता है और जो सल्यवादी होते हैं उनको मुक्त करता है ॥ ६॥ हे प्रभो ! तू दुष्टको सैकडों पाशोंसे बांध देता है, असल्यवादी तेरे पाशोंसे नहीं छूट सकता। जो दृष्ट मनुष्य अपने पेटके लिये दूसरोंको सताता है, तू उसके पेटका नाश करता हुआ अन्तमें उसका भी नाश करता है ॥ ७॥

सबके साथ समान भाव रखनेवाला, सब देशमें समान रीतिसे रहनेवाला एक दिव्य वरण देव अर्थात् परमेश्वर है इसी प्रकार विषम भाव रखनेवाला और छोटे छोटे स्थानोंमें रहनेवाला एक मानुष वरण अर्थात् मनुष्योंमें रहनेवाला जीवातमा भी है ॥ ८॥

# तैस्त्वा सैवैर्भि ष्यामि पाश्चेरसावामुष्यायणामुष्याः पुत्र । तानु ते सर्वीननुसान्दिशामि

11311

अर्थ — हे (अमुख्यायण) हे अमुक पिताके पुत्र ! हे (अमुख्याः पुत्र ) अमुक माताके पुत्र ! (असौ ) वह तू (त्वा ) तुझको (तैः सर्वैः पादौः अभि ख्यामि ) उन सब पाशोंसे बांधता हूं। और (तान् सर्वान् उ ते अनु संदिशामि ) उन सबको तेरे लिये प्रेरित करता हूं॥ ९॥

भावार्थ — हे असुक मातापिताके सुपुत्र ! तू उत्तम रीतिसे सत्य व्यवहार कर, अन्यथा उस प्रमुके पाशींसे तू बांघा जायगा जिन पाशींका वर्णन यहाँ किया जा खुका है ॥ ९ ॥

सर्वाधिष्ठाता प्रभु।

इस सूक्तमें सर्वसाक्षी, सर्वद्रष्टा, सर्वाधिष्ठाता प्रभुका वर्णन है। यह सूक्त इतना सुबेाध, स्पष्ट और भावपूर्ण है कि जिसकी प्रशंसा इमारे शब्दोंसे होना असंभव है। प्रथम मंत्रमें कहा है कि-'इस जगत्का एक बडा अधिष्ठाता है वह सब जनोंके व्यवहारोंको हरएकके पास रहनेके समान देखता है। 'हरएक मनुष्य इस कथनका स्मरण रखे। वह प्रभु जो कार्य करता है उसका वर्णन इसी सूक्तके प्रथम मंत्रमें निम्नालेखित शब्दों द्वारा हुआ है—

- (१) तायत् (ताय्-संतानपाळनयोः) वह सबको फैलाता अर्थात् विस्तार करने अथवा पूर्ण बढनेका अव-सर देता है; तथा सबका यथायोग्य पालन करता है। किसी प्रकार न्यूनता होने नहीं देता। यह उसकी सबके ऊपर बडी दया है। (मं. १)
- (२) चरन् वह सर्वत्र जाता है, सर्व स्थानों से उसकी प्रिप्ति है, सबको वह चलाता है। वह द्विव्यापक है। (मं. १)
- (२) मन्यते (मन्-श्वाने) --- जानता है, वह सर्वज्ञ है। (मं. १)
- (8) आन्तिकात् इच पर्यति पास रहनेके समान सबके व्यवहार यथावत् देखता है। वह सर्वत्र व्यापक होनेसे वह सबका उत्तम प्रकारसे निरीक्षण करता है (मं. १)
- (५) अधिष्ठाता— वह सबका मुख्य अधिष्ठाता, शासक और प्रभु है। उसके उत्पर कोई नहीं है। (मं. १)

### उसकी सर्वज्ञता।

'वह सबके व्यवहार पास रहनेके समान पूर्ण रीतिसे देखता है' ऐसा जो प्रथम मंत्रमें कहा है, उसका ही स्पष्टीकरण द्वितीय संत्र द्वारा हुआ है। 'कोई मनुष्य किसी स्थानपर ठहरा हो, चलता हो, दौडता हो, छिपकर कुछ करता हो अथवा खुले स्थानमें व्यवहार चलाता हो, दो मनुष्य अथवा अधिक मनुष्य बिलकुल एकान्तमें युछ विचार करते हों तो यह सब उस प्रभुको यथावत विदित हो जाता है, (मं. २) अर्थात् उससे छिपकर कोई मनुष्य कुछ भी कर नहीं सकता। यह उसकी सर्वज्ञतांका उत्तम वर्षन है।

भूमि यहां अपने पास है और सौ बढ़ी दूर है, तथापि इन सबपर उसा प्रमुका समान अधिकार है। इतने बड़े विस्तार-वाले विश्वपर उस अक्रेलका ही स्वामित्व है। वह इतना बढ़ा है कि ये सब समुद्र उसकी कोखमें है। यह इतना बढ़ा होता हुआ भी इस छोटेसे जलके एक वृंदमें भी वह विराजमान है, प्रत्येक स्क्मसे स्क्ष्म अणुरेणुमें वह पूर्णत्या व्यापक हुआ है। (मं. ३) यह तृतीय मंत्रका कथन है।

#### प्रचल शासक।

उसका शासन ऐसा प्रवल है कि कोई मनुष्य उसके शासना-धिकारसे छूटनेके लिये कहीं भी भाग गया और बुलेकिसे भी परें चला गया, तो भी वह उससे दूर जा नहीं सकता, कहां भी गया तो भी वह उसके शासनमें ही रहेगा। वह स्वयं सबका निरीक्षण करता है और उसके दृत भी ऐसे प्रवल हैं कि उनकी दृष्टि सबके ऊपर एकसी ही रहती है। (मं. ४)

जो कुछ इस युलोकके बाचमें है उस सबको वह प्रभु जानता है। है, यहां तक वह देखता, गिनता और नापता है के आंखोंके पलकोंके अपक किसके कितने हुए हैं यह भी उसको ज्ञात है। जो इतनी बारा कीस सब कुछ देखता है, उसको न समझते हुए क्या कोई मनुष्य कुछ भी कर सकता है? कभी नहीं!( मं. ५) - इसिलये सब मनुष्योंको यह मानना चाहिये कि वह हमारा निरीक्षक है, अतः उसको अपने सम्मुख मानते हुए उत्तम कर्म करके अपना अभ्युद्य और निःश्रेयसकी सिद्धी हरएकको प्राप्त करनी चाहिये।

### उसके पाश।

जगत, शरीर, कर्मेन्द्रिय, झानेन्द्रिय, मन, चित्त, बुादि इन सात क्षेत्रोंमें उनके विविध पाश फैले हैं। प्रखेक क्षेत्रके अनुकूल उसके पाश हैं और प्रखेक क्षेत्रमें भी सत्व, रज, तम इन तीन भेदोंसे पाश भी भिन्न हैं। ये सब पाश 'असख्य भाषण करने-वालेको बांधते हैं और सख्यवादीको मुक्त करते हैं। '(मं. ६) सत्यनिष्ठाका यह महत्त्व पाठक जान लें और जहांतक हो सके वहांतक सत्य पालनमें दत्त-चित्त होकर अपने जन्मकी सार्थे कता करें। सप्तम मंत्रका आशय भी ऐसा ही है।

अष्टम मंत्रमें 'दैवी वहण और मानुष वहण का वर्णन है। इस वर्णनसे वैदिक वर्णनशैलीका पता लगता है इसलिये इसके विषयमें थोडासा विवरण करना चाहिये—

### दो वरुण।

#### दिव्य वरुण

- १ समाम्यः सबके साथ समान भाव रखनेवाला,
- २ संदेश्यः समान देशमें रहनेवाला अर्थात् सब स्थानोंमें समानतया रहनेवाला,
- रे दैव:- जो देवसंबंधी है,
- 8 वरुणः जो श्रेष्ठ ईश्वर है।

परमेश्वर सबके साथ समान व्यवहार करनेवाला, सब स्थानों में समान रीतिसे व्यापनेवाला देव है, और जीवात्मा हरएक के साथ विषमवृत्तिसे व्यवहार करनेवाला तथा छोटे छोटे स्थानमें रहनेवाला है। दोनों अपनी अपनी कक्षामें वरुण ही हैं, परंतु एक की व्यापकता बड़ी है और दूसरेकी छोटी है। एक ही

#### मानुष वरुण

- १ व्याभ्यः- विषम भावसे देखनेवाला,
- २ विदेश्यः जो स्थान विशेषमें रहनेवाला है,
- र मानुषः जो मनुष्योंके संबंधमें है,
- ८ वरुणः -- जो श्रेष्ठ जीवात्मा है।

शब्दसे जीवात्मा परमात्माका वर्णन किस ढंगसे होता है यह बात यहां पाठक देखें। यह वेदकी वर्णन शैली है।

अन्तिम मंत्रमें मनुष्य मात्रके लिये संदेश दिया है कि इस प्रमुक्ते उपासक बनो, उसके आदेशमें रहों और सखपालन द्वारा उसके अनुकूल चलो। जो लोग ऐसा न करेंगे वे उसके पाशसे बांचे जायगे। जो सखपालन करेंगे वे मुक्त हो जायगे।

## अपामार्ग औषधि।

[ सक्त १७]

(ऋषिः - श्रुकः। देवता- अपामार्गः वनस्पतिः।)

ईशानां त्वा भेषुजानामुजीषु आ रमामहे । चुके सहस्रवीर्यं सर्वसा ओषघे त्वा

11 8 11

अर्थ — हे ओषघे ! ( भेषजां ईशानां त्वा उत् जेषे आ रभामहे ) औषिधयों में विशेष सामर्थ्यवाली तुझ औष-धिको आधेक जयशाली बनानेके लिये यह प्रयोगका प्रारंभ करता हूं। ( सर्वस्मै त्वा सहस्रवीर्य चक्रे ) सब रोगोंके निवा-रणके लिये तुझे हजारों वीर्योंसे युक्त करता हूं॥ १॥

भावार्थ — औषधियों में विशेष सामर्थ्यवाली औषधियां हैं और अन्य औषधियां प्रयोग विशेषसे सामर्थ्यशाली बनाई जाती हैं ॥ १ ॥

सत्यजितं भपथ्यार्वनीं सहमानां पुनःस्राम् । सर्वाः समृह्वयोषधिति नैः पारयादिति ॥२॥ या श्राप् भपेनेन याघं मृरंमाद्धे । या रसंख हरणाय जातमारेभे तोकमंतु सा ॥३॥ यां ते चक्ररामे पात्रे यां चक्रुनींठलोहिते । आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुस्तयां कृत्याकृतीं जिहे ॥४॥ दौष्वंप्नयुं दोजींवित्यं रक्षों अम्ब्भराययाः । दुर्णास्ताः सर्वां दुर्वाचस्ता असनाशयामासे ॥५॥ क्षुधामारं तृष्णामारम्गोतामनपत्यताम् । अपामार्ग त्वयां व्यं सर्वे तदपं मृज्महे ॥६॥ तृष्णामारं श्रुंधामारमथी अक्षपराज्यम् । अपामार्ग त्वयां व्यं सर्वे तदपं मृज्महे ॥५॥

अर्थ — ( सत्यिजितं ) निश्चयसे जीतनेवाली ( दापश्च -यावर्नी ) आक्रोशकी दूर करनेवाली, ( सहमानां ) रागका पराजय करनेवाली, (पुनः सरां ) विशेष करके सारक अथवा विरेचक गुणसे युक्त, इसी प्रकारकी ( सर्वाः ओषाधिः समिहि ) सम औषिधियोंको प्राप्त करता हूं। ये औषिधियों ( इतः नः पार्यात् ) इन रोगोंसे हमें पार करें ॥ २ ॥

(या रापनेन राशाप) जो आकोशसे दुष्ट शब्द बोलती है, (या मूरं अग्नं आदमे ) जो मूढता लानेवाला पाप । घारण करती है, (या रसस्य हरणाय) जो सारहप रसका हरण करनेके लिये (जातं आरेभे) नये जन्मे बालकको भी पकडती है, (सा तोकं अनु-ति) वह बीमारी संतानको खा जाती है ॥ ३॥

(यां ते आमे पात्रे चकुः) जिस हिंसक प्रयोगको तेरे लिये कचे मिटीके बर्तनमें बनाते हैं, (यां नील-लोहिते) जिसको नील और लाल होनेतक पकाये बर्तनमें करते हैं, तथा (आमे मांसे) कचे मासमें (यां कृत्यां चकुः) जिस हिंसा प्रयोगको करते हैं (तथा कृत्याकृतः ज्ञाहि) उससे उन हिंसा करनेवालोंका ही नाश कर ॥ ४ ॥

(दीष्वप्नयं दीर्जीवित्यं) बुरे खप्रोंके भाने, दुःखदायी जीवन बनना, (रक्षः अ-भवं अ-राज्यः) रोगिकिमि-योंका निर्वलताकारक, निस्तेजताको बढानेवाला जो रोग है तथा (दुः-नाम्नीः सर्वाः दुर्वाचः) दुष्ट नामवाली बवासीर और उसके संबंधके सब बुरे रोग ये सब (अस्मत् नाश्यामिस ) हमसे नाश करें ॥ ५ ॥

( श्रुधामारं तृष्णामारं ) श्रुधासे मरना, तृष्णासे मरना, ( अगी-तां अन्-अपत्यतां ) इंद्रिय अथवा वाणीका देश, संतान न होना, अर्थात् नपुंसकता, हे ( अपामार्ग ) अपामार्ग औषधि ! ( त्वया तत् सर्व वयं अप सृज्महें ) तेरी सहायताके साथ उक्त सब दोषोंको हम दूर करते हैं ॥ ६ ॥

( तृष्णामारं भ्रुधामारं ) तृष्णासे मरना, भूखसे मरना तथा ( अक्ष पराजयं ) इंद्रियका नाश होना, (अपामार्ग) हे अपामार्ग औषधि ! ( सर्वे तत् त्वया वयं अप मुज्महे ) सब वह दोष तेरी सहायतासे हम दूर करते हैं ॥ ৬ ॥

भावार्थ — निश्रयसे रोग दूर करनेवाली, रोगीका आक्रोश दूर करनेवाली, रोगीकी सहनशक्ति बढानेवाली, रेचकगुणसे युक्त औषधियां होती हैं जिनकी सहायतासे हम रोगोंसे मुक्त होते हैं ॥ २ ॥

कई रोगोंसे रोगी चिल्लाता है, कईयोंमें मूर्छा था जाती है, कईयोंमें रक्त क्षीण होता है, कई राग तो नवजात लडकेको होते हैं और उसका भी नाश करते हैं ॥ ३ ॥

जो हिंसाप्रयोग कच्चे बर्तनमें, पक्के बर्तनमें और कच्चे गुरेमें बनाया जाता है। उन हिंसक प्रयोगोंसे वे ही हिंसक छोग नष्ट होते हैं॥ ४॥

बुरे खप्तका आना, जीवनकी उदासीनता, निस्तेजता और क्षीणता, बनासीर, चिडचिडा खमान ये सब इस औषधिसे हट जाते हैं॥ ५॥

बहुत भूख और बहुत प्यास लगना, इंद्रियोंके दोष, वंध्यापन आदि सब अपामार्ग औषधिके प्रयोगसे दूर होते हैं ॥ ६ ॥ अस्मरोग और प्यास लगानेवाला रोग, तथा इंद्रियोंकी कमजोरी अपामार्ग औषधिके प्रयोगसे दूर हो जाती हैं ॥ ७ ॥

### अपामार्ग ओर्षचीनां सवीसामेक इद्युशी । तेन ते मृज्म आस्थितमथ स्वमंगदश्रर

11011

### [ सूक्त १८]

समं ज्योतिः सूर्येणाह्या रात्री समावती । कृणोमि सत्यमूत्येऽरसाः संन्तु कृत्वरीः ॥१॥ यो देवाः कृत्यां कृत्वा हराद्विदुषो गृहम् । वृत्सो धारुरिव मातरं तं प्रत्यपुर्य पद्यताम् ॥२॥ अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति । अद्यानस्तस्यां द्राधायां बहुलाः फट् करिक्रति ॥३॥ सहस्रधामुन्विधिखान्विप्रीवां छायया त्वम् । प्रति स चुकुषे कृत्यां प्रियां प्रियावते हर ॥४॥ अन्याहमोषंच्या सवीः कृत्या अदूदुषम् । यां क्षेत्रे चुकुषां गोषु यां वां ते प्रुरुषेषु ॥५॥

अर्थ— हे अपामार्ग औषि ! तू ( सर्वासां ओषिवीनां एकः वशी इत् ) सब औषियोंको वशमें रखनेवाली एक ही औषि निश्चयसे हैं। ( तेन ते आस्थितं ) उससे तेरे शरीरमें स्थित रोगको हम (मृज्मः) दूर करते हैं। हे रोगी! ( अथ त्वं अगदः चर ) अब तू नीरोग होकर चल ॥ ८॥

(सूर्येण समं ज्योतिः) सूर्यके समान ज्योति है, और (अहा समावती रात्री) दिनके समान रात्री है। सब (कृतवरीः अरसाः सन्तु) विनाशक बातें रसहीन हो जांय। (सत्यं ऊतये कृणोमि) सखको में रक्षाके लिये करता हूं॥१॥

हे (देवाः) देवो ! (यः कृत्यां कृत्वा अ-विदुषः गृहं हरात्) हिंसक प्रयोग करके अज्ञानीके घरका हरण करे, (घारुः वत्सः मातरं इव) दूध पीनेवाला बालक अग्नी माताके पास जानेके समान, वह हिंसक विधि (तं प्रत्यक् उप-पद्यतां) उसके प्रति लौटकर जावे ॥ २ ॥

(यः पाप्मानं कृत्वा ) की पाप करके (तेन अमा अन्यं जिघांसति ) उससे साथ दूसरेको मारना चाहे, (तस्यां दग्धायां ) उसके जल जानेपर (बहुलाः सरमानः फट् करिकति ) बहुत पत्थर फट राज्द करेंगे अर्थात् नाश करेंगे ॥ ३॥

हे (सहस्र-धामन्) सहस्र धामनाले ! (त्वं विशिखान् विग्रीवान् शायय) तू शिखारहित और शीनारहित करनेवालोंको सुला दे। (प्रियां कृत्यां चकुषे प्रियावते ) प्रिय कृत्य करनेवालेको प्रियके पास (प्रति हर सा) पहुंचा ॥ ४॥

( अनया ओषध्या सर्वाः कत्याः अदूरुषम् ) इस औषधिसे सब दुष्ट कृत्योंका नाश करता हूं। ( यां क्षेत्रे चकुः ) जो बेतमें किया हो, ( यां गोषु ) जो गौओंमें और ( या वा ते पुरुषेषु ) जो तेरे पुरुषोंमें किया है ॥ ५ ॥

भावार्थ- अवामार्ग औषाधि तब औषधियोंको, मानो वशमें रखनेवाला औषध है। शरीरके सब रोग उससे दूर होते हैं और मनुष्य उसके सेवनसे नीरोग होकर विचरता है ॥ ८ ॥

सब विनाशक प्रयत्न असफल हो जाय । सलहींसे सबकी उत्तम रक्षा हो सकती है, देखी सूर्यकी सला ज्योति आकाशमें चमक रही है, जिससे दिनका प्रकाश फैलाता है। इसी प्रकार सलसे उन्नति होगी ॥ १ ॥

जो घातपातके प्रयोग करके दूसरोंके घरबारका नाश करते हैं, वे प्रयत्न वापस जाकर उन घातक लोगोंका ही नाश करें॥ २॥ जो खयं पापकर्म करके उससे दूसरेका भी साथ साथ नाश करना चाहता है, उस प्रयत्नसे उसी पापीका खयं नाश होगा, जैसा तपे हुए पत्थर खयं फट जाते हैं॥ ३॥

जो दूसरोंका गला काटने और शिखादि काटनेवाले घातक होते हैं उनका नाश कर और प्रिय कार्य करनेवालेको उसके प्रेमीके पास सुरक्षित पहुंचाओ ॥ ४॥

इस औषधीसे सब नाशक दुष्ट रोगादि दूर हो जाते हैं। खेतोंमें, गौ आदि पशुआमें और मनुष्योंमें होनेवाले सब दोष इससे दूर होते हैं ॥ ५॥ पश्चकार न श्वशाक कर्तुं श्रश्ने पार्दमुङ्गुरिम् । चकारं भद्रमुस्मभ्यमात्मने तर्पनं तु सः ।। ६ ॥ अपामार्गोऽपं मार्धु क्षेत्रियं श्वपर्थश्च यः । अपार्ह यातुधानीरपु सर्वी अराय्याः ॥ ७ ॥ अपमृज्यं यातुधानानपु सर्वी अराय्याः । अपामार्गे त्वर्या वृयं सर्वे तद्पं मृज्महे ॥ ८ ॥

### [ स्रक्त १९ ]

उतो अस्यर्बन्धुकुदुतो असि न जामिकत्। उतो कृत्याकृतः प्रजां नुडिमिवा छिन्धि वार्षिकम् ॥१॥ बाह्मणेन पर्युक्तासि कण्वेन नार्षेदेने । सेनेवैषि त्विषीमती न तत्रं भयमस्ति यत्रं प्रामोण्योषधे ॥२॥

अर्थ (यः चकार) जो करता था परन्तु (कर्तुं न राशाक) पूर्ण काटनेके लिये समर्थ न हुआ, परन्तु (पादं अंगुर्रि शश्रे) पांन, अंगुलि आदि तोड दी है, (अस्मभ्यं मदं चकार) हमारे लिये उसने कल्याण किया परंतु (सः आत्मने तपनं) उसने अपने लिये पींडा प्राप्त की है।। ६।।

( अपामार्गः क्षेत्रियं, यः शपथः च अपमार्ष्ट ) अपामार्ग औषधि क्षेत्रिय रोगकी और जो दुर्वचनका खभाव है उसकी दूर करे। ( अहं सर्वाः यातुधानीः अराज्यः अप ) और सब पीडा करनेताली निस्तेजताकी दूर करे।। ७॥

( यातुधानान् अपमृज्य ) यातना देनेवालेंको दूर करके तथा ( सर्चाः अराट्यः अप ) सन निस्तेजताओंको दूर करके हे (अपामार्ग ) अपामार्ग औषि ! ( त्वया वयं तत् सर्वे अप मृज्महे ) तेरे योगसे हम वह सन कष्ट दूर करते हैं ॥ ८॥

(उतो अवन्धुकृत् असि) यदि तू शतु बनानेवाला है वा (उतो तु जामिकृत् असि) बंध बनानेवाला है, तू (उतो कृत्याकृतः प्रजां ) हिंसा कर्म कर्नेवालांको संतानोंको (वार्षिकं न डं इव आर्छिधि ) वर्षामं उत्पन्न होनेवाले धासके समान दूर कर ॥ १ ॥

(नार-सदेन कण्वेन ब्राह्मणेन) नरोंकी परिषदोंमें बैठनेवाले विद्वान ब्राह्मणने (परि उक्ता असि) तेरा वर्णन किया है। हे (ओषघे) भौषघि! तू (त्विषीमती सेना इव एषि) तेजसी सेनाके समान रोगहूप शत्रुपर हमला करती है, (यत्र प्राप्तोषि) वहां तू प्राप्त होती है (तत्र भयं न अस्ति) वहां भय नहीं रहता है॥ २॥

भाषार्थ — जो दूसरोंका सर्वस्व नाश करना चाहता है, परंतु कर नहीं सकता, इसलिये कुछ अवयवका ही नाश करता है, या अल्पसी हानी करता है, उसने तो अपनी ही हानी की है। हमारा तो कल्याण ही उससे हुआ है।। ६।।

अपामार्ग भौषधिसे मातापितासे प्राप्त हुए क्षेत्रियरोग, चिह्नचिद्यापन, जिसमें रोगी चिह्नाता है वे रोग, यातना जिसमें बहुत होती हैं, तेजहीन शरीर होता है, वे सब दोष दूर होते हैं ॥ ७ ॥

यातना बढानेवाले और तेज घटानेवाले दोष अपामार्ग औषधिक प्रयोगसे इस दूर करते हैं ॥ ८ ॥

तू स्वयं शत्रु बनानेवाला हो वा मित्र बढानेवाला हो, परन्तु अपने समाजसे घातक कर्म करनेवालांकी सपरिवार दूर कर ॥ ९ ॥

बडी परिषरों में बैठनेवाले विद्वान पण्डितोंका मत है कि यह औषधी रोगोंका पूर्ण नाश करती है, और जहां जाती है वहां रोगका भय शेष नहीं रहता ॥ २ ॥ अर्थमेष्योषधीनां न्योतिषेवाभिद्यीपयंन् । उत त्रातासि पाक्स्याथी हन्तासि रक्षसीः ।।३॥
यद्दो देवा अर्धुरांस्त्वयाप्रै निरर्क्षवेन् । तत्रस्त्वध्योषधेऽपामागीं अजायथाः ॥४॥
विभिन्द्रती श्रुतथाखा विभिन्दन्नामं ते पिता । प्रत्यिग्व भिन्धि त्वं तं यो अस्माँ अभिदासंति ॥५॥
असुद्भूम्याः सम्भवत्तद्यामेति महद्य्यः । तद्वे ततीं विधूपायंत्प्रत्यक्रतीरमृच्छत् ॥६॥
प्रत्यङ् हि संबुभूविथ प्रतीचीनेफल्रस्त्वम् । सर्वान्मच्छप्रथा अधि वरीयो यावया व्धम् ॥७॥
श्रुतेने मा परि पाहि सहस्रणाभि रक्ष मा । इन्द्रस्ते वीरुधां पत उप्र ओव्मानुमा दंधत् ॥८॥

अर्थ— (ज्योतिषा इव अभिदीपयन्) तेजसे प्रकाशित करती हुईं (ओषधीनां अत्र एषि) ओषधियोंके आगे आगे तू जाती है।(उत पाकस्य त्राता आसि) और परिपक्षका रक्षक और (रक्षसः हन्ता असि) रोगबीजोंकी नाशक तू है।। ३ ॥

<sup>(</sup> अदः यत् अग्ने त्वया देवाः ) वह जो पहिले तेरे साथ रहनेसे देवोने ( असुरान् निरकुर्वन् ) असरीको हटाया था, हे ( ओषघे ) ओषधि ! ( ततः त्वं अपामार्गः अजायथाः ) उससे तू अपामार्ग नामक ओषधि रूपमें प्रकट हुई है ॥ ४॥

तू ( शतशास्त्रा विभिन्दती ) सेकडों शासावाली है। कर रोगोंका मेदन करती है। (विभिन्दन् नाम ते पिता) विभेदन करनेवाला तेरा पिता है। ( यः अस्मान् अभिदासति ) के। हमारा नाश करता है ( त्वं तं प्रत्यक् विभिन्धि ) तू ससे हरप्रकारसे नष्ट कर ॥ ५ ॥

<sup>(</sup> असत् भूम्याः समभवत् ) असलारूप दुष्टता भूमिसे उत्पन्न हुई तो भी वह (तत् महत् व्यवः द्यां पति ) वह बढा विस्तृत होक्र आकाशतक फैलता है। (ततः तत् वे कर्तारं विधूपायत् ) वहांसे वह निश्रयपूर्वक कर्ताको ही संतप्त करता हुआ (प्रत्यक् ऋछतु ) उसीको वापस पहुंचता है ॥ ६॥

<sup>(</sup>त्वं हि प्रत्यक् प्रतीचीनफ्लः संबभृविध) तू ही प्रत्यक्ष उन्नेटे फल करनेवाला उत्पन्न हुआ है, इसलिये ( मत् सर्वान् शपथान् ) मुन्ने सब हुरे वचनोंको और ( विरियः वधं अवि यावय ) उत्पर उठनेवाले शक्रको दूर कर ॥ ७ ॥

<sup>(</sup>शतेन मा परि पाहि) से स्वायों से मेरी रक्षा कर और (सहस्रोण मा अभि रक्ष) हजारों यत्नोंसे मेरा संरक्षण कर । हे (बीरुधां पते) औषिवयों के स्वामी ! (उग्रः इन्द्रः ते ओडमानं मा द्धात्) उप्र वीर इन्द्र तेरे अन्दर पराक्रमकी शक्ति धारण करे ॥ ८॥

भावार्थ- यह तेजस्वी औषधी वनस्पतियोंमें मुख्य है, यह ग्रुभ गुणोंकी रक्षक और रोगवीजोंकी नाशक है ॥ ३ ॥ जिस बलसे देवोंने असुरोंको हटाया था, उस बलको लेकर यह अपामार्ग औषधि सत्यन्न हुई है ॥ ४ ॥

यह औषघि अनेक प्रकारसे रोगोंको दूर करती है तथा इस औषघिको जो अपने पास रखता है वह भी रोगोंको दूर कर सकता है। इसलिये जो रोग हमारा नाश करते हैं उनको इस औषघिसे दूर किया जाने ॥ ५॥

भूमिपर योदा भी असल्य उत्पन्न हुआ तथापि वह शीघ्र ही सर्वत्र फैलता है और वापस आकर कर्ताका भी नाश करता है॥ ६॥

इस भोषधिमें दोषोंको चलटा करनेका गुण है इसल्यिय दुर्माषण और जो भी विनाशक देश हों चनको इससे दूर किया जाने ॥ ७ ॥

सी और हजारों रीतियोंसे यह वनस्पति रक्षा करती है क्योंकि इसमें इन्द्रका तेज भरा है ॥ ८ ॥

### अपामार्ग औषाधि।

हिंदी भाषामें 'लटजीरा, चिरचिरा' ये नाम जिसके हैं उसको संस्कृतमें 'अपामांग' औषधि कहते हैं। इसके तीन मेद हैं, श्वेत, कृष्ण और लाल ये अपामांग के तीन मेद हैं। ये तीनोंक गुण समान ही हैं जिनका उल्लेख वैद्यक प्रयों में इस प्रकार किया है—

तिकोष्णः कदुः कफन्नः अर्दाःकण्डूदुरामन्नो रक्तन्नः त्राही वान्तिकृत्। (राजीन, व. ४) (सन्निपातज्वरचिकित्सायां) पृश्चिपणीं त्वपा-मार्गः। चक्रपाणिव्त्तद्रव्यगुणः।

वीपनः तिकः कटुः पाचको रोचनः छिर्दिक-फमेदोवातझः हृद्रोगाष्मानाद्याः कण्ड्वादिकं हन्ति। (भावप्र. पू. भा. १) तत्पत्रं रक्तिपत्तन्नं। (मद. व. १)

तत्पत्रं रक्तिपत्तः । (मद. व. १)
श्वेतश्चापामार्गकस्तु तिक्तोष्णो प्राहकः सरः ।
किञ्चित्कदुः कान्तिकरः पाचकोऽग्निदीपकः ।
नस्ये वान्तौ प्रशस्तः स्याकपकण्डूद्रापदः ।
दुर्नामानं रक्तर्जं मेदोरुदुरे तथा । वातसिध्मापचीद्दुवान्त्यामानां विनाशकः । रकापामार्गकः किञ्चित्कदुकः शीतलः स्मृतः
मन्यावष्टम्भविम्छद्वातविष्टम्भकारकः । रुक्षो
वणं विषं वातं कर्फं कण्डूं च नाश्येत्। बीजमस्य रसे पाके दुर्जरं स्वादु शीतलं । मलावष्टमकं रुक्षं वान्तिकृतकपित्तित्त् । तोयापामार्गकश्चोकः कटुः शोथकपावदः । कासं
वातञ्च शोषं च नाश्येदिति च सृतः ।

अपामांग वनस्पतिका यह वर्णन वैयक प्रंथोंमें है। इसका तार्थ्य यह है— 'अपामांग वनस्पति तिक्त, उष्ण, कद्ध, कफ-नाशक; बवासीर, खुजली, आम और रक्तके रोगोंका नाश करने-वाली है, वान्ति करनेवाली है। सिजपात ज्वरकी चिकित्सामें पृश्चिपणी और अपामांग इनका उत्तम उपयोग होता है। यह पाचक, दीपक अर्थात् भूख लगानेवाली, वमन, कफ, मेद, वात, हुद्रोग, आध्मान, बवासीर आदिका नाश करती है। अपामांग तिक, उष्ण प्राहक और सारक है। शरीरकी कान्ति बढाने-वाला, पाचक और आग्न प्रदीप्त करनेवाला है। नस्य और वान्तिमें यह प्रशस्त है। बवासीर रक्तवोष, मेद, उदर आदिका

(वै. निषं.)

९ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ४)

नाशक है। त्रण, विष, वात, कफ, खुजली, आदिको दूर करता है।

यह अपामार्गका वैद्यक पंथोंका वर्णन देखकर हम इन सूक्तों में कहें वर्णनका विचार करेंगे। सूक्त १७-१९ इन तीनों सूक्तों में इसी 'अपामार्ग ' वनस्पतिका वर्णन है, इन तीनों सूक्तोंका भी एक ही 'शुक्र ' ऋषि है।

### क्षुघा और तृष्णा मारक।

सू. १७, मं. ६-७ में 'खुधासे मरनेका रोग' अर्थात् जिसमें भूख अधिक लगती है, जितना खाया जाय उतना भस्म हो जाता है इस कारण जिसको भस्मरोग कहते हैं, तथा 'तृषाका रोग' जिसमें प्यास बहुत लगती है, इन रोगोंको अपामांग भौषांचे दूर करती है ऐसा कहा है। यहां बात उत्पर लिखे वचनमें कहां है--

बीजमस्य रसे पाके दुर्जरं स्वादु शीतल्यम्।
'अपामार्गका बीज पचनके लिये कठिन है, खादु और
शांतल है। 'पचन कठिनतासे होता है इसलिये यह मस्मरोगके
लिये अच्छा है और शांतल होनेसे तृष्णारोगको शमन करता
है। इस प्रकार वैद्यशालका वर्णन मंत्रोक्त वर्णनके साथ पढनेसे
मंत्रका आशय स्वयं स्पष्ट हो जाता है।

#### बवासीर।

स्. १७, मं. ५ में 'दुर्णास्ताः' शब्द आगया है। वैद्यक प्रथमें 'दुर्मामा' शब्द आगया है। यह बवासीरका वाचक है। वेदमें जहां औषि प्रकरणमें 'दुर्नामन्' शब्द आता है वहां प्रायः बवासीरका संबंध रहता है। कई लोग 'दुष्ट वाणी, आदि भिन्न अर्थ करते हैं। परंतु वह ठीक नहीं है। वेदमें यह 'दुर्नामन्' नाम बवासीरके लिये आया है। 'दुर्नाम, दुर्णाम, दुर्वास् 'ये शब्द बवासीरके विविध मेदेंकि ही वाचक हैं।

### दुष्ट स्वप्न।

दुष्ट स्वप्न आना यह पित्तके कारण, पेटके देशिके कारण अथवा आमदोषके कारण होता है। वैद्यक प्रंथोंमें इस अपामार्गको पित्तशामक, पाचक, अग्निप्रदीपक, दीपक, रुचिवर्धक कहा है। स्कृत १० के पंचम मंत्रके प्रविधें को रोग कहे हैं उनका इन्होंसे संबंध है, जैसा देखिये—

- १ दीव्यक्यं दुष्ट स्वप्न आना, निद्रा गाढ न आना,
- दौर्जीवित्यं जीवितके विषयमें उदासीनता मनमें उत्पन्न होना,

३ रक्षः - विविध प्रकारके कृमिदीय होना,

8 अ-अवं— शरीरकी वृद्धि न होना, परतु शरीरकी कृशता बढना, क्षीणता उत्पन्न करनेवाले रोग,

प अ-राट्यः -- राय् अर्थात तेज, शोभा, कान्त जो स्वस्थ शरीर पर होती है, वह न होना, फीका रंग होना।

ये पञ्चम मंत्रके रोगवाचक शब्द वैद्यक प्रयोंके पूर्वोक्त वर्णनंक साथ पढनेसे इनका आशय खुल जाता है। ये सब अपचनके रोग हे और श्वेत अपामार्ग अभि प्रदीप्त करनेवाला है। नंक कारण इन रोगोंका नागक निश्चयमें हो सकता है।

#### सारक ।

सूकत १७ के द्वितीय मंत्रमें 'सरां' पद है, और उक्त वैद्यक ग्रंथमें ' सर: ' पद है। दोनांका आशय ' सारक,रेचक' अर्थात् शीच शुद्ध करनेवाला है। शोच शुद्धि होनेसे भूख बढना, अग्निदापन होना स्वाभाविक है। आगे तृतीय मंत्रमें 'रसस्य हरणं 'पद है। रसका हरण होनेसे ही शोष होता है और प्यास बढती है। 'सुरुणामार' रोग इसी कारण होता है। इस रोगकी यह दवा है। शरीरके रसका हरण जिस रोगमें होता है उस रोगका शमन इस अवामार्ग आविधिसे होता है। इस सूक्तके द्वितीय और तृतीय मंत्रमें 'शृप्या' शब्द बार बार आगया है। शपथका अर्थ है दुर्भाषण, जिस समय मनु-ध्यका खमान विद्विदा होता है उस समय मनुष्यकी प्रश्नित दर्भाषण करनेकी ओर हो जाती है। चिडचिडा स्वभाव पेटके कारण होता है। यह दोष इस अपामार्ग औषधिके सेवनसे दूर हो जाता है। क्योंकि इससे अपचन दोष दर होता है, पेटं ठीक होता है और पेटके ठीक होनेमे चिडचिडा स्वभाव दूर होता है और दुर्माषण करनेकी प्रवृत्ति भी हट जाती है।

१७ वें सूक्षतका शेष वर्णन अपानार्गको प्रशंसा परक है; इसलिये उसके विषयमें आधिक लिखना आवश्यक नहीं है।

सूकत १८ वें में मं. २ से ६ तक कुछ ऐसे घातक कृत्यका वर्णन है जो दूसरेक घातके लिये दुष्ट भनुष्य किया करते हैं। क्षेत्रमें, गौओंक नाशके लिये और मनुष्योंके नाशके लिये करते हैं। इस प्रांतमें हमने देखा है कि अन्त्यजोंमेंसे एक जाती जो मृत गौका मांस खाती है, वह प्रायः ऐसे प्रयोग करती है। खेतोंमें जहां गौवें घास खानेके लिये जाती हैं, वहांके घासमें कुछ विष रखा जाता है। घास खानेसे वह विष गौआदि पशु-आंके पेटमें जाता है और वह पशु घण्टा आध घंटामें मर जाता है। पशु मरनेके पश्चात् वे ही अन्त्यज्ञ लोग उसको ले जाते हैं

और खाते हैं। खेतमें गोओके संबंधमं ये लोग घातक प्रयोग किया करते हैं और बढ़े प्रयत्न करनेपर भी इनसे गौओंका बचाव करनेका उपाय अभीतक प्राप्त नहीं हुआ है।

इस उपायके विषयमें सू, १८ के सप्तम मंत्रमें वेदने कहा है कि अपामार्ग औषिषके उपयोगसे पूर्वोक्त विष दूर होता है और पशु बच सकता है वैद्यक प्रथमें वचनमे अपामार्गका गुण विषनाशक लिखा है। इस गुणके कारण हो पूर्वोक्त घातक प्रयोगमें इस औषिसे लाभ होता है। इस सूक्तके अन्य शप-थादिके विषयमें पूर्व मूक्तके प्रसंगमें लिखा जा चुका है, वही यहां समझना चाहिये।

यहां इस सूक्तमें एक दो बातें सामान्य उपदेशके विषयमें बडी महत्त्वकी कही हैं जो हरएक पाठकके। अवश्य ध्यानमें धारण करनी चाहिये।

### सत्यसे रक्षा।

ऊतये सत्यं कृणोमि। (सू. १८, मं. १)

'रक्षाके लिये सखको किया है ' अर्थात् यदि रक्षा करनेकी इच्छा है तो सख पालन करना चाहिये । सखसे ही सबकी रक्षा होना सम्भव है। दूसरेका घातपात करनेवाले इस बातका स्मरण रखें कि, इस घातक ऋखों से चनकी उच्चति कभी नहीं हो सकती । सख पालन यह एक मात्र उपाय है जिससे उनकी उच्चति और रक्षा हो सकती है । सख प्रत्यक्ष सूर्यके समान है, प्रकाशपूर्ण होनेसे दिन भी सखल्य ही है, इनसे जिस प्रकार अन्यकारका नावा होता है उसी प्रकार सखसे असलको दूर किया जाता है ।

### दूसरेके घातके यत्नसे अपना नाहा।

द्वितीय मन्त्रमें यह बात अधिक स्पष्ट कर दी है कि ' जो इस प्रकारके दुष्ट कुल करके दूसरोंको कष्ट देना बाह्ते हैं उनका ही नाश अन्तमें हो जाता है। जिस प्रकार बालक माताके पास जाता है उसी प्रकार उनका यह घातक बचा उनके ही पास जाता है। ' (सू. १८१२) यह बोध स्मरण रखने योग्य है। षष्ठ मन्त्रमें यही बात दुहराई है 'दुष्ट मनुष्यने जिनका बुरा करनेका यत्न किया उनका तो कल्याण हुआ, परन्तु उसी घातकको कष्ट हुआ। ' (सू. १८१६) ऐसा ही हुआ करता है। इसल्लिये घातपातके भाव अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अन्तमें उनसे उन दुष्टोंका ही नाश ही जाता है। इस प्रकार १८ वे स्का विचार हुआ। अब १९ वें स्का विचार हुआ। अब १९ वें स्का विचार हरते हैं—

### असत्यसे नाश।

असद्भ्याः समभवत्त्वामेति महद्याचः । तद्यै ततो विधूपायत्मत्यकर्तारमृच्छतु ॥

( सु. १९, मं. ६ )

इस स्कमें छठे मंत्रमें असल्यसे कर्ताका ही कैसा नाश होता है यह बात विस्तारपूर्वक कही है। पृथ्वीपर थोडा भी असल्य किया तो वह चारों ओर फैलता है, और वह कर्ताको कष्ट देता हुआ उसीका नाश करता है। (मं. ६) इसलिये कभी अस-न्मार्गसे जाना नहीं चाहिये। जगत्में सुख और शानित फैला- नेका यह एक ही मार्ग है कि प्रखेक मनुष्यको सिखाया जावे कि वह कभी असल्यमें प्रवृत्त न हो और सल्यपालनमें ही दत्त-चित्त हो जावे।

द्वितीयमंत्रमें अपामार्गका वर्णन करते हुए कहा है कि 'जहां यह औषधि पहुंचेगी वहां कोई भय नहीं रहेगा ' इतना इस अपामार्ग भौषिषका महत्त्व है। तृतीय और चतुर्थ मंत्रमें भी इसी औषिषिकी प्रशंसा कही है। और शेष मंत्रोंमें कान्यमय वर्णन द्वारा इसी अपामार्ग वनस्पतिका गुणवर्णन किया है।

वैद्योंको इन तीनों सूक्तोंका अधिक विचार करना चाहिये, क्योंकि यह उनका ही विषय है।

## दिव्य दृष्टि।

[सूक्त २०]

(ऋषिः — मातृनामा । देवता - मातृनामा ।)

आ पैत्रयति प्रति पत्रयति परां पत्रयति पत्रयंति । दिर्वमन्तरिश्चमाद्भूमिं सर्वे तद्देति पत्रयति ॥१॥
तिस्रो दिवंस्तिसः पृथिवीः षट् चेमाः प्रदिशः पृथेक् । त्वयाहं सर्वी भूतानि पत्रयानि देव्योषधे ॥२॥
तिव्यसं सुपूर्णस्य तस्यं हासि कुनीनिका । सा भूमिमा रुरोहिथ वहां श्रान्ता वृथ्रित ॥३॥

अर्थ — हे (देवि) दिन्य दृष्टिदेवी ! तू (तत् आ पर्यास ) वह सब प्रत्यक्ष देखती है, (प्रति पर्यति) प्रत्येक पदार्थकी देखती है, (परा पर्याति) दूरसे देखती है, (पर्याति) और देखती है (दिवं अन्तरिक्षं आत् भूमिं) युलोक, अन्तरिक्षलोक और भूमिको अर्थात् (सर्वे पर्याति) यह सब देखती है ॥ १ ॥

हे देवि स्रोषधे! (तिस्रः दिवः तिस्रः पृथिवीः) तीनों युलोक और तीनों पृथिवीलोक (इमां: च पृथक् षट् प्रदिशः) और ये पृथक् छः प्रदिशाएं और (सर्वा भूतानि) सब भूत इन सबके। (अहं त्वया पश्यामि) मैं तेरे सामध्येसे देखता हं॥ २॥

(तस्य दिन्यस्य सुपर्णस्य ) उस दिन्य सूर्यको (कनीनिका द असि ) छोटो प्रतिमा तू है। (सा ) वह तू (भूमि आरोहिथ) भूमि र आगई है (श्रान्ता वधूः वहां इव ) यक्षी हुई वधू जिस प्रकार रथपर बठती है ॥ ३॥

भावार्थ — हे दिश्य दृष्टि ! तेरी ऋषां ही सब ओर देखा जाता है, और त्रिलोकी अंतर्गत के सब पदार्थीं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है ॥ १॥

इस औषधिके प्रयोगसे दृष्टि उत्तम होती है और जिससे त्रिलोक, सब दिशाएं और सब भूत आदिका ज्ञान प्राप्त किया जाता है।। २॥

सूर्वेकी ही छोटीसी प्रतिमा यहां हमारा आंख है। जिस प्रकार कुळवधू थककर रथेंमे बैठ जाती है, उस प्रकार यह नेश्र-रूपी कुळवधू थककर इस शरीररूपी रथेंमें आंकर बैठ गई है।। ३॥ तां में सहसाक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ देघत्। तयाहं सर्वे पश्यामि यश्चे शूद्र जतायैः ॥४॥ अाविष्कंणुष्व रूपाणि मात्मानम्यं गूहथाः। अथौ सहस्रचक्षो त्वं प्रति पश्याः किमीदिनः ॥५॥ दर्शयं मा यातुधानंनदुर्शयं यातुधान्यिः। पिशाचान्तसर्वीन्दर्शयोति त्वा रंभ ओषधे ॥६॥ कृश्यपंस्य चक्षुरासे शुन्याश्चं चतुर्क्ष्याः। वीधे स्थैमिव सर्वेन्तं मा पिशाचं तिरस्कंरः ॥७॥ उदंग्रभं परिपाणांद्यातुधानं किमीदिनंम्। तेनाहं सर्वे पश्याम्युत शूद्रमुतार्थम् ॥८॥ यो अन्तरिक्षेण् पर्वति दिवं यश्चातिसर्वति । भूमिं यो मन्यते नाथं तं पिशाचं प्र दर्शयः ॥८॥

### ॥ इति चतुर्थोऽद्यवाकः ॥

अर्थ— ( सहस्राक्षः देवः तां मे दक्षिणे हस्ते आ दधत्) सहस्र नेत्रवाले स्थैदेवने उस दृष्टिको मेरे दक्षिण हाथमें रक्षा है। ( तया अहं सर्वे पर्यामि ) उससे में सन देखता हूं (यः च शूद्रः उत आर्थः) जो श्रूद्र है और जो आर्य है ॥४॥

( रूपाणि आविष्कृणुष्व ) रूपोंको प्रकटकर ( आत्मानं मा अप गूह्याः ) भपनेको मत छिपा रख । (अथो ) और हे (सहस्र-चक्को ) इजार नेत्रवाले देव ! (त्वं किमीदिनः प्रति पश्याः ) तू अब क्या भोगूं ऐसा कहनेवालोंको देख ॥ ५ ॥

(मा यातुधानान् दर्शय) मुझको यातना देनैवालोंको दिखा। (यातुधान्यः दर्शय) पीडक वृत्तियोंको दिखा। हे भोषधे ! तू (सर्वान् पिशाचान् दर्शय) सन रक्त पीनेवालोंको दिखा, (इति त्वा आ रमे) इसलिये तेरी सहायता लेता हं॥ ६॥

(कर्यपस्य चक्षुः असि) तू द्रष्टाकी भांख है, (चतुरक्ष्याः शुन्याः च) नार आंखवाली शुनीकी भी तू भांख है (वीभ्रे संपन्तं सूर्य हव) आकाशमें चलनेवाले सूर्यके समान (पिशाचं मा तिरस्करः) कियर पानेवालेकी मत छिपने दे॥ ७॥

(किमीदिनं यातुधानं) भाज क्या भोग करूं ऐसा कहनेवाले वातना देनेवाले दुष्टको (परि-पाणात् उदग्रमं) रक्षासे मैने पकडा है। (तेन) उससे (अहं सर्वे पद्यामि) में सब देखता हूं (उत शूदं उत आर्ये) कौन श्रूह है भौर कीन आर्य है।। ८॥

(यः अन्तरिक्षेण पतिति) जो अन्तरिक्षये चलता है (यः च दिवं स्रतिसर्पति ) और जो युलोककी भी लांचता है (तं पिशाचं प्रदर्शय ) उस रुविरमें भी जानेवालेको दिवा दे ॥ ९ ॥

भावार्थ— सूर्य देवने यह दर्शनशिक मुझे दी है जिससे में सब देखता हूं और यह भी जानता हूं कि कीन श्रेष्ठ है और कीन दुष्ट है ॥ ४॥

दिन्य दृष्टिसे सब रूपोंका प्रकाश है। जावे, कोई इससे छिपकर न रहे, कीन दृष्ट अपने खार्थ भोगके छिये दूसरोंको कष्ट देता है यह भी इससे ज्ञात होते ॥ ५ ॥

कौन कष्ट देनेवाले हैं, उनकी सहायकाएं कौन हैं, दूसराका रक्त चुसनेवाले कौन हैं, यह सब इसे झात हो जावे ॥ ६ ॥ सचा द्रष्टा आत्मा है, वह आंखसे देखता है वहीं चार विभागोंमें कार्य करनेवाली बुद्धिका भी आंख है ॥ ७ ॥

मैंने अपना रक्षाका प्रबंध ऐसा किया है कि कौन स्वाथीं भोगतृष्णाके लिये दूसरीको कष्ट देते हैं इसका पता लग जाने । इससे मैं श्रेष्ठ और दुष्टको यथानत, जानता हूं ॥ ८ ॥

अन्तमें जो अन्तरिक्षमें चलता है, युलोकका भी उक्लंघन करता है और भूमिका भी जो नाथ है उसका दर्शन इसी दृष्टिसे हो जावे ॥ ९ ॥ %

### मातृनाम्नी औषधि।

संस्कृतमें ' माता ' नामवाली औषधियां अनेक हैं उनमें ' आखुकर्णी, महाश्रावाणिका और घृतकुमारी ' ये तीन दृष्टिदोषका निवारण करनेवाली प्रसिद्ध हैं—

| संस्कृत नाम    | भाषामें नाम                    | गुण                      |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| १ आखुकर्णी     | भोपली (बै॰ निघं, ) चक्कष्या    | ( नेत्रका बल बढानेवाली ) |
| २ महाश्रावणिका | — (रा० नि० व० ५) <b>छो चनी</b> | (नेत्र बलवर्धक)          |
| ३ घृतकुमारी    | घिऊकुमारी ( भा∙ ) नेंडया       | (नेत्र बलवर्षक <b>)</b>  |

'माता 'इन तीनोंका नाम है और ये तीनों औषधियां नेत्रके लिये हितकारक हैं। यहां इस स्क्रमें इनमेंसे कौनसी भपेक्षित है, इसका निश्चय करना स्विज्ञ वैद्योंका ही कार्य है। इस औषधिके प्रयोगसे नेत्रका बल बढ़ाकर भित बृद्ध भवस्थान तक नेत्र उत्तम कार्य करने योग्य अवस्थामें रखना अनुष्ठानी मनुष्यके लिये संभव है। यहां 'माता और मातृनास्ती' दोनोंका एक ही आश्चय है।

पिहले दो मंत्रोंमें इस 'माता ' शौषधिका तथा ' दर्शन-शक्ति ' का वर्णन है। दृष्टिसे सब कुछ देखा जाता है और इस औषधीसे दृष्टि बलवती हो जाती है, इसलिये इस औष-धिकी कृपासे, मानो, हरएक मनुष्य सब कुछ देख सकता है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि हमारी दृष्टि सूर्यकी पुत्री है, वह हमारे आत्माके साथ व्याही है। वह यहां अपने पतिके घर—इस जीवातमाके शरीररूपी घर— में आगई है। यहां आकर स्वरालका बहुत कार्य करनेसे थक गई है और थक जानेके कारण उसने विश्राम किया है अर्थात् बृद्धावस्थामें दृष्टि मन्द होगई है, इस समय इस 'माता ' औषाधिके प्रयोगसे वह यकी हुई दृष्टि पुनः पुर्ववत् तरुणी जैसी हो सकती है।

चतुर्य मंत्रका कथन है कि सहसाक्ष स्य देवने यह दिष्ट हमें दी है; जिससे सब कुछ देखा जाता है। यहां स्थूल पदार्थों के दर्शन से भी और अधिक देखने का वर्णन है जैसा 'आर्य और शहर 'त्वका ज्ञान भी प्राप्त करना । कौन मनुष्य श्रेष्ठ है और कौन दुष्ट है, इसका भी विचार उसका बाह्य आचार देखने से विदित हो जाता है यह तात्पर्य यहां है। वेदने यहां स्थूल देखते हुए सूक्ष्मता ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा दी है। पंचम और षष्ठ मंत्रका भी यही आश्रय है। षष्ठ मंत्रका कथन है कि 'यह दिष्ट वस्तुतः आत्माका ही चक्षु है।' अर्थात इस शरीरमें 'द्रष्टा' अपना जीवातमा है। वहीं इस आंखकी खिडकीसे बाहरके पदार्थ देखता है। इसिलिये सच्चा चक्षु तो उसके पास है और यह हमारा नेत्र केवल खिडकी जैसा है। इसिलिये इस मंत्रमें कहा है कि आत्माका अंतर्यामीका आंख ही सच्चा आंख है, जो खुलना चाहिये। जीवात्माका नाम 'क्रयप' अथवा 'पर्यक 'है।

क्योंकि वही देखनेवाला है। उसके पास एक चार आंख-वाली श्रुनी 'अर्थात् कुत्ती हैं, जो इस शरीरह्मी अध्यात्मक्षेत्र-में रक्षाका कार्य करती है, यह चार आंखवाली कुत्ती इमारी बुद्धि है और वह स्थूल, सुक्षम, कारण और महाकारण इन चार भूमिकाओं में अपने चार आंखोंसे देखती है। इन प्रसेक कार्य-क्षेत्रमें देखनेका उनका आंख भिन्न भिन्न है। यह वहांका यथार्थ मान देती है और वहां घातक शत्रु घुवने लगा तो उसको हटा देती है, और इन क्षेत्रोंको सुरक्षित रखती है। जब तक यह चार आंखवाली कृती जागती है तब तक यहां सूर्यके जकाशके समान तेजस्वी प्रकाश होता है, जिस प्रकाशमें जिवारमा अपने घातक वैरियोंकी अलग करता हुआ अपने मार्गसे आगे बढता है। यहां इस सप्तम मंत्रने दृष्टिके चार क्षेत्र बताये हैं और स्वित किया है कि केवल इस स्थूल आंखको खुला रखनेसे कार्य नहीं चल सकता, प्रत्युत इन चार विभिन्न आंखोंको खोळनेका यहन होना चाहिये और वहांकी अवस्था देखनेकी शक्ति लानी बाहिये। स्थूब दर्शन शक्तिकी भवेक्षा यहांकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है जो सूक्ष्म बातोंको देखती है।

अष्टम मंत्रमें उपदेश दिया है कि पूर्वोक्त बार कार्य क्षेत्रमें (परि-पाणं) सुरक्षाका ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि वहां घातक दुष्ट कोई आगये तो उनको पकडकर एकदम दूर करना चाहिये। कभी घातक दुष्ट भाववालेको अपने स्थूल, सूक्म, कारण आदिमें ग्रुसने देना नहीं चाहिये। को मनुष्य अपने संपूर्ण

कार्यक्षेत्रों में इस प्रकारका सुरक्षाका प्रबंध करता है वह उन्नत होता है, अन्य गिर जाते हैं।

अन्तिम मंत्रमं कहा है कि 'जो प्रत्येक पदार्थके अन्दर विचरता है, जो युलोक के भी परे है और जो इस भूमिका एक मात्र खामी है उसको देख। 'इसको देखना यह अन्तिम देखना है। इस परमात्माका दर्शन करना यह अन्तिम वस्तुका दर्शन करना है। इसका नाम 'पिशाच 'कहा है 'पिशित+ अञ्च् 'अर्थात रक्तके प्रत्येक कण कणमें जो पहुंचा है, प्रत्येक पदार्थमें हरएक कणमें जो फैला है उसको देखना चाहिये। जिस समय उसका दर्शन होता है उस समय मनुष्यकी अन्तिम आंख खल जाती है और यह मनुष्य दिव्य पुरुष हो जाता है।

उस परमात्माका प्रस्यक्ष करना मनुष्य मात्रका कर्तव्य है। यह अनुष्ठान करना चाहिये, जिस समय अन्दरको पिनत्रता होगी उसी समय उसके दर्शन होंगे।

वेदने यहां स्थूल पदार्थको दिखाते दिखाते, सूक्ष्म पदार्थोंको तथा सूक्ष्मतम परमात्माको भी दर्शानेका किस युक्तिसे प्रयत्न किया है यह पाठक अवश्य देंखे। स्थूल नेत्र इंदियका बल बढानेवाली भाता 'नामक औषिध आन्तरिक आंखोंकी शाक्ति बढानेवाली भी ' औषिध ' ही है, परंतु यहां ' ओष+धी ' ( होष+धी ) दोषोंको घोकर अन्तः छिद्धि करना ओषिधका सिकेतिक तार्त्पय है। इस प्रकार अर्थके लेषका मनन करके पाठक इस सूक्तका उपदेश जाने।

॥ यहां चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥

## गौ।

### [ स्रक्त २१ ]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता - गावः।)

आ गावी अग्मभुत मृद्रमंक्रन्त्सीदंन्तु गोष्ठे रणयंन्त्वसमे ।

प्रजावंतीः प्रकृरूपं इह स्युरिन्द्रांय पूर्वीकृषसो दुर्हानाः ॥१॥

इन्द्रो यज्वंने गृण्वे च शिक्षंत उपेहंदाति न स्वं मुंषायति ।

मूर्योमूयो र्यिमिदंस्य वर्षयंक्रिके खिल्ये नि दंघाति देव्युम् ॥२॥

न ता नंशन्ति न दंभाति तस्करो नासामामित्रो न्युथिरा दंघर्षति ।

देवांश्व याभिर्यंजेते ददांति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपंतिः सहः ॥३॥

अर्थ — (गावः आ अग्मन्) गाँवें आगई हैं और (उत भद्रं अक्षन्) उन्होंने कन्याण किया है। (गोष्ठें सीदन्तु) वे गोशालामें बैठें और (अस्मे रणयन्) हमें सुख देवें। (इह प्रजासतीः पुरुक्तण स्युः) यहां उत्तम बबोंसे युक्त बहुत हपवाली हो जांग। (इन्द्राय उपसः पूर्वीः दुहानाः) और परमेश्वरके यजनेक लियं उपःकालके पूर्व दूध देने- वाली होवें॥ १॥

(इन्द्रः यज्यने गुणते च शिक्षते) ईश्वर यज्ञकर्ता और एदुपदेश कर्ताका सत्य झान देता है। वह (इत् छप द्दाति) निश्वयपूर्वक धनादि देता है (स्वं न सुषायति) और अपनेका नहीं किपाता। (अस्य रार्वे भूयः भूयः इत् वर्धयत्) इसके धनको अधिकाधिक बढाता है और (देवयुं अभिने खिल्ये नि द्धाति) देवत्व प्राप्त करनेका इच्छा करनेवालेको अपनेसे भिन्न नहीं ऐसे स्थिर स्थानमें धारण करता है ॥ २ ॥

(ताः न नदान्ति) वह यज्ञकी गौवें नष्ट नहीं होती, (तस्करः न दभाति) चीर उनकी दबाता नहीं, (आसां ह्याधिः आ द्धांति) इनकी व्यथा करनेवाला चात्रु इनपर अपना अधिकार नहीं चलाता, (याभिः देवान् यज्ञते) अनसे देवोंका यज्ञ किया जाता है और (द्दाति च) दान दिया जाता है, (गोपतिः ताभिः सह उयोष्ट्रत् सचते) गोपालक उनके साथ चिरकालतक रहता है।। ३।।

भावार्थ — गौवें हमारे घरमें आगई हैं और उन्होंने हमारा कत्याण किया है। वह गीवें इस मोबालामें बैठें और इमारा आनंद बढावें। वह गौवें यहां बहुत बचोंसे युक्त और अनेक रंगरूपवाली होकर ईश्वरेक यक्क किये प्रातःकाल दूध देनेवाली होवें॥ १॥

ईश्वर सरकर्म कर्ता और सदुपदेश दाताको उत्तम ज्ञान देता है और धनादि भी देता है तथा उसके सन्मुख अपने आपको प्रकट करता है। वह ईश्वर इस उपासकके धनकी वृद्धि करता है आँर देवत्वकी इच्छा करनेवाले भक्तको अपने ही अंदरकें स्थिर स्थानमें घारण करता है॥ २॥

इन गौओंका नाश नहीं होता, चोर उनको नहीं चुराता है, न इनको कोई कष्ट देता है। इनके दूससे ईश्वरका यह किया जाता है। इस प्रकार गौओंका पालनकर्ता गौओंके साथ चिरकाल आनंदमें रहता है। ३॥

| न ता अवीं रेणुकंकाटोऽश्रुते न संस्कृत्त्रमुपं यन्ति ता आभि ।                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <u> उरुगायमभंयं तस्य</u> ता अनु गावीं मर्त <u>स्य</u> वि चरि <u>न्त</u> यज्वनः | 11 8 11 |
| गावो भगो गाव इन्द्री म इच्छाद्वावः सोमस्य प्रथमस्य मुक्षः।                     |         |
| इमा या गावः स जंनास इन्ह्रं इच्छामि हदा मनसा चिदिन्ह्रम्                       | ા પા    |
| यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कणुथा सुप्रतीकम् ।                         |         |
| मुद्रं गृहं क्रंणुथ भद्रवाची बृहद्वो वर्य उच्यते सुभास्                        | 11 4 11 |
| प्रजावेतीः स्यवंसे रुशन्तीः शुद्धा अपः स्रंप्रपाणे पिवंन्तीः।                  |         |
| मा व स्तेन ईंश्वत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिवृणकु                            | ॥७॥     |

अर्थ— (रेणुक-काटः अर्वा ताः न अर्जुते) पांबोंसे घूलि उडानेवाला घोडा इन गौबोंकी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता । (ताः संस्कृतकं न अभि उप यन्ति) वे गौवें पाकादि संस्कार करनेवाले पास भी नहीं जातीं। (ताः गावः) वे गौवें (तस्य यज्वनः मर्त्यस्य) उस यज्ञकर्ता मनुष्यकी (उरुगायं अभयं अनु विचरनित) बडी प्रशंसनीय निर्भयतामें विचरती हैं ॥४॥

(गायः भगः) गौवें धन है, (गावः इन्द्रः) गौवें प्रभु हैं, (गावः पथमस्य सोमस्य भक्षः) गौवें पहिले सोमस्यका अन्न हैं (में इच्छात्) यह में जानता हूं। (इमाः या गावः) ये जे। गौवें हैं। हे (जनाः) लोगे! (सः इन्द्रः) वहीं इन्द्र है। (हृदा मनसा चित् इन्द्रं इच्छामि) हृदयसे और मनसे निश्चयपूर्वक में इन्द्रको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हूं॥ ५॥

हे (गावः) गैवों ! (यूयं क्रदां चित् मेदयथ) तुम दुर्बलको भी पुष्ट करती हो, (अ-श्रीरं चित् सुंप्रतीकं कृणुथ) निस्तेनको भी सुंदर बनाती हो। हे (भद्भवाचः) उत्तम शब्दवाली गैवों ! (यृहं भद्भं कृणुथ) घरको कल्याण-रूप बनाती हो इसलिये (सभासु वः बृहत् वयः उच्यते ) सभाओं तुम्हारा बडा यश गाया जाता है ॥ ६ ॥

(प्रजावतीः) उत्तम बर्चोवाली (सु-यवसे रुशन्तीः) उत्तम घासके लिये अमण करनेवाली, (सु-प्रपाणे शुद्धाः अपः पिषक्तीः) उत्तम जलस्थानमें शुद्ध जल पीनेवाली गौवों। (स्तेनः अधशंसः वः माईशत) चोर और पापी सुमपर अधिकार न करे। (वः रुद्धस्य हेतिः परि वृणक्तु) तुम्हारी रक्षा रुद्धके शक्कते चारों ओरसे होवे॥ ७॥

भावार्थ — फुर्तीले घोडेको भी गायकी योग्यता प्राप्त नहीं होती । ये गौवें अन्न पकानेवालेकी पाक शालामें नहीं जातीं । ये गौवें यन्नमानकी निर्भय रक्षामें विचरती हैं ॥ ४ ॥

गौवें ही मनुष्यका धन, बल और उत्तम अन्न हैं। इसिलिये में सदा गौवोंकी उन्नति हृदय और मनसे चाहता हूं॥ ५॥ अत्यंत दुर्बल मनुष्यको गौवें अपने दूधसे पुष्ट बनाती हैं। निस्तेज पांडुरोगीको सुंदर तेजस्वी करती हैं। गौवोंका शब्द कैसा आल्हाददायक होता है। ये गौवें हमारे घरको कल्याणका स्थान बनाती हैं, इसीलिये सभाओं में गौओं के यशका वर्णन किया जाता है।। ६॥

नौबें उत्तम बछडोंसे युक्त हों, वे उत्तम घांस खा जांय, शुद्ध स्थानका पवित्र जल पीयें। कोई पापी या चार उनका खामी ज बने और वे सर्वदा सुरक्षित रहें ॥ ७॥

### गौका सुंद्र काव्य।

यह सूक्त गौका अखंत सुंदर काग्य है। इतना उत्तम वर्णन बहुत ही थोडे स्थानपर मिलेगा। गौका महत्त्व इस काग्यमें अति उत्तम शब्दों द्वारा बताया है। जो लोग गौका यह काव्य पढेंग, वे गौका महत्त्व जान सकते हैं। गौ घरकी शोमा, कुटुंबका आरोग्य, बल और पराक्रम तथा परिवारका धन है, यह इस सूक्तमें स्पष्ट शब्दों द्वारा बताया है।

### गौ घरकी शोभा है।

इस विषयमें निम्न लिखित मंत्रभाग देखिये---

(१) गावः भद्रं अक्रन्। (सू. २१, मं. १)

(२) गावः! भद्रं गृहं कृषुथ। (सू. २१, मं.६)

'गौवं घरको कल्याणका स्थान बनाती हैं। 'अर्थात जिस घरमें गौवें रहती हैं वह घर कल्याणका धाम होता है। जो पाठक गौका महत्त्व जानेंगे वे इस बातकी सत्यताका अनुभव कर सकते हैं।

### पुष्टि देनेवाली गौ।

मनुष्यकी पृष्टि बढानेनाली गौ है, इस लिये हरएक घरमें गौका निवास होना चाहिये। इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र-भाग देखिये—

- (१) गावः असो रणयन्। (सू. २१, मं. १)
- (२) गावः ! यूयं कृशं चित् मेद्यथ । (सू. २१, मं. ६)

### (१) अश्रीरं चित् सुप्रतीकं कृणुर्थे।

(सू. २९, मं. ६)

'गौवं हमें रमणीय बनाती हैं। कृश मनुष्यको गौवें पुष्ट बनाती हैं। निस्तेजको स्तेज करनी हैं। 'इसी लिये घरमें गौ रखनी चाहिये और हरएकको उस गौ माताका दूध पीना चाहिये। तथा उसकी उत्तम सेवा करना चाहिये। हरएक गृह-स्थीका यह आवयक कर्तन्य है।

### गौ ही धन, बल और अन्न है।

मनुष्यको धन, बल और अञ्च गौ ही देती है। सब यश गौसे प्राप्त होता है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिये— (१) गावः सगः । गावः इन्द्रः। गावः

सोमस्य भक्षः। इमाः याः गावः सः इन्द्रः।

सामस्य भक्षः। इमाः याः गावः सः इन्द्रः। (सू. २१, मं. ५)

'गौनें धन हैं, गौनें ही इन्द्र (बलकी देवता ) हैं, गौनें ही (दूध देनेके कारण) अन्न हैं। जो गौनें हैं नहीं इन्द्र है। ' १० (अर्थार्व, भाष्य, काण्ड ४) गौबोंको 'धन 'कहा ही जाता है। महाराष्ट्रमें गौका नाम 'धण 'है, यह धन शब्दका ही अपश्रष्ट रूप है। धनकी देवता वेदमें भग है, वह गौके रूपमें हमारे पास आगई है! जो लोग गौको अपने घरमें स्थान नहीं देते वे, मानो, धनको ही अपने घरसे बाहर निकाल देते हैं।

'इन्द्र'देवता बल, पराक्रम और विजयकी है। वहीं गौके रूपमें हमारे घरमें आती है। जो कोई अपने घरमें गौका पालन नहीं करता वह, मानो, बल, पराक्रम और विजयको ही दूर करता है।

अन्नकी देवता 'सोम 'है वहीं गौके रूपमें हमारे पास आती है। गौ खर्य दूध देती है जिससे दही, छाछ, मक्खन, घी आदि अमृतरूप पदार्थ बनते हैं। बैलके यत्नसे अन्न उत्पन्न होता है। इस प्रकार गौ हमारा अन्नका प्रबंध करती है। ऐसी उपयोगी गौको जो छोग अपने घर नहीं पालते वे, माना, अन्नको ही दूर करते हैं। इस प्रकार गौके पालनसे धन, बल और अन्न प्राप्त होता है और गौको न पालनसे दारिह्रय, बल्लिन और योग्य अन्नका अभाव इनकी प्राप्ति होता है। इससे पाठक ही विचार करें कि गोपालनसे कितने लाम हैं और गौको न पालनसे कितने लाम हैं और गौको न पालनसे कितने लाम हैं और गौको न पालनसे कितनी हानिया हैं। यदि बलवान्, भनवान यशस्वा, प्रतापी होनेकी इच्छा है, तो गौको पालना नाहिये, और गौका दूध प्रतिदिन पीना चाहिये।

### यज्ञके लिये गौ।

परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ और यञ्चकी सांगताके लिये गाँ होती है। वैदिक धर्ममें जो कुछ किया जाता है वह परमा-तमाके नामसे और यज्ञके नामसे ही किया जाता है। सब कर्मका अन्तिम फल मनुष्यकी उन्नति ही है, परंतु उसका सब अयत्न 'यज्ञ 'के नामसे होता है। गाँका दूध तो मनुष्य ही पीते हैं, परंतु घरमें गाँका पालन यज्ञकी सांगताके लिये किया जाता है, अपना पेट भरनेके लिये नहीं। यह त्यागकी शिक्षा वैदिक धर्ममें इस प्रकार दी जाती है। प्रथम मंत्रमें 'उन्नाके पूर्व गाँ दूध देती है और उस दूधसे इन्द्रका यज्ञ होता है, 'ऐसा जो कहा है इसका हेतु यही है। यज्ञका शेष छत, दूध आदि मनुष्य पीते हैं। परंतु वह भोगके हेत्से नहीं पाते, परंतु 'ईश्वरका प्रसाद पतंतु वह भोगके हेत्से नहीं पाते, परंतु 'ईश्वरका प्रसाद एप दूध पीया जाता है। इतने विश्वाससे और भक्तिसे यदि दूध पीया जाय तो नह निःसन्देह अत्यंत लाभकारी होगा।

इस यहासे ' देव भी मनुष्यके लिये धन, यहा, ज्ञान आदि

देता है और अपने पासके स्थिर धाममें उसकी रखता है। ' ( मं. २ )

यह द्वितीय मंत्रका कथन है। यहके भावसे सब कर्म कर-नेसे यह लाभ होना खाभाविक है। तृतीय मंत्रका कथन है कि ' यहांके लिये गाँ होती है, इस लिये उसका नाश नहीं होता, रोग उसको कछ नहीं देता, चोर उसको चुराता नहीं, रात्रु उसको सताता नहीं, एसी सुरक्षित अवस्थामें गाँवें यज-भानके पास रहती हैं, यजमान देवोंकी प्रसन्नताके लिये यहा करता है और उसीसे उसके पास गाँवोंकी संख्या बढ जाती है। चतुर्थ मंत्रमें भी गाँका महत्त्व ही वर्णन किया है।' घोडा, गाँ जैसा मनुष्यके लिये उपयोगी नहीं है, गाँवें पाकसंस्कार करनेवालेके पास कभी नहीं जाती, वे गाँवें यजमानकी विस्तृत रक्षामें रहती हैं और आनंदसे विचरती हैं। 'यह सब वर्णन

### अवध्य गौ।

ऐसी उपयोगी गौ है, इसिलये वह अवध्य होनी ही चाहिये। इस विषयमें शंका नहीं हो सकती। इस चतुर्थ मंत्रमें यही बात विश्लेष स्पष्टतापूर्वक कही है। देखिये—

तस्य यज्वनः मर्तस्य उरुगायं अभयं ताः गावः अनु विचरन्ति । (सु. २१, मं. ४)

'उस याजक मनुष्यके बहुत प्रशंसनीय निर्भयतामें वे गाँवें वर्ता हैं।' अर्थात् यज्ञकर्ता यजमानके पास गाँवें निर्भयतासे वर्ता हैं। अर्थात् यज्ञकर्ता यजमानके पास गाँवें निर्भयतासे रहतीं हैं, वहां उनकी किसी भी प्रकार कोई पीडा दे नहीं सकता। गौवोंके लिये यदि कोई अल्यन्त निर्भय स्थान हो सकता है तो वह यजमानका घर ही है। यह वर्णन देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि 'यजमान गौको काटकर उसके मांसका हवन करता है' यह मिथ्या कल्पना है। गांमधर्म भी गोंमांस हवनका कोई संबंध नहीं है, इस विषयमें इसी मंत्रका तृतीय चरण देखने योग्य है—

### ताः गावः संस्कृतत्रं न आभि उपयन्ति ।

(स. २१, मं. ४)

'वे गौवें मांसरेस्कार करनेवालेके पास नहीं जाती।' अर्थात् गौके मांसका पाक संस्कार कोई नहीं करता। यहां 'संस्कृतन्त्र' शब्द है। 'संस्कृतः' का अर्थ है अवली प्रकार 'काटने-वाला ' यहां 'कृत् ' घातुका अर्थ काटना है। काटे हुए मांसको पकानेवाला जो होता है उसका नाम 'संस्कृत+न्ना' है। जो पशुको काटते हैं और जो पशुको पकाते हैं उनके पास कभी गौ नहीं पहुंचती। अर्थात् गौके मांसका यज्ञमें या पाकमें कहीं भी संस्कार नहीं होता है । गौमांसके हवनका तथा गोमांसके मक्ष-णका यहां पूर्ण निषेध है । गौवें यजमानकी विस्तृत रक्षामें रहती हैं, इसिलये यज्ञमें गोवध, गोमांस हवन अथवा गोमांस-संस्कार भी संभवनीय नहीं हैं। इस मंत्रने इतनी तांत्रताके साथ गोमांस संस्कारका निषेध किया है कि इसको देखनेके पश्चात् कोई यह नहीं कह सकता कि वेदके गोमेधमें गोमांस हवनका संबंध है।

### उत्तम घास और पवित्र जलपान।

यजमान यज्ञके िलये गौकी रक्षा करता है इसालिये वह उनकी पालनाका बढ़ा प्रबंध करता है। यह प्रबंध फिस प्रकार किया जाय इस विषयमें अन्तिम मंत्र देखने योग्य है।

( गावः ) स्यवसे रुशन्तीः ।

सुप्रपाणे शुद्धा अपः पिवन्तीः॥ (सू. २१, मं ७)
'गौवं उत्तम घास खावं और उत्तम जलस्थानमें शुद्ध जल पीवं।' शुद्ध घास खाने और शुद्ध जल पीनेसे गौको उत्तम रक्षा होती है। इस प्रकार गौको रक्षा करें और गौके दूधसे सब पाठक हृष्टपुष्ट, बलिष्ट, यशस्त्री, तेजस्त्री, प्रतापी और दीर्घायु हों।

गौकी पालना।

गौकी पालना कैसी करनी चाहिये इस विषयका उत्तम उपदेश भी इन्ही मंत्रोंसे हमें मिलता है। 'उत्तम स्थानका शुद्ध जल 
गौकी पिलाना चाहिये 'यह वेदकी आज्ञा है। शुद्ध जल हो और 
वह उत्तम स्थानका हो। पाठक यह स्मरण रखें कि गौ जो 
खाती है और जो पीती है उसका परिणाम आठ देस घण्टों में 
उसके दूधपर होता है, यह नियम है। जलका भी यह नियम 
है कि वह स्थानके गुणदोष अपने साथ ले जाता है। हिमालय 
के पहाडों से आनेवाला जल दस्त लानेवाला होता है, कई 
स्थानोंका कब्जी करनेवाला और कई स्थानोंका ज्वर उत्पन्न 
करनेवाला होता है। इस कारण गौको अच्छे आरोग्यपूर्ण 
जलस्थानका शुद्ध जल हो पिलाना चाहिये, जिससे दूधमें 
अच्छे अच्छे गुण था जावें और उस दूधको पीनेवालोंको 
अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त होवे।

घास भी अच्छी भूमिका होना चाहिये और (सु-यवस्) उत्तम जो आदिका होना चाहिये | बुरे स्थानका बुरी प्रकार उत्पन्न हुआ नहीं होना चाहिये | कई लोग गोको ऐसी बुरी चीजें खिलाते हैं कि उससे अनेक दोषोंसे युक्त दूध उत्पन्न होता है। गौवें मनुष्यके शौच आदिको भी खाती हैं। यह सब दोष उत्पन्न करनेवाला है। उत्तम घास और गुद्ध जल खा पी कर गोसे जो दूध उत्पन्न होगा वहीं आरोग्यवर्धक होगा। गौ पालनेवाले इन निर्देशोंसे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं।

## क्षात्रबल संवर्धन ।

### [ सूक्त २२]

(ऋषिः — वसिष्ठः, अथर्वा वा । देवता - इन्द्रः)

| इमिन्द्र वर्धय श्रुत्रियं म इमं विद्यामिकवृषं क्रेणु त्वम् ।  |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| निर्मित्रनिक्षुद्यस्य सर्वास्तात्रन्धयास्मा अहमुन्रेषु        | 11 8 11 |
| एमं मंज ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं मंज यो अमित्री अस्य।       |         |
| वष्मे श्वत्राणांम्यमंस्तु राजेन्द्र शत्रुं रन्धय सर्वम्स्मे   | 11 7 11 |
| <u>अयर्मस्तु धर्नपतिर्धनीनामुयं विशां विश्पतिरस्तु राजो ।</u> |         |
| अस्मित्रिन्द्र महि वचीसि घेद्यवर्चसं क्रणुहि अन्नुमस्य        | 11 🗧 11 |
| असी द्यावाष्ट्रथिवी भूरि वामं दुहाथां धर्मदुवे इव धेन ।       |         |
| . अयं राजां प्रिय इन्द्रेस्य भूयात्यियो गनामोषंघीनां पश्नाम   | 11811   |
|                                                               |         |

अर्थ— हे इन्द्र! तू (मे इमं क्षत्रियं वर्धय) मेरे इस क्षत्रियको बढा, और (इमं मे विद्यां एक वृषं त्वं कृणु) इस मेरे इस क्षत्रियको प्रजाओं में अद्वितीय बळवान तू कर। (अस्य सर्वान् अमित्रान निरक्षणुद्धि) इसके सब शत्रुओं को निर्वेळ कर और (अहं-उत्तरेषु) में -श्रेष्ठ में -श्रेष्ठ इस प्रकारको स्पर्धामें (तान् सर्वान्) उन सब शत्रुओं को (अस्मे रन्ध्य ) इसके लिये नष्ट कर ॥ १॥

(इमं ग्रामे अश्वेषु गोषु आ भज) इस क्षत्रियको प्राममें तथा घोडों भीर गीवेंमें योग्य भाग दे। (यः अस्य अभित्रः तं निः भज) जो इसका रात्रु है उसको कोई भाग न दें। (अयं राजा क्षत्राणां वर्ष्म अस्तु) यह राजा क्षात्र- गुणोंकी मूर्ति होवे। हे इन्द्र! (अस्मै सर्वे शत्रुं रन्धय) इसके लिये सब रात्रु नष्ट कर ॥ २॥

(अयं घनानां घनपतिः अस्तु) यह सब धनाका खामी होवे (अयं राजा विशां विश्वपतिः अस्तु) यह राजा प्रजाओंका पालक होवे । हे इन्द्र! (अस्मिन् मिहि वर्चां सि घेहि) इसमें बढे तेजांको स्थापन कर। (अस्य शात्रुं अवर्चसं कुणुहि) इसके शत्रुको निस्तेज कर ॥ ३॥

हे वानापृथिनी ! (धर्मदुधे धेनू इव) धारोष्ण दूध देनेनाळी दो गोनोंके समान (अस्मै भूरि वामं दुहाथां) इसके लिये बहुत धनादि प्रदान करो। (अयं राजा इन्द्रस्य प्रियः भूयात्) यह राजा इन्द्रका शिय होने तथ (गवां पश्नां भोषधीनां प्रियः) गौ, पशु और औषधियोंका शिय होने ॥ ४ ॥

भावार्थ — हे प्रभो ! इस मेरे राष्ट्रमें जो क्षत्रिय हैं उनके क्षात्रते जको बढा और इस राजाको सब प्रजाजनों में अद्वितीय बळवान् कर । इस हमारे राजाके सब रात्रु निर्वल हो जार्ने और सब स्पर्धाओं में इसके लिये कोई प्रतिपक्षी न रहे ॥ १॥

प्रस्के ब्राममें, घोडों और गौओं में से इस राजाको योग्य करमार प्राप्त हो। इसके रात्रु निर्मल बन जाय। यह राजा सब प्रकार क्षात्र शक्तियोंकी मूर्ति बने और इसके सब शत्रु दूर हो जावें ॥ २ ॥

इस राजाको सब प्रकारके घन प्राप्त हो, यह राजा सब प्रजाजनोंका उत्तम पालन करे, इस राजामें सब प्रकार के तेज बढें . भीर इसके सब शत्रु फीके पढें ॥ ३ ॥

| युनिक्म त उत्तरार्वन्तुमिन्द्रं येन जर्यन्ति न पंराजर्यन्ते ।  |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| यस्त्वा करेदेकवृषं जनानामुत राज्ञीमुत्तमं मानुवानीम्           | 11 4 11 |
| उत्तरस्त्वमधरे ते सुपत्ना ये के च राजनप्रतिशत्रवस्ते ।         |         |
| एकवृष इन्द्रेसखा जिगीवां छेत्र्यतामा भेरा भोजनानि              | ॥६॥     |
| सिंहपंतीको विशो अद्धि सर्वी व्याघ्रपंतीकोऽवं वाधस्व शत्रुंन् । |         |
| एकवृष इन्द्रंसखा जिगीवां छंत्र्यतामा खिदा भोजनानि              | 11011   |

अर्थ— (ते उत्तरावन्तं इन्द्रं युनिजम) तेरे साथ श्रेष्ठ गुणवाले प्रभुको में संयुक्त करता हूं। (येन जयन्ति) जिससे विजय होता है और कभी (न पराजयन्ते) पराजय नहीं होता है। (यः त्वा जनानां पकवृषं) जो तुझको मनुष्योंमें अद्वितीय बलवान् और (उत मानवानां राक्षां उत्तमं करत्) मनुष्योंके राजोंमें उत्तम करें ॥ ५॥

हे राजन् ! (त्वं उत्तरः) तू अधिक ऊंचा हो, (ते सपत्नाः) तेरे शत्रु और (ये के च ते प्रति-शत्रवः) जो कें ई तेरे शत्रु हैं व (अधरे) नीचे होवें। तू (एकवृषः) अद्वितीय बलगन्, (इन्द्रसखा) प्रमुका मित्र (जिगीवान्) जयशाली है।कर (शत्रुयतां भोजनानि आ भर) शत्रु जैसा आवरण करनेवालों के मोजनके साधन यहां ला ॥ ६॥

(सिंहपतीकः सर्वाः विदाः अद्धि) सिंहके समान प्रभावशाली होकर सब प्रजाओंसे भोग प्राप्त कर । (व्याध-प्रतीकः राजून अव बाधस्व) व्याधके समान बलवान होकर अपने शत्रुओंको हटा दे। (एकवृषः इन्द्रसखा जिगीवान्) अदितीय बलवान्, प्रभुका मित्र, और विजयी बनकर (शत्रुयतां भोजनानि आ खिद्) शत्रूके समान व्यवहार करनेवालोंके भोजनके साधन छीनकर ले आ ॥ ७॥

भावार्थ — ये दोनों यावा पृथिवी लोक इसको सब प्रकारके धन देवें, यह राजा सबका प्रियबने । ईश्वर, मनुष्य, पशुपक्षी और औषधियोंके विषयमें भी यह प्रेम रखे॥ ४॥

यह राजा ईश्वरके साथ अपना आंतरिक संबंध जोड दें, जिससे इनका सदा जय होवे और पराजय कभी न होवे। यह राजा इस प्रकार मनुष्योंमें अद्वितीय बळवान और मनुष्योंके सब राजोंमें श्रेष्ठ होवे॥ ५॥

यह राजा ऊंचा बने और इसके सब शत्रु नीचे हों। यह अद्वितीय बलवान, ईश्वरका भक्त और विजयो होकर शत्रुका पराभव करके उनके उपमोगके पदार्थ प्राप्त करे ॥ ६॥

सिंह और व्याघके समान प्रतापी बनकर सब प्रजाओं से योग्य भीग प्राप्त करें और शत्रुओं की दूर करे। अद्वितीय बलवान, प्रमुका भक्त और विजयी बनकर शत्रुका परामव करके उनके धन अपने राज्यमें ले आवे॥ ७॥

### स्पर्धा ।

' अहं-उत्तरेषु ' यह शब्द प्रथम मंत्रमें है। यह स्पर्धांका वाचक है। 'में सबसे ऊंचा होऊं ' यह इच्छा प्रखेक मनुष्यमें रहती है। में सबसे आगे बहूं, में सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त कर्छ, में सबसे अधिक शान प्राप्त कर्छ, में सबसे अधिक यश, धन, प्रभुत्व आदि प्राप्त करके सबसे अधिक प्रतापी, यशस्वी और समर्थ बनूं। यह इच्छा हरएकमें होती ही है। धर्ममावसे इस इच्छाका उत्तम उपयोग करके मजुष्य उच्च हो सकता है। इस प्रकार ऊंचा होनेके लिये अपने शत्रु ऑसे अपना बल बढाना चाहिये। शत्रु ने जितनी विद्या,

बल, कला और हुन्नर प्राप्त किया है उससे अपनी विद्या, बल, कला और हुन्नर बढ जानेसे ही मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। उन्नातिका कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

यह सूक्त सामान्यतः क्षत्रियोंका यश बढानेका उपदेश करता है और विशेषतः राजाकां बल बढानेका उपदेश दे रहा है। सब जगत्में अपना राष्ट्र अप्रस्थानमें रहने योग्य उन्नत करना हरएक राजाका आवश्यक कर्तेच्य है। हरएक कार्यक्षेत्रमें जो जो शत्रु होंगे, उनको नीचे करके अपने राष्ट्रके वीरोंको उन्नत कर-नेसे उक्त सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हरएक मनुष्यकी ऐसी इच्छा होनी चाहिये कि मेरे राष्ट्रके क्षित्रिय वीर बड़े विजयी हों, किसी राष्ट्रके पीछे हमारा राष्ट्र न रहे। वेद कहता है कि 'अहं-उत्तरेषु' यह मंत्र राष्ट्रके हरएक मनुष्यके मनमें जात्रत रहे। में सबसे आगे होऊंगा, मेरा राष्ट्र सब राष्ट्रोंके अत्रमागमें रहेगा, इसकी सिद्धिके लिये हरएकके प्रयत्न होने चाहिये। प्रस्थेक मनुष्य अपने गुण और कर्मकी वृद्धिकी पराकाष्ट्रा करके अपने आपको और अपने राष्ट्रको उच्च स्थानमें लानेका प्रयत्न करे। यह भाव 'अहं-उत्तरेषु 'पदमें है। प्रस्थेक मनुष्यमें जैसा क्षात्रतेज रहता है उसी प्रकार प्रस्थेक राष्ट्रमें भी रहता ही है। इस गुणका उत्कर्ष करना चाहिये, इस गुणके उत्कर्ष से ही शत्र कम हो सकते हैं।

राजाको चाहिये कि वह अपने राष्ट्रमें शिक्षाका ऐसा प्रबंध करें कि जिससे सब प्रजा एक उदेश्यस प्रेरित होकर सब शतु-ऑका पराजय करनेमें समर्थ हो। हरएक कार्यक्षेत्रमें किसी प्रकारकी भी असमर्थता न हो। 'विद्यां एक वृषं कुणु त्वं। '(मं. १) प्रजाओं में आदितीय बल उत्पन्न करनेवाला तू हो, यह अन्दरका तात्पर्य इस मंत्रमें हैं। यही विजयकी कूंजी है। राजाका प्रधान कर्तव्य यहीं है कि वह प्रजामें आदिनीय बलकी वृद्धि करे। यह बल चार प्रकारका होता है, ज्ञानबल, वीर्यबल, धनवल और कलावल। यह चार प्रकारका बल अपने राष्ट्रमें बढा बढाकर अपने राष्ट्रकों सब जगतमें अप्रस्थानमें लाकर उंचे स्थानपर रखना चाहिये, तभी सब शत्रु हीन हो सकते हैं। यहां दूसरोंको गिरानका उपदेश नहीं प्रस्थुत अपने राष्ट्रीय उद्धार करनेका उच्च उपदेश यहां है। दूसरे भी उन्नत हों और हम भी हों। उन्नतिमें स्पर्धा हो, गिरावटकों स्पर्धा न हो। मंत्रका पद 'आहं-उन्तरेषु 'है न कि 'आहं-नीचेषु '। पाठक इस दिव्य उपदेश हा अवश्य मनन करें।

यह सूक्त अलंत सरल है और मंत्रका अर्थ और भावार्थ पढनेसे सब आशय मनके सामने खड़ा हो सकता है, इसलिये इसके स्पष्टीकरणके लिये अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

## पाप मोचन।

### [ सक्त २३ ]

(ऋषिः — मृगारः। देवता - प्रचेता अग्निः।)

अग्नेमैन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पार्श्वजन्यस्य बहुषा यामिन्धते । विश्वोविश्वः प्रविश्विवासमीमहे स नी ग्रुञ्चत्वहंसः यथां हुन्यं वहंसि जातवेदो यथां युज्ञं कुल्पयंसि प्रजानन् । एवा देवेम्यः सुमृति न आ वह स नी ग्रुञ्चत्वहंसः

11 3 11.

11 7 11

अर्थ — (यं बहुधा इन्धते ) जिसको बहुत प्रकार प्रकाशित करते हैं, उस (पाञ्चजन्यस्य प्रवेतसः प्रथमस्य अग्नेः) पंच जनों में निवास करनेवाले विशेष ज्ञानी और सबनें प्रथमसे वर्तमान प्रकाशक देवताका (मन्बे) में मनन करता हूं। (विशः विशः प्रविशि –वांसम् ईमहे ) प्रलेक प्रजाजनमें प्रविष्ट हुएको हम प्राप्त करते हैं (सः नः अंहसः मुञ्चतु ) वह हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

हे (जात-वेदः) उत्पन्न हुए पदार्थमात्रको जाननेवाले ! (यथा हृज्यं वहस्ति) जिस प्रकार तू हवनको पहुंचाता है भौर (प्रजानन् यथा यहां कल्पयस्ति) जानता हुआ जिस प्रकार यज्ञको बनाता है (एव देवेभ्यः सुमिति न आ वह) उसी प्रकार देवोंसे उत्तम मितिको हमारे पास ले आ और (सः नः अंहसः मुश्चतु) वह तू हमें पापसे बचाओ॥ २॥

भावार्थ — पाचों प्रकारके मनुष्यों में जो चेतना देता है और विविध प्रकारसे प्रकट होता है उस प्रलेकके हृदयमें ठहरकर प्रकाश देनेवाले परमात्माको हम प्राप्त करते हैं जो हमें पापसे बचावे ॥ १॥

| यार्मन्यामुकुर्पयुक्तं वहिष्ठं कर्मन्कर्मुत्रार्भगम् ।  |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| अग्निमीडे रुक्षोहणं यज्ञवृधं घृताहुतं स नी मुञ्चत्वंहसः | 11 3 11 |
| सुजातं जातवदसम्पि वैश्वान्रं विश्वम्।                   |         |
| हृव्यवाहं हवामहे स नी मुञ्चत्वंहसः                      | 11.8.11 |
| येन् ऋषयो ब्लमद्यौतयन्युजा येनासुराणामयुवन्त मायाः।     |         |
| येनाग्निना पुणीनिन्द्रों जिगाय स नी मुञ्चत्वंहंसः       | 11 % 11 |
| येन देवा अमृतम्नवविन्द्रन्येनौषंधीर्मधुमतीरक्रण्वन् ।   |         |
| येनं देवाः खंशुराभंगुन्त्स नी मुञ्चत्वंहंसः             | 11 & 11 |

अर्थ — ( यामन् यामन् उपयुक्तं ) प्रत्येक समयमें उपयोगी ( कर्मन् कर्मन् आभगं ) प्रत्येक कर्ममें भजनीय, और ( वाहिष्ठं ) अत्येत बलवान् ( अग्निं हंडे ) सर्व प्रकाशक देवकी में स्तुति करता हूं। वह ( रक्षोहणं यश्चवृधं घृताहुतं ) राक्षसाँका नाशक, यज्ञकी बढानेवाला, यज्ञमें घृतकी आहुतियां जिसके लिये दी जाती हैं ( सः नः अंहसः मुञ्चतु ) वह हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

(सुजातं जातवेदसं) उत्तम प्रसिद्ध, बने हुए विश्वको जाननेवाले, (विश्वं वैश्वानरं) सर्वन्यापक विश्वके नेता भीर (ह्व्यवाहं हवामहे) अन्नके देनेवाले प्रभुकी हम प्रार्थना करते हैं कि (सः नः संहसः मुञ्जतु) वह हमें पापस्त बचावे ॥ ४॥

(येन युजा ऋषयः बलं अद्योतयन्) जिसकी सहायतासे ऋषि लोग बल प्रकाशित करते भाये हैं, (येन असुराण हैं मायाः अयुवन्त ) जिसकी सहायतासे राक्षसोंकी कपटयुक्तियोंको दूर किया, (येन अग्निना इन्द्रः पणीन् जिगाय ) जिस तेजस्वी देवताकी सहायतासे इन्द्रने आसुरी व्यवहार करनेवालोंको जीता था (सः नः अंहसः मुञ्जतु) वह हमें पापसे पनावे॥ ५॥

( येन देवाः अमृतं अन्वविन्दन् ) जिसकी सहायतासे देवोंने अमृत प्राप्त किया, ( येन औषधीः मधुमतीः अक्टणवन् ) जिसके योगसे औषधियोंको मधुर रसवाली बनाया है, ( येनः देवाः स्वः आ भरन्त) जिसके आश्रयसे देवता ले। ग आत्मिक बल प्राप्त करते हैं ( सः नः अंहसः मुञ्जतु ) वह हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥

भावार्थ — जिस प्रकार हवन किये हुए हवन द्रव्योंको अपि सब देवोंके पास पहुंचाता है उसी प्रकार यह महान् देव सक्ष दिव्य भाववालोंके पास रहनेवाली सुमति हमारे अंतःकरणमें स्थिर करे और हमें पापसे बचावे ॥ २ ॥

प्रलेक समय सहायता देनेवाला, हरएक कर्ममें सेवा करने योग्य, बलवान, प्रकाशक, दुष्टोंको दूर करनेवाला, यज्ञकी वृद्धि करनेवाला और जिसके लिये यज्ञमें आहुतियां ही जाती हैं वह ईश्वर हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

उत्तम प्रसिद्ध, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सबको चलानेवाला, अञ्चका दाता जो एक ईश्वर है उसीकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥

ऋषि लोग जिसके गाससे बल प्राप्त करते हैं, जिसकी सहायतासे देव असुराँका पराभव करते हैं तथा जिसके आधारसे कुटिल व्यवहार करनेवालोंका पराजय किया जाता है वह ईश्वर हमें पापसे बचावे ॥ ५॥

### यस्<u>येदं प्रदिशि यद्</u>धिरोचेते य<u>ञ</u>ातं जीनेतृव्यं∫ <u>च</u> केवेलम् । स्तौम्युप्तिं न<u>िथि</u>तो जीहवीिम् स नी मुञ्चत्वंहंसः

11 9 11

अर्थ — ( यस्य प्रदिशि इदं केवलं ) जिसके शासनमें वह विश्व किसी अन्यकी अपेक्षा न करता हुआ रहा है ( यत् विरोचते ) जो इस समय प्रकट हो रहा है ( यत् जातं जिनतव्यं च केवलं ) जो पहिले बना था और जो भविष्यमें केवल बनेगा, ( नाथितः अग्निं स्तौमि जोहवीमि ) सनाथ होकर में तेजली देवकी स्तुति और पुकार करता हूं ( सः नः संहसः पातु ) वह हमें पापसे बचावे॥ ७॥

भावार्थ — जिसकी सदायताने देवता लोग अमरत्व प्राप्त करते हैं, जिसने औषधियां मधुर रसवाली बनायी हैं, जिसने देवता लोगोंमें अ।त्मिक बल भर दिया है वह देव हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥

भूत, भविष्य और वर्तमान समयोंमें प्रकाशित होनेवाला यह संपूर्ण विश्व जिसके शासनमें रहता है उसकी में स्तुति, प्रार्थना और उपासना करके याचना करता हूं कि वह परमेश्वर हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

### पापसे मुक्ति।

मनुष्यमें पापका भाव रहता है जो हरएककी उन्नतिके पथमें रकावटें उरपन्न करता है। इसिलये पाप भावसे बचनेका उपाय हरएककी करना चाहिये। यहां २३ से २९ ये सात स्क इसी. उद्देश्यके आ गये हैं, इन सातीका ऋषि ' मृगार ' है। इस ऋषिके नामका अर्थ ' आत्मशुद्धि करनेवाला ' ऐसा है। इस २३ वें स्कॉम अभि नामसे बोधित होनेवाले परमेश्वरकी सहायतासे पाप मुक्त होनेक उपदेश है। इस पृथ्वीपर पहिली प्रसक्ष दिखाई देनेवाली शक्ति ' अपि ' है, ' अपि में प्रकाशकताका गुण तथा अन्यान्य गुण जो विद्यमान हैं वे जिस परमेश्वरने रखे हैं वहीं सच्चा अपिका अपि है। इस हिस्से यहां अपि पदका प्रयोग किया गया है।

को देव सबसे पहिला है अर्थात् जिसके पूर्वका कोई देव नहीं, जो श्वानी है, जो पश्चनों के हृदयों में निवास करता है, हरएक के अन्दर जो प्रविष्ट हुआ है, जे. यज्ञका बढानेवाला है, हरएक समयमें जिसकी सहागृतासे हमारी स्थिति होती है, प्रत्येक कर्म जिसकी पूजाके लिये किया जाता है, जो दुष्टोंको दूर करता है और यज्ञद्वारा जो सज्जनोंका संगतिकरण करता है, इस प्रकार दुष्टोंका बल घटाकर जो सज्जनोंको रक्षा करता है, जो सर्वत्र प्रसिद्ध है, सर्वत्र ब्यापक होता हुआ संपूर्ण जगत्का जो चालक है, जिसके लिये जैसा अन चाहिये वैसा उसके लिये जो उत्पन्न करता है, जानी लोग जिससे बल प्राप्त करते हैं, अवित्य वीर जिससे शत्रुपर विजय प्राप्त करते हैं, दुष्ट रीतिसे अवहार, करनेवालोंका जिसकी व्यवस्थासे परामव होता है, जो

सबको अमृतत्त्व देता है, जिसने औषियोंमें विविध मधुर रस रखे हैं, जिससे आत्मिक बल प्राप्त होता है, और जिसका शासन सब भूत, भविष्य, वर्तमान संसारपर अवधित रीतिसे चलता है अर्थात् जिसके शासनमें बाधा डालनेवाला कोई नहीं है वह एक ही प्रभु इस जगतका पूर्ण शासक है, उसकी उपा-सना हम करते हैं, वह हमें निश्चय पूर्वक पापसे बचावेगा। उसके गुणोंका मनन करनेसे और उसके गुणोंकी धारणा अपने अन्दर करनेसे ही जो शुभ भावनाएं मनमें स्थिर होती हैं उससे पाप प्रवृत्ति हट जाती है। इसलिये परमेश्वर उपासना मनुष्यकी सन्तःशुद्धि करती है ऐसा कहते हैं वह विलक्षल सला है।

इस अग्निकी विभूति मनुष्यके अन्दर वाणीका रूप धारण करके रहती है ' अग्निवीरभूत्वा मुखं प्राविद्यात् ' ऐसा ऐतरेय उपनिषद में कहा है। इससे वाणीस पाप न करनेका निश्चय करना चाहिये। विचार, उच्चार और आचार यह कम है, मनसे विचार होता है, पश्चात् वाणीसे उच्चार होता है और नंतर शरीरसे कमें होता है। इससे स्पष्ट है कि विचारके पश्चात् उच्चारका पातक होता है। पाठक अपने ही पासके संसारमें देखेंगे तो उनकी पता लग जायगा कि वाणीका प्रयोग ठीक रीतिसे न होनेके कारण हो जगत्में कितने झगडे और पाप हो रहे हैं। यह बात तो सबके परिचयकी है कि वाणीका योग्य उपयोग करनेसे प्रचंड अनर्थ टल जाते हैं। इसलिये जो पापसे बचना चाहते हैं वे क्षपने वाणीको सबसे पहले शुद्ध करें और पापसे बचें।

अब अगळा सूत्र देखिये —

### [ स्त २४ ]

(ऋषः — मृगारः। देवता — इन्द्रः।)
इन्द्रंस्य मन्महे श्रश्चिद्दंस्य मन्महे वृत्र्व्व स्तोमा उपं मेम आगुः।
यो दाशुषंः सुकृतो हत्रमेति स नी मुश्चत्वंहंसः ॥ १॥
य जुत्रीणांमुग्रबांहुर्युयुर्यो दानवानां बर्लमारुरोजे ।
येनं जिताः सिन्धंनो येन गानः स नी मुश्चत्वंहंसः ॥ २॥
यश्चर्षणित्रो वृष्यः स्वविद्यस्मै ग्राबांणः प्रवदंन्ति नृम्णम्।
यस्यांच्नुरः सप्तहीता मदिष्ठः स नी मुश्चत्वंहंसः ॥ ३॥
यस्यं वृश्वासं ऋषुमासं जुक्षणो यस्मै मीयन्ते खर्गवः ख्विंदे ।
यस्मै शुक्रः पर्वते ब्रह्मशुम्भितः स नी मुञ्चत्वंहंसः ॥ ४॥

अर्थ — (इन्द्रस्य मन्महे) इन्द्रका हम ध्यान करते हैं, (अस्य वृत्रघ्नः इत् शश्वत् मन्महे) इस शत्रुनाशक प्रभुका निश्चयसे हम सदा ध्यान करते हैं, (इमे स्तोमाः मा उप मा अगुः) ये इसके स्तोम मेरे पास आगये हैं। (यः दाशुषः सुकृतः हवं एति) जो दानी सत्कार्यके कर्ताके पुकारको सुनकर आता है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बनावे॥ १॥

(यः उग्रवाहुः) जो बलवान वीर (उग्राणां ययुः) प्रचण्ड वीरोंका भी चालक है और जो (दानवानां बलं आरुरोज) अमुरोंके बलको तोड देता है, (येन सिन्धवः गावः जिताः) जिसने निदयां और गौवें जीतकर वशमें की हैं (सः नः अंहसः मुञ्जतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ २॥

(यः चर्षणिपः वृषभः स्वर्विद्) जो मनुष्योंको पूर्ण करनेवाला, बलवान् और आत्मिक प्रकाशको पास रखनेवाला है, (ग्रावाणः यस्मै नुम्णं प्रवद्गित ) ये पत्थर जिसके पास बल है ऐसा कहते हैं, (यस्य सप्त होता अध्वरः मदिष्ठः) जिसके सात होतागण जिसमें कार्य करते हैं ऐसा अहिंसामय यज्ञ अखंत आनन्द देनेवाला है (सः नः अंहस्त मुख्रतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

( यस्य वशासः ऋषभाषः उक्षणः ) जिसके कार्यके लिये गौवें, बैल और सांड होते हैं, (यस्मै स्विविदः स्वर वः मीयन्ते ) जिस आस्मिक बलवालेके लिये सब यह होते हैं ( यस्मै ब्रह्मशुम्भितः शुक्तः पवते ) जिसके लिये वेदोचारसे पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है ( सः नः अंहसः मुञ्जतु ) वह हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥

भावार्ध — सब जगत्के प्रमुका हम ध्यान करते हैं, उसके गुणोंका हम मनन करते हैं, वह शत्रुकोंका नाश करनेवाला प्रमु है उसके प्रशंसाके स्तोत्र ही हमारे मनके सन्मुख आते हैं। निःसंदेह वह सत्कर्म करनेवाले दानी महोदयकी प्रार्थना सुनता है। वह हमें वापसे बचावे॥ १॥

जो बलवान् प्रभु विरोको भी वीर्य देनेवाला है, दुष्टोंके बलका जो नाश करता है, जिसका अमृत रस धारण करती हुई निदेशां और गौवें इस पृथ्वीपर विचरती हैं वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ २ ॥

जो मतुष्योंको पूर्ण बनानेवाल। बलवान् और आत्मशक्तिका झाता है। साधारण पत्थर भी जिसके बलको प्रशंसा करते हैं और जिसके लिये सब यहा चलाये जाते हैं वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ३॥

जिसके यहकर्ममें गी, बैल आदि पशु भी अपना बल लगाते हैं, जिसके आस्मिक बलके लिये ही अनेक यह किये जाते हैं, जिसके यहमें मंत्रोंसे पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ४॥ पस्य जिष्टें सोमिनीः कामर्यन्ते पं हर्वन्त इर्ष्टमन्तं गविष्टो ।
पिनाक्रिकीः शिश्यिये पिनाक्रोजाः स नीं मुञ्चत्वंहंसः ॥ ५॥
पः प्रथमः केर्मकृत्याय जज्ञे पस्य वीर्षे प्रथमस्यानुंबुद्धम् ।
पेनोद्यतो वज्रोऽभ्यायतािह्ं स नीं मुञ्चत्वंहंसः ॥ ६॥
पः संग्रामात्रयिति सं युषे विशी यः पुष्टानि संसुजति द्वयािन ।
स्तौमीनद्रं नाथितो जोहवीिम स नी मुञ्चत्वंहंसः ॥ ७॥

अर्थ — (सोमिनः यस्य जुष्टिं कामयन्ते ) सोमयाजक जिसकी शीतिकी इच्छा करते हैं, (यं इषुमन्तं गविष्टी हवन्ते ) जिस शक्रवालेको इच्छापूर्तिके लिये पुकारते हैं (यस्मिन् अर्कः शिश्चिये) जिसमें सूर्य आश्रय लेता है (यस्मिन् ओजः) जिसमें बल रहा है (सः नः अंहसः मुञ्चन्त) वह हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥

(यः प्रथमः कर्मकृत्याय जन्ने) जो पहिला कर्म करनेके लिये ही प्रकट हुआ है। (यस्य प्रथमस्य वीर्य अनु-बुद्धम्) जिस अद्वितीय देवका पराक्रम सर्वत्र जाना जाता है, (येनः उद्यतः वद्धाः अहिं अभ्यायत) जिससे उठाया वज्र शत्रुका सब प्रकारसे हनन करता है (सः नः अंहसः मुश्चतु) वह हमें पापसे बचावे॥ ६॥

(यः वशी संग्रामान् युघे सं नयति) जो वशमें रखनेवाला योद्धाओं के समूहों को युद्ध करने के लिये चलाता है (यः द्वयानि पुष्टानि संस्कृति) जो दोनों पुष्टों को संगतिक लिये छोडता है इस प्रकारके (इन्द्रं नाथितः स्तामि) प्रभुकी उस नाथके वशमें रहता हुआ में स्तुति करता हूं और (जोह्नवीमि) उसको बार बार पुकारता हूं (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे॥ ४॥

भावार्थ — जिसकी संतुष्टिके लिये सोमयाजक यज्ञ करते हैं, जिसकी प्रार्थना अपनी इच्छापूर्तिके लिये की जाती है, जिसके आधारसे सूर्य जैसे गोल रहे हैं इतना प्रचंड बल जिसमें हैं वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥

जो जगदूपी कार्य करनेके लिये ही पहलेसे प्रकट हुआ है, इस कार्येसे जिसका बल जाना जाता है, जिसके वज़के सन्मुख कोई शत्रु खड़ा नहीं रह सकता, वह प्रभु हमें पापसे बचावे॥ ६॥

जो सबको बशमें रस्तता है, जो धर्मयुद्धके छिये प्रेरित करता है, जो दोनों बलवानोंको मित्रता करनेके लिये प्रेरित करता है. उसकी भाक्षामें रहता हुआ में उसकी प्रार्थना करता हूं कि वह हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

### पापसे बचाव।

अभिके उद्देशसे परमातमाकी प्रार्थना गत स्क्रमें की गई, अब इस स्क्रमें परमेश्वरकी प्रार्थना इन्द्र नामसे की गई है। इन्द्र बलकी देवता है, सबमें जो बलका संचार होता है वह इन्द्रके प्रभावसे ही है। इन्द्रके बलसे ही सब बलवान हुए हैं। बलके विना क्रमिकोट पतंग भी नहीं ठहर सकते यह दर्शनिके लिये तृतीय मंत्रमें कहा है कि—

प्रावाणः यस्मे नुम्णं प्रवद्गितः । (स्. २४, मं. ३)
'ये पत्थर बल जिसके लिये कहते हैं।' अर्थात् बलके
लिये जिसकी प्रशंसा करते हैं। बल इसीके पापसे प्राप्त होता
है ऐसा निश्चयपूर्वक बताते हैं। पत्थर कहते हैं कि अपने
अंदर बो बल है, जो हडता है, और को शक्ति है वह उसीकी
११ (अर्थाव, भाष्य, काण्ड ४)

है। जिस प्रभुके लिये ये सब यज्ञ होते हैं। यह साक्षी जैसी पत्थर देते हैं इसी प्रकार हरएक पदार्थ दे सकता है, क्योंकि हरएक पदार्थका बल उसीसे प्राप्त हुआ होता है।

यह ईश्वर (प्रथमः) आदि देव है और इसका प्रकट होना (कर्मकत्याय) इस जगदूर्ण कर्म करनेके लिये ही है। अर्थात यह प्रकट होकर जगदूर्ण कार्य करता है किंवा इस जग-दूर्ण बड़े कार्यको देखनेसे ही उसके आस्तित्वका ज्ञान होता है और (अस्य प्रथमस्य वीर्य अनुबुद्धं) इस आदि देवके बल और पराक्रमका ज्ञान हो सकता है। यदि यह बहा कार्य सन्मुख न आया तो किसको कैसा उसका पता लग सकता है। यह प्रवंड सामर्थ्य इसी प्रभुका है इस लिये कोई शत्रु इसके सन्मुख बड़ा रह नहीं सकता। यह तो— उग्रीणां उग्रबाहुः ।

(सू. २४, मं. २)

'वह उप्रविशिकों भी वीर्य देनेवाला बाहुबलताली वीर हैं ' अर्थात हमारे उपसे उप्र को वीर हैं वे उसके वीर्यसे वीर्यना हुए हैं, उसके बलसे बलिष्ठ और उसके सामर्थ्यसे समर्थ बने हैं। यह अनुभव यदि वीर पुरुष करेंगे तो उनकी समर्थता विशेष प्रभावशाली होगी। इस लिये निवेदन हैं कि कोई अपने बलकी धमंडस दूसरोंको कष्ट न पहुंचाने। जिस बलके करण उसके मनमें धमंड उत्पन्न होती है वह बल तो उसी प्रभुका है, यदि वह अपना बल वापस लेगा तो फिर किस बलके कारण ये लोग धमंड करेंगें ? इसका विचार करके अपने बलसे दूसरोंको

लाभ पहुंचानेका यत्न करेन की दूसरोंको दबानेका। यहीं उपाय पापसे बचनेका है।

वीर लोग इस्रीके बलसे प्रेरित होकर युद्ध करते हैं। धर्म-युद्ध करनेवाले भी इस्रीके बलसे युक्त होते हैं, यही सबका सचा नाथ है। जो लोग इसको नाथ मानकर अपने आपको सनाथ समझेंगे, वेही पापसे बच सकते हैं।

सब यज्ञकर्ता अपने यज्ञ इसीकी प्रीतिक लिये करते हैं।
सब यज्ञोंमें इसीके लिये हवन किया जाता है, यज्ञमें दिया
हुआ दान इसीको पहुंचता है और वह दाताकी कामना पूर्ण
करता है इस परमेश्वरकी मित्तिसे मनुष्य पवित्र बनें और
पापसे बचें।

### [ सूक्त २५ ]

( ऋषिः — मृगारः । देवता — सविता, वायुः ।)

वायोः संवितुर्विद्धानि मन्महे यावारमन्बहिश्यो यौ च रक्षयः ।
यौ विश्वस्य परिभू बंभूवशुस्तौ नो मुञ्चतमंहंसः ॥ १ ॥ १ ॥ ययोः संख्याता वरिमा पार्थिवानि याभ्यां रजी युपितमन्तरिक्षे । ययोः श्रायं नान्वानुभे कश्चन तौ नो मुञ्चतमंहंसः ॥ २ ॥ २ ॥ तवं वृते नि विभन्ते जनीसस्त्वय्युदिते प्रेरंते चित्रभानो । युवं वायो सविता च भ्रवनानि रक्षयस्तौ नो मुञ्चतमंहंसः ॥ ३ ॥

अर्थ— (वायोः सिंवतुः) वायु और सिंवता इन दो देवोंके (विद्धानि मन्महे) जानने योग्य गुणोंका हम मनन करते हैं। (यो आत्मन्वत् जगत् विदाधः) जो दोनों आत्मावाले जंगम जगत्में प्रविष्ठ होते हैं (यो च रक्षधः) और जो दोनों रक्षा करते हैं। (यो विश्वस्य परिभू बभूवधुः) जो दोनों संपूर्ण जगत्के तारक होते हैं (तो नः संहसः मुश्चतं) वे दोनों हमें पापसे बचावें॥ १॥

( ययोः पार्थिवानि वरिमा संख्याताः ) जिन दोनोंके पृथिवीके ऊपरके विविध कर्म गिन लिये हैं। (याभ्यां अन्तिरिक्ष रजः युपितं ) जिन दोनोंने मिलकर अन्तिरिक्षमें मेघमंडलको घारण किया है, (कश्चन ययोः प्रायं न अन्वान्त्रों) कोई मी जिनकी गतिको नहीं प्राप्त होता है (तौ नः अंहसः मुज्जन्तं ) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

हे (चित्रमानो ) विचित्र प्रभायुक्त ! (तव व्रते जनासः नि विश्वान्ते ) तेरे त्रतमें ही सब मनुष्य रहते हैं। (त्वाये उदिते प्रेरते ) तेरा उदय होनेपर कार्यमें प्रेरित होते हैं। हे (वायो सविता च ) वायो और हे सविता! (युवं मुवनानि रक्षय ) तुप्र दोनों सब प्राणियोंकी रक्षा करते हो (तौ नः अंहसः मुख्यतं ) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

भावार्थ - विश्वमें बायु और सूर्य ( तथा शरीरमें प्राण और नेत्र ) ये दोनों अनेक प्रकारसे प्राणिमात्रकी धारणा करते हैं। ये सब प्राणियों में व्यापक होकर उनकी रक्षा करते हैं। ये दोनों सब जगत् के तारक होते हैं इसिलये वे हमें पापसे बबावें 11 १ ॥

इन दोनोंके अनंत कमें हैं। वे ही अन्तरिक्षमें मेशमंडलका घारण करते हैं। इनके साथ किसी अन्यकी तुलना नहीं हो सकती है। वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

| अपेतो नायो सित्ता च दुष्कृतमपु रक्षांसि शिमिदां च सेघतम् ।<br>सं ह्यू देजिलो सृजयः सं बलैन तो नो मुखतुमहंसः  | 8       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| र्यिं मे पोषं सवितोत वायुस्तन् दक्षमा सुवतां सुशेवम् ।                                                       |         |
| अयुक्ष्मतां तिं महं इह धंतं तो नी मुश्चत्मं हंसः<br>प्र सुंमातिं संवितर्वाय ऊतये महंस्वन्तं मत्सुरं मादयाथः। | 4       |
| अर्वाग्वामर्खं प्रवतो नि यंच्छतं तौ नी मुश्चतमंहंसः                                                          | 11 5 11 |
| उप श्रेष्ठां न आशिषों देवयोधीमंत्रस्थिरन् ।<br>स्वीमिं देवं संवितारं च वायुं तौ नो मुखतमंहंसः                | 11 9 11 |
|                                                                                                              | •       |

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अर्थ — हे ( वायो सविता च ) वायो और सविता ! ( इतः दुष्कृतं अप सेघतं ) यहांसे दुष्कर्म करनेवालों को दूर हटा दो तथा ( रक्षांसि शिमिदां च ) घातकों और पीडकोंको भी दूर करो। ( ऊर्जया बलेन हि सं स्वज्ञथः ) शारीरिक और आरिमक बलसे हमें संयुक्त करो और ( तो नः अंहसः मुञ्जतं ) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥

हे सिवता और हे वायों ! (मे तन्) मेरे शरीरमें (सुसेवं रियं) सेवन करने योग्य कान्ति और (पोषं दक्षं) पृष्टियुक्त बल (आ सुवतां) उत्पन्न करें (इह महः अयक्मतातिं घत्तं) यह बडी नीरोगता धारण करें और (तौ नः अंहसः मुश्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओं ॥ ५॥

हे सिवता और हे वांथे ! ( ऊतये सुमितिं प्रयच्छतं ) रक्षांके लिये उत्तम बुद्धि दान करो । ( प्रवतः वामस्य अविकृति यच्छतं ) प्रकर्षयुक्त धनका भाग हमें प्रदान करो । तथा ( महस्वन्तं मत्सरं माद्याधः ) वृद्धि करनेवाला सोमादि अन्न तृप्तिके लिये दो और ( तौ नः अंहसः मुञ्जतं ) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ६ ॥

(नः श्रेष्ठाः आशिषः) हमारी श्रेष्ठ आकांक्षाएं (देवयोः धामन् उप अस्थिरन्) उक्त दोनों देवोंके धाममें स्थिर होनें। (सवितारं वायुं च देवं स्तौमि) सविता और वायु देवकी मैं स्तुति करता हूं इसलिये कि (तौ नः अंहसः मुञ्जतं) वे दोनों हमें पापसे बचावं॥ ७॥

भावार्थ — सूर्य विचित्र तेजवाला है, ( शरीरमें आंख भी वैसी ही है ) इसके उदय होने अर्थात् खुल जाने के पश्चात् ही प्राणीकी प्रश्वति कार्यमें होती है। विश्वमें वायु और सूर्य (तथा शरीरमें प्राण और आंख) प्राणियों की रक्षा करते हैं वे हमें पापसे बचोंने ॥ ३॥

ये दोनों सबको दुराचारसे बचावें, घातकों और पीडकोंको सर्वथा दूर करें, शारीरिक शक्ति और आत्मिक बल प्रदान करें और हमें पापसे बचावें ॥ ४॥

इन दोनोंसे मेरे शरीरमें तेजिस्वता, पुष्टि, बल और नीरोगता प्राप्त हो और वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥ ये दोनों हमारी रक्षा करनेके लिये हमें शुद्ध बुद्धि, उत्कर्षकों ले जानेवाला धन भौर पोषक अन्न देवें और हमें पापसे बचावें ॥ ६ ॥

ये हमारी श्रेष्ठ आकक्षित्र ये दोनों देव सुनें और पूर्ण करें तथा हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

सविता और वायु।

सिवता और वायु इन दो देवोंका वर्णन इस स्क्रमें है। स्र्यं और हवा यह इनका प्रसिद्ध अर्थ है। मतुष्यके आरोग्यके लिये स्र्यं और वायुका कितना उपयोग है यह सब जानते ही हैं। स्र्यं न रहा और वायु म रहा तो मनुष्यका जीवन उसी समय नष्ट होगा। स्र्यंप्रकाश विपुल मिलनेसे और छुद्ध वायु विपुल प्राप्त होनेसे मनुष्य नीरोग हो सकता है और अंधेरे घरमें रहनेसे और दृषित वायुमें रहनेसे विविध प्रकारकी बीमारियों मनुष्यके पीछे लगती हैं। यह विषय वेदमें अनेक स्थानों-पर आ गया है तथा यह विषय अब सर्वसाधारणकों भी ज्ञात हुआ है। इसलिय इन दो देवोंका हमारी नीरोगताके साथ कितना घनिष्ठ संबंध ह यह यहां विशेष निरूपण करनेकी आवश्यकता नहीं है।

### सूर्य देवता।

'सूर्य आतमा जगतस्तस्थुषश्च' (ऋग्वेद) यह ऋग्वेदमें कहा है। सूर्य स्थावर जंगमका आतमा ही है। इतना सूर्यका महत्त्व है। सूर्यके कारण ही स्थावरजंगम पदार्थ रहते हैं, सबको स्थिति सूर्यके कारण है, इतना सूर्यका महत्त्व होने से स्थेदिवका संबंध हमारे आरोग्यसे कितना है यह खारें ज्ञात हो सकता है।

यह सूर्य हमारे शरीरमें अपने एक अंशंधे नेत्र इंद्रियमें रहा है। ' सूर्यश्चक्षभ्रंत्वाक्षिणी प्राविशत । ' ( ऐ॰ उप॰ ) सूर्य आंख बनकर चक्षुओं में रहा है। नेत्र इंद्रिय स्वयं प्रकाश है. इस नेत्रसे प्रकाशका किरण निकलता है और उसका परि-णाम बाह्य पदार्थपर होता है। ब्रह्मचर्यादि सुनियमयुक्त व्यव-हारोंसे यह अपने अन्दरका सामर्थ्य बढता है और आनियमसे घटता भी है। यह नेत्रस्थानमें रहा हुआ सूर्यका अंश हमें योग्य और अयोग्य पदार्थीका दर्शन कराता है। इस नेत्रेन्द्रि-यका पिता सूर्य है। यह नेत्र अपने पितासे प्रकाशकी सहायता लेकर यहांका कार्य चलाता है और विविध रूपोंको बताता है। अपनी उन्नतिका साधन करनेवालोंका दर्शन करने और अव-नित करनेवालोंका दर्शन न करनेसं साधक पापसे बच जाता है। यह है सूर्य देवका पापसे बचानेका कार्य। पवित्र हाष्ट्रिस भनेक प्रकार पापसे बचना संभव है। सब सृष्टिको परमात्म-शक्तिरूप मानने और देखनेसे मनुष्यकी दृष्टि ही पवित्र हो जाती है। दृष्टिका पवित्रता होनेसे मनुष्य पापसे बन जाता है। मनुष्य जो पाप करता है वह दृष्टिके दोषसे हो करता है। विचार करनेसे पाठकोंको स्वयं शात होगा कि दृष्टिकी पवित्रतापर ही बहुत सारी मनुष्यकी शुद्धता निर्भय है। दृष्टि बंद रहीं तो काम, लोम, मोह आदि विकार उतने प्रमाणसे कुछ अंशमें कम रहेंगे। वाणी, बल और नेत्र।

पूर्व स्कॉमें अप्तिके मिषसे वाणिकी शुद्धता, इन्द्रके मिषसे बलकी पिवत्रता और इस स्कॉमें सूर्यके मिषसे नेत्र इंद्रियकी पिवत्रता प्राप्त करनेकी सूचना कही है। पापसे बचनेका अनुष्ठान वह है। इस प्रकार अपने अंदरकी शाक्तियों को पिवत्र और पुनीत करनेसे मनुष्य पापसे बचता है। यह अनुष्ठान करनेसे बाह्य देवताओं की सहायता सदा उपस्थित रहती ही है, परंतु उस सहायतासे वेही लोग लाम उठा सकते हैं, जो पूर्वोक्त प्रकार अपनी अन्ताशुद्धि करनेका अनुष्ठान करते रहते हैं। अन्योंको वैसा लाम नहीं हो सकता।

सूर्यचक्र।

सूर्यका दूसरा अंश पेटके पास सूर्यचक्रमें रहता है इसका अधिकार पचन इंद्रियपर रहता है। पेटके बराबर पीछे यह चक है। इसमें सूर्य शाक्ति रहती है जो अब पाचनका कार्य करती है। इसके कार्यके लिये ही सोम आदि अन्न रस दिये हैं। (मं. ६) ऐसे ग्रुद्ध अन्नका मक्षण करना और अग्रुद्ध अन्नका सेवन न करना, यह पथ्य उनको संभालना चाहिये, जो पापसे बचना चाहते हैं। अग्रुद्ध अन्नसे मनकी हित्त ही दुष्ट बनती है और ग्रुद्ध अन्नके सेवनसे पवित्र बनती है, जो पवित्र बनना चाहते हैं वे इसका अवस्य मनन करें।

#### प्राण।

अब वायुका विचार करना चाहिये। 'वायुः प्राणों भूत्वा नासिके प्राविशत । ' (ऐ॰ उ॰) वायु प्राण बनकर नाकके द्वारा फेफडों में जाता है और वहां रक्तकी छुद्धि करता है। इसके शुद्धता करनेके कारण ही प्राणी जीवित रहते हैं। इसके अञ्चद्ध होनेके कारण प्राणी मर जाते हैं इस प्रकार यह जीवनका हेत्र है। योगशास्त्रमें इसी प्राणका आयाम 'प्राणा-याम ' कहलाता है। जिस प्रकार घोंकनीसे वायु देकर प्रदीप्त किये अग्निमें सुवर्ण आदि घातु परिशुद्ध होते हैं, इसी प्रकार प्राणायामद्वारा उत्पन्न होनेवाले अग्निप्रदीपनसे शरीरके और इंद्रियोंके सब दोष नष्ट होते हैं । मन शान्त होता है तर्क, वितर्क और कुतर्क नहीं करता। इस कारण आत्मिक शक्तिका उन्नति होनेमें सहायता होती है। पापसे बचनेमें वाय देवताकी सहा-यता इस प्रकार होती है। अनुष्ठान करनेवाला पुरुष जब अपने अंदर रहनेवाले इन देवोंको ठीक मार्गपर चलाता है, तब बाहरके देवोंकी सहायता खयमेव उसकी प्राप्त होती है। यह पापसे बचनेका अनुष्ठान है। पाठक इसको अपने अंदर घटावें और लाम उठावें।

॥ यहां पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥

## पाप-मोचन ।

### [ सक्त २६ ]

(ऋषिः — मृगारः। देवता - द्यावापृथिवी।)

| l  |       |    |
|----|-------|----|
| 11 | 8     | 11 |
|    |       |    |
| 11 | 2     | 11 |
|    |       |    |
| 11 | ३     | 11 |
|    |       |    |
| 11 | 8     | 11 |
|    |       |    |
| 11 | ५     | 11 |
|    | 11 11 |    |

अर्थ — हे यावा पृथिवी ! ( सुभोजसी सचेतसी ) तुम दोनों उत्तम भोग देनेवाले, और उत्तम ज्ञानवाले हो; ( वां मन्वे ) तुम दोनोंका में मनन करता हूं। ( ये अभिता योजनानि अप्रधेथां ) जो तुम दोनों अपरिमित योजनोंकी दूरीतक फैले हो, ( हि वसूनां प्रतिष्ठे अभवतां ) क्योंकि तुम दोनों निवास करनेवाले प्राणी आदिकोंको आधार देनेवाले होते हो ( ते नः अंहसः मुख्यतं ) वे तुम दोनों हमें पापसे बवाओ॥ १॥

तुम दोनों (प्रवृद्धे सुभगे उरूची देवी) बढ़े विशाल, उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त विस्तृत देवियां (वस्तृनां प्रतिष्ठे हि अभवतं) निवास करनेवालोंको आश्रय देनेवाला हो। ये (द्यावापृधिवी मे स्योने भवतं) यावापृथिवी मेरे लिये सुख-दाया हों और (ते नः अंहसः मुञ्जतं) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

( अहं ) में ( सुतपसी असन्तापे ) उत्तम तेजस्वी परंतु संताप न देनेवाली ( कविभिः नमस्ये उर्वी गमीरे ) किवियों द्वारा नमन करने योग्य बढ़ी लंबी चौड़ी और बड़ी गंभीर द्यावा पृथिवीकी (हुवे ) प्रार्थना करता हूं। ये ( द्यावा० ) मेरे लिये सुख देनेवाली हों और इमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

(ये अमृतं ये ह्वींषि विभृथः) जो तुम दोनों अमृतक्षी जल भौर अनका धारण करती हो, (ये खोत्याः ये मनुष्यान् विभृथः) जो नदी आदि प्रवाहोंको और जो मनुष्योंको धारण करती हो। वे तुम (द्यावा०) यावापृथिवी मेरे लिये सुख देनेवाली बनो और हमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥

(ये उद्यियाः ये वनस्पतीन् विभृथः) जो तुम दोनों गौओं और वनस्पतियोंका घारण पोषण करती हो; (ययोः वां अन्तः विश्वा भुवनानि) जिन तुम दोनोंके बीचमें सब भुवन हैं, वे (द्यावा०) तुम वावा पृथिवी मेरे लिये सुबदायक हों और वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

ये कीलालेन तुर्पयेथो ये घृतेन याम्यामृते न कि चन श्रंकनुवन्ति । द्यावापृथिवी भवंतं में स्योने ते नी मुख्यतमंहंसः यन्मेदमंभिशोचिति येनयेन वा कृतं पौरुषेयां में दैवात् । स्तौमि द्यावापृथिवी नाथितो जोहवीमि ते नी मुख्यतमंहंसः

11 & 11

11 9 11

अर्थ — (ये की छालेन ये घृतेन तर्पयथः) जो तुम दोनों अन्न और पेयसे सबको तृप्त करते हो, (याभ्यां ऋते किंचन न शक्तुवन्ति) जिन तुम दोनों के विना कोई भी कुछ भी कर नहीं सकते, वे तुम (द्यावा०) द्यावा पृथिवी मेरे लिये सुखदार्था बनो और हमको पापसे बचाओ ॥ ६॥

( यन यन वा पौरुष्येण छतं) जिस किसी कारणेसे पुरुष प्रयत्नेसे किया हुआ, (न देवात्) दैवकी प्रेरणांसे किया हुआ नहीं, ( यत् इदं मे अभिशोचाति ) जो यह मुझे शोकमें डालता है, उस कष्टको दूर करनेके लिये ( द्यावा पृथिवी स्तौमि ) यावा पृथिवीकी में स्तुति करता हूं और ( नाथितः जोहवीमि ) में उनसे सनाथ होकर पुकारता हूं कि (ते नः अंहसः मुख्यन्तु ) वे दोनों हम सबको पापसे बचावें ॥ ७ ॥

00000000

#### द्यावा पृथिवी।

यह सूक्त मृगार सूक्तों में पापमोचन विषयका चतुर्थ सूक्त है। और इसमें युलोक और पृथिवी लोकके योगसे पातकसे मुक्त होनेकी आकांक्षा की है। पृथिवी लोक वह है जिसके उपर हम रहते हैं और युलोक वह है जो तारोंसे युक्त आकाश है। अर्थात यह सब ब्रह्मांड इनके बीचमें समाया है। कोई चीज इनसे बाहर नहीं है। जितनी सब शक्तियां है इनके बीचमें आ गई हैं। इन सब शक्तियोंको सहायतासे हमें अपना सुधार करके पापसे मुक्त होना है।

ये यावापृथिवी देवता (अमिता योजना। मं. १) अगणित योजन विस्तृत हैं। ये कितने विस्तृत हैं इप्रका गणित
नहीं हो सकता। आकाशका विस्तार जाना नहीं जा सकता है
और न गिना जाता है। संक्षेपसे कहना हो तो इतना ही कहा
जा सकता है कि ये दोनों (प्रवृद्धे उद्भवी। मं. २; उर्वी,
गंभीरें। मं. ३) बढे विस्तृत महान् गंभीर है अर्थात् बढे
गहरे हैं। तथापि इनकी गहराईका किसीको पता नहीं लग
सकता।

ये दोनों इरकक पदार्थ मात्रके लिये (प्रतिष्ठे) आधार देती हैं। इनकी शक्तियोंका विचार करनेसे (स-चेतसीं) मनमें एक प्रकारका स्फुरण होता है, इसलिये (कविभिः नमस्ये) कवि लोक इनके विषयमें बडा आदर धारण करते हैं, इनमें सूर्यादि तेजस्वी गोल (सु-तपसी) उत्तम प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं तथापि ये किसीको (अ-सन्तापे) सन्ताप

नहीं देते, प्रत्युत संतप्त हृदय जब इनकी ओर दृष्टिक्षेप करता है तब उनके हृदयका दुःख दूर होता है और वहां शान्तिका राज्य होता है।

ये दोनों लोक (सु-भोजसौ) उत्तम भोजन देते हैं। (कीलालेन तर्पयतः) अन्नसे संतुष्ट करते हैं और जब तृष। लगती है तब भी ( छतेन ) जलसे शान्ति देते हैं। क्यों कि इनके अंदर (अमृतं हवीं विश्वतः) जल और अन रहता है। इनके अंदर ( उद्मियाः ) गौर्वे हैं जो उत्तम दूध देती हैं, तथा उत्तम वनस्पतियां हैं जो उत्तम रक्ष देती हैं। इस कारण इन दोनोंसे सबका पालन पोषण होता है। मनुष्योंको जिस समय शोक होता है उस समय मनुष्य पृथ्वी या आकाशके उत्तम दश्य देखें और उनमें दिव्यताका अनुभव करें । इससे उनका शोक पूर्णतया दूर हो सकता है। युलोक पिता है और पृथ्वी माता है। मानो, यह दोनों मिलकर एक गृहस्थीका परि-नार है। देखों, ये कैसे अपनी सब शक्तियोंसे परोपकार कर रहे हैं। ये अपने तेजसे हमें मार्ग बताते हैं, अन्नसे हमारी तृप्ति करते हैं, जलसे हमारी शान्ति बढाते हैं और अन्यान्य रीतिसे हमारी सहायता करते हैं। इसी प्रकार हम अपनी शक्तियोंका परोपकारार्थ व्यय करना चाहिये, हमें अपने अन्तःकरण इनके समान विस्तृत और उदार बनाना चाहिये। अपना जीवन जनताकी मलाईके लिये समर्पण करना चाहिये। और सब जगत्को एक परिवार मानकर सबके साथ इनके सहश समान व्यवहार करना चाहिये। यह है पापमोचनका मार्ग।

### [ सक्त २७ ]

#### (ऋषिः — मृगारः। देवता - महतः।)

| मुरुतां मन्ते अधि मे ब्रुवन्तु प्रेमं वार्जं वार्जसाते अवन्तु ।           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| आग्रुनिव सुयमानह्य ऊतये ते नी मुखन्त्वं हंसः                              | 11 8 11 |
| उत्सुमिक्षितं व्यचीनित ये सदा य असिञ्चनित रसुमोर्पधीषु ।                  |         |
| पुरो देघे मरुतः पृश्चिमातृंस्ते नी मुञ्चन्त्वंहंसः                        | 11 2 11 |
| पयी घेनूनां र <u>स</u> मोर्षधीनाँ जुवमवैतां कव <u>यो</u> य इन्वंथ ।       |         |
| श्चग्मा भेवन्तु मुरुवी नः स्योनास्ते नी मुश्चन्त्वंहंसः                   | 11 3 11 |
| अपः संमुद्राहि <u>वमुद्रंहन्ति दि</u> वस्पृ <u>थि</u> वीमुभि ये सूजन्ति । |         |
| ये अद्भिरीशीना मुरुत्थरीन्ति ते नी मुञ्चन्त्वंहीसः                        | 11.8.11 |
| ये कीलालेन तुर्पयन्ति ये घृतेन ये वा वयो मेदसा संसृजन्ति ।                |         |
| ये अद्भिरीशाना मुरुती वर्षयन्ति ते नी मुञ्चन्त्वंहंसः                     | 11 4 11 |
| यदीदिदं मंरुतो मारुतेन यदि देवा दैन्येनेहगार ।                            |         |
| यूयमीशिष्वे वसवस्तस्य निष्कंतेस्ते नौ मुञ्चन्त्वंहंसः                     | ॥ ६ ॥   |

अर्थ— (महतां मन्वे) महतांका में मनन करता हूं कि वे (मे अधि ज़ुवनतु) भुक्ते उपदेश दें और वे (इमं वाजं वाजसाते अवन्तु) इस अन्नश्च अन्नदानके प्रसंगमें रक्षा करें। (सुयमान् आशून् इव) उत्तम नियमोंसे चलने-वाले घोडोंके समान इनके (ऊतये अहें) रक्षाके लिये में बुलाता हूं। (ते नः अंहसः मुख्यन्तु) वे हमको पापसे वचावें॥ १॥

<sup>(</sup>ये सदा अक्षितं उत्सं व्यचनित) जो सदा अक्षय जलप्रवाहको फैलाते हैं (ये ओषघीषु रसं आसिञ्चन्ति) जो भौषघियों में रस सीचते हैं इस प्रकारके (पृष्टिमातृः मरुतः पुरः द्घे) अन्तरिक्षरूप मातासे उत्पन्न मरुतोंको में अपने सन्मुख रखता हूं, वे हमको पापसे बचावे ॥ २॥

<sup>(</sup>घेनुनां पयः) गौओं के द्वका (ओषधीनां रसं) औषधीयों के रसको, (अर्वतां जसं) और घोडों के वेगको (ये कवयः इन्वध ) जो तुम किव हो कर प्राप्त करते हो, वे (मक्तः नः शण्माः स्थोनाः भवन्तु ) मरुद्रण हमें शक्ति देने और सुख देनेवोल होवें और हमें पापसे बचावें ॥ ३॥

<sup>(</sup>ये समुद्रात् आपः दिवं उद्वहन्ति) जो समुद्रसे जलको युलोकतक पहुंचाते हैं और जो (दियः पृथिवीं अभि सुजन्ति) युलोकसे पृथ्वीपर पुनः छोडते हैं (ये ईशानाः मरुतः अद्भिः चरन्ति) जो समर्थ मरुत् जलोंके साथ विचरते हैं वे हमें पापसे बचावें ॥ ४॥

<sup>(</sup>ये कीलालेन ये घृतेन तर्पयन्ति) जो अन और पेयसे सबकी तृप्ति करते हैं (ये वा वयः मेदसा संस्कान्ति) और जो अन्नको पुष्टिकारक पदार्थके साथ उत्पन्न करते हैं, (ये ईशानाः मरुतः अद्भिः वर्षयन्ति) जो समर्थ मरुत जलेंसे वृष्टि करते हैं, वे हमें पापसे बनावें ॥ ५ ॥

# तिग्ममनीकं विदितं सहीस्वन्मारुतं शर्धः पर्तनासुत्रम् । स्तौमि मुरुतो नाथितो जीहवीमि ते नी मुञ्चन्त्वंहीसः

11 9 11

अर्थ — हे (देवाः मरुतः) दिन्य मरुतों ! (यदि इदं मरुतेन ) यदि यह जगत् वायुसे युक्त हुआ, (यदि दैन्येन इंडक् आर) और यदि दिन्य शक्तिस युक्त हुआ, तो हे (वसवः) निवासको ! (तस्य निष्कृतेः यूयं ईशिष्वे) उसके उद्धारके लिये तुम ही समर्थ हो, वे तुम हमें पापसे बचाओ ॥ ६॥

(मारुतं अनीकं शर्घः) मरुतोंका सैनिक बल (पृतनासु तिग्मं) सेनाओंमें तीक्ष्ण और (सहस्वत् उद्यं विदितं) बलयुक्त प्रचण्ड शक्तिवाला सबके। विदित है। इसलिये में (मरुतः स्तौमि) मरुतोंकी प्रशंसा करता हूं और (नाथितः जोहवीमि) उनसे सनाथ होकर उनको हुलाता हूं कि वे हमें पापसे बचावें॥ ७॥

#### मरुत् देवता।

महत् नाम विश्वमें वायुका है, देहमें प्राण भी महत् कहलाता है। इसका नाम महत् इसलिये है कि यह (मर्+उत्)
मरनेवालोंको ऊपर उठाता है। शरीर मरनेवाला है उसकी
उठाकर खड़ा करनेवाला प्राणवायु ही है। मरनेवालेको उठानेका
चमत्कार प्राण ही करता है, किसी अन्यमें यह शक्ति नहीं है।
जैसे पशुओं में घोड़े वेगवान होते हैं उसी प्रकार देवों में वायु
वेगवान है। इनके कारण ही सब प्रकारका (वाजं) बल,
अन्न, जीवन आदि यथायोग्य रीतिसे अपने अपने स्थानमें रहता
है। वायु न केवल मनुष्योंका प्राण है परंतु औषि वनस्पतियों में भी वहीं जीवनका संचार करता है, और वनस्पितयों से
जो उत्तमोत्तम रस प्राप्त होता है वह सब इसी प्राणका कार्य
है। वनस्पितयों में पौष्टिक रस, गौओं में अमृतके समान दूध,
आकाशमें में घों ने निर्देश जल रस्तनेवाला यह विश्वम्यापक
प्राण ही है।

यह विश्व प्राण ही समुद्रसे जलको ऊपर ले जाता है, वहां उसके मेघ बनते हैं और वृष्टि द्वारा फिर शुद्ध जल हमें प्राप्त होता है यह इसीका चमत्कार है। पृथ्वीके ऊपरके सब अज्ञ आरे पेय इसीके कारण मिलते हैं, हरएक अज्ञपानमें जो पौष्टिक सत्वांश है वह इसी कारण है। यह जीवन देनेवाली प्राणशिक वायु में है, इसीलिये वायुको सबका निवासक कहा है।

जो वीरोंमें तेज, बल, सामध्यें और वीर्य है वह सब इसी के कारण है; यह महतोंका और प्राणोंका कार्य धवको देखना चाहिये। देखनेसे पता लगेगा कि पापसे बचनेका - उपदेश मस्त् किस ढंगसे दे रहे हैं।

जगत्में देखिये अन्य सब देव अस्तको जाते हैं, परंतु वायु-रूपी प्राण सदा समरस रहकर सबको जीवन देता है। इसी प्रकार शरीरमें सब अन्य इंदिय तथा अवयव अजका मोग छेते हैं और कार्य करनेसे थक भी जाते हैं और विश्राम भी छेते हैं। परंतु प्राण ही ऐसा एक है कि जो खयं भोग नहीं छेता, न विश्राम चाहता है और न कभी थक जाता है। निःखार्थ सेवा करनेका उपदेश इससे प्राप्त होता है। जो जनताकी निः-खार्थ सेवा करेंगे वे निष्पाप बन जायगे।

वेदमें 'मरुत्' देवता द्वारा वीरोंका वर्णन 'होता है। मरते हैं और फिर ऊपर उठते हैं यह अर्थ इस (मर्+छत्) शब्दमें ऋषि देखते हैं। शरीरमें देखिये आण शरीरमें जाता है, वहांका कार्य करता है, अर्थात शरीरके लिये खयं मर जाता है, बौर फिर उठता है यह भाव यहां मत्यक्ष है। प्रतिक्षणमें शरीरके लिये प्राण मरता है, इसीलिये शरीर जीवित रहता है। प्राणका परोपकार शरीरपर होता है, इसीलिये शरीर जीवित रहता है। अर्थात् इस प्राणके यहासे शरीरकी स्थिति होती है। अपने सब समाज अर्थात् राष्ट्रमें भी यहीं होना चाहिये। राष्ट्रकी भलाईके लिये जब अनेक वीर आत्मसमर्मण रूप यहा करते हैं तब राष्ट्र यशस्वी होता है। जब स्वार्थी लंग्ट मनुष्य राष्ट्रमें अभिक संख्यामें होते हैं तब वह राष्ट्र गिर जाता है; मनुष्य इसी आत्मसमर्पणसे निष्पाप बनता है यह बोध यहां मिलता है।

### [ स्रक्त २८ ]

(ऋषिः — मृगारः। देवता - भवाशवाँ।)

| 3                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| भवाञ्चवा मुन्वे <u>वां</u> तस्यं वि <u>त्तं</u> ययोर्वा <u>मिदं प्रदिश्</u> चि य <u>द्धिरोचेते ।</u> |         |
| यावस्येशिये द्विपदो यो चर्तुष्पदस्ती नी मुश्चतुमंहसः                                                 | 11 2 11 |
| ययोरम्यष्व उत यहूरे <u>चिद्यौ विदिताविषुभृतामसिष्ठौ ।</u>                                            |         |
| यावुस्येशिथे द्विपटो यो चर्तुष्पदुस्तो नो मुश्चतुमंहसः                                               | 11 7 11 |
| सहस्राक्षौ वृंत्रहणां हुवेऽहं दूरेगंब्यूती स्तुवक्षेम्युग्रौ ।                                       |         |
| यावस्येशांथे द्विपदो यो चर्तुष्पदस्ती नी मुश्चतुमहंसः                                                | 11 ₹ 11 |
| यावरिभार्थे बहु साकमग्रे प्र चेदस्राष्ट्रमिमां जनेषु ।                                               | •       |
| यावस्येशिये द्विपदो यो चतुष्पदस्ता नी मुश्चतुमंहसः                                                   | 11 8 11 |
| ययोर्विधासाप्पर्यते कश्चनान्तर्देवेषूत मार्तुषेषु ।                                                  | ,, , ,  |
| यावस्येशिये द्विपदो यो चर्तुष्पदस्ती नी मुखतुमंहंसः                                                  | 11 4 11 |
| यः क्रेत्याकन्मृलकद्यां तुषानो नि तसिन्धत्तं वर्जमुत्रौ ।                                            |         |
| यावस्येशांथे द्विपदो यो चर्तुष्पद्रस्ती नौ मुश्चतुमंहंसः                                             | 11 & 11 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                | • •     |

अर्थ — हे (भय-दार्ची) जगत् उत्पन्न करनेवाले और जगत्का लय करनेवाले ! (वां मन्वे ) तुम दोनोंका मनन करता हूं। (तस्य विक्तं) उसको तुम दोनों जानते हो। (यत् इदं प्रदिशि विरोचते) जो यह दिशाओं में चमकता है वह सब (ययोः वां) जिन तुम दोनोंका ही है (अस्य द्विपदः यौ ईशाधे) इस द्विपद जगत्के जो तुम दोनों खामी हो, (यौ चतुष्पदः) जो चार पाववालोंके भी स्वामी हो (तो नः संहसः मुखतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ १॥

( ययोः अभ्यश्वे उत यत् दूरे ) जिन तुम दोनोंके समीप यह सब है और जो दूर भी है और (यौ चित् इषु-भूतां अस्तिष्टें। विदित्तां ) जो निश्चयसे बाण धारण करनेवालोंके बाण फेंकनेके समय तुम दोनों जाने जाते हो, जो तुम दोनों दिपाद और त्रदुष्पादोंके खामी हो, व दोनों तुम हमें पापसे बचाओं ॥ २ ॥

(सहसाक्षी दाशुहणी) तुम दोनों हजारों श्रीखनाले भीर शत्रुविनाशक हो (दूर-गव्यूती उग्री) तथा दरतक गमन करनेवाले उप्र हो, तुम दोनोंको (आई हुचे स्तुचन् ऐमि) मैं पुकारता हूं और स्तुति करता हुशा प्राप्त होता हूं। जो तुम दोनों द्विपाद और चतुष्पादोंके स्वामी हो, व तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ३॥

( अग्ने यो साकं बहु आरिभाधे ) पहिले जो तुम दोनोंने मिलजुलकर बहुत कार्य आरंभ किये और ( जानेषु च अभिमां इत् प्र अकाष्ट्रम् ) लोकोंमें तेजको उत्पन्न किया । जो तुम दोनों द्विपाद और चतुष्पादके स्वामी हो वे तुम दोनों इमें पापसे बचानो ॥ ४॥

(ययोः वधात्) जिनके वध करनेकी सामर्थ्यसे (देवेषु उत मानुषेषु अन्तः) देवों और मनुष्योंके अन्दर (कक्कान न अप-पद्यते ) केर्इ भी नहीं बच सकता, और जो द्विपाद और चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ५॥

(यः क्रत्याकृत्) ओ हिंसा करनेवाला (यः यातुषानः मूल-कृत्) जो यातना बढानेवाला मूलको काटनेवाला हो (तिस्मन्, उम्मी, वर्ष्म निध्यंत ) उसपर, हे उमबीरो ! अपना वस्न गिराओ । जो ऐसे तुम दोनों द्विपादों और चतुष्पादों के स्वामी हो, वे हमको पापके बचाओ ॥ ६॥

१२ ( अवर्व, माध्य, काण्ड ४)

अधि नो ब्रूतं पूर्तनास्र<u>णै</u> सं वर्जेण सृजतं यः कि<u>मी</u>दी । स्तीमि भवाश्वनी नाथितो जीहवीमि ती नो मुश्चतुमंहंसः

11 9 11

अर्थ — हे (उग्रों) उम्र स्वभाववालो ! (नः पृतनासु आधि खूतं) हमसे समृहोंमें, सेनाओंमें योग्य उपदेश करो । (यः किमोदी) जो स्वाधी हो उस पर (वज्रेण सं सुज्ञतं) वज्रश्हार करो । इसलिये में (भवादावों) भव और शर्वकी (स्तौमि) स्तुति करता हूं। और (नाथितः जोहवीमि) उनसे सनाथ होकर उनकी पुकारता हूं कि (तौ नः अंहसः मुञ्जतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ७॥

## मव और शर्व।

ये दो शक्तियां हैं, एक ' भव ' अर्थात् बढानेवाली वर्धक शक्ति है और दूसरी ' शर्व ' अर्थात् घातक शक्ति है। इस सब जगत्में ये दो शाक्तियां कार्य कर रही हैं। एकसे बृद्धि हो रही है और दूसरीसे नाश हा रहा है। बालकमें विनाशक शक्तिका जोर कम रहता है और वर्धक शक्तिका अधिक रहता है, इस कारण बालक बढता है। वृद्धमें यह बात उलटी हो जाती हैं इस कारण बृद्ध क्षीण होता है। जगत्में इन दोनों परमात्म शक्तियोंका कार्य किस प्रकार चल रहा है यह बात इस सूक्तमें अच्छी प्रकार बतायी है। मनुष्यमें भी ये दोनों शक्तियों हैं। जो मनुष्य पापसे बचना चाहता है उसको उचित है कि वह इन शक्तियोंका ऐसा उपयोग करे कि जगत्में उससे घातपात न बढे, परन्तु शान्ति और सुख बढं। इस प्रकार करनेसे मनुष्य पापसे बच सकता है।

मनुष्यमें ' भव ' शक्ति है जिससे वह नाना प्रकारके सुखोप-भागके और दूसरे पदार्थ उत्पन्न करता है और मनुष्यमें दूसरी ' शर्व ' शक्ति भी हैं, जिससे वह तोडमरे।ड कर विधातक कार्य भी करता है। जो मनुष्य पापसे बचना चाहता है, उसको उचित है कि वह अपनी भवशक्तिका उपयोग लोककल्याणके सरकार्योंने करे । अर्थात जनताका जिससे हित होगा ऐसे शम कार्य करनेमें उक्त शक्तिका उपयोग करे। उसके पास दूसरी शर्वशक्ति है, इससे घात पात किया जा सकता है यह बात सत्य है; परंतु इसका भी उपयोग जनताकी मलाईके लिये किया जा सकता है। जो मानवांकी उन्नतिका विघात करनेवाले दृष्ट हों उनको दूर करनेके कार्यमें इस शाक्तिका उपयोग करनेसे यह विघातक शाक्ति भी परोपकार करनेवाली बन सकती है। इस प्रकार इस शक्तिका भी उपयोग जब परीपकारमें होगा तब मनुष्यकी दोनों शक्तियोंसे परीपकार होनेके कारण इसका संपूर्ण जीवन यज्ञमय होगा और इसके पाप नष्ट होंगे और यह पुण्यात्मा बनता जायगा । यह उपाय आत्मशुद्धिके जिये आवश्यक है जो इस सूक्त द्वार। सूचित किया है। इसलिये पाठक इन शक्तियोंको अपने अंदर देखें और उनसे उक्त प्रकार व्यवहा<sup>र</sup> करके अपने आपको पापसे बनावें।

135-

## [ सक्त २९]

( ऋषिः — मृगारः । देवता - मित्रावरुणौ ।)

मन्वे वा मित्रावरुणावृतावृधी सर्चेतसी दुह्वणो यो नुदेथे । प्र सत्यावानमवंशो मरेषु तो नो मुश्चतुमहंसः

11 8 11

अर्थ — हे ( मिश्रा-चरुणों ) मित्र और वरुण ! ( वां मन्ते ) में आप दोनोंका मनन करता हूं, आप दोनों (ऋताः वृध्ये सचेतसी ) सखको बढानेवाले और स्फूर्ति देनेवाले हैं, ( यो दुह्मणः जुदेशे ) जो तुम दोनों होहकारियोंको हटा देते हो । ( भरेषु सत्यावानं प्र अवधः ) स्पर्धाओं सख पालन करनेवालेकी उत्तम रक्षा करते हो । (तौनः अहसः मुञ्चतं ) वे तुम दोनों हमें पापसे बवाओ ॥ १ ॥

| सचेतसी दुर्ह्वणो यो नुदेथे प्र सत्यानानुमर्वथो भरेषु ।                         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| या गच्छंयो नृचक्षंसी बुभ्रुणां सुतं ती नो मुश्चत्मंहंसः                        | ॥२॥     |
| यावर्ङ्गिरसमवंशो यावगस्ति मित्रावरुणा जमदंग्रिमत्रिम् ।                        |         |
| यौ कुश्यपुमर्वथो यौ वसिष्ठुं तौ नौ मुञ्चतुमंहंसः                               | 11311   |
| यौ रयानाश्वमनंथो वध्युश्वं मित्रनिरुणा पुरुमीढमत्रिम् ।                        |         |
| यौ विमुद्मवंथः सुप्तवंधि तौ नौ मुञ्चतुमंहंसः                                   | 11 8 11 |
| यौ भरद्वांज्यवंथो यौ गविष्ठिरं विश्वामित्रं वरुण मित्र कुत्सम्।                |         |
| यौ कुक्षीवन्तुमवेथः प्रोत कण्वं तौ नी मृत्चतुमंहसः                             | ॥५॥     |
| यो मेघातिश्विमवंथो यो त्रिशोकं मित्रांवरुणावुशनां कान्यं यो ।                  |         |
| यौ गोतंममर्वथः प्रोत मुद्रं तौ नौ मुञ्चतुमंहसः                                 | ।।६॥    |
| य <u>यो</u> रथंः सत्यवंतर्मेर्जुरंदिमर्मिथुया चरंन्तम <u>भि</u> याति दृषयंन् । |         |
| स्तौमि मित्रावर्रुणौ नाथितो जोहवीमि तौ नौ मुञ्चतुमहंसः                         | 11 9 11 |

अर्थ— (यौ भरेषु सत्यावानं अवधः ) जो तुम दोनों स्पर्धाओं में सत्यपालको बचाते हो, (यौ सचेतसी दुहणः नुदेशे ) जो दोनों सचेत होकर, द्रोहकारीको हटाते हो, और (यौ मृचक्षसौ ) जो मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाले दोनों (बस्रुणा स्तृतं गच्छथः ) पोषक शक्तिके साथ यन्नके प्रति पहुंचते हो, वे तुम दोनों हमें प्रापसे बचाओ ॥ २ ॥

<sup>(</sup>यो मित्रावरुणा) जो दोनों मित्र और वरुण ( अंगिरसं, अगस्ति, जमदांग्ने, अश्वि अवधः) अंगिरा, अगस्ति, जमदांग्ने, अश्वि अवधः) अंगिरा, अगस्ति, जमदांग्ने अग्वेर अत्रिकी रक्षा करते हो वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ३॥

<sup>(</sup>यौ मित्रावहणी) जो दोनों मित्र और वहण (इयावाश्वं, वध्न्यश्वं, पुरुमोढं, अति अवधः) स्मावाश्व, वध्न्यश्व, पुरुमीठ और अत्रिकी रक्षा करते हो (यौ विमदं सप्तवाधि अवधः) जो विमद और सप्तवधिका रक्षा करते हो ॥ ४॥

<sup>(</sup>यौ मित्र वरुण) जो भित्र और वरुण (भरद्वाजं, गविश्विरं, विश्वामित्रं, कुत्सं अवधः) भरद्वाज, गविष्ठिर, विश्वामित्र और कुत्सकी रक्षा करते हो, (यौ कक्षीवंतं कण्वं प्र अवधः) जो कक्षीवान और कण्वकी रक्षा करते हैं वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ५॥

<sup>(</sup>यौ मित्रावरुणौ) जो दोनों मित्र और वरुण (मेघातिधि, त्रिशोकं, काञ्यं उशनां अवधः) मेघातिथि, त्रिशोक, काञ्य उशनाकी रक्षा करते हो (यौ गौतमं उत मुद्रलं अवधः) जो गौतम और मुद्रलकी रक्षा करते हो वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ६॥

<sup>(</sup>ययोः सत्यवतमी ऋजुराईमः रथः) जिनका सलमार्गवाला सरल रामियोंबाला रथ (मिथुया चरन्तं दूषयन् अभियाति) मिथ्याचारीको सताता हुआ चलता है, उन (मिश्रावरणो स्तीमि) मित्र और वरणकी में स्तुति करता हूं और उनसे (नाथितः जोहवीमि) सनाथ होकर उनको पुकारता हूं कि वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

#### मित्र और वरुण।

मृगार सूक्तोंमें यह सप्तम या अन्तिम सूक्त हैं। २३ से २९ ये सात सूक्त पापमोचन विषयके हैं और इन सातों सूक्तोंका ऋषि मृगार है। ये सूक्त भाषाकी दृष्टिसे बहुत सरल हैं, परंतु पापमोचनके अनुष्ठानकी दृष्टिसे बड़े गंभीर हैं। इनका विषय ठाँक प्रकार समझमें आनेके लिये निम्न लिखित कोष्टक देखिये—

| स्क   | देवता            | अपने दारीरमें दाकि     | अनुष्ठान-विधि                       |
|-------|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 23    | अग्नि            | वाक्शक्ति              | वाक्संयम                            |
| रुष्ठ | <b>१</b> न्द्र   | ৰত                     | बलका सदुपयोग                        |
| ३५    | वायुः सविता      | प्राण, नेत्र           | प्राणायाम और नेत्रकी पवित्रता       |
| २६    | द्यावापृथिवी     | स्यूलसूक्ष्मशक्तियां   | सत्कर्ममें अपनी शक्तियोंका समर्पण   |
| २७    | मरुतः            | प्राण                  | प्राणाया <b>म</b>                   |
| 26    | भवाशर्वी, रुद्रः | वर्षक और घातक शक्तियां | अपनी इन शक्तियोंका उत्तम उपयोग करना |
| २९    | मित्रावरुणौ      | मित्रभाव और श्रेष्ठमाव | दोनोंका सदुपयोग                     |

इस कोष्टकका निरीक्षण करनेसे पता लग जायगा कि पाप-मोचनका अनुष्ठान किस रीतिसे किया जाता है। इस अनुष्ठान का तार्तपर्य समझनेके लिये एक उदाहरण लीजिये, एक मनुष्य कहता है कि 'सूर्यदेव हमें मार्ग दिखावे ' इस वाक्यसे सूर्यका मार्ग दिखानेसे संबंध है यह बात निश्चित होगई। परंतु यदि केई मनुष्य अपने आंख बंद करेगा, और मार्गकी ओर अपनी दृष्टि नहीं डालेगा, तो सूर्य भगवान सहस्र किरणोंसे प्रकाश करता हुआ भी उसको मार्ग नहीं दिखा सकेगा। इससे अनु-ष्ठानका मार्ग निश्चित हुआ। बह यह है कि 'मनुष्य अपने अन्दरकी शक्तिको सन्मार्गका बोध होने योग्य सरल मार्गपर रखनेका यत्न करे और बाह्य शक्तियोंकी सहायता प्राप्त करनेकी इच्छा करे। ' ऐसा करनेस ही उसकी कामना पूर्ण हो सकती है।

किसी मनुष्यको किसी नगरको जाना है, वह भाग जानना चाहता है। यदि वह अपने आंख खोलकर अपनी पूर्ण शांकि लगाकर मार्ग देखनेका यत्न करेगा, तो ही वह सूर्य देवताके प्रकाशसे अधिकसे अधिक लाभ उठा सकता है। इसी प्रकार अन्यान्य विषयों के संबंधमें जानना चाहिये। यहां प्रचलित विषय 'पापमोचन 'है। भक्त अपने आपको पापसे बचाना चाहता है, इसलिय उसको पूर्वोक्त उदाहरणके न्यायसे ही अपनी सब शाक्तियोंका संयम करके उनके संयम द्वारा अपने आपको पापसे बचानेका परम यत्न करना चाहिये, और उस प्रयत्नके करनेक समय बाह्य शक्तियोंकी सहायता प्राप्त हो, ऐसी इच्छा करनी चाहिये। ससरण रहे कि बाह्य शाक्तियों तो पूर्ण रीतिसे

सहायता देनेके लिये तैयार ही हैं, जो न्यूनता है वह अपने प्रयत्नकी ही है। आंख बंद करनेवाला मनुष्य सूर्य प्रकाशसे लाभ नहीं उठा सकता, प्रत्युत आंख खोलकर देखनेवाला ही लाभ उठा सकता है, अर्थात् इस पुरुषका प्रयत्न अवस्य होना चाहिये। यही बात विशेष स्मरण रखने योग्य है। उत्परके संपूर्ण सार्तो मूर्कोमं जो सात बाह्य शक्तियोंकी प्रार्थना की है और उनकी सहायताकी याचना की है वह अपने अनुष्ठानकी तैयारीके साथ ही की है, यह पाठकोंकी अवस्य स्मरण रखना चाहिये। अन्यथा अनुष्ठानके विना ये सूक्त कोई लाभ दे नहीं सकते।

'सूर्य हमें मार्ग दिखावे 'ऐसा कहनेवालेको अपने आंख खोलकर मार्ग देखनेदा यतन करना चाहिये, 'जल हमारी तृषा शांत करे 'ऐसा कहनेवालेको प्रथम जल अपने हाथमें लेकर पानेका प्रयत्न करना चाहिये, 'अन्न हमारे शरीरकी पुष्टि बढावे 'ऐसी प्रार्थना करनेवालेको उाचत है कि वह उत्तम अन्न तैयार करे और उसका सेवन विधियुक्त रीतिसे करे और पश्चात कहे कि यह अन्न मेरा शरीर पुष्ट करे । हरएक प्रार्थना उसके पूर्व करने योग्य अनुष्ठानको सुचना करती है यह बात ध्यानमें धारण करने योग्य है। प्रलेक प्रार्थनाका अनुष्ठानपूर्वक उच्चार होना चाहिये। अनुष्ठानपूर्वक की हुई प्रार्थना ही सफल होती है, अर्थात अनुष्ठान रहित प्रार्थना निष्फल होती है। वैदिक प्रार्थनाओंसे मनुष्यको जो उन्नतिका मार्ग दिखाई देता है वह इस रीतिसे अनुष्ठानपूर्वक प्रार्थना करनेसे ही है अन्यया नहीं।

अनुष्ठान अपने अन्दर्क देवताओं द्वारा अर्थात् अपने इंद्रियों और अवयवों द्वारा किया जाता है, इनका संबंध जिन बाह्य देवताओं से है उनसे सहायतार्थ प्रार्थना की जाती है। अर्थात् कोई प्रार्थना अनुष्ठानके विना नहीं की जाती। पहिले अपनेसे जितना हो सकता है उतना अनुष्ठान करके जब अपनी शाक्ति अल्प प्रतीत होती है और अधिक शाक्तिकी प्रवल इच्छा उत्पन्न होती है, उस समय प्रार्थनाका समय होता है। इस रीतिसे इन सातों स्कॉका मनन करनेसे पापमाचनके अनुष्ठानकी रीतिका स्वयं पता लग जाता है। सारांश हपसे इन स्कॉसे बोधित होनेवाला अनुष्ठान यह है।

' वाणीको पवित्र बनानेका प्रयत्न करना, अर्थात मुखसे अप-वित्र शब्दोंका उचारण न करना, अपने बलका उपयोग सत्कर्म में करना और कभी परपीडा न करना, अपने प्राणींका कुंभ-कादि द्वारा आयाम करके मनको शांत और गंभीर बनाना, नत्रादि इंद्रियोंको ग्रुभ कर्मोमें लगाना और उनको अग्रुभ प्रवृ-त्तिसे हटाना, अपने अंदर जो कोई सामर्थ्य हो उसको सत्कर्ममें लगाना और असत्कर्मसे दूर रहना, संपूर्ण दश प्राणीका •यबहार उत्तम चलानेका यत्न करना, अपने अंदर वर्षक और घातक शक्तियां हैं, उनसे किसीका घात पात न करना, परंतु उन शक्तियोंको सन्मार्गमें प्रवृत्त करता, अपने अन्दर जो मित्रभाव है और वरिष्ठताका भाव है उसकी प्रकृषि मंगल कार्यमें करना और उनको अमंगल कार्यों से दूर करना। ' मारांश रूपसे यह अनुष्ठानको विधि है। इसमें जिस अपनी शक्तिद्वारा अनुष्ठान किया जा रहा हो, उसके साथ संबंध रखनेवाली बाह्य देवताकी प्रार्थना अधिक शक्ति प्राप्त करनेकी इच्छासे करना चाहिये। अर्थात् अपना अनुष्ठान और प्रार्थना एक क्षेत्रकी होनी चाहिये। पानी पीनेके समय अञ्चकी प्रार्थना न हो और मोजन करनेके समय दूसरे किसी अन्य देवकी प्रार्थना न हो । प्रार्थनासे अपना संबंध विश्वकी विशाल शक्ति-योंसे किया जाता है। इस एकतानतासे बडा लाम होता है।

२९ वें स्कमें कहा है कि जो (सत्यवान्) सलका पालन करनेवाला होता है, उसको परमात्माकी शक्तियोंकी सहायता मिलती है (मं. १-२)। इन मंत्रोंमें यह कहकर आगे सलपालन करनेवाले अनुष्ठानी महात्माओंको किस प्रकार सहायता मिली है इसकी नामावली दी है। ये नाम एक एक विशेष गुणकी स्वना दे रहे हैं, इस कारण इन नामोंका विचार करनेसे कौन अनुष्ठानी मनुष्य ईशकी सहायता प्राप्त कर सकता है इसका बोध होता है। इसिलिये इनका श्ठेषार्थ देखते हैं—

- १ सत्यवान् सत्यप्रतिज्ञ, सत्यका पालन करनेवाला ।
- २ अंगिरस्— अंगोंमें जो जीवन रस है उसकी विद्या जाननेवाला।
- ३ अगस्ति— (अग-स्ति ) पापको दूर करनेके प्रयस्नमें जो दत्तवित्त होता है।
- ४ जमद्शिः— ( जमत्+अश्चिः) प्राण आदि अभियोंको प्रज्वित करनेवाला।
- ५ अन्नि:— (अति ) अमण करके उद्घारके लिये यस्त करनेवाला।
- ६ कश्यपः ( पश्यकः ) सूक्ष्मदर्शी ।
- अ विसिद्धः सबका सुखपूर्वक निवास करानेवाला ।
- ८ इयावाश्वः ( इये गतौ ) गतिशील, प्रयत्नशील ।
- ९ वध्न्यश्वः— (विधि ) स्तब्ध (अश्वः ) घोडोंनाला अर्थात् जिसके इंदिय रूपी घोडे चंचल नहीं हैं।
- १० पुरुमीठः— ( पुरु ) बहुत ( मीठ ) धनादि साधन संपन्न ।
- ११ विमदः (विगतः मदः) जिसकी घमंड नष्ट हुई है।
- १२ सप्तविभा जिन्होंने अपने सातों इंदियोंको स्तब्ध किया है।
- १३ भरद्वाजः— (भरत्+वाजः) जो अनका दान करता है।
- १४ गविष्ठिरः— (गवि) वाणीमें जो स्थिर रहता है अर्थात् जो अपने वचनका सचा है।
- १५ विश्वामित्रः— (विश्वस्य मित्रः) सबका मित्र, किसीका देष न करनेवाला।
- १६ कुत्सः दोषाँकी निंदा करनेवाला ।
- १७ कक्षीवान् -- (कक्षी ) गतीशील, प्रयस्तशील ।
- १८ कापवः शब्दविद्यामें प्रवीण।
- १९ मेघातिथिः— (मेघा) बुद्धिको प्राप्त करनेवाला ।
- २० जिश्लोकः स्थूल, सूक्ष्म और कारण इस तीन विषयों के अज्ञानका जिसको शोक होता है।
- २१ उराना काव्यः संयमी कवि।
- २२ गोतमः (गो) गीतशील, प्रयत्नशाल।
- २३ **मुद्रलः** (मुद्) आनंदको धारण करनेवाला, आनन्द वृत्तिसे रहनेवाला।

इन ऋषिनामों के श्वेषार्थ ये हैं, पाठक मनन करेंगे तो उनको इन शब्दों से अधिक बोध भी प्राप्त हो सकते हैं। इन अर्थों से पता चलता है कि आत्म-सुधारका प्रयत्न ये विस ढंग से करने- बाले हैं। इस प्रकारके प्रयत्न करनेवालों को पूर्वोक्त देवताएं सब प्रकारकी सहायता करती हैं और उनकी उन्नति होने के लिये मदत देती हैं। जो लोग इनके समान प्रयत्न करेंगे उनको भी इसी प्रकार देवताओं से सहायता प्राप्त होगी। परंतु जो लोग अपनी उन्नतिके प्रयत्नमें दक्ष नहीं होते, उनको सहायता प्राप्त नहीं होती, इस विषयमें दो शब्द देखिये—

(१) दुह्वन् - द्रोह् करनेवाला, घातपात करनेवाला।

(२) भिश्चया चरन् — मिथ्या व्यवहार करनेवाला। (मं. ७) पाठक यहां स्मरण रखें कि अग्नि, वायु, स्यादि देवताएं सदा सहाय वरनेके लिये तैयार ही हैं, परन्तु उनसे सहायता प्राप्त करनेका यहन मनुष्यको करना चाहिये। मनुष्यसे यहन न हुआ तो लाम होना असम्भव है। जो मनुष्य आत्मसुधारका यहन करते हैं वे पूर्वोक्त ऋषियों के समान उन्नति प्राप्त करते हैं, अन्य ले। प्रयहन न करनेके कारण पीछे रहते हैं। उन्नतिका यह नियम पाठक स्मरण रखें।

इस प्रकारके जो लोग होते हैं, उनकी अवनित होती है। इसिलय पाठकोंको उचित है कि वे अपनी उच्चतिका अनुष्ठान करें, सन्मार्गसे चलं, पूर्वोक्त ऋषिजीवनोंका आदर्श अपने सन्मुख रखें और उच्चतिके पथसे सीधे उत्पर चढें। कदापि अवनितिके मार्गसे न चलंं।

# राष्ट्री देवी।

[ ३० ]

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — वाक्।)

| अहं रुद्रे <u>भि</u> र्वसंभिश्वराम्यहमादित्यैरु विश्वदेवैः।                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <u>अहं मित्रावर्रुणो</u> भा विंभर्म् <u>येहर्मिन्द्रा</u> ग्नी <u>अहमुश्चिन</u> ोभा | 11 2 11 |
| अहं राष्ट्री संगर्मनी वस्ननां चिकितुषी प्रथमा युज्ञियानाम्।                         |         |
| तां मा देवा व्यंद्धः पुरुत्रा भूरिंस्था <u>त्रां</u> भूर्यीवेशयंन्तः                | 11 7 11 |
| <u>अहमेव स्वयमि</u> दं वदा <u>मि</u> जुष्टं देवानांमुत मार्जुषाणाम् ।               |         |
| यं कामये तन्तं मुग्रं क्रणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं संमेधाम्                        | 11 3 11 |

अर्थ - (अहं) में परमात्मशक्ति ( रुद्रेभिः, वसुभिः, आदित्यैः, विश्वेदेवैः चरामि ) रुद्रों, वसुओं, आदित्यों भीर विश्वेदेवोंके साथ चलती हूं। (अहं उमा मित्रावरुणा विभर्मि) में दोनों मित्र और वरुणको घारण करती हूं और (अहं इन्द्राग्नी, अहं उमा अश्विना) में इन्द्र और अमि, तथा में दोनों अविनोंको घारण करती हूं।। १।।

(अहं राष्ट्री) में प्रकाशक शक्ति (वस्तां सङ्गमनी) वसुओंको प्राप्त करानेवाली, और (चिकितुषी) शान देनेवाली हुं इसलिये (यिक्षयानां प्रथमा) सब पूजनीयों मं पहिली पूजने योग्य हुं। (तां भूरिस्थात्रां मां) उस विविध प्रकारसे स्थित मुक्तको (भूरि आवेशयन्तः देवाः) बहुत प्रकारसे आवेशको प्राप्त होनेवाले देव (व्यद्धुः) विशेष प्रकारसे धारण करते हैं॥ २॥

| मया सोडनंभत्ति यो विपर्यंति यः प्राणति य ई शृणोत्युक्तम् ।                          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अमन्तवो मां त उपं क्षियन्ति श्रुधि श्रुंत श्रुद्धेयं ते वदामि                       | 11 8 11 |
| अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शर्रवे हन्त्वा उ।                              |         |
| अहं जनीय समदं कुणोम्यहं द्याबीपृथिवी आ विवेश                                        | 11411   |
| अहं सोर्ममाहनसं विभर्म्युहं त्वष्टांरमुत पूषणं मर्गम् ।                             |         |
| अहं देधा <u>मि</u> द्रविणा ह्विष्मेते सुप्राव्या दे यर्जमानाय सुन्वते               | 11 & 11 |
| अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम् योनिर्प्स्वी १ नतः संमुद्रे ।                          |         |
| त <u>तो</u> वि तिष्ठे स्वना <u>नि</u> विश् <u>वो</u> ताम् द्यां वृष्मिणोपं स्पृशामि | 11 9 11 |
| अहमेव वार्त इव प्र वांम्यारभंमाणा अवंनानि विश्वां।                                  |         |
| पुरो दिवा पुर एना पृथिव्यैतावंती महिम्ना सं वंभूव                                   | 11 5 11 |

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः॥ ॥ इति अष्टमः प्रपाठकः॥

अर्थ — (देवानां उत मानुषाणां जुष्टं) देवों और मनुष्योंको स्वीकार करने योग्य (इदं) यह माषण (अहं स्वयं पव वदामि) में स्वयं ही बोलती हूं। (यं कामये) जिस जिसको में योग्य समझती हूं (तं तं उग्रं कुणोंमि) उस उसको में उप्र वीर बनाती हूं तथा (तं ब्रह्माणं, तं ऋषिं, तं सुमेधां) उसीको ब्रह्मा, ऋषि अथवा उसीको उत्तम बुद्धिमान करती हूं॥ ३॥

<sup>(</sup>यः विपश्यति) जो यह विशेष रीतिसं देखता है (सः मया अन्नं अति) वह मेरी कृपासे अन्न खाता है।(यः प्राणिति) जो प्राण लेता है और (यः ई उक्तं श्रुणोति) जो भाषण सुनता है वह सब मेरी शक्तिसे ही है। जो (मां अमन्तवः) मुझे न माननेवाले हैं (ते उपक्षयन्ति) वे विनाशको प्राप्त होते हैं। हे (श्रुतः) सुननेवाले! (श्रुधि) अवण कर। (ते श्रद्धियं वदामि) तेरे लिये श्रद्धा रखने योग्य यह उपदेश में करती हूं॥ ४॥

<sup>(</sup> ब्रह्म-द्विषे शरवे हन्तवे उ ) ज्ञानके द्वेषी घातपात करनेवालेका नाश करनेके लिये ( अहं रुद्राय घतुः आत-नोमि ) मैं रुद्रके लिये धनुष्यको तानती हूं, ( अहं जनाय समदं कृणोमि ) मैं जनोंके लिये हर्ष देनेवाले पदार्थ उत्पन्न करती हूं, ( अहं द्याचा-पृथिवी आ विवेश ) मैंने द्यावापृथिवीमें प्रवेश किया है ॥ ५ ॥

<sup>(</sup> सहं आहनसं स्त्रीमं विभामें ) में प्राप्त करने योग्य सोम राजाका धारण करती हूं। ( सहं त्वष्टारं उत पूषणं भगं ) में त्वष्टा और पूषाका धारण करती हूं। ( अहं ह्विष्मते सुन्वते यज्ञमानाय ) में हवन करने और स्रोमसवन करने वाले यज्ञमानके लिये ( सुप्राव्या द्विणा द्वामि ) उत्तम रक्षा करने योग्य धन देती हूं।। ६ ॥

में ( अस्य मूर्धन् पितरं सुवे ) इसके सिरपर रक्षकको नियुक्त करता हूं। ( मम योनिः समुद्रे अप्सु अन्तः ) मेरा मूलस्थान प्रकृतिके समुद्रके जलोंके मध्यमें है। ( ततः विश्वा भुवनानि वि तिष्ठे ) वहांसे सब भुवनोंमें विशेष रीतिसे स्थित होती हूं ( उत वर्ष्मणा अमूं द्यां उप स्पृशामि ) और अपनी महिमासे उस बुलोकको स्पर्श करती हूं॥ ७॥

<sup>(</sup>विश्वा भुवनानि आरभमाणा) सब भुवनींका आरंभ करनेवाली (आहं एव वातः इव प्रवामि) में ही अकेळी वायुके समान फैलती हूं। और (दिवः परः) युलोकके परे और (एना पृथिव्य परः) इस पृथ्वीके भी परे (महिस्रा एतावती सं बभूव) अपने महत्त्वसे इतनी विशाल होती हूं॥ ८॥

## राष्ट्री देवी।

'राष्ट्री देवी 'यह परमात्माकी प्रचंड तेजस्वी शक्तिका नाम है। यह शक्ति खयं अपनी महिमा वर्णन कर रही है, ऐसा कान्यमय वर्णन इस सुक्तमें है। तृतीय मंत्रमें कहा ही हैं कि '( अहं एव स्वयं इदं वदामि ) में ही यह स्वयं कहती हूं। 'इसलिये यह वर्णन अन्य स्कॉके वर्णनकी अपेक्षा विशेष महत्तका है यह बात स्वयं स्पष्ट हो रही है। पाठक भी इस दृष्टिसे इसका अधिक मनन करें। यह सूक्त परमातम शक्तिका वर्णन करनेके कारण इस मुक्तके आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक अर्थ संभवनीय हैं। आधिदैविक अर्थ अग्नि. इन्द्र आदि देवताओं के संबंधमें होता है, यह अर्थ हमने मंत्रके अर्थ करते हुए दिया है। परमात्माकी शक्ति अप्ति. इंद्र, अश्विनी देव आदि सृष्ट्यन्तर्गत महाशक्तियों में प्रकाशित हो रही है, यह मान आधिदैनिक अर्थमें प्रधान रहता है। पाठक इस अर्थको पूर्वस्थलमें देखें । अब यहां आध्यात्मिक और आधिभौतिक अर्थ देते हैं। आध्यात्मक अर्थ अपने शरीरमें देखना होता है और आधिदैविक अर्थमें जहां परमात्माकी शक्तिका संबंध जानना होता है, वहां आध्यात्मिक अर्थमें जीवात्माकी शक्तिका संबंध देखना होता है। यहां अब यह आध्यात्मिक अर्थ देखिये-

#### आध्यात्मिक मावार्थ।

'में जीवात्माकी शक्ति हूं और में (रुद्रेभिः) प्राणोंके साथ (वसुभिः) निवासक जलादि शारीरिक घातु रसींके साथ (वादिरयैः) आदान शक्तियोंके साथ तथा (विश्वदेवैः) सब इंद्रियोंके साथ रहकर वहांका व्यवहार चलाती हूं। में शरीरिक (मिन्ना-वरुणों) सीर और सीम शक्तियोंको अर्थाद आमेय और रसात्मक शक्तियोंका घारण करती हूं। में (इन्द्र-अद्री) जीवन वियुत् और शरीरिकी उष्णताको कायम रखती हूं और में ही (अश्विनों) दोनों प्राण और अपानको चलाती हूं। १॥ १॥

में शरीरकी (राष्ट्री) प्रकाशक शिक्त हूं अर्थात् मेरे प्रभावके कारण इस देहमें तेजिस्वता स्थिर रहती है, में ही यहां (वस्तां संगमनी) रस रक्तादि विविध धातु रसोंकी उत्पन्न करके शरीरकी सुरक्षित रखती हूं। में ही (चिकि-तुषी) ज्ञान देनेवाली हूं इसिल्ये में यहां अध्यातमयज्ञमें (यिज्ञियानां प्रथमा) पूजनीयोंमें सबसे प्रथम पूजा करने योग्य हूं। में (भूरि-स्था-त्रां) विविध अवयवों और इंद्रियोंमें रहकर शरीरकी रक्षा करती हूं और (आवेश्ययनाः हेंद्रां) मेरे प्रवेशके कारण सब इंद्रियां मानो(मां व्यक्षः)

मेरा ही विविध प्रकारसे धारण करती हैं और मेरी शक्तिसे ही अपना अपना कार्य करनेमें समर्थ हुई हैं ॥ २ ॥

देव क्या और मनुष्य क्या मुझ आत्मशिक्तका ही महत्त्व गाते हैं, मैं स्वयं भी अपना यह वर्णन करती हूं, जिसपर में प्रसन्न होती हूं वह मनुष्य उप्र वीर, ब्राह्मण, ऋषि और ज्ञानी महात्मा बन जाता है ॥ ३ ॥

मनुष्य खाता है, देखता है, श्वास लेता है, शब्द सुनता है वह सब (मया) मुझ शक्तिकी सहायतासे ही करता है। जो लोग मुझे नहीं मानते वे नाशको प्राप्त होते हैं। सब लोग मेरा यह भाषण श्रवण करें और मुझ आत्मशक्तिपर श्रद्धा रखें, श्रद्धासे ही मुझ शक्तिसे उनको लाम होता है॥ ४॥

ज्ञानविरोधी घातक विचारोंको दूर करनेके लिये में ही आत्मशक्ति इस शरीरमें (रद्भाय) प्राणको प्रेरणा करती हूं, में ही मनुष्यको आनंद और हर्ष देती हूं, तात्पर्य इस शरीरमें (द्याः) सिरसे लेकर (पृथिवी) पैरतक में शक्ति रूपसे फैली हूं॥ ५॥

में प्राप्त करने योग्य (सोमं) अन्नका घारण यहां करती हूं, में ही (त्वष्टा) भेदक और (पूषा) पोषक शक्तियोंको शरीरमें घारण करती हूं। में (ह्वि) उत्तम अन्न और रस स्वीकारनेवाले और इस शरीररूपी यज्ञशालामें शतसांवत्सरीक सन्न करनेवालेको उत्तम यश देती हूं॥ ६॥

में इस शरीरके उत्पर रक्षक शक्तिको नियुक्त करती हूं, में यहां हृदयके अंदरके हृदयाक्षयके जीवनरसमें रहती हूं, वहांस हरएक अवयवमें कार्य करती हूं और ऊपर सिरतक फैलती हूं॥ ७॥

सब इंद्रियों और अवयवोंको उत्पन्न करती हुई में वायुके समान फैळती हूं और इस शरीरमें सिरसे छेकर पैरतक अपनी महिमास फैळी हूं ॥ ८॥

#### अध्यात्मवर्णनका मनन।

प्रोंक्त मंत्रोंका यह आध्यात्मिक आशय है। जो आशय अपने अंदरकी शक्तियोंका होता है वह आध्यात्मिक कहलाता है। मंत्रोंमं जो दैवतोंके शब्द होते हैं वे ही मनुष्यके अन्दरकी विविध शक्तियोंके वाचक होते हैं, उनकी अन्दरकी वाचक जाननेसे आध्यात्मिक अर्थ जाना जाता है। पाठक इस दृष्टिसे इस स्कका मनन कर सकते हैं! ऊपरके आध्यात्मिक अर्थका विचार करनेसे पाठकोंकी खयं पता लग जायगा कि अध्यात्ममें किस शब्दका क्या अर्थ होता है। अब इसी स्कका

आधिभौतिक आज्ञाय देखिये। मानव संघ या प्राणिसंघके विषयका जो अर्थ होता है वह आधिभौतिक अर्थ होता है—

### आधिभौतिक मावार्थ।

'में राष्ट्रशक्ति (रुद्रेभिः) वारों (वसुभिः) धनिकों (आदित्यैः) विवाप्रकाशक विद्वानों और (विश्वेदेवैः) सब ज्ञानियों के साथ रहती हूं। में दोनों (मित्रावरुणीं) मित्र जनों और विरेष्ठ लोगोंको, (इन्द्र-अग्नि) शर वीरों और ज्ञानियोंको तथा (अश्विनों) दोनों प्रकारके अश्विनी कुमारोंको अर्थात् वैयोंको राष्ट्रमें धारण करती हूं॥ १॥

में राष्ट्रशक्ति हूं, में ही सब धनों और धनिकोंको एकतित करती हूं, में राष्ट्रशक्ति (चिकितुष्टी) ज्ञान बढानेवाली हूं, में पूजनीयोंमें सबसे मुख्य हूं, में राष्ट्रके अनेक स्थानोंमें (भूरि-स्था-जां) रहकर राष्ट्रकी रक्षा करती हूं इस मुझ राष्ट्रशक्ति द्वारा (आवेश्ययन्तः देवाः) आवेश अर्थात् स्फुरणको प्राप्त हुए सब विद्वान् लोग, मानो, मेरा ही विशेष प्रकार धारण करते हैं ॥ २॥

में जैसी देवजनोंको वैसी ही साधारण मनुष्योंको भी सेवनीय हूं अर्थात् सब मुझ राष्ट्रशक्तिका धारण करें। में स्वयं कहती हूं कि जिसपर में प्रसन्न होती हूं वह उपवीर, ज्ञानी, ऋषि अथवा बुद्धिमान् मनुष्य बनता है।। ३॥

राष्ट्रमें जो पुरुष अज्ञ भोग लेते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं अथवा जो श्वासोछ्वास करते हैं वह सब मेरी ही शक्तिसे करते हैं। (मां अमन्तवः) मुझ राष्ट्रशक्तिका अपमान करनेवाल अथवा मुझे मान न देनेवाले लोग नाशको प्राप्त होते हैं। हे लोगो! यह बात तुम श्रद्धासे सुनो इसमें गुम्हारा हित है। ४।।

(ब्रह्मद्विषे शर्वे हन्तवे) ज्ञान प्रचारक हेषी और घात गत करनेवाले दुष्टोंका नाश करनेके लिये में ही (रुद्धाय घनुः आतनोमि) वीर पुग्रषोंके पास सब शस्त्रास्त्र तैयार रखती हूं। मेरी कृपासे ही राष्ट्रके लोग आनंदमें रहते हैं, मानो में राष्ट्रशक्ति पृथ्वीसे लेकर युलोकतक अर्थात् सर्वत्र फैली हूं। ५॥

में राष्ट्रशक्ति ही प्राप्त करने योग्य (स्तोमं) सोम आदि वनस्पतियोंका अप घारण करती हूं। (अहं त्वष्टारं) में कारीगरोंका और (पूषणं भगं) पोषणकर्ता घनवानोंका राष्ट्रमें घारण करती हूं। जो (हिविष्मते यजमानाय) अन्नादि द्वारा यज्ञ करनेवाले सज्जन होते हैं, उनको मैं उचित प्रमाणमें धन देती हूं॥ ६॥

१३ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ४ )

में ही राष्ट्रशाक्त (अस्य मूर्धन् पितरं सुवे) इस राष्ट्रके सिरपर रक्षा करनेवाले राजाको उत्पन्न करती हूं, मेरी उत्पत्ति (सं+उत्+द्रे) एक होकर उत्कर्षके लिये जो राष्ट्रीय प्रयत्न होते हैं, उन प्रयत्नोंमें होती हैं। यहां में उत्पन्न होती हूं और पश्चात् राष्ट्रके हरएक कोनेमें फलती हूं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि में पृथ्वीसे स्वर्गतक फैली हूं॥ ७॥

राष्ट्रमें में सब संस्थाओं को आरंभ करती हूं और चलाती हूं। मानो, में प्रचंड वायुके समान संचार करती हूं, यहां तक कि ऊपरसे नीचे तक मेरा अपूर्व संचार होता है, यह मेरी महिमा है ॥ ८॥

## इस राष्ट्रीय अर्थका मनन।

इस स्किक आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ये तीनों भावार्थ यहां दिये हैं, पाठक इन तीनोंकी तुलना अच्छी प्रकार करें और उत्तम बोध प्राप्त करें। वैयक्तिक और राष्ट्रीय इन अर्थोंके विषयमें विशेष उपदेश प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि मनुष्यका कर्मक्षेत्र ही यह है। इन मंत्रोंके शब्द तीनों भूभिका-आंमें किस प्रकार अर्थ बताते हैं यह निम्नलिखित कोष्टकसे ज्ञात हो सकता है—

| मैत्रके <b>शब्द</b> | आधिदैविक             | आधिभौतिक अ       | । <b>ध्या</b> त्मिक |
|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
|                     | भाव                  | भाव              | भाव                 |
| रुद्राः             | मेघस्थानीय           | र्वार .          | प्राण               |
|                     | विद्युत्             |                  |                     |
| वसुः                | पृथिष्यादि           | घन और            | शरीरस्थ धातु        |
|                     | भाठ वसु              | धनिक             |                     |
| आदित्यः             | सूर्थ                | ज्ञानप्रकाशक     | मस्तिष्क            |
| विश्वेदेवाः         | सब प्रकाशमान         | सब कर्मचारी      | सब इंद्रिय          |
|                     | आयन्यादि देव         | गण               |                     |
| मित्रः              | सूर्य                | प्रकाशक विद्वान् | नेत्र               |
| वरुणः               | चन्द्र               | शान्तश्चानी      | मन                  |
| इन्द्रः             | <b>विद्यु</b> त्     | ग्रर             | जाग्रत मन           |
| यश्चिः ्            | अभिः                 | वक्ता            | वाणी                |
| अश्विनौ             | अश <del>्वि</del> नी | वैद्य            | श्वासउच्छ्वा        |
| त्वष्टा             | देवशिल्पी            | कारीगर           | विभाजकशक्ति         |
| वूषा                | पे। धक देवीशकि       | पीषणकर्ता        | पोषकशक्ति           |
| समुद्रः             | प्रकृति              | लेगिकी इलचल      | हृद्य               |
| द्यौः               | <b>बुलोक</b>         | श्चानी           | सिर                 |
| वृधिवी              | भूलोक                | सेवक             | पवि                 |
|                     |                      |                  |                     |

ऐसे (अ-मन्तवः उपक्षयन्ति) राष्ट्रीय शक्तिका अप-मान करनेवाले लोग सत्वर नाशको प्राप्त होते हैं। यह बात (अदेयं वदामि) विश्वास रखने योग्य है अर्थात् ऐसा होता ही है। पाठक राष्ट्र भक्तिका महत्त्व कितना है यह बात इस मंत्रसे जानकर कभी राष्ट्रहोहका कार्य न करें और सदा राष्ट्र भक्ति करते हुए और राष्ट्रके लिये आत्मसर्वस्वका समर्पण करके अपने जीवनका सर्वमेधयझ करने हारा विजयी और यशस्वी होवें।

राष्ट्रके अंदर भी जो दुष्ट लोग होते हैं, वे सजनोंको क्रेश देते हैं, तथा राष्ट्रके बाहर भी जो दुष्ट दुर्जन होते हैं वे भी राष्ट्रपर हमला करके घातपात और खून खराबी करते हैं। इनका नाश करनेके लिये राष्ट्रके (रुद्धाय) वीरपुरुषोंके पास (धनुः) विविध प्रकारके धनुष्यादि शस्त्रास्त्र तैयार रखनेका कार्य राष्ट्रकितका ही है। जो राष्ट्र जीवित और जामत होता है वह अपने शत्रुके निःपातके लिये आवश्यक शस्त्रास्त्र तैयार रखता ही है और योग्य प्रसंगमें योग्य रीतिसे उनका उपयोग करके विजय भी प्राप्त करता है। अभ्युदय प्राप्त करनेवाले शाष्ट्रको अपनी रक्षाके लिये जामत रहना अत्यंत योग्य और अस्यंत आवश्यक भी है।

यह राष्ट्र शक्ति (त्वष्टारं) कारीगरीं का पोषण करती है इसी प्रकार जो मनुष्य जनोंका पालन पोषण करते हैं उन (पूषणं) पोषक जनोंका अथवा उन (भगं) भग्यवानोंका उत्तम प्रकार धारण पोषण करती है। ऐसे पुरुषोंको कभी अवन्तिमें नहीं रखती, प्रत्युत उन्नत करती है। इसी प्रकार जो लोग अपने धनधान्यका (यज्ञमान) यज्ञ करते हैं, अर्थात जनताकी भलाईके लिये अपने धनधान्यका समर्पण करते हैं, उनको कभी धनकी न्यूनता नहीं रहती। अर्थात जितना वे दान करते हैं उससे अधिक (द्वाविणा द्धामि) धन उनको प्राप्त होता है, फिर वे अधिक दान करते हैं लोर फिर उनका

धन बढता ही जाता है। इस प्रकार यज्ञसे मृद्धि होती है और जनताका सुख बढता ही जाता है।

राज्यके उत्पर नियामक और पालकको उत्पन्न करना और राजगहीपर उसकी स्थापना करना ( अस्य मूर्धन् पितरं सुवे ) यह राष्ट्र-शिक्त ही करती है। अर्थात् जीवित और जावत राष्ट्रके लोग अपनी राज्यशासन व्यवस्थाके लिये सुयोग्य राज्याध्यक्षका स्वयं निर्वाचन करते हैं और उसको राज्यके उत्पर्त नियुक्त करते हैं। यह राष्ट्रशिक्तका उत्पत्तिस्थान ( समुद्रे अन्तः ) राष्ट्रीय हलचलके महासागरके अंदर होता है। ' (सं०) एक होकर ( उत् ) उत्कर्षके लिये ( द्र ) गाति करना अथवा प्रयत्न करना राष्ट्रीय हलचलका स्वस्थ है। ' इसका हो नाम ' समुद्र ' ( संने उत् +द्र ) है। इस हलचलमें यह राष्ट्रशिक्त प्रयट होती है और हरएकके अन्तःकरणमें फैलती है, मानो इस प्रकार यह ( विश्वा सुवनानि वितिष्ठे ) संपूर्ण सुवनोंमें फैलती है, अर्थात् भूमिसे स्वर्गत कित्त हिस्तृत होती है, हरएक कार्यमें यह प्रकट होती है, हरएक हलचलके तयमें यह रहती है। इस प्रकार इसकी महिमा है।

जिस समय जनतामें राष्ट्रशिक्तका संचार होता है उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रशिक्त रूप ( वात इव प्रवामि ) संसावातका जोरसे प्रवाह चल रहा है। और इसका वेग राकना अब असंभव है। इस शिक्तका वेग यहां तक प्रचंड होता है कि ( दिवः परः ) गुलोकसे भी परे और ( प्रना पृथिन्याः परः ) इस पृथ्वीके भी पार वह वेग कार्य कर रहा है। आकाश पाताल इस शिक्तसे भरे हैं और कोई स्थान खाली नहीं है।

राष्ट्रशिक्तका महिमा यह है। जो इसके उपासक होते हैं वे अपने राष्ट्रको अभ्युदयके उच्च शिखरपर स्थापित करते हैं यह जानकर पाठक राष्ट्रभक्ति द्वारा मिळनेवाळी उन्नति प्राप्त करें और आगेके अभ्युदयके ळिये अपने आपको योग्य बनावें।

॥ यहां पष्ठ अनुवाक समाप्त ॥

- 10KB

# उत्साह।

## [सूक्त ३१]

( ऋषिः — ब्रह्मास्कन्दः। देवता — मन्युः।)

| त्वर्या मन्यो सुरर्थमारुजन्तो हर्षमाणा हृषितासी मरुत्वन् ।                         |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| निग्मेषेव आयुंधा संशिशांना उप प्र यंन्तु नरी अग्निर्द्धपाः                         | 11 8 1 | 1      |
| अग्निरिंव मन्यो त्विषितः संहस्व सेनानीनैः सहुरे हृत एषि ।                          |        |        |
| हुत्त्राय शत्रृन्वि भंजस्व वेद ओ <u>जो</u> मिर्मा <u>नो</u> वि मुधौ <b>तुदस्</b> व | ॥२।    | 11     |
| सहेस्व मन्यो अभिमातिमुस्रै रुजन्मुणन्त्रेमुणन्त्रेहि शत्रून् ।                     |        |        |
| <u> उप्रं ते</u> पार्जी नुन्वा रेरुप्रे वृशी वर्श नयासा एक <u>ज</u> त्वम           | 11 3 1 | 1      |
| एको बहूनामंसि मन्य ई <u>ष</u> ्टिता विश्वविश्वं युद्धा <u>य</u> सं श्विशाधि ।      |        |        |
| अक्रंतरुक्त्वयां युजा व्यं द्युमन्तं घोषं विज्यायं क्रण्मसि                        | 1181   | arches |

अर्थ— हे (मरुत्वन् मन्यों) मरनेकी अवस्थाम भी उठनेकी प्रेरणा करनेवाले उत्साह! (त्वया स-रथं आरु-जन्तः) तेरी सहायतासे रथ सहित शत्रुका विनष्ट करते हुए और स्वयं (हर्षमाणाः हृषितासः) आनिन्दित और प्रसक्वां चित्त होकर (आयुधाः सं-शिशानाः) अपने आयुधाको तीक्षण करते हुए (तिगम-हषवः अश्चिरूपाः नरः) तीक्षण शत्रुकाल्यवाल अभिके समान तेजस्वी नेतागण ( उप प्र यन्तु ) चढाई करें ॥ १॥

हं (मन्यो) जत्साह! (आंद्राः इव) तू अभिके समान (त्विषितः स्वहस्व) तेजस्वी होकर शत्रुको परास्त कर । हे (सहुरे) समयं! (हूतः नः क्षेनानी ऐचि) पुकारा हुआ हमारी सेनाको चलानेवाला हो। (शात्रून् हरवाय) शत्रुओंको मारकर (वेदः विभाजस्व) धनको बांट दे और (ओजः विमानः) अपने बलको मापता हुआ (मृद्धः वि नुद्स्व) शत्रु ओंको ह्टा दे ॥ २॥

हे ( मन्यो ) उत्साह ! ( अस्मे अभिमाति सहस्व ) इसके लिये अभिमान करनेवाले शत्रुको पराजित कर, ( शत्रून् रुजन् मृणन् प्रमुणन् प्रोह् ) शत्रुको तोडता हुआ, मारता हुआ और कुचलता हुआ चढाई कर । (ते उत्रं पाजः ननु आ रुद्ध ) तेरा प्रभावशाला बल निश्चयसे शत्रुको रोक सकता है । हे ( एकज ) अद्वितीय ! ( त्वं वशी वशं नयासे ) तू स्वयं संमयी होनेके कारण शत्रुको अपने वशमें कर सकता है ॥ ३॥

हे ( मन्यो ) उत्साह ! तू ( एकः बहुनां ईडिता अस्ति ) अकेला ही बहुतों में धत्कार पानेवाला है। तू ( विश्वं विश्वं युद्धाय सं शिशाधि ) प्रत्येक प्रजानतको युद्धकं लिये उत्तम प्रकार शिक्षित कर । हे ( अ-कृत-रुक् ) अटूट प्रकाश-वाले ! ( त्वया युजा वजं ) तेरी मित्रताके साथ हम ( युमन्तं घोषं विजयाय कृषमिस ) हर्ष युक्त शब्द विजयके लिये करते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ — मनुष्यको उत्साह इताश होने नहीं देता । जिनके मनमें उत्साह रहता है व शत्रुओं को नष्ट करते हैं, और प्रस वित्तसं अपने शस्त्राक्षों को सदा सज्ज करके अपने तेजको बढाते हुए, शत्रुपर चढाई करते हैं ॥ १ ॥

उत्साहसे तेज बढता है, उत्साहसे हा शत्रु परास्त होते हैं। उत्साही पुरुष सेनाचालक होगा, तो वह शत्रुका नाश करके धन श्राप्त करता है। फिर अपने बलको बढाता हुआ दुष्टोंकी दूर कर देता है।। २॥

उत्साहसे शत्रुका पराजय कर और शत्रुओंका नाश उत्साहसे कर । उत्साहसे तुम्हारा बल बढेगा और तुम शत्रुको रोक सकोगे । दे शहर ! तू पहिले अपना संयम कर और जब तुम अपना संयम करोगे तब तुम शत्रुको भी वशमें कर सकोगे ॥ ३ ॥ विजेषकदिन्द्रे इवानवज्ञवोधस्माकं मन्यो अधिषा भवेह ।

प्रियं ते नामं सहुरे गृणीमसि विद्या तम्रत्सं यतं आव्यूर्थ ॥ ५॥ ५॥ आभूत्या सहजा वेज सायक सही विभाष सहभूत उत्तरम्।

कत्वां नो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य पुरुद्दत संसूजि ॥ ६॥ संसृष्टं धनंपुभयं समाकृतमस्मभ्यं धत्तां वरुणश्च मन्युः ।

भियो दर्धाना हदयेषु शत्रंवः परीजितासो अप नि लंबन्ताम् ॥ ७॥

अर्थ — हे (मन्यो) उत्साह! (इन्द्रः इव विजेषकृत्) इन्द्रके समान विजय करनेवाला और (अनव-ब्रवः) उत्तम वचन बोलनेवाला होकर (इह अस्माकं अधिपाः भव) यहां हमारा स्वामी हो। हे (सहुरे) समर्थ! (ते प्रियं नाम गृणीमिस) तेरा प्रिय नाम इम उचारते हैं। (तं उत्सं विद्या) और उस स्रोतको जानते हैं कि (यतः आवभूथ) जहांसे तू प्रकट होता है॥ ५॥

हे (वज सायक सहभूत) वज्रवारी, बाणधारी और साथ रहनेवाले! तू (आभूत्या खहजाः) ऐश्वर्यंकं साथ उत्पन्न होनेवाला (उत्तरं सहः बिभार्षे) अधिक उत्तम वल धारण करता है। ते (पुरुह्नत मन्या) बहुतवार पुकार गये उत्साद! तू (करवा सह) कर्म शक्तिके साथ (मेदी) मित्र बन कर (महाधनस्य संसुति) बडा धन प्राप्त करनेवाले महायुद्धके उत्पन्न होनेपर (पिधा) हमें शप्त हो ॥ ६॥

(मन्युः वरुणः च) उत्पाह और श्रेष्ठत्वका भाव (उभयं धनं ) दोनों अकारका धन अर्थात् (संस्रृष्टं) उत्पन्न किया हुआ और (सं-आकृतं ) संप्रह किया हुआ, (अरमभ्यं धत्तां ) हमें दें। (हृद्येषु भियः द्धानाः शत्रवः ) हृद्योमें भयोंको धारण करनेवाले शत्रु (पराजितासः अप निलंधनतां ) पराजित होकर दूर भाग जावें ॥ ०३

भावार्थ — स्वभावतः उत्साही पुरुष बहुर्तोमं एकाध होता है और इसिलिय सब उसका सत्कार करते हैं। शिक्षाद्वारा ऐसा प्रबंध करना चाहिय कि राष्ट्रका हरएक मनुष्य उत्साही हो जावे और जीवनयुद्धमें अपना कार्य करनेमें समर्थ होवे। उत्साहसे ही प्रकाश बढता है और विजयकी घोषणा करनेका सामर्थ्य प्राप्त होता है ॥ ४॥

उत्साह ही इन्द्रके समान विजय करनेवाला है। उत्साह कभी निराशांके शब्द नहीं बुलवाता। इसलिये हमारे अन्तःकरणमें - उत्साहका स्वामितव स्थिर होवे। हम उन समर्थ महापुर्शोंका नाम लेते हैं कि जिनके अन्तःकरणमें उत्साहका स्रोत बहता रहता है॥ ५॥

उत्साहके स'थ सब शस्त्रास्त्र तैयार रहते हैं। उत्साहके साथ सब ऐश्वर्य रहते हैं और उत्साह ही अधिक बलका धारण करता है। यह प्रशंसनीय उत्साह सदा हमारा साथी बने और उसके साथ रहनेसे जीवनयुद्धमें हमारा विजय होवे॥ ६॥

उत्साह और विरिष्ठता ये दो गुण साथ साथ रहते हैं, और ये सब धन प्राप्त कराते हैं। खयं उत्पन्न किया हुआ और स्वयं संप्रह किया हुआ धन इनसे प्राप्त-होता है। उत्साही पुरुषके शत्रु मनमें डरते हुए परास्त होकर भाग जाते हैं॥ ७॥

#### यशका मूल मंत्र।

मनुष्य सदा यश प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, परंतु बहुत थोडे मनुष्योंकी पता है कि अपने मनमें उत्साह रहनेसे ही यश प्राप्त होनेकी संभावना होती है। यश प्राप्त होनेका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस स्क्तमें इसी 'उत्साह' की प्रेरक देवता मान कर उसका वर्णन किया है, जो पाठक यशस्वी होना चाहते हैं वे इस स्क्तका मनन करें और उत्साहको यश देनेवाला जान कर अपने मनमें उत्साहकी स्थापना करके जगत्में यशस्वी बनें। यशस्वी बननेका उपाय जो नृतीय मंत्रमें कहा है वह सबसे प्रथम देखने योग्य है-

त्वं वशी (शश्रून्) वशं नयासै। (सू. ३१, मं. ३) 'स्वयं तू पिहले वशी अर्थात् संयमी बन, अपने आपको तू सबसे प्रथम वशमं कर, पश्चात तू अपने शत्रुओं को वशमं कर सकेगा।' शत्रुओं को वशमं करनेका काम उतना कठिन नहीं है। जितना अपने अन्तः करणको वशमं करनेका कार्य कठिन है। जिन्होंने अपने आपको वशमं कर लिया उन्होंने, मानो, सब शत्रुओं को वशमं कर लिया।

सब उद्धार अपने हृदयसे प्रारंभ होता है, इसलिये शत्रुको

वशमें करनेका कार्य भी अपने हृदयसे ही प्रारंभ होना चाहिये।
हृदयके अंदर काम-क्रोधादि अनेक शत्रु हैं जिनका परास्त
करनेसे अथवा उनको वशमें करनेसे ही मनुष्यका बल बढता
है और पश्चात् वह शत्रुको वश करनेमें समर्थ होता है।
'अपने आपको वशमें करो तब तुम शत्रुको वशमें कर सकीगे,'
यह उन्नतिका नियम है। पाठकगण इस नियमका अच्छी
प्रकार स्मरण रखें।

#### उत्साहका महत्त्व।

वेदमें 'मन्यु ' शब्द उत्साह अर्थमें आता है। जिसको 'क्रोध' अर्थवाला मानकर बहुत लोग अर्थका अनर्थ करते हैं। इस सूत्त में भी 'मन्यू 'शब्द ' उत्साद ' अर्थमें है। यह उत्साह क्या करता है देखिये- जब यह उत्साह अपने ( स-रधं ) मन रूपी रथपर आरुड होता है, उस समय मनुष्य ( हर्षमाणाः ) प्रसन्न चित्त होते हैं, उनका (हांपेतासः ) मन कभी निराशायुक्त नहीं होता, आनंदसे सब कार्य करनेमें समर्थ होता है। उत्साहसे ( मर्+उत्+वन् ) मरनेकी अव-स्थामें भी उठनेकी आशा बनी रहती है, कैशी भी कठोर आपत्ति क्यों न आजाय, मन सदा उल्हसित रहता है। उत्साइसे मनुष्य (अग्निरूपाः नरः) अग्निके समान तेजस्वी बनते हैं। ( शत्रुच् इत्वा ) शत्रुओं को मारनेका सामर्थ्य उत्पन्न होता है। जिस मनुष्यमें यह उत्साह अन्तःशक्तियोंका ( तः सेनानीः ) संचालक सेनापति जैसा बनता है वहां ( आंजः मिमानः ) बल बढता है और ( मृधः विनुदस्व ) शत्रु-र्ओको दूर करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है। उत्साहसे (उग्नं पाजः ) विलक्षण उप वल बढता है जिसके सामने (नन आरफ्ने ) कोई रात्र ठहर नहीं सकता अर्थात् यह उत्साही पुरुष सब शत्रुओंको रोक रखता है, और पास आने नहीं देता । राष्ट्रमें ( विशं विशं युद्धाय सं शिशाधि ) इर-एक मनुष्यको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि जिस शिक्षाको प्राप्त करनेसे हरएक मनुष्य अपने जीवनयुद्धमें निश्चयपूर्वक विजय प्राप्त करनेके लिये समर्थ हो जावे। (विजयाय घोषं कुण्मास ) विजयका आनंद ध्वनि ही मनुष्य करें और कमी निराशाके कीचडमें न फंसे । यह अत्साह (विजेष-कृत्) विजय प्राप्त करानेवाला है। इस समय इन्द्रादिकोंने जो विजय प्राप्त किया है वह इसी उत्साहके बलपर ही किया है। एक वार मनमें जो मनुष्य पूर्ण निरुत्साही बनता है वह आगे जीवित भी नहीं रहता। अर्थात् जीवन भी इस उत्साहपर निर्भर रहता है। इसलिये हमारे मनका (अस्माकं अधिपाः) स्वामी यह उत्धाह बने और कभी हमारे मनमें उत्साहहीनता न आवे। यह उत्साद ऐसा है कि जिसके ( सह-भूत) साथ बल उत्पन्न हुआ है । अर्थात् जहां उत्साह उत्पन्न होगा वहां निः संदेह बल उत्पन्न होगा ही। इसीलिये हरएक मनुष्यको चाहिये कि वह अपने मनमें उत्साह सदा स्थिर रखनेका प्रयत्न करे और कभी निराशाके विचार मनमें आने न दें। इसी उत्साइसे सब प्रकारके धन मनुष्य प्राप्त कर सकता है। राजुकी परास्त करता है और विजयी होता हुआ इइपर लोकमें आनं-दसे विचरता है।

पाठक इस विचारके साथ इस सूक्तका मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें।

# [ सक्त ३२ ]

(ऋषिः — ब्रह्मा, स्कंदः । देवता - मन्युः। )

यस्ते मुन्योऽविधद्वज सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक् । साह्याम् दासमार्थं त्वयां युजा व्यं सहंस्कृतेन सहंसा सहंस्वता

11 8 11

अर्थ — हे (वज्र सायक मन्यों) शक्षान्न युक्त उत्साह ! (यः ते अविधत्) जो तेरा सेवन करता है वह (विश्वं सहः ओजः) सब बल और सामर्थ्यकों (आनुषक् पुष्यिति) निरन्तर पुष्ट करता है। (सहस्कृतेन सहस्वता) बलको बढानेवाले और विजयी (त्वया युजा) गुझ सहायकके साथ (वयं दासं आर्यं साह्याम) हम दासों और आर्यों को अपने वश्में करेंगे॥ १॥

भावार्थ — जिसके पास उत्साह होता है, उसको सब प्रकारका बल और शकास्त्रोंका सामर्थ्य प्राप्त होता है और वह हर-एक प्रकारके शत्रुकी वशमें कर सकता है ॥ १॥

| मुन्युरिन्द्री मुन्युरेवासं देवो मुन्युर्हीता वरुणो जातवेदाः।                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| मुन्युर्विश्चं ईडते मार्नुषीर्याः पाहि नो मन्यो तपंसा सुजीषाः                     | ॥ २ ॥   |
| श्रुभी]िहि मन्यो तुवसुस्तवीयान्तपंसा युजा वि जीहि श्रर्नून् ।                     |         |
| <u>अमित्र</u> हा वृ <u>त्र</u> हा दंस्युहा च विश्वा वसून्या भं <u>रा</u> त्वं नेः | 11 3 11 |
| त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूभामी अभिमातिषाहः।                               |         |
| विश्वचर्षाणः सहुंिः संहीयानुस्मास्त्रोजः पृतंनासु घेहि                            | 11 8 11 |
| अु <u>भागः सन्नपु परेतो अस्मि तब</u> ऋत्वा त <u>वि</u> षस्य प्रचेतः।              |         |
| त्वं त्वां मन्यो अऋतुर्जिहि हाहं स्वा तुन् बेलुदावां न एहिं                       | 11 4 11 |

अर्थ—(मन्युः इन्द्रः) उत्साह ही इन्द्र है, (मन्युः एव देवः आस) उत्साह ही देव है, (मन्युः होता चरुणः जात वेदाः) उत्साह ही हवन कर्ता, वरुण और जातवेद आग्ने हैं। वह (मन्युः) उत्साह है कि जिसकी (याः मानुषीः विद्यः ईखते) जो मानव प्रजाएं हैं वे सब प्रशंसा करती हैं। हे (मन्यो) उत्साह! (सजोषाः तपसा नः पाहि) प्रीतिसे युक्त होकर तू तपसे हमारी रक्षा कर ॥ २ ॥

हे (मन्यों) उत्साह! (तवसः तवीयान् अभी हि) महान्से महान् शक्तिवाला तू यहां आ। (तपसा युजा शत्रून् चिजिहि) अपने तपके सामर्थ्येसे युक्त होकर शत्रुओं का नाश कर। (अभित्रहा, वृत्रहा, दस्युहा त्यं) शत्रुओं का नाशक, आवरण करनेवालों का नाशक और डाकुओं का नाशक तू (नः विश्वा वसूनि आ भर) हमारे लिये सब धनों को भर है ॥ ३॥

हे (मन्यो ) उत्साह ! (त्वं हि अभिभृति-ओजाः) तू ही विजयी बलसे युक्त, (स्वयं-भूः भामः) अपनी ही शक्तिसे बढनेवाला, तेजस्वी, (अभिमाति-पाहः) शत्रुओंका पराभव करनेवाला, (विश्वचर्षणिः सहुरिः) सबका निर्रा-क्षण, समर्थ,(सहीयान्)और बलिष्ठ हो । तू (पृतनासु अस्मासु ओजः घेहि) युद्धों हमारे अन्दर शक्ति स्थापन कर।। ४॥

हे (प्रचेतः मन्यो) ज्ञानवान् उत्साइ! में (तव तिवषस्य अभागः सन्) तेरे बलका भाग न प्राप्त करनेके कारण (फत्वा अप परेतः अस्मि) कर्मशक्तिसे दूर हुआ हूं। इसलिये (अकतुः अहं तं त्वा जिहींड) कर्म होन सा होकर मैं तेरे पास प्राप्त हुआ हूं। अतः तू (नः स्वां तनूः बलदावा आ हिहि) हमके अपने शरीरसे बलका दान करता हुआ प्राप्त हो। ५॥

भावार्थ — इन्द्र, वरुण, अप्नि आदि सब देव इस उत्साहके कारण ही बड़े शक्तिवाले हुए हैं। मनुष्य भी इसी उत्साहकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि यह उत्साह अपने सामर्थ्यसे सबके। बचाता है।। २।।

उत्साहसे बल बढाता है और शत्रु परास्त होते हैं। ढाकु, चोर और दुष्ट दूर किये जा सकते हैं और सब प्रकारका धन प्राप्त किया जा सकता है ॥ ३ ॥

उत्साहसे विजयी बल प्राप्त होता है, सत्रुओंका पराभव हो जाता है, अपनी सामर्थ्य बढ जाती है, तेजस्विता फैलती है, और हरएक प्रकरका बल बढता है। वह उत्साहका बल युद्ध के समय हमें प्राप्त हो ॥ ४॥

जिसके पास यह उत्साह नहीं होता है, वह कर्मकी शक्तिसे हीन हो जाता है। इसिलये हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनमें उत्साह धारण करे और बलवान बने ॥ ५॥

अयं ते अस्मयुर्व न एहार्वाङ् प्रतीचीनः संहुरे विश्वदावन् । मन्यो विज्ञिश्वमि न आ वेवृत्स्व हर्नाव दस्यूंकृत बोध्यापेः अभि प्रेहि दक्षिण्तो भेवा नोऽधा वृत्राणि जङ्घनाव भूरि । जुहोमि ते धरुणं मध्यो अग्रेमुभावंषांग्र प्रथमा पिनाव

11 8 11

11011

अर्थ है (सहुरे) समर्थ । हे (विश्वदावन्) सर्वस्वदाता ! (अयं ते अस्मि) यह मैं तेरा ही हूं। (प्रतीचीनः नः अर्वाङ् उप एहि) प्रतक्षतासे हमारे पास था। हे (मन्यो) उत्साह ! हे (वाज्रिन) शक्रधर ! (नः अभि आ वर्वुः तस्व) हमारे पास प्राप्त हो। (आपेः बोधि) मित्रको पहचान, (उत दस्यून् हनाव) और हम शत्रुओं को मारें ॥ ६॥

(आभि प्र इक्षि) आगे बढा (तः दांक्षेणतः भव) हमारे दहनी ओर हो। (अध तः भृरि वृत्राणि जंघनाव) और हमारे सब प्रतिबन्धोंको मिटा देवें। (ते मध्वः अग्रं घरुणं) तेरे मधुर रसका मुख्य धारण करनेवालेको (जुहोमिः) मैं स्वीकार करता हूं। (उभौ उपांशु प्रथमा पिवाव) हम दोनों एकान्तमें सबसे पहिले उस रसका पान करें॥ ७॥

भाषार्थ— उरसाहसे सब प्रकारका बल प्राप्त होता है। यह उत्साह हमारे मनमें आकर स्थिर रहे और उसकी सहायतासे हम मित्रोंको बढावें और शत्रुओंको दूर करें ॥ ६॥

उत्साह घारण करके आगे बढ, शत्रुओं शे परास्त कर और मधुर भोगोंको प्राप्त कर ॥ ७ ॥

#### उत्साहका धारण।

पूर्व स्कमं कहा हुआ उत्साहका वर्णन ही इस स्कमं अन्य रीतिसे कहा है। जिस पुरुषमं उत्साह नहीं होता, वह अभागा होता है; ऐसा इस स्कके पश्चम मंत्रमं कहा है। यह मंत्र यहां देखने योग्य है—

अभागः सम्नप परेतो अस्मि तव कत्वः तविषस्य। (स्. ३२, मं. ५)

' उत्साहके बलका भाग प्राप्त न होनेके कारण में कर्म शाक्ति हुं हुआ हूं और अभागा बना हूं।' उत्साहहीन होनेसे जो बड़ी भारी हानी होती है वह यह है। उत्साह हट जाते ही बल कम होता है, बल कम होते ही पुरुषार्थ शक्ति कम होती है, पुरुषार्थ प्रयत्न कम होते ही भाग्य नष्ट हो जाता है, इस रीतिसे उत्साहहीन मनुष्य नष्ट होजाता है।

परंतु जिस समय मनमें उत्साह बढ जाता है उस समय वह उत्साही मनुष्य (स्वयं भूः ) स्वयं ही अपना अभ्युदय साधन करने लगता है, स्वयं प्रयत्न करने कारण (भामः ) तेजस्वी बनता है, (अभिमाति—साहः ) रात्रुऑकों दबाता है, और (अभिमृति—ओजाः ) विशेष सामर्थ्य युक्त होता है । इससे भी अधिक सामर्थ्य उसकी हो जाती है जिसका वर्णन इस मुक्तमें किया है। इसका आश्चय यह है कि जो मनुष्य अभ्यु- दय और निःश्रेयस प्राप्त करना चाहता है, वह उत्साह अवस्य

धारण करे। उत्साहहीन मनुष्यके लिये इस अगत्में कोई स्थान नहीं है और उत्साही पुरुषके लिये कोई बात असंभव नहीं है। पाठक इसको स्मरण रखके अपने मनमें उत्साह बढावें और पुरुषार्थ प्रयस्न करके सब प्रकारका यश प्राप्त करें और इहपर लोकमें आदर्श प्रस्व बनें।

उत्साह मनमें रहता है, यह इन्द्रका खभाव-धमें हैं। वेदके इन्द्र मुक्तोंमें उत्साह बढानेवाला वर्णन है। जो मनुष्य अपने मनमें उत्साह बढाना चाहते हैं वे वेदके इन्द्र सूक्त पढें और उनका मनन करें । इन्द्र न थकता हुआ शत्रुका पराभव करता है, यह उसके उत्साहके कारण है। इन सूक्तोंने भी इसी अर्थका एक मंत्र है जिसमें कहा है कि 'इस उत्साहके कारण ही इन्द्र प्रभावशाली बना है। 'इसलिये पाठक इन्द्रके सूक्त मननपूर्वक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि उत्साह क्या चीज है और वह क्या कर सकता है। उत्साह बढानेके लिये उत्साही पुरुषोंके साथ संगती करना चाहिये। उत्साही श्रंथ पढना चाहिये और किसी समय निरुत्साहका विचार मनमें आगया, तो उसको हटाकर उसके स्थानमें उत्प्राहका विचार स्थिर करना चाहिये। थोडा भी निरुत्साह मनमें उत्पन्न हुआ तो अल्प समयमें बढ जाता है और मनको मालेन कर देता है। इसिलये उन्नति चाहनेवाले पुरुषोंको उचित है कि वे इस रीतिसे अपने मनकी रक्षा करें।

# पाप-नाशन।

## [सक्त ३३]

(ऋषः - ब्रह्मा । देवता - पाप्मनाशनः अग्निः ।)

| अर्प नः शोर्श्वचद्वमध्रे ग्रुशुग्च्या र्यिम्    | । अपं नः शोशंचद्यम्      | 11 8 11  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| <u> सुक्षेत्रिया संगातु</u> या वंसूया चं यजामहे | । अपं नः शोर्श्चद्वम्    | 11 2 11  |
| प्र यद्भन्दिष्ठ एषां प्रासाकांतश्च सूरयंः       | । अपं नः शोर्श्वचद्यम्   | 11 \$ 11 |
| प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायमिहि प्र ते व्यम्      | । अपं नः शोशंचद्यम्      | 11811    |
| प्र यद्येः सहंस्वतो विश्वतो यन्ति मानवंः        | । अर्प नः शोर्श्यचद्वमम् | 11 4 11  |
| त्वं हि विश्वतोम्रख विश्वतः परिभ्रसि            | । अपं नः शोश्चंचद्वम्    | 11 & 11  |
| द्विपों नो विश्वतोयुखाति नावेर्व पारय           | । अर्प नः शोर्श्यचदुघम्  | 11 9 11  |
| स नः सिन्धुंमिव नावाति पर्वा स्वस्तये           | । अर्प नः शोर्श्यचद्यम्  | 11 5 11  |

अर्थ — हे (अरो) प्रकाशक देव! (नः अद्यं अपशोशुचत्) हमारा पाप निःशेष दूर होवे और हमारे पास (रियं शुश्चिष्ट) धन शुद्ध होकर आवे। (नः अद्यं अप शोशचत्) हमारा पाप दूर होवे॥ १॥

(सुक्षेत्रिया सुगातुया) उत्तम क्षेत्रके लिये, उत्तम भूमिके लिये, (च वसुया यजामहे) और धनके लिये हम यजन करते हैं। हमारा पाप दूर होने ॥२॥

(एषां यत् भन्दिष्ठः प्र) इनके बीचमें जिस प्रकार अत्यंत कत्याण युक्त होऊं (अस्माकासः सूरयः च) और हमारे ज्ञानी जन भी उत्तम अवस्था प्राप्त करें। इसके लिये जैसा चाहिये वैसा हमारा पाप दूर होवे ॥ ३ ॥

हे (अश्ने ) तेजस्वी देव! (यत् ते सूरयः) जैसे तेरे विद्वान् हैं वैसे (ते वयं प्र जायेमहि ) तेरे बनकर हम श्रेष्ठ हो जायमे, इसलिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ४॥

(यत्) जैसं (सहस्वतः अग्नेः) बलवान् अभिके (भानवः विश्वतः प्रयन्ति) किरण चारों और फैलते हैं, उस प्रकार मेरे फैलें, इसलिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ५॥

हे (विश्वतो-मुख) सब ओर मुखवाले देव! (त्वं हि विश्वतः परिभूः असि) तू हो सबके ऊपर होनेवाला है, वैसा बननेके लिये हमारा पाप दूर होवे॥ ६॥

हे (विश्वतो-मुख) सब ओर मुखवाले देव ! ( नावा इव ) नौकाके समान (नः द्विषः अति पारय ) हमें शतुर ओंके समुद्रसे पार कर और हमारे पाप दूर कर ॥ ७॥

(सः) वह तू (नः अति पर्ष) हमें पार कर (नावा सिंधुं इव) जैसे नौकासे समुद्रके पार होते हैं। और (स्वस्तये) कल्याणके लिये (नः अधं अप शोशुचत्) हमारे सब पाप दूर हों॥ ८॥

१४ (अथर्व, साध्य, काण्ड ४)

#### पापको दूर करना।

इस स्क्रमें पापको दूर करनेसे जो अनेक लाभ होते हैं उनका वर्णन है। पापको दूर करनेसे और ग्रुद्ध होनेसे (रिप्य) धन मिलता है, (सुक्षेत्र) उत्तम क्षेत्र प्राप्त होता है, (सुगातु) उत्तम मार्ग उन्नतिके लियं खुला होता है, (भिन्द्ष्यः) कल्याण प्राप्त होता है, (सूर्यः) विद्वानोंकी संगति मिलती है, (सूर्यः जायेमाहि) ज्ञान संपन्नता प्राप्त होती है, (भानवः विश्वतः यन्ति) प्रकाश नारों ओर फैलता है, (परिभूः) सबसे अधिक प्रभाव हो जाता है, ( अति पार-यति) दुःख दूर हो जाते हैं और (स्वस्ति) कल्याण प्राप्त होता है, ये लाभ पापको दूर करनेसे होते हैं। जिस प्रमाणसे पाप दूर होगा और पवित्रता हो जायगी, उस प्रमाणसे उक्त लाभ हो जायगे। पाठक इस बातका उत्तम स्मरण रखें और जहांतक हो सके वहांतक प्रयत्न करके स्वयं निष्पाप बननेका यत्न करें, तो। उक्त लाभ स्वयं ही उनके पास चलकर आ जायगे।

# अन्नका यज्ञ ।

[ 現而 38 ]

(ऋषः — अथर्वा । देवता — ब्रह्मीद्नं।)

जहांस्य शीर्ष बृहदंस्य पृष्ठं वांमदेव्यमुदरंमोदनस्यं ।
छन्दांसि पृक्षो ग्रुखंमस्य सृत्यं विष्टारी जातस्तपृसोऽधि यृज्ञः ॥१॥
अनस्थाः पृताः पर्वनेन शुद्धाः श्चर्चयः श्चिमपि यन्ति छोकम् ।
नेषां शिक्षं प्रदंहति जातवेदाः स्वर्णे छोके बृहु स्नेणंमेषाम् ॥२॥
शिष्टारिणेमोदनं ये पर्चन्ति नैनानवंतिः सचते कदा चन ।
आस्ते यम उपं याति देवान्त्सं गंन्ध्वेंमेंदते सोम्येभिः ॥३॥

अर्थ — (अस्य ओदनस्य शीर्षे ब्रह्म) इस अज्ञका सिर ब्रह्म है। (अस्य पृष्ठं चृहत्) इस अज्ञकी पीठ वहा क्षत्र है। और (ओदनस्य उदरं चामदेव्यं) इस अज्ञका उदर-मध्यभाग-उत्तम देव संबंधी है। (अस्य पृक्षो छन्दांसि) इसके दोनों पार्श्वभाग छन्द हैं और (अस्य मुखं सत्यं) इसका मुख सत्य है। इसकी (तपसः) उष्णतासे (विष्टारी यहः अधिजातः) फेळनेवाला यज्ञ होता है॥ १॥

(अन्-अस्थाः) अस्थिरहित, (पवनेन गुद्धाः पूताः शुच्यः) प्राणायामसे शुद्ध, पवित्र आँर निर्मल बने हुए (शुचि लोकं अपि यन्ति) शुद्ध लोकको प्राप्त होते हैं। (जातचेदाः पषां शिस्नं न प्रदहिति) आग्न इनके सुखसाधन रूप इन्द्रियको नहीं जला देता और (स्वर्गे लोके पषां बहु स्त्रेणं) स्वर्गलोकमें इसको बहुत सुख होता है॥ २॥

(ये विष्टारिणं ओदनं पचिन्ति) जो इस व्यापक अज्ञको पक्षाते हैं (एनान् कदाचन अवितिः न सचते ) इनको कभी भी दरिद्रता नहीं प्राप्त होती है। जो (यम आस्ते ) नियममें रहता है वह (देवान् उपयाति ) देवोंको प्राप्त होता है। और वह (सोम्योभिः गन्धर्वैः सं मदते ) शान्त गन्धर्वोंसे मिलकर आनन्द प्राप्त करता है ॥ ३॥

भावार्थ — इस अनका सिर न्नाझण, पीठ क्षत्रिय, मध्यभाग वैश्य [और शेष भाग शृद्ध ] हैं। छंद इसके दाये बाये भाग हैं, इसका मुख सत्य है। इस अन्नसे विस्तृत यज्ञ सिद्ध होता है॥ १॥

विदेही, शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनते हुए यज्ञकर्ता लोग उच्च लोकको प्राप्त करते हैं। सुख प्राप्त करने के इसके इंद्रिय आग्निसे नहीं जलते हैं; उच्च लोकमें वह ये सुख प्राप्त करता है ॥ २॥

विष्टारिणमोद्भ ये पर्चन्ति नैनान्यमः परि मुख्णाति रेतः। रुथी हं भ्रत्वा रथयानं ईयते पुक्षी हं भ्रत्वाति दिवः समैति 11 8 11 एष युज्ञानां वितंतो बहिष्ठो विष्टारिणं पुक्तवा दिवुमा विवेश । आण्डीकं कुर्मुदं सं तनोति बिसं शाल्कं शफ्को मुलाली। एतास्त्वा धारा उपं यन्तु सर्वीः स्वर्गे लोके मधुमित्यन्वमाना उपं त्वा तिष्ठन्त प्रष्करिणीः सर्मन्ताः 11411 वृत्रहंदा मधुकूलाः सुरीदकाः श्रीरेणं पूर्णा उंदुकेनं दुधा । एतास्त्वा धारा उपं यन्तु सर्वीः स्वर्गे लोके मधुमात्पन्वमाना उर्प त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सर्मन्ताः 11 & 11 चुतुरंः कुम्भांश्रेतुर्घा दंदामि श्रीरेणं पूर्णा उदुकेनं दुधा । एतास्त्वा धारा उप यन्तु सवीः स्वर्गे छोके मधुमित्यन्वमाना उपं त्वा तिष्ठन्तु प्रकारिणीः समन्ताः 11 9 11

अर्थ — (ये विद्यारिणं ओदनं पचनित) जो इस व्यापक अज्ञको पकाते हैं (यमः एनान् रंतः न परि मुख्णाति) यम इनके वीर्यको नहीं कम करता । वह (रथी ह भूत्वा रथयाने ईयते) रथी होकर रय मार्गसे विचरता है । और (पक्षी ह भूत्वा अति दिवः सं एति ) पक्षीके समान होकर बुलोकको पार करके ऊपर जाता है ॥ ४॥

(एव यञ्चानां बहिष्ठः विततः) यह सब यज्ञों में श्रेष्ठ और विस्तृत है। इस (विद्यारिण पक्तवा दिवं का विवेदा) विस्तृत यज्ञका अन्न पक्षकर यजमान युलोकमें प्रविष्ठ होता है। (शं-कफः मुलालों) ज्ञान्त चित्त होकर मूल शक्तिकी वृद्धि करनेवाला (आण्डीकं कुमुदं विसं शालूकं) अण्डेके समान बढनेवाले आनन्ददायक कमल कन्दके समान बढनेवालेकों (सं तनोति) ठीक प्रकार फैलाता है। (एताः सर्वाः धाराः त्वा उपयन्तु) ये सब धाराएं तुझे प्राप्त हों, (स्वर्गे लोके मधुमत् पिन्वमानाः सन्मताः पुष्कारिणीः) स्वर्गलोकमें मधुर रसको देनेवाली सब निदयां (त्वा उप तिष्ठन्तु) वे तेरे समीप उपस्थित हों॥ ५॥

( घृत-हदाः मधुक्छाः ) घीके प्रवाहवाली, मधुर रसके तटवाली, (सुरोद्काः ) निर्मल जलसे युक्त ( उदकेन द्दना श्रीरेण पूर्णाः ) जल, दही और दूधसे परिपूर्ण ( प्ताः सर्वा धाराः त्वा उपयन्तु० ) ये सब धाराएं तुक्ते प्राप्त हों । स्वर्गलोक्तमें मधुर रसको देनेवाली सब नदिगां तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ६॥

( श्रीरेण द्धा उदकेन पूर्णान् ) दूष, दही और उदकसे भरे हुए ( चतुरः कुम्मान् चतुर्घा द्दामि ) चार घडाँको चार प्रकारसे प्रदान करता हूं। ये सब धाराएं तुझे प्राप्त हों, स्वर्गलोकम मधुर रसको देनेवाली सब नदियां तेरे समीप उपस्थित हों॥ ७॥

भावार्थ — जो लोग इस अन्नदानरूप यज्ञको करते हैं उनको कभी कष्टकी अवस्था नहीं प्राप्त होता । वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचूर्य और अपरिग्रह ये यम पालन करता हुआ देवत्व प्राप्त करता है और वहांका आनंद प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

जो लोग इस अन्नदानरूप यज्ञको करते हैं वे कभी निर्वीर्थ नहीं होते । वे इस लोकमें बैठते हैं और रथी कहलाते हैं और अन्तमें बुलोकके भी ऊपर पहुंचते हैं ॥ ४॥

यह अन्नयज्ञ सब यज्ञोंमें श्रेष्ठ हैं, जो इसको करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वहां शान्तिसे युक्त होते हुए अन्तःशिक्तसे संपन्न होकर आनंद प्राप्त करते हैं। वहां सब मधुर रस अनायाससे उनको प्राप्त होते हैं॥५॥

# इममोदनं नि देधे ब्राह्मणेषुं विष्टारिणं लोक्जितं स्वर्गम्। स मे मा क्षेष्ट स्वध्या पिन्वंमानो विश्वरूपा धेतुः कामुदुर्घा मे अस्तु ॥ ८॥

अर्थ— (इसं विष्टारिणं लेकिजितं स्वर्गं ओदनं ) इत्र विस्तृत लोकोंको जीतनेवाले और स्वर्ग देनेवाले अन्नको (ब्राह्मणेषु नि दघे ) ज्ञानियोंके लिये प्रदान करता हूं। (स्वध्या पिन्यमानः ) अपनी धारक शक्तिसे तृप्त करनेवाला (सः ये मा क्ष्म ) वह अन्नदान मेरी हानि न करे। (धिश्वरूपाः कामदुधा घेतुः मे अस्तु ) विश्वरूपां कामना पूर्णं करनेवाली कामधेतु मेरे लिये होवे॥ ८॥

भावार्थ— घी, शहद, शुद्ध जल, दूध, दही आदिके स्रोत मिलनेके समान पूर्ण तृप्ति उनकी प्राप्त होती है ॥ ६ ॥ दूध, दही, जल और शहदसे पूर्ण मरे हुए चार घडे विद्वानोंको दान करनेसे उच्च लोक प्राप्त होकर पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

.यह अञ्चक्ष दानरूप यज्ञ करनेसे और यह अञ्च ज्ञानियोंको देनेसे किसी प्रकारकी भी द्वानि नहीं होती है। अपनी शिक्सं नृप्ति होनेकी अवस्था प्राप्त होनेके कारण, मानो सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कामधनु ही प्राप्त होती है॥ ८॥

#### अन्नका विष्टारी यज्ञ।

'विष्ट रो यज्ञ 'का वर्णन इस स्क्तमें किया है। 'विष्टारी' शब्दका अर्थ है 'विस्तार करनेवाला ' अर्थात् जिसका परि-णाम बडा विस्तृत होता है। यह यज्ञ ( ओद्रनस्य ) अन्नका किया जाता है। अन्न पका हो, या कचा हो, अर्थात् पका कर तैयार किया हुआ हो अथवा घान्यके रूपमें हो अथवा जिससे घान्य खरीदा जाता है ऐसे घनादिके रूपमें हो, इस सबका अर्थ एक ही है।

इस स्कामें 'पचिन्त ' किया है जो पकाये अन्नकी स्चना देती है, तथाप यह भाव गौण मानना मी अयोग्य नहीं होगा। सप्तम मंत्रमें (श्वीर, दिध, उदक, मधु) दूध, दही, उदक, और शहद ये चार पदार्थ विष्ठारी यन्नमें दान देनेके लिये कहे हैं। ये पदार्थ कोई पके अन्नके रूपमें नहीं हैं। दूध तपाया जा सकता है, पंतु शहद और दिह पकानकी वस्तु नहीं है। इसालये इस विष्ठारी यन्नके लिये सब अन्न पकाया ही होना चाहिये ऐसी बात नहीं है। उत्तम पक्ष तो पकाये अन्नका दान करना अर्थात् विद्वानोंको खिलान ही है, मध्यम पक्ष विद्वानोंको घान्य समर्थण करना है और गीणपक्ष घान्य खरीदनेक धन आदि साधन अर्पण करना है। जल शहद, दूध, घी, मक्खन तथा खानपानके अन्यान्य पदार्थ देना भी इस यज्ञका अंग है। जलदान करनेका अर्थ कूआ खदवाकर व्यर्ण करना, दूध देनेका तात्पर्थ दूध देनेवालो गाँवें देना। शहद, घी आदि तैयार अवस्थामें देना इल्यार्थ गतें स्वष्ट हैं।

#### बाह्मणोंको दान।

यह विष्टारी यज्ञका दान बाह्मणोंको देना चाहिये इस विष-यमें अष्टम मंत्रमें कहा है—

इमं ओदनं निद्धे ब्राह्मणेषु । (सू. ३४, मं. ८)

' यह अन्न नाह्मणोंको देता हूं।' अर्थात यह अन्न नाह्मणों-में विभक्त करता है। किसी अन्यके लिये देना नहीं है। ऐसा क्यों करना इसका थोडासा विचार करना चाहिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शहर और निषाद ये पंचजन हैं, इनमेंसे क्षत्रिय राजप्रबंधका कार्य करता है और ऐश्वर्यसंपन्न तथा अधिकारसंपन्न रहता है, इस लिये उसको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। वैश्य कृषि और कयविकयादि व्यापार करता है तथा सूद भी प्राप्त करता है, इस लिये धनसंपन्न होनेके कारण एसकी दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। ग्रुद सब कारीगरी करनेवाले और उत्पादक पंदा करनेवाले होते हैं, इसिलिये उनके पास धन होता है, अतः काम घंदा करके धन कमानेकी शक्यता होनेके कारण इनको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। निषाद प्रायः जंगलमें रहते हैं. स्थायी गृह्याद बनाकर नहीं रहते, वनमें जहां वन्य खाद्यपेय प्राप्त होगा, वहां जाकर निवास करते हैं। इस लिये ये किशोके पास दान नहीं मांग सकते । शेष रहे ब्राह्मण, इनके पास कोई उत्पादक धंदा नहीं कि जिससे ये घन कमावें, राज्य प्रबंधमे विशेष अधिकार इनको नहीं है जिससे क्षत्रियके समान इनकी संपन्नता बढ सके, इस लिये इसकी जन्मसिद्ध निर्धनता रहती है। दूसरेने धनधान्य दिया तो इसकी वृत्ति चलेगी, अन्यथा भूखा रहना ही आवश्यक होगा, इस लिये ब्राह्मणको दान देना चाहिये। ब्राह्मण ही दान लेनेका आधि-कारी है इसका सामाजिक दृष्टिसे यह कारण है।

#### ब्राह्मणेंको दान क्यों दिया जाय ?

अन्य वर्णके लोग ब्राह्मणोंको दान क्यों दें इसका मी कारण ढूंढना चाहिये। इस सूक्तमें दानका जो फल लिखा है वह इस प्रसंगमें देखिये—

- (१) ग्रुद्ध, पवित्र, निर्मल और विदेशी होकर पवित्र लोकको शाप्त करता है। (मं.२)
- (२) खर्गलोक प्राप्त करता है। (मं.४)
- (३) खर्ग लोकमें उसको मधुर रसकी घाराएं प्राप्त होती हैं। (मं. ५-७)

ये फल अलैकिक हैं अर्थात् भूलोक्में यहां प्राप्त होनेवाले नहीं हैं। स्वर्गमें क्या होता है और क्या नहीं इस विषयमें साधारण मनुष्यको यहां ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तथापि इस विषयमें योडीसी कल्पना आनेके लिये स्वर्गका योडासा स्वरूप कथन करते हैं—

#### मृत्युलोक।

(१) इहलोक— इस लोकमें मनुष्य जीवित अवस्थामें रहते हैं। स्थूल शरीरसे विचरते हैं, अपने स्थूल इंद्रियोंसे सुख-दुःखका अनुभव प्राप्त करते हैं। मनुष्यका जीवन इस लोकमें होनेके कारण यहांके अनुभव प्रयक्षानुभव करके कहे जाते हैं।

#### स्वर्गलोक।

(२) परलोक— दूसरा लोक। इसमें यह देह छोडनेके पश्चात् प्राप्त होनेवाले लोकोंका समावेश होता है। इस
स्थूल देइसे इस जगत्में जिस प्रकार व्यवहार होते हैं, उसी
प्रकार स्क्ष्म देहोंसे अन्य लोकोंमें व्यवहार होते हैं परंतु इसमें
योडासा भेद है। स्थूल, स्क्ष्म, कारण और महाकारण ये चार
प्रकारके देह मतुष्यका प्राप्त होते हैं और ये एक दूसरेके अंदर
रहते हैं। जिस प्रकार स्थूल देहका कार्यक्षेत्र इस दृश्य जगत्में
है, उसी प्रकार स्क्ष्म देहोंका कार्यक्षेत्र स्पूष्म जगत्में होता
है। स्थूल देहसे स्क्ष्म जगत्में कार्य नहीं हो सकता, परंतु स्क्षम
देहोंसे स्थूल जगत्में अंशरूप प्रेरणाका कार्य हो सकता है यह
सत्य है, तथा केवल स्क्ष्म देहोंसे अर्थात् मरणके पश्चात अवशिष्ट रहे हुए स्क्ष्म देहसे इस स्थूल जगत्में कार्य नहीं कर
सकते। इन लोकोंका विचार करनेके लिये इस व्यवस्थाकी ठीक
कल्पना होनी चाहिये।

#### वासना देह।

स्थूल देहका कार्य सब जानते ही हैं, इसके अंदर पहिला सूक्ष्म देह ' वासना देह ' है, मद्र और अभद्र वासना मनुष्य करता है, वह इस देहसे करता है। जो मनुष्य घातपात और हिंसा आदिकी अभद्र वासनाओं से अपने आपको अपवित्र करते हैं और इसी प्रकारके दुष्ट कार्यों में अपनी आयु ब्यतीत करते हैं, उनका यह वासना देह बड़ा मिलन होता है और जो लोग अपनी वासनाएं पवित्र करते हैं, शुद्ध और निष्पाप कामना ऑका घारण करते हैं, उनका वासना देह शुद्ध और पावित्र बनता है।

मृत्यु आनेसे मनुष्यका स्थूल देह नष्ट हुआ तो भी स्थूल देहके नाशसे यह 'वासना देह ' नष्ट नहीं होता, अर्थात् मृत्युके नंतर भी और स्थूल देह नष्ट हो जानेपर भी यह जीव अपने वासना देहसे अपनी वासनाएं करता है। आमरणान्त हिंसक वृत्तिसे रहे हुए मनुष्यकी वासनाएं हिंसामय कूर होती हैं और शांत तथा सम वित्तसे रहे हुए मनुष्यकी शांतिसे पूर्ण निभेय वृत्तिकी वासनाएं होती हैं। हिंसापूर्ण वासनाओं से अशांति और निर्भयताकी वासनाओं से शांति होती है। वासना देहके कार्यक्षेत्रमें मनुष्यको इस प्रकार सुख-दुःख केवल अपनी वासना-ओंसे ही प्राप्त होता है। बुरी वासनाओंके प्राबल्यसे जो अशान्ति होती है उसीका नाम नरक है और ग्रुम वासनाओंकी प्रबल-तासे मनुष्य खर्ग सोपानके मार्गसे ऊपर चढता है अर्थात् शान्तिसुखका अनुभव मरणोत्तरके कालमें भी करता है। मनुष्य अपना स्वर्ग और नरक स्वयं बनाता है ऐसा जो कहते हैं उसका हेतु यहाँ है । जो मनुष्य अपने अंदर शुभ वासनाओंको स्थिर करता है और आत्मशुद्धिका साधन करता है वह अपने लिये खर्ग रचता है और जो मनुष्य अपने अंदर हान वासनाएं बढाता है, वह अपने लिये नर्कका अग्नि प्रज्वलित करता है।

नरकके दुःख।

कामी और कोधी पुरुष अपनी कुत्रासनाएं अतृप्त रहनेकें समय कैसे तडफते रहते हैं, इसका अतुमन जिनको है वे जान सकते हैं कि मरणोत्तरके कालमें अग्रुम वासनाओं के मड़क उठनेसे मृतात्माको कैसा तडफना पडता होगा, यही उसका नरकवास है। इस वासना देहका बुरी वासनाओं का जाल जनतक चलता रहता है तबतक यह तडफना उसके लिये अलंत अपरिहार्य ही है और कोई दूसरा इस समय उसके इन कप्टोंको दूर नहीं कर सकता । क्योंकि उसके ये कप्ट खयं उसकी अंदरकी वासनाओं के कारण होते हैं। जब वासनाएं उठ उठ कर उनका

परिणाम न होनेके कारण कुछ समयके पश्चात् खयं नष्ट होती हैं, तब उसका यह नरकवास समाप्त होता है।

इस रीति से शुभाशुभ वासनार्का तरंगें उठना जब बन्द हो जाता है तब इसका यह भोग समाप्त होता है, मानो इस समय इसका वासना देह ही फट जाता है अर्थात् इसकी वासना देहकी भी मृत्यु हो जाती है। इस वासना देहसे मनुष्य स्वप्न देखता है। ग्रुम और अशुभ स्वप्नका अनुभव होना ग्रुभाशुभ वासनाओं से भी होता है। यदि मनुष्य अपने स्वप्नोंका विचार करेगा, नो भी उसकी अपने मरणोत्तरकी स्थितिकी कल्पना हो सकती है और अपनी वासनाओं की ग्रुभाशुभ अवस्थाका भी पता उसको लग सकता है, तथा मरणोत्तर नरक प्राप्त होगा या स्वर्ग प्राप्त होगा, इसका भी ज्ञान हरएकको इससे हो सकता है। अपनी वासनाओं की परिक्षासे यह समझना कठिन नहीं है।

### कल्पवृक्ष और कामधेनु।

जब पूर्वोक्त प्रकार वासना देहकी मृत्यु हो जाती है तब मृतात्माका कारणदेह कार्य कर्नेके लगता है। यहां यदि उसके शुभ और सत्य प्रियताके विचार हुए तो उसकी अपने संक-ल्पोंसे ही सुख और आनंद मिलता है। जो कल्पना होगी, वह मूर्ते रूपमें इस समय उपस्थित होगी। यही कल्परृक्षका स्थान है, या स्वर्गीय कामधेनु भी यही है। जो कल्पना उठेगी वह मूर्तेरूप घारण करके इसके सन्मुख आ जायगो। शुभ मंगल करुपनाओंसे सुख और अन्य करुपनाओंसे दुःख होगा। करुप-वृक्षके नीचे बैठा हुआ मनुष्य यदि 'व्याप्रका हुमला अपने ऊपर होनेकी कल्पना' करेगा तो उसकी कल्पना होते ही व्याघ्रका हमला होकर वह उसी समय मर जायगा। इसमें कल्पवृक्षका कोई दोष नहीं है, परंतु कल्पना करनेवालेका ही दोष है। क्योंकि दूसरा मनुष्य समध्र फलभोजकी कल्पना करके समध्र फलोंका आस्वाद भी लेगा। यह केवल कल्पनाके ही खेल हैं। इस कारण देहकी अवस्थामें येही संकल्पों के खेल होते हैं। यदि इसके शुभ संकल्प बने हों, तो इस समय उसके लिये ये ग्रुभसंकल्प अत्यंत सुख दे सकते हैं। खर्मलोकमें घी, दूध, शहद, दहीकी मीठी नदियां प्राप्त होंगी, और अन्यान्य सुख मिलेगा, ऐसा जो इस सूक्तमें कहा है, वह मुख इस प्रकार उसके शुभ विचारोंके कारण ही उसको प्राप्त होगा। शहदकी कल्पना होते ही वह उसको प्राप्त होगा और इसी प्रकार अन्य सख भी इसको मिलेंगे। मंत्र ५ से ८ तक जो स्वर्ग सुखका वर्णन किया है, उसका तात्पर्य यह है। अब अष्टम मंत्रमें —

विश्वरूपा घेनुः कामदुघा मे अस्तु।
(सू. ३४, मं. ८)

'विश्वरूपी कामना पूर्ण करनेवाली कामधेनु मुझे खर्गमें मिले 'ऐसा जो कहा है, यह कामधेनु इसी समय इस रीतिसे प्राप्त होती है। इस स्वर्गलोकके संकल्पका प्रभाव देखिये कैसा वर्णन किया है—

#### संकल्पसिद्धि ।

अथ यद्यन्नपानलें किकामो मवति ... ॥ ७॥ अथ यदि गीतवादितलोककामो भवति ... ॥ ८॥ अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति ... ॥ ९॥ यं यं कामयते स्रोऽस्य संकल्पादेव समुत्ति-ष्ठति तेन संपन्नो महीयते ॥ १०॥

( 310 CIRIU-90)

'अञ्चपान, गानाबजाना, स्त्रीमुख आदि जिसकी कामना वह इस समय करता है, उसके संकल्पसे ही उसको उन सब सुखोंकी प्राप्ति होती है। 'यह छांदोग्य उपनिषद्में कहा हुआ वर्णन इस सूक्तके वर्णनके साथ पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि दोनों वर्णन समान ही माव व्यक्त कर रहे हैं।

स्वर्गमें शहद, दही, दूध, घी, शुद्धोदक आदिकी नहरें हैं, यह बात वस्तुतः नहीं है। परंतु शहदकी कल्पना उठनेसे जितना चाहे बडा शहदका तालाव या स्रोत उसकी प्राप्त हो सकता है और उसके सेवन करनेका आनंद उसकी केवल संकल्पके प्रभा-वसे ही मिल सकता है।

इस स्कमं 'स्वर्गलोकमं बहुत (बहु स्त्रेणं) स्रीस्यत्त (मं. २); मीठे रसकी घाराएं (मधुमत् पिन्वमानाः धाराः) (मं. ५-७); (घृत=हदाः) घोके तालाव; (मधुक्तलाः) शहदकी नदियां; (क्षीरेण दध्ना पूर्णाः) दूध और दहीसे भरे हीज (मं. ८)' इत्यादि जो वर्णन है वह पूर्वोक्त रीतिसे अनुभवमें आनेवाला है, यह पाठक स्मरणमें रखें। 'कारण' शरीरकी यह अवस्था है जहां सङ्कल्पकी सिद्धि होती है।

कुराणमें बहिश्त।

कुराणशरीफों जो 'बाहि इत' की कल्पना है और उस बहि-रतमें पानीक स्रोत बहने और शहदकी निदयां होनेका जो वर्णन है वह इस स्कासे लिया हुआ प्रतीत होता है। इस स्कारे पंचम मंत्रमें 'बाहि छः' शब्द है जो स्वर्गदायक यक्का वाचक है और साथ साथ स्वर्गका भी दूरतः वाचक है, उसीका रूपान्तर कुराणशरीफका 'बाहि इत' है। निदयां और स्रोत दोनों स्थान पर समान हैं। परंतु वेदादि प्रंथोंमें जो स्वर्गकी कल्पना विशद की है और उत्पर बताये छांदोग्योपनिषद्में जो कल्पना स्पष्ट कर दी है, उस प्रकार कुराणशरीफों नहीं की है, इसलिये उस प्रथके माननेवालोंको प्रतीत होता है, कि वहां सचमुत्र शहदकी निदया हैं। परंतु वैदिक धर्मके प्रथोंमें स्वर्गकी स्पष्ट कल्पना बता दी है, इसिल्ये हमें पता है कि वहां संकल्पके बलके कारण उक्त अनुभव आते हैं और वहांके अनुभव उस 'कारण' शरीरिकों अवस्थामें निःसंदेह सत्य हैं। अन्य धर्मप्रथोंके वचनोंका वेदके वचनोंके साथ इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टिस विचार किया जायगा, तो उनके संदिग्ध वचनोंका ठीक अर्थ ध्यानमें आ जायगा और धर्मवचनोंका ठीक ठीक अर्थ सबको विदित होगा। ऐसा होनेसे कई झगडे मिट जायगे, परंतु ऐसा होनेके लिये तुलनात्मक धर्मप्रयोंके वचनोंका विचार होना आवश्यक है। जब वह ग्रुम समय आ जायगा, तब ही सत्य धर्मका प्रचार और विचार संभवनीय है।

#### मनो-स्थ ।

इस प्रकार स्वर्गकी पुष्करिणी और कामधेतु क्या है उसका तात्पर्य क्या और उसका अनुभव किस समय कैसा होता है इस बातका विचार हुआ। स्वर्गधामका अनुभव कारण 'शरीरमें पूर्वेक्त प्रकार होता है। इसको 'मनोद्द् 'अथवा 'मनो-रथ' अर्थात् मनरूपी रथ भी कह सकते हैं। इसका वर्णन चतुर्थ मंत्रमें इस प्रकार हैं—

रथी ह भृत्वा रथयान ईयते। (सू. ३४, मं. ४) 'यह रथमें बैठता है और महारथी बनकर चलता है।'यह उसका 'मनो-रथ' ही है। मनके संकल्पके रथमें बैठता है और जिस सुखको चाहे केवल संकल्पसे ही प्राप्त करता है। अब पाठक यहां अवश्य देखें कि मनके शुभ संकल्प जीतेजी स्थिर होनेकी कितनी आवश्यकता है। अशुभ संकल्प हुए तो येही संकल्प राक्षस बनकर इस समय इसके पीछे पड़ते हैं और अनेक भयंकर दश्योंका अनुभव यह उस समय करता है। बड़े डरसे व्याकुल होता है। उसकी कल्पना पाठक पूर्वोक्त वर्णनेसे ही कर सकते हैं।

ग्रुभसंकरपोंको मनमें स्थिर करनेवालेके लिये जो लाभ होते हैं उनका वर्णन इस सूक्तमें निम्नलिखित प्रकार है—

नैषां शिस्तं प्र दहति जातवेदाः । (सू. ३४, मं. २) नैनान् यमः परि मुख्णाति रेतः । (सू. ३४, मं. ४)

' अमि ग्रुभमंकल्पघारी मनुष्यका शिस्न जलाता नहीं, और यम उसका वीर्य कम नहीं करता ।' अर्थीत् जो अशुभ विचा-रोंका सतत चिन्तन करते रहते हैं उनका शिस्न अमि जलाता है और यम उनको निर्वार्य बना देता है। इन अग्रुभ विचारोंके कारण वह मनुष्य इन्द्रिय शाक्तियोंसे हीन होता है और क्षींण- वीर्य भी बनता है। इस जगत्में भी यह अनुभव पाठकोंको मिल सकता है। जो दुराचारी होते हैं और दुष्ट विचारांस अपने मनको कलंकित करते हैं, वे यहां ही क्षयी निवीर्य और निस्तेज होते हैं। मृत्युके पश्चात् वासना—देहमें जिस समय उसकी वासनाएं भड़क उठतीं हैं उस समय उसके दग्ध हो जानेके कष्ट कल्पनास हो पाठक जान सकते हैं। विषयवासना-ओंकी जवालाएं उठ उठ कर उसकी प्रतिक्षण जला देती हैं और उस समय उसकी जलन असहा हो जाती है। यह तो अनियमसे बर्ताव करनेवालोंकी अवस्था है। धर्मनियमोंसे चलनेवालोंकी अवस्था भी देखिये—

#### यमोंका पालन । (यः) यमे आस्ते (स) उप याति देवान्। (स. ३४, मं. ३)

'जो यममें रहता है वह देवोंको प्राप्त होता है 'अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांच यमें को अपने आचरणमें लाता है, वह स्वर्ग निवासी देव ही बन जाता है। शुभ विचार उसके मनमें स्थिर रहने के कारण मरने के पश्चात् दुष्ट वासनाओं के कष्ट उसको होते ही नहीं, परंतु वह सीधा स्वर्ग धाममें कल्प गृक्षों के वनमें कामधेनुओं का दूध पीता हुआ और अमृत रसधाराओं का मधुर आस्वाद लेता हुआ पूर्वोक्त प्रकार आनंदमें रमता और विचरता है। वह शुभ संकल्पों से शुद्ध, पवित्र और मलहीन हो कर परिशुद्ध अवस्थामें विचरता है (मं. २)। मनुष्यको प्रयत्न करके ऐसी अपनी मनीभूमिका बनाना आवश्यक है। यह सब उन्नति यन्नसे हो जाती है। और इसी कार्यके लिये इस 'विष्टारी यन्न 'की रचना है।

#### बाह्मणका घर।

इस यश्रमं ब्राह्मणोंको अचदान किया जाता है। यहां प्रश्न होता है कि यह अचदान ब्राह्मणोंको ही क्यों होता है और इसका बढ़ा विस्तृत फल क्यों होता है। ब्राह्मणकी कल्पना केवल एक गृहस्य मात्रकी कल्पना नहीं है। हरएक ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन करनेवाला होनेके कारण हरएक सबे ब्राह्मण का घर विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय होता है, इसलिये जो दान ऐसे ब्राह्मणको दिया जाता है वह विश्वविद्यालयको ही दिया जाता है। थे। देसे विद्यार्थियों को पढ़ानेवाला ब्राह्मण अध्यापक कहलाता है, सैंकडों विद्यार्थियों को विद्यादान करनेवाला ब्राह्मण आचार्य पदवीके लिये यो। यह होता है और हजारों विद्यार्थियों को विद्यादान करनेवाला ब्राह्मण आचार्य पदवीके लिये यो। यह होता है और हजारों विद्यार्थियों को विद्यादान करनेवाला ब्राह्मण आचार्य विद्यार्थियों को विद्यादान करनेवाला ब्राह्मण स्थापन स्थापन करनेवाल ब्राह्मणको कुलपित कहते हैं। अधीन स्थापन एकके नीचे विद्यार्थियों की संख्याके अनुसार सैंकडों अध्यापन

होते हैं। अर्थात् ब्राह्मणका अर्थ गुरुकुल, विद्यालय और विश्व-विद्यालयका आचार्य और भट्टाचार्य। इसकी दान देनेसे वह दान सब विद्यार्थियोंका भला करता है अर्थात् परम्परासे वह दान राष्ट्रके इरएक घरतक पहुंचता है।

#### गुर-कुल।

राष्ट्रके विद्यार्थी - प्रायः त्रैविणियोंके विद्यार्थी अथवा समय समय पर पंच विणियोंके भी विद्यार्थी - ब्राह्मणोंके घरों में रहकर विद्याभ्यास करते थे। कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं होता था कि जो अध्यापन न करता था। एक एक कुलपितके आश्रममें दस हजारसे साठ साठ हजार तक विद्यार्थी पढते थे। और प्रायः ब्राह्मणोंके घर 'गुरु-कुंल' ही हुआ करते थे। पाठक यह अवस्था अपने आखिके सामने लावेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि, ब्राह्मणको दिया हुआ दान सब राष्ट्रमें अथवा सब जनतामें किस रीतिसे विस्तृत होता है, फैलकर हर एकके पास किस रीतिसे जाकर पहुंचता है।

#### दानकी रीति।

ऐसे ब्राह्मणोंके आश्रमोंकी भूमिमें कृते खुदवाकर जलदान करना, बहुत द्ध देनेवाली गोंतें उनको देकर दूध देना, शहद, मीठा, मिश्री, घी, मक्खन आदिका दान करना, गेहूं, चावल आदि घान्य देना अथवा घान्यकी जहां अच्छी उपज होंती है ऐसी भूमि दान करना, अथवा आश्रममें अखे ले जाकर वहां पकांकर वहांके आश्रमवासियोंको खिलाना, अथवा लड्डू आदि पदार्थ बनवाकर वहां भेजना किंवा अन्य रीतिसे अखदान करना। यह विष्टारी यज्ञकी रीति है। यह बडा उपकारी यज्ञ है और यह दानयज्ञ करनेसे पूर्वोक्त प्रकार खर्ग आदिका सख प्राप्त हो संकता है।

#### शुभभावनाकी स्थिरता।

जब मनुष्य इस प्रकारका दान करता है तब उसके मनमें शुभ भावना होती है। बारवार इस प्रकारका दान करनेसे वह शुभ भावना मनमें स्थिर हो जाती है। दानं करनेसे मनकी प्रसन्नता भी बढ जाती है। खयं भोग भोगनेसे जो प्रसन्नता नहीं होती वह दान देनेसे प्राप्त होती है। और वारंवार दान देनेसे वह मनमें स्थिर हो जाती है। इस रीतिसे यह विष्टारी यह मनुष्यके मनपर शुभसंस्कार स्थिर करता है। ये ही शुभ संस्कार उसका मन जीवित अवस्थामें प्रसन्न रखनेके लिये सहाय्यक होते हैं और मरणोत्तर भी पूर्वीक्त प्रकार प्रसन्नता देते हैं। इस रीतिसे यह यह यह मनुष्यकी उन्नति करता है।

# मृत्युको तरना।

सिक्त ३५ ]

(ऋषिः — प्रजापतिः। देवता - अतिमृत्युः।)

यमोदुनं प्रथमुजा ऋतस्यं श्रजापंतिस्तपंसा ब्रह्मणेऽपंचत्। यो लोकानां विष्ठंतिर्नाभिरेषात्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्

11 8 11

अर्थ— ( ऋतस्य प्रथम्जाः प्रजापितः) ऋत नियमका पहिला प्रवर्तक प्रजापित (ब्रह्मणे यं ओदनं अपचत्) ब्रह्मके लिये जिस अनको पकाता रहा, (यः लोकानां वि-धृतिः) जो लोकोंका विशेष धारण करनेवाला है और (त अभि रेपात्) जो कमी किसीको हानि नहीं पहुंचाता है, (तेन ओदनेन मृत्युं अति तराणिः) उस अनसे में मृत्युको पार कहं॥ १॥

भावार्थ — जिसने संपूर्ण सत्य और अटल नियमोंका सबसे पहिले प्रवर्तन किया, उस प्रजापितने विशेष महत्त्व प्राप्तिके लिये यह ज्ञान रूप अन्न तैयार किया, यह सब लोकोंका विशेष रीतिसे धारण पोषण करता है और इससे किसीका भी नाश नहीं होता है। इसी न्नानसे में मृत्युको दूर करता हूं ॥ १ ॥

| येनातरन्भूत्कृतोऽति मृत्युं यमुन्त्राविन्दुन्तपंसा श्रमेण ।                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| यं पुपाचं ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्व तेनींदनेनातिं तराणि मृत्युम्                    | ॥ २ ॥   |
| यो <u>दाधार पृथि</u> वीं <u>विश्वभीजसं</u> यो <u>अन्तरिश्वमार्प्रणाद्रसेन ।</u> |         |
| यो अस्तम्नाहिबम् ध्वी महिम्ना तेनीदुनेनाति तराणि मृत्युम्                       | 11 3 11 |
| यस्मान्मासा निर्मितास्त्रिश्चर्दराः संवत्सरो यस्मानिर्मितो द्वादंशारः ।         |         |
| <u>अहोरात्रा यं परियन्तो</u> नापुस्तेनींदुनेनाति तराणि मृत्युम्                 | 11 8 11 |
| यः प्रोणुदः प्रोणुदवन्बुभूव यस्मै छोका घृतवन्तुः क्षरन्ति ।                     |         |
| ज्योतिष्मतीः प्रदिशो यस्य सर्वोस्तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम्                    | 11 4 11 |
| यस्मात्पुक्वादुमृतं संबुभूव यो गायुत्र्या अधिपतिर्बुभूवं ।                      |         |
| यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम्                       | 11 & 11 |

अर्थ—(येन भूत-कृतः मृत्युं अति तरन्) जिससे भूतोंको बनानेवाले मृत्युके पार हो गये, (यं तपसा अमेण अन्विन्दन्) जिसको तप और परिश्रमसे प्राप्त किया, और (यं पूर्व ब्रह्म ब्रह्मणे पपाच ) जिसको पिहले ब्रह्मने ब्रह्मके निमित्त पकाया (तेन०) उस अन्नसे में मृत्युको पार करूं ॥२॥

(यः विश्वभोजसं पृथिवीं दांघारं) जो सबको भोजन देनेवाली पृथ्वीका धारण करता है, (यः रसेन अन्त-रिक्षं आ पृणात्) जो रससे अन्तिरिक्षको, भर देता है, (यः महिस्ना ऊर्ध्वः दिवं अस्तश्चात्) जो अपनी महिमासे ऊपर ही शुलोकको धारण किये हुए है, (तेन०) उस अन्नसे में मृत्युको पार कर्छ।। ३॥

(यसात् त्रिंशत्-अराः मासाः निः-मिताः) जिससे तीस दिन रूपी अरोवाले महिने बनाये हैं, (यसात् द्वादश-अरः संवत्सरः निः-मितः) जिससे बारह महिने रूप अरोवाला वर्ष बनाया है, (परियन्तः अहोरात्राः यं न आयुः) गुजरते हुए दिन रात जिसके। प्राप्त नहीं कर सकते (तेन०) उस अन्नसे में मृत्युको पार कर्छ।। ४॥

(यः प्राण-दः प्राण-द-वान् वभूव) जो जीवन देनेवाला प्राणके दाताओंका स्वामी ही हुआ है (यस्मै घृतवन्तः लोकाः क्षरन्ति) जिसके लिये घृतयुक्त लोक रस देते हैं, (यस्य सर्वाः प्रदिशः ज्योतिष्मतीः) जिसकी सब दिशा उपदिशाएं तेजवाली हैं (तेन०) उस अजसे में मृत्युको पार करूं॥ ५॥

(यस्मात् पक्कात् असृतं संबभूव) जिस परिपक्वसे अमृत उत्पन्न हुआ, (यः गायज्याः अधिपतिः बभूव) जो गायत्रीका अधिपति हुआ, (यस्मिन् विश्वरूपाः वेदाः निहिताः) जिसमें सब प्रकारके वेद रखे हैं, (तेन०) उस अन्नसे में मृत्युको पार कह ॥ ६॥

भावार्थ— इसीसे भूतोंको उत्पन्न करनेवाल मृत्युके पार हो गये, जिसकी प्राप्ति तप और परिश्रमसे होती है और जी पहिले ब्रह्मने महत्त्व प्राप्तिके लिये परिपक्त किया था, उसी ज्ञानसे में भी मृत्युको दूर करता हूं ॥ २ ॥

जिसने पृथ्वीका धारण किया, अन्तिरिक्षमें जलको भर दिया और युलोक ऊपर स्थिर किया उस ज्ञानरूप अजसे में मृत्युको दूर करता हूं ॥ ३ ॥

जिससे तीस दिगवाले महिने और बारह महिनोंबाला वर्ष बना और प्रतिक्षण गमन करनेवाले दिन रात भी जिसका अन्त न लगा सके, उस ज्ञानरूप पक्षात्रसे में मृत्युको दूर करता हूं॥ ४॥

जो खरं जीवनशक्ति देनेवाला है और जीवन देनेवालांका भी जो खामी है, जिसकी तृष्तिके लिये संपूर्ण जगत्के रस प्रवाहित हुए हैं और जिसके तेजसे सब दिशाएं तेजोमय हो चुकी हैं, उस झानरूप अञ्चसे में मृत्युको दूर करता हूं॥ ५॥

१५ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ४ )

# अर्व बाबे हिषन्तं देव<u>णीयुं स</u>पत्ना ये मेऽप ते मेवन्तु । ब्रह्मौदुनं विश्वजितं पचामि श्रृण्वन्तुं मे श्रद्धांनस्य देवाः

11 0 11

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः॥

अर्थ — (देव-पीयुं द्विषन्तं अववाधे) देवत्वके नाशक शत्रुओंको में हटाता हूं। (ये मे सपतनाः ते अप भवन्तु) जो मेरे प्रतिस्पर्धी हैं वे दूर होवें। में (विश्व जितं ब्रह्मीदनं पचामि) विश्वको जीतनेवाला ज्ञान रूपी अञ पकाता हूं।(देवाः श्रह्मानस्य में श्रुणवन्तु) सब देव श्रद्धा धारण करनेवाले मेरा यह भाषण सुनें॥ ७॥

भाषार्थ— जिस परिपक्त आत्मासे अमृत उत्पन्न हुआ है, जो वाणीका पति है और जिसमें सब प्रकारका ज्ञान रखा है, उस ज्ञानकप अन्नसे में मृत्युको दूर करता हूं ॥ ६ ॥

देवत्वका नाश करनेवालोंको में प्रतिबंध करता हूं, मेरे प्रतिस्पर्धायोंको भी में दूर करता हूं और जगत्को जीतनेवाला ज्ञान-रूपी अन्न परिपक्त करता हूं। में इसमें श्रद्धा रखनेवाला हूं अतः मेरा यह कथन सब झानी जन सुने 11 ७ ॥

### बह्मीद्न ।

' ब्रह्म ' शब्द ' ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, ज्ञान ' इत्यादिका वाचक है। यहां विशेषकर ज्ञानवाचक है। 'ओदन ' शब्द अज्ञका वाचक है। इसिलये ' ब्रह्मोदन ' शब्द ' ज्ञानरूप अज्ञ 'यह अर्थ बताता है। बुद्धिका अज्ञ ' ज्ञान ' है। शरीर का अज्ञ चावल आदि खाद्यपेय है। इंद्रियोंका अज्ञ उसके विषय हैं, मनका अज्ञ मन्तव्य है और बुद्धिका अज्ञ ज्ञान है। आत्मा सचिदानन्द स्वरूप है, इसमें 'चित् ' शब्द ज्ञानवाचक हैं, अर्थात् इसके स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप हैं। इसका फलित यह हुआ कि आत्माका स्वभाव गुण ही ज्ञान है। यह ज्ञान प्राप्त करके, अर्थात् इसको खाकर बुद्धि पुष्ट होती है।

आत्माका गुण ज्ञान होनेसे वह सदा उसके साथ रहना स्वाभाविक है। जिस प्रकार दीप और आकाश एकत्रित रहते हैं, उसी प्रकार आत्माका प्रकाश ही ज्ञानरूप है, इस कारण वह उसके साथ रहता है। दीप कहा, अथवा प्रकाश कहा तो दोनों एक ही बात है। व्यवहारमें यही बात है, में प्रकाशसे पढता हूं या दीवेसे पढता हूं, इसका अर्थ एक ही होता है। इसी प्रकार 'में ज्ञानसे मृत्युको पार करता हूं, अथवा में आत्म-शक्तिसे मृत्युको पार करता हूं, आ आत्मासे मृत्युको दूर करता हूं 'इसका तारपर्थ एक ही है।

इस सूक्तमें 'में बझौदनसे मृत्युको पार करता हूं ' (तेन ओदनेन अतितराणि मृत्युं । मं० १-६) यह वाक्य छः वार आगया है। इसका आशय भी पूर्वोक्त प्रकार ही सम-झना उचित है। मैं आत्माके ज्ञानरूप अञ्चले मृत्युको दूर करता हूं। गुण और गुणीका अभेद अन्वय मानकर गुणके वर्णनस गुणीका वणन यहां किया है। इसीलिये 'पृथ्वी, अन्त-रिक्ष और युलोकका घारक यह है '-यह तृतीय मन्त्रका वर्णन सार्थ होता है। क्योंकि परमात्माने इस त्रिलोकीका घारण किया है इस विषयमें किसीको मन्देह नहीं हो सकता। परन्तु इसमें कहा है कि ब्रह्मीदनने त्रिलाकीका घारण किया है। ज्ञानरूप अञ्चये त्रिलोकीका घारण हुआ है अर्थात् ज्ञान जिसका गुण है उस परमात्मास त्रिलोकीका घारण हुआ है, यह अर्थ अब इस स्पष्टीकरणसे स्पष्ट हुआ।

इसा दृष्टिसे तृतीय, चतुर्थ और पंचम मंत्रोंका आश्चय जानना उचित है-

'जिसका ज्ञान गुण है उसी आत्माने पृथ्वीका धारण किया, अन्तिरिक्षमें जल भर दिया और आकाशको ऊपर स्थिर किया है ।॥ ३॥ उसी आत्मासे सूर्य-चंद्रादिकी गति होकर दिन, महिने और वर्ष वनते हैं, परंतु ये कालके अवयव कालको मापते हुए भी उस परमात्माका मापन करनेमें असमर्थ हैं ०॥ ४॥ यह सबको जीवन देता है और सब अन्य जीवन देनेवालोंका यह ईश है, अर्थात इसकी शिक्त प्राप्त करके ही वे सब जीवन देनेमें समर्थ होते हैं । सब पदार्थमात्रमें जो रस होते हैं वे जिसको एक समय ही प्राप्त होते हैं और सब जगतकी दिशा उपदिशाएं जिसके तेजसे तेजस्वी बनी हैं, उसके शानामृतसे पुष्ट होता हुआ में मृथ्युको दृश करता हूं ॥ ५॥

यह इन तीनों मंत्रोंका आशय है। इन मंत्रोंमें गुणोंके वर्णनसे गुणोंका वर्णन किया है। अर्थात् उस आत्मामें जो रस भरा है उसीको प्राप्त करके अमर बनाना है और मृत्युको दूर करना है।

### अमृतकी प्राप्ति।

अगे छठे मंत्रमें, कहा ही है कि 'यस्मात् पकात् अमृतं सं बभूव' (मं. ६) जिस परिपक्ष आत्मासे अमृत उत्पन्न हुआ, उस अमृतको प्राप्त करके में मृत्युको दूर करता हूं। यह बात स्पष्ट ही है कि परमात्मा सबसे आधिक परिपक्ष, पूर्ण, रसमय और अमृतरस युक्त है तथा उसीका पान करके सब अन्य जन तृष्त होते हैं। यही गायकी रक्षा (गाय-त्री) करनेवाली वाग्देवीका अधिपति है, इसीलिये उसमें सब वेद रखे हैं। जिसमें वाणा रहती है उसीमें वद रहते हैं। यह षष्ट मंत्रका कथन अब स्पष्ट होगया है।

## आत्मशुद्धि ।

सप्तम मन्त्रमें आत्मशुद्धिपर बहुत जोर दिया है, इसका

आशय यह है— (१) देव निन्दकों को दूर करना, (२) प्रति-स्पियों को दूर करना, (३) सत्यपर श्रद्धा रखना, (४) और विश्वमें विजयके लिये इस ब्रह्मज्ञान रूपी अन्नको पकाना और पश्चात् अन्यों के साथ स्वयं उसको सेवन करना। इससे मनुष्यकी उन्नति होगी और वह मृत्युको दूर कर सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवकी निंदा करने के श्रद्धाहीन विचार अपने मनमें उत्पन्न हुए तथा कामको धादि विरोधी माव मनमें आये, तो उनको दूर करने से आस्मशुद्धि होती है और अन्य श्रद्धादिक धारण करने से उन्नति होती है। इस रीतिस मनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ मृत्युको दूर कर सकता है।

#### तप ।

यह सब तपक आचरणंधे और परिश्रमंसे साध्य हो सकता है। आत्मोद्धारेके लिये तप करेंगे वेही अपना उद्धार कर सकते हैं, यह द्वितीय मन्त्रका कथन ध्यानमें धारण करके पाठक तपके आचरण द्वारा अपने आपको पिनत्र करके मृत्युको दूर करेंगे तो उनका जीवन सफल होगा।

॥ यहां सप्तम अनुवाक समाप्त ॥

# सत्यका बल।

#### [स्त ३५]

(ऋषिः — चातनः। देवता - सत्यौजा अग्निः।)

तान्त्सत्योजाः प्र दंहत्व्यिवैश्वान्रो वृषा। यो नी दुर्स्याहिष्साच्चाथो यो नी अरातियात्।। १।। यो नी दिष्साददिष्सतो दिष्सतो यश्च दिष्सति । वैश्वान्तरस्य दंष्ट्रयोर्येरपि दधामि तस् ।। २।। य आगरे मृगर्यन्ते प्रतिक्रोधेऽमावास्ये । क्रव्यादौ अन्यान्दिष्सतः सर्वोस्तान्त्सहंसा सहे ।। ३।। सहे पिश्वाचान्त्सहंसेषां द्रविणं ददे । सवीन्दुरस्यतो हेन्मि सं मृ आक्रेतिकेष्ट्यताम् ।। ४।। ये देवास्तेन हासन्ते स्र्यीण मिमते ज्वस् । नदीषु पर्वतेषु ये सं तैः पश्चाभिविदे ।। ५॥

अर्थ- (सत्य-ओजाः वैश्वा-नरः) सत्य बलवाला विश्वका नेता (वृषा अग्निः) बलवान् तेजस्ती देव (तान् प्रदृतु) उनको भस्म कर डाले, (यः नः दुरस्यात्) जो इमें दुष्ट अवस्थामें फेंके, (च दिण्सात्) नाश करे, (अथो यः नः अरातीयात्) और जो इमारे साथ शत्रुके समान वर्ताव करे ॥ १ ॥

(यः अदिष्सतः नः दिष्सात्) जो निरपराधी इम सबका नाश करनेका यत्न करे, अथवा (यः च दिष्सतः दिष्सतः को नाश करनेवालेको मी खयं ही कष्ट देता है, (वैश्वा-नरस्य अग्नेः दंष्ट्रयोः) विश्वचालक तेजस्वी देवकी दोनों ढाढों में (तं अपि द्धामि) उसको मैं धरता हूं॥ २॥

(ये आगरे) जो घरमें (प्रति कोशो अमावास्ये ) कलहके अवसरमें अथवा अमावास्याकी रात्रीमें (मृगयन्ते ) खोजते फिरते हैं, (अन्यान् दिप्सतः कव्यादः तान् सर्वान् ) दूसरोंके घातक मांसभोजी उन सबको (सहसा सहे ) अपने बलसे पराभृत करता हूं ॥ ३॥

(पिशाचान सहसा सहे) रक्त पीनेवालोंका बलसे पराभव करता हूं। (पषां द्रविणं द्दें) इनका धन लेता हूं। (दुरस्यतां सर्वान् हिन्म) दुष्ट अवस्थातक पहुंचानेवाले सब दुष्टोंका नाश करता हूं। (मे आकृतिः सऋष्ट्रयतां) मेरी यह संकल्प सफल हो जावे॥ ४॥

(ये देवाः तेन हासन्ते) जो दिन्य जन उसके साथ हंसी खेळ करते हैं, (सूर्येण जवं मिमते) और सूर्यसे वेगका परिमाण करते हैं, उनसे और (नदीषु पर्वतेषु ये तैं: पशुभिः) नदियों और पर्वतों में रहनेवाले पशुभों के साथ भी में (संविदे) मिळता हूं॥ ५॥

भावार्थ- जो लोगोंकी बुरी अवस्थामें फॅक देते हैं, जनोंका नाश करते हैं और शत्रुता करते हैं, उनकी सत्य बलवाला विश्वचालक तेजस्वी देव मस्म करे॥ १॥

जो दुष्ट हम सब निरपराधियोंपर हमला करता है अथवा हमारा थोडासा अन्याय होनेपर भी जो अपने हाथमें अधिकार लेता हुआ हमारा नाश करता है, उसको विश्वचालक तेजस्वी देवकी ढाढोंमें में घर देता हूं ॥ २ ॥

े जो घरमें, कलहके समयमें अथवा अहावास्याकी अंधेरी रात्रीमें ढूंढ ढूंढ कर लेगिंको सताते हैं उन सबको बलसे में दूर करता हुं॥ ३॥

रक्त पीनेवाले दुष्टोंको में दूर करता हूं, और इनका धन छीनता हूं। क्लेश देनेवाले इन दुष्टोंका में प्रमूल नाश करता हूं। यह मेरी इच्छा सफल हो जावे ॥ ४॥ तर्पनो असि पिशाचानौ व्याघो गोर्मतामिव। श्वानैः सिंहमिव दृष्टा ते न विन्दन्ते न्यश्चेनम् ॥ ६ ॥ न पिशाचैः सं श्रंक्नोमि न स्तेनैर्न वेन्गुभिः । पिशाचास्त्रसांत्रश्यन्ति यमुद्दं ग्राममानिशे ॥ ७ ॥ ये ग्राममानिशतं इदमुप्रं सहो मर्म । पिशाचास्त्रसांत्रश्यन्ति न पापग्रुपं जानते ॥ ८ ॥ ये मां क्रोधयन्ति लिपता हस्तिनं मुशकां इव । तानुद्दं मन्ये दृष्टितान् जने अल्पशयूनिव ॥ ९ ॥ श्रम तं निर्क्रतिर्धतामश्चंमियाश्चामिधान्यां। मुल्वो मह्यं कुष्यिति स य पाशान्त श्चंच्यते ॥ १० ॥

अर्थ — जैसा (गोमतां व्याद्यः इव) गौओंके पालन करनेवालोंको व्याद्यका भय होता है वैसा ही मैं (पिद्या-चानां तपनः अस्मि) रक्त पीनेवालोंको तपानेवाला हूं। (सिंहं दृष्ट्या श्वानं इव) सिंहको देख कर जिस प्रकार कुक्ते घबढाते हैं उस प्रकार मेरे प्रभावसे (ते न्यञ्चनं न विन्द्ते) वे दुष्ट लोग अपनी रक्षाका स्थान प्राप्त नहीं कर सकते॥ ६॥

(यं ग्रामं अहं आविदों) जिस माममें में प्रविष्ट होता हूं उस भाममें (पिद्याचिः न सं दाक्तोमि) रुधिर पीने-वालोंके साथ मेल नहीं कर सकता, (न स्तेनैः) न चारोंके साथ और (न चनर्गुभिः) जंगली डाङ्डऑके साथ मेल कर सकता हूं इसलिये (तस्मात् पिद्याचाः नदयन्ति) उस प्रामसे रक्त पीनेवाले लोग नाशको श्राप्त होते हैं ॥ ७॥

(मम इदं उम्रं सहः) मेरा यह उम्र बल (यं त्रामं आविद्याते ) जिस माममें प्रविष्ट होता है (तस्मात् पिद्याचाः नदयन्ति) उससे रक्त पीनेवाले नष्ट हो जाते हैं और (पापं न उप जानते ) पापको भी जानते नहीं ॥ ८॥

(हस्तिनं मदाकाः इव ) हाथीको जिस प्रकार मच्छर उम्र प्रकार (ये मां लिपिताः कोध्ययन्ति ) जो मुझे बक्षवक करनेवाले कुद्ध करते हैं, (तान् अल्पदायून् इव ) उनको अल्प कीटकोंके समान (अहं जने दुर्हिसान् मन्ये) में लोकोंमें दुःख बढानेवाले मानता हूं ॥ ९ ॥

(तं निर्म्हितः अभि घतां) उसको दुर्गित प्राप्त होवे (अश्वाभिधान्या अश्वं इव ) घोड वाधनेको रस्ती जैसे घोढेको प्राप्त होती है। (यः मल्वः मह्यं कुष्यिति ) जो मिलन पुरुष मुझे कोधित करता है (सः उ पाशात् न मुख्यते ) वह पाशोंसे नहीं छुटता है। १०॥

भावार्थ — जो सज्जन सदा अपने ही निजानंदमें मस्त रहते हैं और सूर्यकी गतिसे अपने वेगको मिनते हैं उनके साथ, मित्रता करता हूं, इतना ही नहीं अपितु नदीमें रहनेवाले मत्स्यादि तथा पर्वतोंपर रहनेवाले चतुष्पाद प्राणियोंके साथ भी में अपनी मित्रता पहुंचाता हूं ॥ ५॥

गौवें जैसी व्याघ्रसे डरती हैं, उसी प्रकार रक्त पीनेवाले दुष्ट मुझसे घबराते हैं। जिस प्रकार सिंहके सन्मुख कुत्ता नहीं ठहर सकता उसी प्रकार मेरे सन्मुख वे दुष्ट सुखका स्थान नहीं प्राप्त कर सकते ॥ ६॥

मैं जिस प्राममें पहुंचता हूं वहां रुघिर पीनेवाले चोर, डाकू आदि सब दुष्ट दूर होते हैं॥ ७॥

मेरा उप्र शौर्य जिस ग्राममें चमकता है वहांसे रुधिर भोजी कूर मनुष्य नष्ट होते हैं, अथवा वे वहां ही रहे तो वे अपने पाप-विचारको छोड देते हैं ॥ ८॥

जो दुर्जन अपने दुराचारके द्वारा मुझे क्रोधित करते हैं वे नष्ट होते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके ही कारण जनताकों कष्ट पहुंचते हैं ॥९॥

जो मिलन आचारवाले मनुष्य होते हैं वे दुर्गतिको निःसंदेह प्राप्त होते हैं और वे बंधनमें फंस जाते हैं ॥ १०॥

#### सत्यका बल।

सल्यका बल कितना बडा होता है इसका मनोरंजक वर्णन इस स्क्रमें किया है। सप्तम और अष्टम मंत्रमें कहा है कि— 'जिस प्राममें सल्यक बलसे बलबान हुआ मनुष्य पहुंचता है, उस प्रामसे चोर, डाइ, लुटेरे, दुष्ट और दूसरेका खून चूसनेवाले दूर हा जाते हैं। सल्यनिष्ठ मनुष्य जिस प्राममें होता है उस प्राममें दुष्ट मनुष्य नहीं रहता। सल्यका बल जिस प्रामके मनु-ष्योंमें होता है वहांसे दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते हैं अथवा वहां रहे भी तो वे अपने पापी विचारको ल्याग देते हैं।'

( मं. ७-८ )

प्राममें एक मनुष्य भी इस प्रकारका सखिनष्ठ हुआ तो प्रामका सुधार हो जाता है। एक मनुष्य सखिनष्ठ होनेसे अर्थात उसके कायावाचामनसा असखके कुविचार न उत्पन्न होनेसे वह मनुष्य अपने सखके बलसे सब प्रामके मनुष्योंका जन्म प्रकार सुधार कर सकता है।

पाठक यहां अनुभव करें कि सत्यका बल कितना बड़ा है और मनुष्यकी उन्नित इसी सत्यनिष्ठासे हैं। अपने प्रासमें चोर, डाकू, छंटरे या दृष्ट यदि हैं तो समझना चाहिये कि अपने अन्दर उतनी सत्यनिष्ठा बढ़ी नहीं कि जितनी बढ़नी चाहिये। अपने प्रासकी प्रीक्षासे इस प्रकार अपनी प्रीक्षा हो सकती है और अपनी उन्नित इस प्रकार प्रामकी उन्नित हो सकती है। न्योक्तिका समाजपर और समाजका व्यक्तिपर इस प्रकार प्रमाव होता रहता है।

अहिंसा, सत्य, अत्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रिणधान ये यमनियम यदि एक भी मनुष्यमें वढ गये और स्थिर होगये तो उसकी अन्तः प्वित्रताके कारण वह प्राम सुधर जाता है। इसिलेय इस सत्यके बलको अपने अन्दर बढ़ानेका प्रयस्न जहांतक हो सके वहांतक हरएकको करना चाहिये।

#### दुष्ट मनुष्य ।

दुष्ट मनुष्योंके कुछ लक्षण इस सूक्तमें दिये हैं उनका अब यहां विचार करते हैं—

- (१) दुरस्यात्— दूसराको बुरी अवस्थाम जो फंकता है; (मं. १)
- (२) दिप्सात्— दूसराका घातपात अथवा नाश जो करता है। (सं. १, २)
- (३) अरावीयात्— जो शत्रुता करता है, निंदा अथवा द्वेष करता है, शत्रुके समान आचरण करता है। (मं. १)

- (8) अदिष्सतः दिष्सात्— दूसरोको कभी कष्ट न देनेवालं सज्जनोंको भी जो क्षेत्र पहुंचाता है। (मं. २)
- (५) दिस्सतः दिस्सति— थोडासा कष्ट देनेपर भी जो अपने हाथमें न्याय लेकर उसका अपरिमित नुकसान करता है। ( सं. २ )
- (६) आगरे दिप्लिति— जो घरमें बुसकर विनाकारण चातपात करता है। (मं. ३)
- (७) प्रतिक्रोरो दिप्सिति चोडीसी वातचीत होनेपर जे। विनाकरण कुद्ध होकर शांरपीट करता है। (सं. ३)
- (८) आमाचास्ये मृगयन्ते अमावास्माकी रात्रीमें जे। हुंद हुंदकर डाका डालते हैं। 🐵 (मं. ३)
- (९) पिशाचाः कचारत पीनेवाले और कचा मांस खानेवाले कूर मनुष्य । (मं. ४,६,७,८)
- (१०) स्तेन चोर, छंटरे, डाकू। (मं. ७)
- (११) बनर्गु जंगलमें रहते हुए प्राप्तके लोगोंको कष्ट देनेवाले लोग। (सं. ७)
- (१२) जने दुर्हितान् लोगोंका भहित करनेवाले । (मं.९)
- (१३) अस्य श्रायुन् रात्रीमें थोडी निहा लेनेवाले अर्थात् शेष रात्रीमें डाका डालनेवाले डाकृ। (मं. ९)
- (१४) महन्यः— मलिन आचारवाले, दुष्ट । (मं. १०)

दुष्ट मनुष्योंके ये चैंदिह लक्षण इस सूक्तमें दिये हैं। इनका विचार करके अपने प्राममें कौन मनुष्य किस प्रकारका दुष्ट है यह जान सकते हैं और अपने प्रामका सुधार भी इनको सुधार कर या दूर करके कर सकते हैं। अष्टम मंत्रमें कहा ही है कि—' सखिनष्ट मनुष्य प्राममें हुआ तो उसके सखके बलसे या तो दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते हैं अथवा अपनी दुष्टता छोड देते हैं और सजन बनकर रहते हैं। 'यहीं प्राम सुधारकी रीति है। पाठक इस शीतिका विचार करके इस रीतिके अनुसार अपने स्थानका सुधार कर सकते हैं।

## वैश्वानरकी द्ष्रा।

दुष्ट मनुष्य अथवा अपराधी मनुष्यको खयं दण्ड नहीं देना चाहिये, परन्तु 'वैश्वानरकी दंष्ट्रा 'में उसकी रख देना चाहिये, यह उपदेश इस सूक्तके हितीय मंत्रमें दिया है। यह 'वैश्वान नरकी दंष्ट्रा 'क्या पदार्थ है इसका विचार अवश्य करना चाहिये। 'विश्व फिराइदका अर्थ 'सब 'है, 'नर ' शब्द नुष्यवाचक है अर्थात् 'विश्वानर' शब्द 'सब मनुष्यों के समूह 'का वाचक है। संपूर्ण मानवों के एकहप संघर्धा कल्पना 'वैश्वानर'शब्दसे लेनी प्रतीत होती है। इसकी 'दं छूा' न्यायालय अथवा पंचके नामसे प्रसिद्ध है। इस न्यायालय स्थापा पंचके नामसे प्रसिद्ध है। इस न्यायालयके सन्मुख उस अपराधीकी रख देना चाहिये। [इस 'दं छूा 'या दाढ अथवा जबहें के विषयमें अथवें वेद काण्ड ३, सूक्त २६, २७ की व्याख्यों के प्रसंगमें विस्तारपूर्वक लिखा है, वह लेख पाठक यहां अवस्य देखें। ]

कोई भी मनुष्य अपने हाथमें खयं ही शासनाधिकार न ले, प्रत्युत अपने पंचोंके शासनाधिकारमें ही सन्तुष्ट रहे, यह अख्यंत बड़ी सभ्यताका आदेश है जो ऐसे सूक्तोंमें वेदने दिया है। प्राम नगर और राष्ट्रमें शानित रखनेंक लिये इस नियमके पाल-नकी अखंत आवश्यकता है और जो लोग इस प्रकारकी व्यवस्थामें नहीं रहते और अपने हाथमें दण्ड लेते हैं वे सभ्य नहीं कहलाते।

पूर्वोक्त प्रकारके दुष्ट मनुष्योंको दूर करना चाहिये क्योंकि वे ( पिशाचाः ) अपने खार्थके लिये दूसरोंका खून चूमनेवाले हिंसक होते हैं। वैदिक धर्मको अन्तिम आहंसा ही स्थापित करनी है, इसलिये हिंसकोंका हिंसा माव दूर करनेके उपाय वैदिक धर्ममें अनेक शांतिसे कहे हैं। इसी हेतुसे इस सूक्तके पश्चम मंत्रमें नदियों और पर्वतोंमें निवास करनेवाले जीवजनतुः ऑके छाथ ( सं विदे ) संवेदना करनेकी सूचना दी है। संवेदनाका अर्थ ' अपने सुखदुःखके समान उनको भी सुखदुःख होता है 'इस भावकी मनमं जाग्रति करना है।

#### सुधारके दो उपाय।

ये नदीषु पर्वतेषु (परावः सन्ति ) तैः पशुभिः सं विदे । (सू. ३६, मं. ५) 'जो नदियों और पर्वतों में जीवजन्तु रहते हैं उनसे में सहदयता अपने मनमें धारण करता हूं।' यह अहिंसाकी प्रतिज्ञा मनुष्यकों करनी चाहिय। 'मेरेखे किसी भी जीव—जन्तुके लिये कोई भय नहीं होगा ' यह संकल्प करना चाहिये। इस प्रकार आहिंसा और निर्भयताका केन्द्र अपने अन्तःकरणमें जायत होना चाहिये, पश्चात् सब उन्नतियां होनी संभव हैं। यह अपने हृदयकी तैयारी होनेके पश्चात्—

ये देवाः तेन हासन्ते, सूर्येण जवं मिसते। (सू. ३६, मं. ५)

' जो देव उस आत्मानन्दसे सदा हंसते रहते हैं और अपनी उन्नतिका नेग सूर्यको गतिसे मापते हैं।' उनसे संगति करनी है। जब पहिले अपने मनके अन्दर अहिंसा स्थिर हो जायगी, तब ही ऐसे श्रेष्ठ सज्जनोंकी संगतिसे अधिक लाम होगा। अर्थात सुधारके उपाय दो हैं, एक अपने अन्तःकरणको पित्र बनाना और दूसरा यह है कि दिन्य जनोंसे मित्रता करना। इस प्रकार मनुष्य अन्तृक उन्नतिके मार्गसे ऊपर चढ सकता है।

ऐसा श्रेष्ट सत्यनिष्ट महातमा जिस याममें पहुंचता है, उस प्राममें दुष्ट मनुष्य रहते नहीं और रहे तो वे अपनी दुष्टता दूर करके ही रहते हैं। यह सप्तम और अष्टम मंत्रका कथन विचार-शील पाठकीको मनन करने योग्य है। इस कसौटीसे अपनी पवित्रताकी परीक्षा करते हुए मनुष्यको उन्नतिका मार्ग आकान्त करना चाहिये।

# रोगकृमिका नारा।

[ सक्त ३७ ]

( ऋषिः — वादरायणिः । देवता — अज्ञश्टंगी । अप्सरसः ।)

त्वया पूर्वमर्थर्वाणो जुब्नू रक्षांस्योषधे । त्वया जघान कुरुयपुस्तवया कण्वो अगस्तयः ।। १ ।।

अर्थ — हे ( ओषघे ) भौषघे ! ( त्वया अथवीणः रक्षांसि जघनुः ) तेरे द्वारा आधर्वणी विद्या जाननेवाले वैद्य रोगिकिमियोंका नाश करते हैं । ( कश्यपः त्वया जघान ) कश्यपने भी तेरे द्वारा नाश किया। ( कण्यः अगस्त्यः त्वया ) कण्य और अगस्त्यने भी तेरे द्वारा रोगोंका नाश किया ॥ १ ॥

| त्वयां वयमप्सरसी गन्धवाँश्रांतयामहे । अर्जशृङ्गच <u>न</u> र <u>श्</u> चः सर्वीनगुन्धेनं नाश्चय<br>नुदीं येन्त्वप्सरसोऽपां तारमंबश्वसम् । गुलगुन्तः पीलां नलु <u>द्यौ</u> र्श्वगन्धिः प्रमन्दनी । | designation of the state of the | ঽ |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३ |          |
| यत्रश्चित्था न्युग्रोधां महावृक्षाः शिखुण्डिनैः । तत्परैताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 | 11       |
| यत्रं वः प्रेह्मा हरिता अर्जुना उत यत्रांघाटाः कंर्कुर्यिः संवदंन्ति ।                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |          |
| तत्परेताप्सरस्ः प्रतिबुद्धा असूनन                                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 |          |
| एयमंगुन्नोषंघीनां वीरुघां वीर्याविती । अज्युङ्गच्रीराट्की तीक्ष्णयुङ्गी व्यृपित                                                                                                                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ę | 11       |
| <u>आन</u> ुत्यंतः शिख्णिडनो गन्धुर्वस्याप्सरापुतेः । <u>भि</u> नद्यि मुष्कावर्षि या <u>मि</u> शेर्पः                                                                                             | lì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 | A 1886 T |
| भीमा इन्द्रंस्य हेत्यः शुतमृष्टीरयसयीः । ताभिहिवरदान्गन्धवीनवकादान्च्यु वितु                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 |          |

अर्थ — हे (अज्ञशांगि) अजशांगी औषधि ! (त्वया वयं अप्सदः गंधवीन् चातयामहे) तेरे द्वारा इम जलमें फैलनेवाले गायक किमियोंको दूर इटाते हैं। (गंधेन सर्वान् रक्षः अज्ञ, नाश्य) अपने गन्धसे सब रागिकिमियोंको दूर कर और नाश कर ॥ २॥

(अप्सरसः अपां तारं अवश्वसं नदीं यन्तु) जलके कृमि जलसे परिपूर्ण मरी हुई वेगवाली नदीके प्रति नाये। (गुग्गुल्ः) गुग्गुल, (पीला) पील, (जलदी) मांसी, (औक्षगन्धि) औक्षगन्धी, (प्रमिन्दिनी) प्रमोदिनी ये पांच भौषिषयां हैं। यह (प्रतिखुद्धा अभूतन) जान जाओ और (तत्) इसलिये हैं (अप्सरसः) जलमें फैलनेवाले कृमियों! (परा इत) यहांसे दूर जाओ ॥ ३॥

(यत्र अश्वत्थाः न्यत्रोधाः) जहां पीपल वट (शिखंडिनः महावृक्षाः) शिखण्डी आदि महावृक्ष होते हैं, (अण्सरसः) हे जलेत्पन्न किमियो ! (तत् परा इत्) वहांसे दूर भागो, (प्रतिबुद्धाः अभूतन)यह स्मरण रखो॥ ४॥

(यत्र वः प्रेङ्का हरिताः) जहां तुम्हारे हिलनेवाले हरे भरे (अर्जुनाः) अर्जुन वक्ष हैं (उत यत्र आघाटाः कर्करः) और जहां आघाट और कर्करी वृक्ष अथवा कर कर कब्द करनेवाले वृक्ष रहते हैं, वहां हे (अप्सरसः) जल संचारी कृमियो ! (प्रतिबुद्धाः अभूतन) सचेत होओ और (तत् परा इत) वहांसे दूर जाओ ॥ ५॥

(वीरुघाँ ओषघीनाँ वीर्यावती) विशेष प्रकार उगनेवाली औषिधयोंमें अधिक वीर्यशाली ( इयं अजश्रंगी आ अगन् ) यह अजश्रंगी प्राप्त हुई है। यह (अराटकी तीञ्चणश्रंगी व्युषत ) रोगनाशक तीक्ष्णश्रंगी औषघी रोगनाश करे॥ ६॥

( आनृत्यतः शिखण्डिनः गंधर्वस्य ) नाचनेवाले चोटीवाले गायक (अप्सरापतः ) जलवंचारी कृमियोंके मुसि-साका ( मुक्को भिन्नश्चि) अण्डकोश तोड देता हूं और ( शोपः अभियामि ) उसके प्रजननांगका नाश करता हूं ॥ ৩ ॥

(रन्द्रस्य शतं अयस्मयीः हेतयः ऋष्टीः भीमाः) सूर्यकी, सैंकडों लोहमय हिषयारींके समान किरणें भयंकर हैं। (ताभिः हिविरदान् अवकादान्) उनसे अत्र खानेवाले हिंसक (गंधवीन् व्यृषतु) कृतियोंका विनाश करे ॥ ८॥

भावार्थ — अन्न रंगिके द्वारा हम रोगकृमियों को दूर करते हैं, इस वनस्पतिके गन्ध से हो रोगिकिमि दूर होते हैं ॥ २ ॥ ये किमि नदीके जलमें होते हैं और गुगुल, पीछ, मांसी, औक्षगन्धी, प्रमोदिनी इन वनस्पतियों से दूर होते हैं ॥ ३ ॥ जहां पीपल, वड आदि महानृक्ष होते हैं वहांसे ये रोगिकिमि दूर होते हैं ॥ ४ ॥ जहां वेगवाले अर्जुन नृक्ष, कर्दर करनेवाले और आधाट नृक्ष होते हैं वहांसे भी ये किमि दूर होते हैं ॥ ५ ॥ सब वनस्पतियों में अन्न रंगी वडी वीर्यवाली औषधी है इससे निः संदेह रोगिकिमि दूर होते हैं ॥ ६ ॥ इससे इन किमियों के वीर्यव्यान भी नाश किये जा सकते हैं ॥ ७ ॥ स्पंकी किरणे ऐसी प्रवल हैं कि जिनसे ये किमि दूर हो जाते हैं ॥ ८ ॥

भीमा इन्द्रंस्य हेतयंः शतमृष्टीहिंर्ण्ययीः । ताभिहिविर्दान्गेन्ध्र्वीनंवकादान्व्यु वितु ॥ ९ ॥ अवकादानंभिशोचान्प्सु व्योतय मामकान् । पिशाचान्त्सवीनोषधे प्र मृणीहि सहस्य च ॥ १० ॥ श्रेवैकः कृपिर्विकः कुमारः सर्वकेशकः ।

प्रियो ह्या ईव यूत्वा गंन्धर्वः संचते स्त्रियंस्तमितो नांश्रयामसि ब्रह्मणा बीर्यावता ॥ ११॥ जाया इद्वी अप्सरसो गन्धर्वाः पतेयो यूयम् । अपं धावतामत्र्यो मत्यीनमा संचध्वम् ॥ १२॥

अर्थ — (इन्द्रस्य हिरण्ययोः ऋषीः) सूर्यको स्वणके समान तीक्ष्ण किरणें (दातं हेतयः भीमाः) वैकडीं शस्त्रोंके समान सर्यकर है (ताभिः हविरदान् अवकादान् गंधवीन् व्यषतु) उनसे अन्न खानेवाले हिंसक रोगिकिमियींका विनाश करे ॥ ९॥

हे ( औषधे ) औषधी ( अवकादान् अभिशोचान् ) हिंसक और दाह करनेवाले ( मामकान् अव्यु ज्योतय ) मेरे शरीरके अंदरके जलाशोंमें रहने वालोंको जला दे। ( सर्वान् पिशाचान् प्रमृणीहि ) सब रक्तशोषण करनेवालोंका नाश कर और (सहस्य च ) दबा दे॥ १०॥

(एकः श्वा इव ) एक कुत्तेके समान है, (एकः कित्रिः इव ) एक बन्दरक समान है, (सर्वकेशकः कुमारः ) जिसके सब शरीरपर बाल होते हैं ऐसे कुमारके समान एक है। (श्रियः हशः इव भूत्वा) प्रियदर्शिकं समान होकर (गंधवः क्लियः सचते ) गंधवं संज्ञक रोगकृषि क्लियोंको पकडता है। (वीर्यावता ब्रह्मणा तं इतः नाश्यामिस् ) वीर्यवाली ब्राह्मी नामक औषधिसे उसका यहांसे हम नाश करते हैं ॥ ११॥

हे (गन्धर्चाः) गन्धर्वो ! (यूयं पतयः) तुम पति हो, (अप्सरसः वः जाया इत्) अप्सराएं तुम्हारी स्त्रियां है । (अमर्त्याः) हे अमरों ! (अप घावत )यहांसे दूर हट जाओ, (मर्त्यान् मा सचध्वं) मतुष्योंको मत पकडो ॥ १२ ॥

भावार्थ — मुर्थकी सुवर्णके रंगवाली किरण वही प्रभावशाली हैं, जिनके योगसे रोगिकिमि दूर होते हैं ॥ ९ ॥

इस औषधींसे मेरे शरीरके अंदर जलांशमें जो इनका स्थान है और जिनके कारण मेरा शरीरका रक्त सूखता है उनका नाश किया जावे ॥ १०॥

कुत्ते और बंदरके समान प्रभाव करनेवाले ये रोगोत्पादक किमि खियोंकी पीडा देते हैं, इनकी बाह्मी वनस्पतिसे दूर किया जाता है ॥ ११॥

इस उपायसे इन रोगमूलोंको दूर किया जाता है ॥ १२ ॥

#### रोग-क्रिमि।

इस सूक्तमें 'रक्षः, रक्षस्, गन्धर्व, अप्सरस्, पिशाच 'ये शब्द रोगोत्पादक जन्तुविशेषोंके वाचक हैं। वैद्यक ग्रंथोंमें इन रोगोंके विषयमें निम्नलिखित वर्णन मिलता हैं-

(१) गंधर्वग्रहः— माधव निदानमें इसका वर्णन ऐसा मिलता है—

हृष्ट्राद्भा पुलिनवनान्तरोपसेवी खाचारः प्रिय-गीतगन्धमाल्यः । नृत्यन्वे प्रहस्ति चारु चाल्पशन्दं गंधवेष्ठहपीडितो मनुष्यः ॥(मा.नि.) गंधवेष्ठहरे पीडित मनुष्यका अन्तःकरण आनंदित होता है वह बनोपवनमें विहार करना चाहता है, गानाबजाना प्रिय

१६ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ४)

लगता है, नाचता है और इंसता है, इत्यादि लक्षण गंधर्व-

(२) **पिरााचग्रहः**— इसका लक्षण नाधव निदानमें इस प्रकार कहा है—

उद्धस्तः कृशपरषोऽविरप्रलापी दुर्गन्थो मृशमृशुचिस्तथातिलोमः। बहाशी विश्वनवः नान्तरोपसेवी व्याचेष्टन् भ्रमति रुद्न् पिशान्तः जुष्टः॥ (मा. नि.)

' दुर्गन्धयुक्त, अपवित्र रहनेवाला, बहुत खानेवाला, बर्ड-बडनेवाले, रोने-पीटनेवाला आदि प्रकार करनेवाला रोगी पिशाच प्रहसे पीडित होता है। ' 'रक्षः, रक्षस् और राक्षस् 'ये शब्द भी इसी प्रकारके रोगोंके वाचक हैं। इस विषयमें रक्षोझ औषाधि प्रयोग भी वैद्यक प्रथमें दिये हैं। देखिये—

- (१) भूतझी भूतरोगका नाश करनेवाली औषि । प्रपाँडरीक, मुण्डरीक, तुलसी, शङ्खपुष्पी ये औषि धर्म भूतरोगनाशक हैं।
- (२) भूतनः भूर्ज दृक्ष, सर्वेप दृक्ष ।
- (३) मृतनाद्यान— भिलावाँ, हिंगु वृक्ष, रहाक्ष ।
- (8) भूतहन्त्री- दूर्वी, वन्ध्याककेटिकी वल्ली।
- (५) पिशाबद्यः अतिवर्षेप वृक्ष ।
- (६) रश्लोझं काश्विक, हिंगु, भिलावा, नागरंग, वचा।
- ( ७ ) रस्रोहा— महिषाक्ष गुरगुली, गुरगुल ।

इस सूक्तमें भी तृतीय मंत्रमें गुग्गुळ वृक्षको राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, पिशाच आदिका नाशक कहा है, इससे ये शब्द किसी प्रकारके रोगविशेषोंके वाचक हैं यह बात सिंद्ध होती है। उत्पर लिखे वृक्ष और वनस्पतियां राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचोंको दूर करती हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये रोगविशेष हैं।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि ' अजरांगीके गन्धसे सब राक्षस ( नादाय ) नष्ट होते हैं और ( अज ) भाग जाते हैं। ( मं. २ ) ' अर्थात् ये राक्षस सूक्ष्म कृषि अथवा सूक्ष्म रोग-जन्तु होंगे। इस अजरांगी औषधिसे गंधर्व, अप्सराऔर राक्षस रोग दूर होते हैं, यह द्वितीय मंत्रका कथन है। इस अजरांगीका वर्णन वैद्यक प्रंथोंमें देखिये—

अज्ञशंगी— 'कटुः, तिका, कफार्शःश्लुल-शोधन्नी चक्षुष्या श्वासहद्रागविषका सकुष्टनी च । पतत्फल तिक्तं कटूष्णं कफवान नं जटरा-नलदीतिकृत् हृद्यं ६च्यं, लवणरसं अम्लरसं च ॥ (रा. नि. व. ९)

'अजर्श्यों औषधी कफ, बवासीर, ग्रूल, सूजनका नाश करनेवाली, भांखके दोष दूर करनेवाली, श्वास, हृदय रोग, विष, कास, कुछ दूर करनेवाली हैं। इसका फल कफ और वात दूर करनेवाला, पाचक आदि गुणवाला हैं। 'इसमें मंत्रोक्त रोगोंका नाम नहीं हैं। तथापि आधुनिक वैद्य प्रंथोंकी अपेक्षा वेदने यह विशेष ज्ञान कहा हैं। वैद्योंकी इसकी अधिक खोंज करनी चाहिये।

#### लक्षण।

इन भूत रोगोंके लक्षण ग्यारहवें मंत्रमें कहे हैं ये अब देखिये—

- (१) श्वाह्व- कुत्तेके समान काटता है,
- (२) किपः इव बंदरके समान कुचेष्टा करता है:

ये लक्षण पिशाच बाधित मनुष्यों दिखाई देते हैं। वे रोगां कुत्ते के समान और बंदरके समान व्यवहार करते हैं। जिन रोगों मं मनुष्य ऐसे व्यवहार करता है उनको उन्माद रोग कहा जाता है। इस उन्मादके ही पिशाच, भूत, रक्षः, राक्षस, गंधर्व और अप्सरा ये नाम अथवा मेद हैं। और इनका नाश इस मूक्तमें कहे औषधियोंसे होता है। औषधियोंसे इनका नाश होता है, इस कारण ये सजीव सूक्ष्म देही किमी होना समव है, इसके अतिरिक्त 'पिशाच ' राज्द इनका रुधिर अक्षक होना सिद्ध करता है, अर्थात ये किमि शरीरमें जाकर शरीरका ही रुधिर खाते हैं और शरीरको कुश करते हैं। इनका नाश निम्नलिखित औषधियोंसे होता है। इन भौषधियोंके गुणधर्म देखिये—

(१) गुगुल्रः— इसके संस्कृत नाम ये हें— 'देवधूप, भूतहरः, यातुझः, रश्लोहा 'ये इसके नाम इस स्किके कथनके साथ संगत होते हैं, अर्थात् इस गुग्गुलके धूपसे भूत, राक्षस, यातुधान नाश होते हैं, यह बात इन शब्दों से ही सिद्ध होती है । अब इसके गुण देखिये—

जराव्याघि हरत्वाद्ररायनः।

कद्वतिक्तोष्णः कफवातकासद्गः।

क्रमिवातोदरष्ठीहाशोफाश्रिझः॥ (रा. नि. व. १२)

- 'इससे बुढापा और रोग दूर होते हैं, यह कफ, वात, श्वास, कृमि, उदर, होहा, सूजन, बवाधीर रोगोंको दूर करता है। 'इस वर्णनसे इसका महत्त्व ध्यानमें आ सकता है।
- (२) पीला, पीलु— मंत्रमें 'पाला ' शब्द है, इसका अर्थ चूटी है। 'पीलु ' शब्द वनस्पति वावक है जिसकी हिंदी भाषामें ' झल् ' कहा जाता है। यह कफ, वात, पित्त दोषोंकी कुर करता है। (मं. ३) (भा. प्र.)
- (३) नलदा, नलदी— जटामांसीका यह नाम है। इसके गुण— ' जटामांसी कफहत, भूतझी, दाहझी, पित्तझी। (रा. नि. व. १२) इस औषधी कफरोग, भूतरोग, पित्तरोग ये दूर होते हैं। इसमें भूतरोग शमन इस स्किके साथ संगत होता है। (मं. ३)
- (8) औक्षगंधि ऋषमक औषधीका यह नाम है। इसके गुण- 'बल बढानेवाला, गुक्त बढानेवाला, पितरक दोष दूर करनेवाला, दाह, क्षय, जवरका नाशक है। '(रा.नि.व. ५) वाजीकरणमें इसका बहुत उपयोग होता है।
- (५) प्रमंदनी— धातकी वृक्ष । हिंदी भाषामें 'धावई' कहते हैं । इसके गुण 'कदुः, उच्णा, मदछद्विपन्नी, प्रवाहिकातिसारन्नी, विसर्पन्नणन्नी च। (रा. नि. व. ६), नृष्णातिसारिपत्तास्त्रविषिक्तिमिविसर्पत्तित् ।

( भा. प्र. ) ' यह औषाधि विषनाशक, अतिसार, विसर्प व्रण और कृमि दोष दूर करनेवाली है । ( मं. ३ )

इन श्रीषधियोंसे भूतरोग आदि ऊपर लिखे रोग दूर होते हैं। इसी कार्यके लिये अश्वत्थ, पिप्पल आदि महावृक्ष उपयोगी हैं ऐसा चतुर्थ और पश्चम मन्त्रमें कहा है। इस विषयमें वैद्य-शास्त्रका कथन देखिये—

(१) अश्वत्थः — हिंदी भाषामें इसको 'पिपर ' कहते हैं। इसको संस्कृतमें ' शुचिद्धुम ' कहते हैं। क्योंकि यह श्रदता करता है। इसके गुण- ' पित्तस्रेष्मझणास्त्राजित् योनिशोधनः वर्ण्यः। ( भा. पू. १ भा. वटादिवर्ग ) अर्थात् यह पित्त, कफ, ज्रण आदिके दोष दूर करता है और योनिशोषों दूर करता है। यहां पाठक स्मरण रखें कि स्त्रियों को जो भूत- प्रतादि रोग होते हैं वे विशेषकर योनिस्थानके दोषसे ही होते हैं, इस कारण इस वृक्षका पाठ इस सूक्तमें किया है। इसके फर्लोके गुण देखिये —

अश्वत्थवृक्षस्य फलानि पक्कान्यतीवहृद्यानि च शीतलानि । कुर्वन्ति पित्तास्रविषार्तिदाहं विच्लिदेशोषारुचिदोषनाशनम् ॥ (रा.नि.व. १९)

- (१) 'पीपरका फल पकनेपर शीतल और इदयके लिये हितकारी होता है। पित्त, रक्तस्नाव, विष, पीडा, दाह, वमन, शोष, अरुची आदि दोषोंको दूर करता है।'
- (२) न्यग्रोधः— वट, बह, वरं, वरंट । इस वहके गुण ये हैं— 'कफिपस्त्रक्षणायहः । वण्यों विसर्पदाह्मः योनिदोषह्नः । (भा. प्र.), जवरदाहनुष्णामोहत्रण शोफिन्नश्च । (रा. नि. व. ११) यह वह कफ, वित्त, त्रण, योनिदोष, जवर, दाह, तृष्णा, मूर्स्का, सूजन आदि रोगीका नाश करता है।
- (२) शिखण्डी गुजा नामक लता, मोर अथवा मोरका पङ्क, और स्वर्णयूथिका वाचक यह शब्द है।
- (8) अर्जुनः हिंदी भाषामें इसको 'कहू, कौह ' कहते हैं। इसके गुण ये हैं —

कफन्नः, वणशोधनः, पित्तश्रमतृष्णाहरः, वातकोपनश्च। (रा. नि. न. ९) शीतलो हृद्यः श्वतक्षयविषरकहरो मेदोमेहवण-व्यत्युवरः, कफिपित्तव्यश्चः। (भा. पू.१ म. वटादिः) वह अर्जुन वृक्ष कफ, वण, पित्त, श्रम, तृष्णाको दूर करता है। हृदयके लिये हितकारी है। वण, क्षय, विष, रक्तदोष दूर करता है। मेदादि रोगं दूर करता है।

(५) आछाट: अपामार्ग औषधि । हिंदीमें लटाजरा, बिरिचरा कहते हैं। इसपर कई सूक्त हैं। (अथर्व. का. ४, सू.१ ७-१९ बिवरणसहित पढिये। इसमें अपामार्गके गुणवर्म लिखे हैं।) (६) **ककंरी** — कर्कटी, कां इंडी । [इसके विषयमें अर्थकी खोज करना चाहिये ]

ये सब वृक्ष और लतायें पूर्वोक्त रोग दूर करती हैं। इनका वैद्यक प्रथोक्त वर्णन और वेदमन्त्रोक्त वर्णन पाठक तुलना करके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि वेदने इन रोगोंके विषयमें कुछ विशेष ही कहा है।

अष्टम और नवम मन्त्रमें सूर्यकिरणोंका उपयोग पूर्वोक्त रोग दूर करनेके कार्यमें हो सकता है ऐसा सूचित किया है।

ग्यारहवे मन्त्रमें (वीर्यावता ब्रह्मणा) वीर्यवती श्राह्मी औषिधे ये रोग दूर होते हैं ऐसा कहा है।

(७) बाह्यी — हिंदी भाषामें इसकी 'वरंभी, ब्रह्मी' कहती हैं। इसके गुण ये हैं —

ब्राह्मी हिमा सरा तिका मधुमें ध्या च शीतला। कषाया मधुरा स्वादुषाकायुष्या रसायनी॥ स्वर्या स्मृतिपदा कुष्ठपाण्डुमेहास्त्रकासाजित्। विषशोषहरी ""॥(मा. प्र. व.) 'ब्राह्मी वनस्पती बुद्धिवर्धक, स्मृतिवर्धक, आयुष्यवर्धक,

कुष्ट, पाण्डु, मेह, रक्तस्राव, कांग्बी, विष, प्यास आदिकी दूर करनेवाली है।

इस बाह्या भौषधीके गुण सोमवछीके गुणेंसि कुछ अंशमें मिलते जुलते हैं, इसिलये इसके नाम - 'सोमवछरी, महौषधि, सुरश्रेष्ठा, परमेष्ठिनी, शारदा, भारती 'ये आये हैं। बुद्धिवर्धक भीर आयुष्यवर्धक गुण इसके मुख्य हैं। यह अपूर्व वछी है और निश्चयसे गुणकारी है।

यह वैद्योंकी विद्या है इसिलिये इस सूक्तका मनन वैद्योंकी करना चाहिये। यदि वैद्य इसका विचार करेंगे और लोकोप कारक औषि प्रयोग निश्चित करेंगे तो जनताके ऊपर विद्योष उपकार हो सकते हैं।

' अप्सरस्' शब्दका मूल अर्थ (अप+स्तरस्) जलके साथ संचार करनेवाला, जलाशयमें संचार करनेवाला। 'मलेरिया' के अर्थात् हिम जलरके क्रिम जलसंचारी हैं। मच्छरों द्वारा इनका फैलाव होता है और मच्छर गाते रहते हैं, इस्रिये ये संभवतः ' गंधर्व ' ही होंगे, और इनके आश्रयके चारों ओर जानेवाले ज्वरोत्पादक किमि अप्सरस् होंगे। गंधर्व और अप्सराओंका इस प्रकरणमें यह संबंध दिखता है। पीपर, वह, अपामार्ग, अर्जुन आदि ब्रह्मोंके कारण इन रोगक्रीमयोंका दूर होना लिखा है। इस्रिये 'मलेरिया' ज्वरके प्रदेशोंमें इन ब्रह्मोंकी उपज करके अनुभव देखना चाहिये। इसी प्रकार अज्ञांगी, गुग्गुल आदि वनस्पतियोंका भी रोगनिवारणार्थ प्रयोग करके देखना योग्य है। वैद्य लोग इस विषयमें खोज करेंगे तो इसका निश्चय शीघ्र हो सकता है।

# उत्तम गृहिणी स्त्री।

# [सूक्त ३८]

(ऋषः — बादरायणिः । देवता - अःसराः । ऋषभः ।)

उद्भिन्द्रतीं संजयंन्तीमप्सरां सांधुदेविनीम् । ग्लहें कृतानि कृष्वानामप्सरां तासिह हुवे ॥ १ ॥ विचिन्वतीमाकिरन्तीमप्सरां सांधुदेविनीम् । ग्लहें कृतानि गृह्यानामप्सरां तासिह हुवे ॥ २ ॥ यायैः परिनृत्यंत्यादद्रांना कृतं ग्लहात् । सा नः कृतानि सीष्ती प्रहामाप्रोतु माययां । सा नः पर्यस्वत्येतु मा नो जैषुरिदं धनम् ॥ ३ ॥ या अक्षेषु प्रमोदंन्ते शुचं क्रोधं च विश्रंती । आनिन्दिनीं प्रमोदिनींमप्सरां तामिह हुवे ॥ ४ ॥

अर्थ — (उद्भिन्द्तीं साधुदेविनीं) शत्रुको उखाडनेवाली, उत्तम व्यवहार करनेवाली और (संज्ञयन्तीं अप्सरां) उत्तम विजय प्राप्त करनेवाली रमणीय श्रीको तथा (उलहे कृतानि कृण्वानों तां अप्सरां) स्पर्धाके समय उत्तम कृत्य करने-वाली उस श्रीको (इह हुए) यहां बुलाता हूं ॥ १॥

( विचिन्चन्तीं आकिरन्तीं ) संचय करनेवाली और बांटनेवाली ( साधुदेविनीं अप्सरां ) उत्तम व्यवहार करने-वाली श्लीको तथा । ग्लाहे कुतानि गृह्णानां तां अप्सरां ) स्पर्धाके समय उत्तम कृत्य करनेवाली उस रमणीय श्लीको मैं यहां बुलाता हूं॥ २॥

(या अयै: ग्लहात् कृतं आद्दाना ) जो छुम धर्मविधियोंसे स्पर्धामें उत्तम कृतको स्वीकार करती है। (सा नः कृतानि सीषती) वह हमारे उत्तम कर्मीका नियमबद्ध करती हुई (मायया प्रहां आप्नातु ) अपनी कुशल बुद्धिसे प्रगतिकों प्राप्त करे। (सा प्रयस्वती नः आ एतु ) वह अनवाली उत्तम स्त्री हमारे पास आवे जिससे (नः इदं धन मा जैषुः) हमारा यह धन कोई दूसरे न ले जांय॥ ३॥

(शुच कोधं च विश्वती) शोक और कोधको धारण करती हुई भी (याः अक्षेषु प्रमोदन्ते ) जो अपने आंखोंमें आनिन्दत वृत्ति रखती है (तां आनिन्दिनीं प्रमोदिनीं अप्सरां) उस आनन्द और उल्हास देनेवाली सुन्दर ख्रीको (इह हुए) यहाँ में बुलाता हूं॥ ४॥

भावार्थ — शत्रुको एक ओर करके ऊपर उठनेवालो. उत्तम व्यवहारदक्ष विजयी और स्पर्धांके समय योग्य कर्तव्य उत्तम प्रकार सिद्ध करनेवाली खीको हम यहां बुलाते हैं ॥ १ ॥

समयपर संचय करनेवाली और समयपर सत्पात्रमें दान करके योग्य ब्यय करनेवाली उत्तम व्यवहारदक्ष तथा स्पर्धाके उत्तम योग्य कर्तव्य उत्तम प्रकार करनेवाली स्त्रीको हम यहां बुलाते हैं ॥ २ ॥

जो स्पर्धाके समय ग्रुभधर्माविधिके अनुसार उत्तम कृत्य करती है तथा जो हनारे सब ग्रुभकृत्योंको उत्तम व्यवस्थासे करती है वह अपनी कुशल बुद्धिने इस स्थानपर प्रगति करे। वह अन्नवाली स्त्री यहां रहे और उसकी व्यवस्थासे यहांका धन सुरक्षित हो जाव ॥ ३॥

जो कोक आर कोध मनमें रहनेपर भी जो सदा अपने आंखोंमें आनन्दकों प्रभा दिखाती है वह आनन्द और संतोष बढानेवाली स्त्री यहां आवे ॥ ४॥ सूर्यस्य रुक्मीननु याः संचरिन्त मरीचीर्मा या अंतुसंचरिन्त ।

यासांमृष्मो दूरतो वाजिनीवान्त्सद्यः सवीन् छोकान्प्रेंति रक्षेन् ।

स न एतु होमेमिमं जेषाणोर्द्रन्तिरक्षेण सह वाजिनावीन् ॥ ५ ॥

अन्तिरिक्षेण सह वोजिनीवन्क्रकीं वृत्सामिह रेक्ष वाजिन् ।

हमे ते स्तोका बंहुला एह्यर्वाङियं ते क्रकींह ते मनीऽस्तु ॥ ६ ॥

अन्तिरिक्षेण सह वाजिनीवन्क्रकीं वृत्सामिह रेक्ष वाजिन् ।

अयं घासो अयं वृज हह वृत्सां नि बंशीमः । यथानाम वं ईक्रमहे स्वाहां ॥ ७ ॥

अर्थ— (याः सूर्यस्य रदमीन अनु संचरित ) जो सूर्यके किरणोंने अनुकूल संचार करती हैं, (वॉ याः मरीचीः अनु संचरित ) अथवा जो सूर्य प्रकाशमें संचार करती हैं। (वाजिनीवान् ऋषभः) बलवान् श्रेष्ठ पुरुष (दूरतः सद्यः यासां सर्वान् छोकान् रक्षन् पर्येति ) दूरसे ही तत्काल जिनके सब लोगोकी रक्षा करता हुआ चारों ओर घेरकर आता है। (सः वाजिनीवान् ) वह बलवाला पुरुष (इमं होमं जुषाणः) इस यज्ञका खीकार करता हुआ, (अन्तरिक्षण सह नः आ पतु) आन्तरिक विचारके साथ हमारे पास आवे॥ ५॥

हे (बाजिनीवान् बाजिन्) बलबाले ! (अन्तिरिक्षेण सह कर्की बत्सां) अन्तःकरणके साथ अपने कर्तृत्वशक्ति । बाले बचीकी (इह रक्ष) यहां रक्षा कर । (इसे ते बहुलाः स्तोकाः) ये तेरे बहुत आनन्द हैं, (अर्वीङ् एहि) यहां आ, (इह ते कर्की) यह तेरी कर्तृत्वशक्ति है। (इह ते मनः अस्तु) यहां तरा मन स्थिर रहे॥ ६॥

हे (बार्जिनीयन् वार्जिन्) बल्यान् ! (अन्तारेक्षण सह कर्की वत्सां) अपने आंतरिक विचारके साथ कर्तृत्व शक्तिबाले बचीर्का (इह रक्षां) यहां रक्षा कर । उसके लिये (अयं घासः) यह घास है, (अयं ब्रजः) यह गौओंका स्थान है, (इह वत्सां नि बक्षीमः) यहां बल्लक्षिको बांधते हैं। (यथानाम वः इक्ष्महें) नामोंके अनुसार तुम्हारा अधिपत्य हम करते हैं, (क्व-आहां) हमारा त्याग तुम्हार लिये हो ॥ ७॥

भावार्थ — जो स्र्यंकी किरणों व्यवहार करती है अथवा स्र्यंप्रकाशको अनुकूल बनाती है, इस प्रकारको स्त्रियोंकी रक्षा दूरसे अर्थात् योग्य मर्थादास ही सब पुरुष किया करें। ये बलवान् पुरुष अपने जीवनका यज्ञ करते हुए अपने हार्दिक विचारसे स्त्रियोंका आदर करके यहां रहें॥ ५॥

हे बलवाले मनुष्यो ! अपने आन्तरिक प्रेमके साथ बाचियोंकी रक्षा करी, सन्तानकी रक्षा करना आनन्ददायक कर्म है, आंग होकर यह कार्य करो. इस कार्यमें तुम्हारा मन रिथर रहे ॥ ६ ॥

हे बलवाल मनुष्यो ! अपने आन्तरिक प्रेमके साथ गौकी बिच्चियोंकी रक्षा करों, गौओं और बल्लडोंके लिये यह घास है, उनके लिये यह स्थान है, बल्लडोंको यहां बांधते हैं, और उनके नामोंके कमसे उनकी उत्तम व्यवस्था करते हैं, उनके लिये इम आत्मसर्वेखका समर्पण करते हैं ॥ ७॥

## दक्ष स्त्रीका समादर।

इस सूक्तमें दक्ष श्लोका बहुत आदर किया है। स्त्री गृहिणी होती है, इसलिय घरकी व्यवस्था उत्तम रखना और उस कार्यमें उत्तम दक्षता घारण करना खियोंका परम कर्तव्य है। इस विषयके आदेश इस सूक्तमें अनेक हैं जिनका मनन अब करते हैं—

# स्त्री कैसी हो ?

- (१) संजयन्ती— उत्तम विजय प्राप्त करनेवाली, अर्थात् अपने कुटुंबका विजय करनेके उपायोंको आचरणमें लानेवाली हो। (म. १)
- (२) साधुदेविनी 'दिव्' धाउसे 'देविनी ' शब्द बनता है। 'दिव्' धाउके अर्थ- 'कीडा, विजयेच्छा,

व्यवहार, प्रकाश, आनंद, गांते 'इतने हैं। अर्थात 'साधु देविनी' शब्दका अर्थ- 'क्रीडा या खेळ खंळनेमें छुशळ, अपने कुटुंबका विजय चाहनेवाली, घरमें प्रकाशके समान तेज- खिनी होकर रहनेवाली, खयं आनंद खभाव रहकर सब लोगोंका आनंद बढानेवाली, सबकी प्रगति करनेवाली 'इस प्रकार हो सकता है। इस अर्थका संबंध 'संजयन्ती 'शब्दके अर्थके साथ है, इसका पाठक अनुभव करें। (मं. १, २, ४)

(३) उद्धिन्द्रन्ती - अपने शत्रुओं को उखाड देनेवाली। (मं. १) इसका भी तात्पर्य 'संजयन्ती 'पदके समान ही है, विजयेच्छुक और व्यवहारदक्ष होनेसे शत्रुको उखाड़ना और विजय प्राप्त करना ये बातें सुसंगत हैं। (मं. १)

(८) ग्लं कुतानि कुण्वाना— 'ग्लंह' शब्दका अर्थ है 'स्पर्धा'। अपना जीवन एक प्रकारकी स्पर्ध है, इस स्पर्धाने 'कुता' अर्थात् उत्तम कृत्य अथवा उत्तम प्रयस्न करनेवाली। 'कुता' शब्दका अर्थ यह हैं—

किलः शयानो भवति संजिहानस्तु हापरः। उत्तिष्ठस्रेता भवति कृतं सं पद्यते चरन्॥ चरैव चरैव। (ऐ. ब्रा. ७१५)

'सुप्त अवस्थाका नाम किल है, निद्राया आलस्यको लागनेका नाम द्वापर है, प्रयत्न करनेकी बुद्धिसे उठनेका नाम त्रेता है और कृत उसको कहते हैं कि जिस अवस्थामें मनुष्य पुरुषार्थ करता है। 'इस वचनमें 'कृत 'का अर्थ दिया है। उन्नितंक लिये अवल पुरुषार्थ करनेका नाम कृत है। मानो 'मनुष्यका जीवन एक जूनेका खेल 'है। इसमें सोते रहनेवाले लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, प्रस्युत सबसे उत्तम जुनेका दान लेनेवाले ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस जूनेके 'किल, द्वापर, त्रेता और कृत 'ये चार दान होते हैं। जो झगडाल और आलसी होते हैं उनको इस जीवनक्ष्मी जुएमें 'किल' सज्ञक दान मिलता है जिससे हानि ही हानी होती है, जो साधारण पुरुषार्थ प्रयत्न करते हैं उनको बीचके दो दान मिलते हैं, परंतु जो प्रवल पुरुषार्थी होता है वहीं 'कृत ' संज्ञक दान प्राप्त करके अधिकसे अधिक दान प्राप्त करता है।

सतरंज या चौपट खेलनेवाले अपने पांसोंसे जो चार प्रकारके दान प्राप्त करते हैं, उन चार दानोंके वाचक ये चार शब्द हैं। 'कृत, त्रेत, द्वापर और किल 'ये चार शब्द कमशः उत्तम, मध्यम, किन छ और हानिकारक दानोंके सूचक शब्द हैं। वस्तुतः वेदमें 'अक्षिमी दीव्यः।' (ऋ. १०१३४।१३) जूआ मत खेल इस प्रकारके वाक्योंसे जूवेका निषेध किया है।

इसलिये विदिक धर्ममें जुवेकी संभावना ही नहीं है। तथापि यहां सभी मनुष्य अपने आयुष्यके सतरंजका खेल खेल रहे हैं, अपने आयुष्यका जुआ खेल रहे हैं अथवा चौपट खेल रहे हैं। इसमें कई योंका यह खेल लाभकारी होता है और कई योंको दानि-कारक होता है। इसलिये इस जीवनरूपी बाजीमें उत्तम रीतिसे यह खेल खेलकर मनुष्य यशके भागी हों, यह उपदेश देनेके लिये रूपकालंकारसे इस स्क्रमें 'अलह, कृत, देविनी 'ये शब्द दो अर्थोमें प्रयुक्त हुए हैं । हे शब्द जूवेबा जीका अर्थ भी बताते हैं और श्लेषसे उत्तम विजयी व्यवहारका भी अर्थ बताते हैं। इस रूपकका अर्थ उत्पर बताया है वही है, पाठक इसका विचार करके बोध प्राप्त कर सकते हैं। यहां स्नीत्वका निर्देश होते हुए भी पुरुष भी इससे अपने विजयी जीवन बनानेका बोध प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु। 'ग्लहे कृतानि कुवीणा ' का यहां यह अर्थ हैं- 'इस जीवनरूपी स्पर्धांके खेलमें जो स्त्री उत्तम पुरुषार्थ रूपी दान प्राप्त करती है। ' अर्थात् उत्तम स्त्री वह है कि ओ इस जीवनमें परम पुरुषार्थ प्रयत्न करती है। (मं. १,२) मंत्र ३ में 'कृतं ग्लहात आददाना ' पाठ है। इसका भी उक्त प्रकार ही अर्थ है।

- (५) विचिन्दन्ती, आकिरन्ती संप्रह करनेवाली, दान देनेवाली। संप्रह करनेके समय योग्य रीतिसे और दक्षतासे संप्रह करनेके समय उदारतापूर्वक दान देनेवाली। श्री ऐसी होनी चाहिये कि वह घरमें दक्षतासे और व्यवस्थासे योग्य वस्तुओंका संप्रह करे। तथा दान करनेके समय अपने घरका यश बढ़ने योग्य उदारताके साथ दान करे। 'विचिन्दन्ती' का मूल अर्थ चुन चुनकर पदार्थीको प्राप्त करनेवाली और 'विकिन्ती' का अर्थ 'विखुरनेवाली' है। यह संप्रह करनेका गुण और दानका गुण श्रीमें इतना हो कि जिससे उसके कुलका यश बढ़ जाय और कभी यश न घंट। (मं. २)
- (६) या अयेः परिनृत्यति— जो शुभ विधियोसे आनंदसे नाचती है अर्थात् जिसका प्रयत्न सदा सर्वदा धार्मिक शुभ विधि करनेके लिये ही होता है। 'अयः ' का अर्थ 'शुभ विधि दे (अयः शुभावहो विधिः। अमरकोश १।३।२०) जिसका पूर्व कर्म भी उत्तम है और इस समयका भी कर्म उत्तम है। (मं.३)
- (७) कृतानि सीषती जो उत्तम कर्मीको सुन्यवस्था नियमसे करती है, जो घरमें उत्तम न्यवस्थासे सब कार्य करती है। (मं. ३)

- (८) पयस्वती— दूधवाली, जिसके पास बचोंको देनेके लिये बहुत दूध होता है। ( मं. ३)
- (९) या शुचं क्रोंचं च विस्नती अक्षेषु प्रमोदन्ते जो शोक और क्रोंच आनेपर भी आंखों में प्रसन्नताका तेज घारण करती है। 'अझ 'शब्दका अर्थ 'आंख और इंदिय ' है। यहां इंदिय अर्थ अपेक्षित है। जो स्त्री अन्तः करणमें शोक उत्पन्न होनेपर अथवा क्रोंच उत्पन्न होनेपर भी रोती, पीटती या चिल्लाती नहीं है, प्रत्युत अपने व्यवहार में इंदियों के व्यापार में प्रसन्नताकी झलक दिखाती है और हदयका शोक और क्रोंघ व्यक्त नहीं करती, वह उत्तम स्त्री है। (मं. ४)
- (१०) आनिन्दनी, प्रमोदिनी आनन्द और हर्षसे युक्त । अर्थात् जो सदा आनिन्दत रहती है और दूसरोंको प्रसन्न करनेका यत्न करती है । (मं. ४)
- (११) सूर्यस्य रश्मीन् अनु संचरन्ती— जो सूर्य-किरणोंमं अमण करती है। मरीचीः अनु संचरन्ती— जो सूर्यश्रकाशमें अमण करती है। अथवा जो सूर्यश्रकाशको अपने अनुकूल बनाती है। इससे आरोग्य उत्तम होता है। स्त्रियोंको सूर्यश्रकाशमें व्यवहार करना चाहिये। [यहां स्पष्ट होता है कि गोषाकी पद्धति पूर्णतया अवैदिक है।] (मं. ५)

ये ग्यारह लक्षण उत्तम और दक्ष गृहिणीके हैं। स्त्री, धर्म-पत्नी, गृहिणी घरमें किस प्रकार व्यवहार करे, इस विषयपर ये ग्यारह लक्षण बहुत उत्तम प्रकाश डालते हैं। स्त्री और पुरुष इन लक्षणोंका विचार करें और इस उपदेशको अपनानेका यत्न करें। इन लक्षणोंमें शत्रुको उखाड देना और विजय प्राप्त करना ये भी लक्षण हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि स्नियों में इतनी शक्ति तो अवस्य ही होनं। चाहिये कि जिससे वे अपनी रक्षा उत्तम प्रकार कर सकें । आत्मरक्षाके लिये ख्रियां दूसरेपर निर्भर न रहें। गृहव्यवहारमें दक्ष, सूज्ञ, निर्भय और अपने कुलका यश बढानेवाली श्लियां होनी चाहिये। इन लक्षणोंका विचार करनेस खीशिक्षा किस प्रकार होनी चाहिय इसका भी निश्चय हो सकता है। जिस शिक्षांसे स्रोंके अन्दर इतने गुण विकसित होंगे, वह शिक्षा क्रियोंको देनी चाहिये। अथवा यों कहिये कि स्त्रीयों में शिक्षांस इन गुणोंका विकास करनेका प्रयत्न करना चाहिये। स्त्री शिक्षाका विचार करनेवाले स्त्रीपुरुष इन आदेशों-का मनन करें।

#### अप्सरा।

इन लक्षणोंसे युक्त स्त्रीको इस स्क्रमें 'अपसर। 'कहा है। सुंदर स्त्रीको अपसरा कहते हैं। अपसरा शब्दके बहुत अर्थ हैं उनमें यह भी एक अर्थ है। स्त्रीकी सुंदरता इस शब्दसे अपक होती है। शरीरकी सुंदरता वस्तुतः उतना सुख नहीं देती जितनी गुणोंकी संदरता देती है। इसलिये इन गुणोंसे युक्त सुंदर स्त्रोको अपने घरमें गृहिणी बनानेकी सूचना यहां दी है। अपनी सहधमेचारिणी निश्चित करनेवाले लोग इस उपदेशका मनन करेंगे, तो उनको अपनी सहधमेचारिणी पसंद करनेके समय बडी सहायता प्राप्त हो सकती है।

पूर्व स्क्रमें ही 'अप्सरा ' शब्दका अर्थ रोगोत्पादक किमि है और इस स्क्रमें ' सुंदरी गुणवती सुशील स्त्री ' है यह देख-कर पाठक चिकत न हों। एक ही शब्दके इसी प्रकार अनेक अर्थ होते हैं। इसी प्रकार 'असुर ' शब्द परमेश्वरवाचक और राक्षसवाचक होता है अर्थात् इन शब्दोंके अर्थ इसी प्रकार विलक्षण होते हैं और यह एक वेदकी रीति ही है।

इस सूक्तके प्रथमके पांच मैत्रोंमें दक्ष धर्मपरनीके ग्रुभ गुणीका वर्णन है। यह वर्णन जैसा ख्रियोंकी बोधप्रद है उसी प्रकार पुरुषोंके लिये भी बोधप्रद है। आशा है इससे पाठक लाभ उठावेंगे।

#### रश्मिस्नान ।

पश्चम मन्त्रमें ' सूर्यरदमीन अनु सञ्चरन्ति । ( भं. ५ ) ' सूर्यरित्रयों के अन्दर अनुकूल रीतिसे सञ्चार करने की सुनना दो वार की है। एक ही विषय दो वार कहने से वह टढ करने का उद्देश होता है। अर्थात ख्रियों आ सूर्यकिरणों में अमण करना वेदकी बहुत ही अभीष्ट है। श्रियां प्रायः घरेलु व्यवहारमें दक्ष रहतीं हैं और पुरुष घरके बाहरके अवहारकों करते हैं। इसिलये पुरुषों को उनके व्यवहार के ही कारण सूर्यरिक्षणान होता है। ख्रियां घरके अन्दरके व्यवहार करतीं हैं इसिलये सूर्यरिक्षणों अस्तर से अस्तरस से अस्तरस से अस्तरस से विश्व स्वार्थ्य के लिये इस मन्त्रमें रिक्षम्सनानका दो वार उपदेश किया है।

यह उपदेश आजकल इसिलये बहुत आवश्यक और उपयोगी प्रतीत होता है कि आजकलको स्त्रियां तो गोषामें रहती हैं और इस अवैदिक गोषाकी पद्धतिके कारण सूर्यप्रकाशसे विन्वत रहती हैं। इस दोषको दूर करनेके लिये वेदने यह उत्तम उपदेश किया है, जिसका हरएक स्त्रीपुरुषको अवस्य विचार करना चाहिये।

## स्त्री रक्षा।

क्षियोंकी रक्षा होनी चाहिये। वह दो प्रकारसे हो सकती है एक तो पूर्वोक्त गुणोंका उत्तम विकास खियोंमें करनेसे क्षियों स्वयं अपनी रक्षा करनेमें समर्थ हो जायगी और अपनी रक्षा करनेके लिये दूसरोंके मुखकी ओर देखनेकी आवश्यकता उनको नहीं रहेगी। तथापि कई प्रसंग ऐसे हैं कि जिनमें पुरुषोंको स्त्रियोंकी रक्षा करना चाहिये। ऐसे समयोंमें—

यासां सर्वान् छोकान् दूरतः रक्षन् वाजिनी वान् पर्येति । (स. ३८, मं. ५)

'जिन खियोंके सब लोकोंको दूरसे रक्षा करता हुआ बल-वान् पुरुष भ्रमण करता है।' इसका आशय यह है कि पुरुष खियोंकी रक्षा करनेके समय शिष्टाचारपूर्वक उचित रीतिसे दूर रहकर रक्षाका कार्य करें। खियोंमें घुसकर अथवा खियोंका अन्य प्रकार निरादर करके उनकी रक्षाका प्रयत्न करना योग्य नहीं है। जिस प्रकार बढ़े प्रतिष्ठित पुरुषोंकी रक्षा करनेवाले रक्षक उचित अन्तरपर रहते हुए उनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार खियोंकी रक्षा भी उनकी सुयोग्य प्रतिष्ठा करते हुए करना चाहिये।

इस मंत्रमें और अगले छटे मंत्रमें 'अन्तरिक्ष ' शब्द 'अन्दरका भाव ' इस अर्थमें आया है। अन्तरिक्ष लोकका ही अंश अपने शरीरमें अपना अन्तःकरण है। मानो, यहांका यह शब्द अन्तःकरणका ही वाचक है। तात्पर्य यह है कि जो कुछ कार्य करना हो वह अन्तःकरणसे ही करना चाहिय। अपर अपरसे किया हुआ कार्य निष्फल होता है और अन्तःकरण लगाकर किया हुआ कार्य सुफल होता है। इस सूचनाका विचार पुरुषार्य करनेवाले पाठक अवश्य करें। मतुष्यका अभ्यु-दय अन्तःकरणके सद्भावपूर्वक किये हुए कमसे ही होगा, अन्य मार्ग नहीं है।

वत्सां इह रक्ष। (सू ३८, मं. ६)

' पुत्रीकी यहां रक्षा कर । ' पुत्रीकी रक्षाका उत्तम प्रबंध करना चाहिये । पुत्रीकी रक्षा होनेसे ही आगे वह पुत्री सुयोग्य भौर सुशील धर्मपरनी अथवा स्त्री या माता हो सकती है । आजकल पुत्रीका जन्म होते ही घरका सब परिवार दुः खी होता है और प्रायः पुत्रीका उत्तरिका विचार लोग नहीं करते, ऐसे लोगोंको वेदका यह उपदेश अवस्य ध्यानमें धारण करना चाहिये । जगत्की स्थिति और सन्तानपरंपरा स्त्रियोंके कारण

होती है, इसलिये स्त्रियोंकी उन्नतिसे सब जगत्का कल्याण होना संभव है। माता खर्गसे भी अधिक श्रेष्ठ है, फिर माताके बाल-पनमें उसकी रक्षाका प्रबंध उत्तमसे उत्तम होना चाहिये इसमें संदेह ही क्या हो सकता है ?

वत्स शब्द जिस प्रकार पशुके बचोंका वाचक है उसी प्रकार मनुष्यों के बचोंका भी वाचक है। प्रेमसे पुत्रको बत्स और प्रत्रीको वत्सा कहते हैं। इसलिये इस षष्ठ मंत्रका वत्सा शब्द मनुष्योंकी कन्याओंका वाचक और सप्तम मंत्रका वस्सा शब्द गौ आदिकोंकी बिचयोंका वाचक मानना उचित है। सप्तम मंत्रमें बछडेके लिये घास और उसकी उत्तम गोशालामें बांध-नेका वर्णन होनेसे वहांका वत्सा शब्द गौ आदिकोंकी बछडी है, इसमें संदेह नहीं है, परन्तु षष्ठ मंत्रका वरसा शब्द मनुष्योंके बचीका भी वाचक मानना योग्य है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे मनुष्योंके बालबचीकी सुरक्षितताका प्रयत्न मनसे करना चाहिये उसी प्रकार गाय, घोडे आदि पाले हुए जानवरींके बछ-होंका भी पालनका प्रबंध उत्तम करना चाहिये। जिस प्रेमसे घरके लोग अपने बच्चोंका पालन करते हैं उसी प्रेमसे पशुकां है संतानोंका भी पालन किया जाय, यह इस उपदेशका तात्पर्य है। उनके घासका प्रबंध उत्तम हो, उनके जलपानका प्रबंध उत्तम हों, उनके रहनेका स्थान प्रशस्त हो, तथा उनके स्वास्थ्यका भी उचित प्रवंध किया जावे। तास्पर्य पाले हुए पशुओंको भी अपनी संतानके समान मानकर उनपर वैसा ही प्रेम करना चाहिये।

यह सूक्त अपना प्रेम पशुश्रांतक पहुंचानेका इस ढंगसे उप-देश दे रहा है। प्रेम जितना बढेगा और चारों ओर फैलेगा उतना श्राहेंसाका भाव विस्तृत हो जायगा। वैदिक धर्मका अन्तिम साध्य पूर्ण आहेंसाका भाव मनमें स्थिर करना है, वह इस रीतिसे निःसंदेह सिद्ध होगा।

स्त्रीका आदर, स्त्रीके अन्दर ग्रुम गुणोंका विकास करनेकी रीति, स्त्रीकी रक्षा, पुत्रीकी रक्षा और बछडोंकी रक्षा आदि अनेक उपयोगी विषय इस सूक्तमें आगये हैं। पाठक इन सब मंत्रीका अधिक मनन करके योग्य बोध प्राप्त करें और उस बोधको अपने जीवनमें ढालकर अपनी उन्नति करें।

# समृद्धिकी प्राप्ति।

# [ सक्त ३९]

( ऋषिः — अक्तिराः । देवता - नानादेवताः । संनतिः ।)

| पृथिव्यामुत्रये सर्मनमुन्त्स अधिनीत् ।                                               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| यथा पृ <u>धिच्यामुत्रये स</u> मनेम <u>के</u> वा मह्यं संनमुः सं नेमन्तु              | 11,2.11 |
| पृथिवी धेनुस्तर्यां अभिर्वेत्सः । सा मेऽभिनां वृत्सेनेषुमूर्जे कामै दुहाम् ।         |         |
| अार्थः प्रथमं प्रजा पोषं रुपि खाहा                                                   | ।।२॥    |
| अन्तरिक्षे वायवे सर्मनमुन्त्स अध्निति ।                                              |         |
| यथान्तरिक्षे वायवे समनमञ्जेवा मह्यं संनमः सं नमन्तु                                  | 11 3 11 |
| अन्तरिक्षं धेनुस्तस्यां वायुर्वेत्सः । सा में वायुनां वृत्सेनेष्मूर्ने कामं दुहाम् । |         |
| आर्युः प्रश्यमं प्रजां पोषं रुपिं स्वाही                                             | ાા કાાં |

अर्थ— ( पृथिद्यां अग्नयं समनमन् ) पृथिदीपर अप्निके सन्मुख नम्न होते हैं, ( सः आञ्चात् ) वह समृद हुआ है। ( यथा पृथिद्यां अग्नयं समनमन् ) जिस प्रकार पृथिदीमें आप्निके सन्मुख नम्न होते हैं, ( एव महां संनमः सं नमन्तु ) इस प्रकार मेरे आगे सन्मान देनेके लिये उप्रस्थित हुए लोग नम्न हों ॥ १॥

(पृथिवी घेतुः) भूमि घेतु है (तस्याः अग्निः चरसः) उसका अग्नि बछडा है। (सा अग्निना बरसेन) वह भूमि अग्निहपी बछडेसे (इषं ऊर्ज कामं दुद्दां) अज और बल इच्छाके अतुसार देवे और (प्रथमं आयुः) उत्तम आयु तथा (प्रजां पोषं रथि) सन्तान, पुष्टि और धन प्रदान करें। (स्वाद्वा) में समर्पण करता हूं॥ २॥

(अन्तिरिक्षे वायवे समनमन्) अन्तिरिक्षमें वायुके सन्मुख सब नम्न होते हैं। (स आर्झोत्) वह समृद हुआ है! (यथा अन्तिरिक्षे वायवे समनमन्) जिस प्रकार अन्तिरिक्षमें वायुके सन्मुख सब नम्न होते हैं, (एव महां संनमः सं नमन्तु) उस प्रकार भेरे सन्मुख सन्मान देनके लिये उपस्थित हुए मनुष्य नम्न हो।। ३॥

( अन्तरिक्षं घेनुः ) अन्तरिक्ष धेतु है (तस्याः वायुः वत्सः ) तसका बछडा वायु है । (सा वायुना वत्सेन) वह अन्तरिक्षरूपी धेतु वायुरूपी बछडेस (इषं ऊर्जे कामं दुहां) अन और बल पर्याप्त देवे और (प्रथमं आयुः) उत्तम दीर्घ आयु (प्रजां पोषं रियं) सन्तान, पुष्टि और धन प्रदान करें, (स्वाहा) में अत्मसमर्पण करता हूं ॥ ४॥

भावार्थ — पृथ्वीपर अभिको सन्मान मिलता है क्योंकि वह तंज्ञक्षा है, जिस प्रकार पृथ्वीपर अभि संमानित हे ता है उन प्रकार में तेजन्ती बनवर यहां संमानित होन्छ ॥ १ ॥

पृथ्वीरूपी गौका अग्नि बछडा है, उसकी शक्तिसे मुझे अन्न, बल, दीर्घ आयु, संतित, पुष्टि और धन प्राप्त हो ॥ २ ॥ अन्तिरिक्षमें वायुका संमान होता है क्योंकि उसमें बल बढा हुआ है। बलके बढनेते जैसा वायुका संमान होता है, उसी प्रकार बलके कारण मेरा भी संमान बढे ॥ ३ ॥

अन्तरिक्षरूपी घेनुका वायु बछडा है, उसकी शक्तिसे मुझे अज्ञ, बल, दीर्घ आयु, संत न, पुष्टि और धन माप्त हो ॥ ४॥ १७% (अधर्व. भाष्य, काण्ड ४)

| दिव्यादित्याय समनमन्तस अव्नित्।                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| यथा दिव्या दित्यार्थ समनमञ्जेषा महा संनमः सं नमन्तु                                   | 1 8 11  |
| द्योधें तुस्तस्या आदित्यो वत्सः । सा म आदित्येन वत्सेने पुमूर्जे काम दुहास् ।         |         |
| आयु: प्रथमं प्रजा पोषं रुयि स्वाहां                                                   | 11 & 11 |
| दिश्च चन्द्राय समनम्नरस अधिनीत्।                                                      |         |
| यथां दिश्च चन्द्रायं समनमञ्जेवा मधं संतमः सं नमन्तु                                   | 11 0 11 |
| दिशों धेन गुस्तासां चुन्द्रो वृत्सः । ता में चन्द्रेण वृत्सेनेषुमूर्जं कार्मं दुहाम्। |         |
| आयुं: प्रथमं प्रजां पोषं स्वाहां                                                      | 11 2 11 |
| अगाविष्यरित प्रविष्ट ऋषीयां पुत्री अभिश्वस्तिया उं।                                   |         |
| नमस्कारेण नमसा ते जहोति मा देवानां मिथुया कंमे भागम्                                  | 11 8 11 |

अर्थ — (दिवि आदित्याय समनमन्) युलोक्में आदित्यके सन्मुख सब नम होते है। (स आभीत्) वह समृद हुआ है। (यथा दिवि आदित्याय समनमन्) जिस प्रकार युलोक्में आदित्यके सन्मुख नम होते हैं (एव महाँ संनमः सं नमन्तु) इस प्रकार केरे आगे संनान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्न हो। ॥ ५॥

(चौ: घेतुः) युलोक घेत हैं (तस्याः आदित्यो वत्सः) उसका सूर्य बछडा है। (सा मे आदित्येन वत्सेन) वह मुझे सूर्यरूपी बछडा है। (सा मे आदित्येन वत्सेन) वह मुझे सूर्यरूपी बछडा (इपं ऊर्ज काम दुहां) अत्र और बल पर्याप्त देवें और (प्रथमं आयुः) उत्तम दीर्घ आयु तथह (प्रजां पोषं रियं) सन्तित, पुष्टि और धन अर्पण करे। (स्वाहा) में समर्पण करता हूं॥ ६॥

(दिश्च चन्द्राय समनमन्) दिशाओं में चन्द्रके सन्मुख नम्र होते हैं। (स आर्थ्वीत्) वह समृद्ध हुआ है। (यथा दिश्च चन्द्राय समनमन्) जैसे दिश ओं में चन्द्रके सन्मुख नम्र होते हैं (एव मह्यं संनमः सं नमन्तु) इसी प्रकार मेरे सन्मुख सन्मान देनेके लिये चपस्थित हुए लोग नम्र हों॥ ७॥

(दिशः घेनवः) दिशाएं गौएं हैं (तासां चन्द्रे। वत्सः) उनका बछडा चन्द्र है। (ताः मे चन्द्रेण चत्सेन) वे मुझे चन्द्रस्पी बछडेसे (इषं ऊर्जे कामं दुहां) अब और वल जितना चाहिये उतना देवें और (प्रथमं आयुः) उत्तम्ब दीर्घ आयु तथा (प्रजां पोषं रिये) सन्तान, पुष्टि और धन अर्पण करें। (स्वाहा) में समर्पण करता हूं॥ ८॥

(अक्की अक्कि: प्रविष्टः चरति) विशाल परमास्माभिमें जीवातमारूपी अभि प्रविष्ट होकर चलत है। वह (ऋषीण हैं पृष्ठः) इंदियोंको पवित्र करनेवाला है और (अभिश्वास्ति-पा उ) विनाशसे बचानेवाला मी है। (ते नमसा नमस्कारेण हैं। होमि) तुझे में नम्न नमस्कारोंसे आत्मार्पण करता हूं। (देवानां आगं मिथुया मा कर्म) देवोंके सेवनीय भागको मिथ्या—। एसे कोई न चचावे॥ ९॥

दिशाह्यी गौओंका चन्द्रमा बछडा है, उसकी शक्तिसे मुझे अब, बळ, बीघीयु, संतति, पुष्टि और धन प्राप्त हो ॥ ८॥

भावार्थ — युलाक्में सूर्यका संमान होता है क्योंकि वह वडा प्रकाशमान है। प्रकाशित होनेसे जैसा सूर्यका सम्मान होता है उसी प्रकार तेजिस्त्रताके कारण मेरा सम्मान वढे॥ ५॥

युलोकरूपी धेनुका सूर्य बछडा है उसकी शक्तिसे मुझे अज, बल, दीर्घ आयु, संतान, पुष्टि, और धन प्राप्त हो ॥ ६ ॥ दिशाओं में चन्द्रमाका संमान होता है क्योंकि उसमें शान्ति बढ़ गई है । जिस शान्तिके कारण चन्द्रमाकी प्रशंसा सब दिशा – ऑमें होती है उस शान्तिके कारण मेरा भी संमान होते ॥ ७ ॥

# हुदा पूर्वं मनंसा जातवेदो विश्वानि देव वृयुनानि विद्वान् । सप्तास्यानि तर्वं जातवेदुस्तेभ्यो जुहोसि स जंपस्व हृव्यस्

11 80 11

अर्थ- हे (जातवेदः देव) जनमे हुए पदार्थोंको जाननेवाले देव! तू (विश्वानि वयुनानि विद्वान्) स्व कर्मोंको जाननेवाला है। हे (जातवेदः) जाननेवाले! (मनसा हृदा पूतं) हृदयसे और यनसे पवित्र किये हुए हन्यको (तव स्वत आस्यानि) तेरे सात मुख हैं (तेभ्यः जुहोमि) उनके लिये समर्पण करता हूं (सः हृज्यं जुलस्व) उस हिवका तू स्वीकार कर ॥ १०॥

भावार्थ— परमात्मारूपी विशाल अग्निमें जीवात्मारूप छोटी अग्नि प्रविष्ट होकर चलती है। यह जीवात्माकी अग्नि इंद्रियोंकी पवित्रता करनेवाली और गिरावटसे बचानेवाली है। इंद्रियरूपी देवोंका जो कार्यभाग है, वह मिथ्या व्यवहारसे दृषित न हो इसलिय में उन अग्नियोंकी नमस्कार द्वारा उपासना करता हूं॥ ९॥

हे सर्वज्ञ ईश्वर ! तू हमारे सब कर्षोंका जानता है । इस आत्माके सात मुस्रोंम मन और हृदयसे पवित्र किये हुए पदार्थोंका

ह्यन करता हूं, यह हमारा हवन तू खीकार कर और हमारा उद्धार कर ॥ १०॥

## उन्नतिका मार्ग।

मनुष्यकी उन्नित उसमें सहुणोंकी गृद्धि होनेसे ही हो सकती है। यह सहुणोंकी गृद्धि मनुष्योंमें करनेक हेतुसे बेदने अनेक प्रकारके उपाय कहे हैं, इस सूक्तमें इसी उद्देश्यसे चार देवताओं के द्वारा सहुण बढानेका उपदेश किया है। देवताओं में जिन गुणोंकी प्रधानता होती है वे गुण मनुष्यमें बढने चाहिये। इन देवताओं के गुण देखिये —

| लोक               | देवता  | गुण         | मनुष्यमें रूप |
|-------------------|--------|-------------|---------------|
| पृथिवी            | अप्रि  | तेज, उष्णता | शब्द          |
| अन्तरि <b>क्ष</b> | वायु   | बल, जीवन    | प्राण         |
| द्य               | सूर्य  | प्रकाश      | हिष्ट         |
| दिशा              | चन्द्र | शान्ति      | मन            |

लोक; देवता और गुण ये हैं। देवताओं के गुण अथवा बल मनुष्यके अंदर किस इपमें दिखाई देते हैं इसका भी पता इससे ज्ञात हो सकता है। मनुष्यका प्रभाव बढना हो तो इन गुणों के सत्त्वकी मृद्धि होने से हो बढ सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पृथ्वी लोकमें अग्नि प्रतिष्ठाको इसलिय प्राप्त हुआ है कि उसमें उष्णता और तेजिखता बढी हुई है; वह अपनी दाहक शित्तेस सबको जला सकता है, इसलिये उसका प्रभाव सब पर जमा हुआ है। यदि मनुष्यको अपना प्रभाव बढाना है तो उसको भी अपने अन्दर तेजिखता बढाना चाहिये। तेजिखता बढनेसे उसका सम्मान अवश्य बढेगा।

इसी प्रकार अन्तरिक्षमें वायुका महत्त्व विशेष है क्योंकि वह सबको जीवन, बल और गति देता है। मनुष्यको उचित

१७ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ४)

है कि वह अपने अन्दर बल बढावे और अपना जीवन उत्तम करे। दूसरोंमें चेतना उत्पन्न करे और सब हलचलींका प्राण बनकर रहे। जो मनुष्य अपनी शक्ति इस प्रकार बढावेगा वह सम्मानित हो जायगा।

युलोकमें सूर्यका सम्मान बहुत बढा है क्योंकि उसका प्रकाश सबसे अधिक होता है। इसके सन्मुख सब अन्य तेजस्वी पदार्थ निस्तेज होते हैं। यह ऐसा प्रकाशमान होनेसे उसका सम्मान सब करते हैं। जो मनुष्य अपना महत्त्व बढाना चाहता है उसकी उचित है कि वह अपने अन्दर दिन्य प्रकाश बढाने, और सूर्यके समान प्रहोपप्रहोंमें मुख्य बने।

इसी प्रकार चन्द्रमाकी प्रतिष्ठा उसकी शान्तिक कारण है। जिस मनुष्यमें शांति स्थिर होती है उसकी भी सर्वत्र प्रतिष्ठा बढती है। इस प्रकार इन देवताओं से मनुष्य उपदेश प्राप्त कर सकता है। उन्नतिका मार्ग अपने अंदर इन गुणोंकी वृद्धि करना ही है। इस सद्गुणोंकी वृद्धि ही अन्न, बल, दीर्घायुष्य, सन्तित, पृष्टि और धन जितना चाहिये उतना प्राप्त हो सकता है, परन्तु सबसे पिहले उन्नति साहनेवाल मनुष्यको उचित है कि वह अपने अन्दर इन गुणोंकी वृद्धि करें; तत्पश्चात् धनादिकी प्राप्ति तो स्वयं होती रहेगी।

इस सूक्तके आठ मंन्त्रोंमें यह उपदेश दिया है। आगेके नवम और दशम मन्त्रोंमें आत्मश्चादि करनेका उपदेश है, उसका अब विचार किया जाता है—

# परमात्माकी उपासना।

आत्मशुद्धिके लिये परमातमाकी खपासना अल्पन्त सहायक है, इसलिये नवम मंत्रमें वह उपासना बतायी है—

असी अग्निश्चरति प्रविद्यः। (सू. ३९, मं. ९)

'बडे विश्वयापक अभिने एक व्सरा छोटा अभि प्रविष्ट होकर चलता है अर्थात् अपने व्यवहार करता है। 'यह बात उपा-सक्की अपने मनमें सबसे प्रथम धारण करनी चाहिये। परमा-त्माकी विशाल अभि संपूर्ण जगत्में जल रही है और उसके अंदर अपनी एक चिनगारी है, वह भी उसके साथ ही चमक रही है। अपने अन्दर और चारों और बाहर भी उस परमा-त्मामिका तेज भरा पड़ा है। जिस प्रकार आग्नेमें तपना हुआ सवर्ण ग्रुद्ध होता है उसी प्रकार परमारमामें तपनेवाला जीवातमा ग्रुद्ध हो रहा है। परमारमाके पूर्ण आधारमें में विराजता हूं, इसिलें में निभय हूं, मुझे डरानेवाला कोई नहीं है, यह विश्वास इस मन्त्रने उपासक मनमें स्थिर करनेका यत्न किया है। यह आतमा कैसा है और उसके गुणधर्म क्या है इसका वर्णन भी यहां देखने योग्य है—

ऋषीणां पुत्रः, अभिशास्तिषा । (सू. ३९, मे. ९)

'यह आत्मा ऋषियोंका पुत्र है और विनाशसे बचानेवाला है।' अनेक ऋषियोंका मिलकर यह एक हा पुत्र है अर्थात अनेक ऋषियोंने मिलकर इसकी खोज की, और इसका आवि-क्तार किया, इसिलये ऋषियोंका पुत्र है, ऐसा माना जाता है। यह इसका एक अर्थ है। इसका दूसरा भी एक अर्थ है और वह विशेष विचारणीय है। ऋषि शब्दका दूसरा अर्थ 'इंद्रिय' है। सा ऋषिका अर्थ 'सात इंद्रियां है। इन इंद्रियक्षों सप्त ऋषियोंको (पु-न्नः=) नरकसे बचानेवाला यही आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही सबको उच्च भूमिकाम ले जाता है और हीन अवस्थासे गिरनेसे बचाता है। इस्रियं इसकी उपासना हरएकको करनी चाहिये।

# नमस्कारसे उपासना ।

इस आत्माकी उपासना नमस्कारसे ही की जाती है। नम्न होकर, अपने मनकी नम्न करके, नमस्कार द्वारा अपना सिर झुकाकर अर्थात् अपने आपको उसके लिये पूर्णतासे समर्पण करके ही अपने अन्तर्यामी आत्माकी उपासना करनी चाहिये-

नमसा नमस्कारेण जुहोमि । (सू. ३९, मं. ९)

'नन्न नमस्कारसे आत्मसम्पर्णण करता हूं। यहां 'जुहोसि' शब्द समर्पण अर्थमें है। यहामें इवनका भी यही अर्थ है। अपने पदार्थोंका दूसरें।की भलाईके लिये समर्पण करनेका नाम इवन है। यहां नमस्कारसे इवन करना है, नमन द्वारा अपना सिर झुकाकर आस्मसम्पर्ण करनेका भाव यहां है। इस प्रकारके श्रेष्ठ कर्ममें भिश्या व्यवहार होना नहीं चाहिये। क्योंकि मिश्या व्यवहारसे ही सब प्रकारकी हानि होती है, इस्रिक्ट कहा है—

देवानां भागं भिथुया मा कर्म। (स. ३९, मं. ९)

'देवोंके प्रीत्थर्थ करनेके कार्यभागको मिथ्याचारसे मत दृषित करना ।' यह आदेश हरएक देवयक्षके विषयमें मनमें धारण करने योग्य है। कई लोग दंअसे संध्या करने बैठते हैं, तथा अन्य प्रकारके मिथ्या व्यवहार डॉगसे रचते हैं। परंतु ये किसको उगानेका क्विचार करते हैं हैं परमात्माको उगाना तो असंभव है, क्योंकि वह सब जानता ही है, वह सर्वक्ष है। इस-लिये ऐसे धर्म कर्मोंमें जो दूसरोंको उगानेका यत्न करते हैं वे अन्तम अपने आपको ही उगाते हैं और अपनी ही हानि करते हैं। इसलिये किसीको मी मिथ्या व्यवहार करना उचित नहीं है। ईश्वर सर्वक्ष है, वह हरएकके मनोगतको तत्काल ही जानता है, उससे लिपकर कोई कुछ कर नहीं सकता, इसलिये वहा है—

विश्वानि वयुनानि विद्वान्। (स्. ३९, मं. १०)

'सब कमोंको यथावत जाननेवाला ईश्वर है। ' मनुष्य जो भी कमें करता है वह उसी समय परमेश्वर जानता है। मनुष्यका कमें बुद्धिमें, मनमें या जगतमें कहां भी होवे, ईश्वर उसी क्षणमें उसको जानता है। इसलिये ऐसी अवस्थामें मनुष्यके। मिण्या व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है। मनुष्यके। उसित प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो हृदय और मनसे जितने पवित्र कमें हो सकते हैं उतने करने चाहिये—

हदा मनसा पूर्व जुहोमि । (सू. ३९, मं. १०)

' हृद्यसे और मनसे जितनी पवित्रता की जा सकती है, उतनी पवित्रतासे पवित्र पदार्थीका ही सन्कर्ममें समर्पण करना चाहिये। 'पवित्रतासे उन्नति और मिलनतासे अवनति होती है, यह उन्नति अवनतिका नियम हरएक मनुष्यको समरणमें अवस्य रखना चाहिये।

# सप्त मुखी अग्नि।

पूर्वोक्त स्थानमें परमात्मा और जीवातमा ये दो अप्ति हैं ऐसा कहा है। अप्ति ' स्वासास्य ' अर्थात सात मुख्वाळा होता है। यहां भी उसके साथ मुखोंका वर्णन किया ही है। यह आतमा सप्तमुखी है, यह सात मुखोंसे खाता है, एष्ट्यज्ञानेद्रिय और मनं तथा बुद्धि ये इसके सात मुख हैं। बुद्धिसे ज्ञान, मनसे मनन, और अन्य पञ्चक्कानिद्धयोंसे पञ्च विषयोंका प्रहण यह करता है, मानो, इस आत्माजिमें ये पांच ऋत्विज हवन कर रहे हैं, अथवा इन सात मुखोंसे यह आत्मा अपना मक्य खा रहा है, अथवा अपना भोग्य भोग रहा है। इस विविध प्रकारक कथनका एक ही तारपर्थ है। इसके सातों मुखोंमें हृहयसे और मनसे पवित्र पदार्थोंको अर्पण करना चाहिये—

तव सप्त आस्यानि तत्र हवा मनसापूर्त जुहोमि। (स्. ३९, मं. १०)

'तरे सात मुख हैं, उनमें हृदय और मनसे पिवत्र पदा-थोंको हो समर्पण करता हूं। 'यह बडा भारी महत्वपूर्ण उप-देश है, आत्मशुद्धिके लिये इसकी अखन्त आवश्यकता है। सातों मुखोंमें पिवित्र ह्वयका ही हवन करना चाहिये। अर्थात् बुद्धिमें पिवत्र ज्ञान, मनमें पिवित्र बिचार, नेत्रमें पिवित्र ह्वर, कानमें पिवत्र राज्द, मुखमें पिवित्र अच और वार्णा, नाकमें पिवित्र सुगंध, और चमेंमें पिवित्र रूपक्षियका हवन होना चाहिये। इस प्रकार सब ही पदार्थ अखन्त पिवित्र रूपमें अपने अन्दर जाने छगे तो अन्दरका संपूर्ण वायुमण्डल परिशुद्ध हो जायगा और आत्मशुद्धि होती रहेगो। इस प्रकार अपनी शुद्धि होती रही तो अपने परिशुद्ध आस्माने ऐश्वर्यका वर्णन ही क्या करना है! वह इससे शुद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर पूर्ण यश्वर्या होगा और इसको इस मूक्तमें कहे ऐश्वर्य निःसन्देह प्राप्त होंगे । इसलिये उदयकी इच्छा करनेवाले पाठक इस मार्गका अवस्य अवलम्बन करें और अपना अम्युद्य तथा निःश्रेयस प्राप्त करें।

#### स्वाहा ।

इस सूक्तमें ' खाहा ' शब्द कई वार आगया है । खाहा ' का अर्थ है ( स्व+आ+हा ) अपना समर्पण अर्थात् दूसरों को मलाई अथवा उन्निति किये अपनी शक्तिका समर्पण करना । इस त्याग भावसे उन्निति होती हैं। अपनी शक्तिका जनताकी मलाई किये समर्पण करनेका भाव यहां है। सब प्रकारकी उन्नितिक लिये इस त्याग भावकी अत्यंत आवश्यकता है। पूर्विक पवित्रीका एके साथ रहनेवाला यह त्याग भाव बडा ही उन्निति साधक होता है। वैयक्तिक क्या और राष्ट्रीय क्या जा भी उन्नितिक होनी है वह इस त्याग भावक बढनेस हां होगी। उन्नितिक क्या कोई मांग नहीं है। वेदमें 'स्वा-हा ' शब्द अनेक वार इसीलिय आया है कि वैद्विक धर्मियों के मनपर इस त्याग भावका पक्षा परिणाम हो जावे और इसके द्वारा वे इह परलोक में अपना पूर्ण करुयाण प्राप्त कर सकें।

# शत्रुका नाश।

[ सत्त ४० ]

(ऋषः — शुक्तः। देवता - बहुदैवत्यं।)

ये पुरस्ताजुह्वंति जातवेदः प्राच्यां दिशो िमदासंन्त्यस्मानः ।
अग्रिमृत्वा ते पर्राश्ची व्यथन्तां प्रत्यमेनान्प्रतिसरेणं हिन्म
ये देशिणतो जुह्वंति जातवेदो दक्षिणाया दिशो िमदासंन्त्यस्मान् ।
यममत्वा ते पर्राश्चो व्यथन्तां प्रत्यमेनान्प्रतिसरेणं हिन्म

11 8 11

11 7 11

अर्थ— दं (जातवेदः) सर्वज्ञ !(ये पुरस्तात् जुद्धति ) जे। सन्मुख रहकर आहुति देते हैं और (प्राच्याः दिशः अस्मान् अभिदास्तित ) पूर्व दिशासे हमें दास बनानेका प्रयत्न करते हैं (ते आग्नि अत्या पराश्चः व्यथनतां) वे आग्निकी प्राप्त होकर, पराजित होते हुए कष्ट मोगं ! (एनान् प्रत्यक् प्रातिसरेण हिम्म) इनका पीछा करके और हमला करके नास करता हूं ॥ १॥

हे (जातचेदः) सर्वत्र ! (ये दक्षिणातः जुह्नति) जो दक्षिण दिशासे आहुति देते हैं और (दक्षिणाया दिशः अस्मान् आभिदासन्ति) दक्षिण दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं, (ते यमं ऋत्या पराश्चः व्यथतां) वे अमक्षे प्राप्त होकर पराभूत होते हुए दुःखको प्राप्त हों (पतान्०) इनका पीछा करके भौर इनपर हमछा करके नाश करता हु ॥ २ ॥

| ये पुश्राज्जुईति जातवेदः प्रतीच्यां दिशों िमदासंन्त्यस्मान् ।             |    |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| वर्रुणमृत्वा ते परिश्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसुरेणे हन्मि           | 11 | 3 | 11 |
| य उंचरतो जुह्वंति जातवेद उदींच्या दिशो∫भिदासंन्त्युस्मान् ।               |    |   |    |
| सोमंपृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगैनान्प्रतिस्रेणं हन्मि             | 11 | 8 | 11 |
| येर्द्रभस्तान्जुह्वति जातवेदो ध्रुवायां दिशो िमदासंन्त्यस्मान्।           |    |   |    |
| भूमिमृत्वा ते पराश्चो व्यथन्तां प्रत्यगैनान्प्रतिसुरेणं हन्मि             | 11 | 4 | 11 |
| ये्रेइन्तरिश्चान्जुर्ह्वति जातवेदो व्युष्वायां दिशों∫िभदासंन्त्युस्मान् । |    |   |    |
| वायुमृत्वा ते पराश्चो व्यथन्तां प्रत्यगैनानप्रतिसरेणं हिनम                | 11 | Ę | li |
| य उपरिष्टान्जुर्ह्वति जातवेद उर्ध्वायां दिशो मिदासंन्त्यस्मान् ।          |    |   |    |
| स्र्यमृत्वा ते परिश्वो व्यथन्तां प्रत्यगैनानप्रतिसरेणं हन्मि              | 11 | 9 | 11 |
| ये दिशामन्तर्देशेभ्यो जहाति जातवेदः सर्वीभ्यो दिग्भ्यो भिदासन्त्यसमान्    | ţ  |   |    |
| ब्रह्मत्वी ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगैनान्त्रतिसुरेणे इन्मि             | 11 | 6 | 11 |
| ॥ इति अष्टमोऽनुवाकः । इति नवमः प्रपाठकः ॥                                 |    |   |    |
| ॥ इति चतुर्थं काण्डं समाप्तम् ॥                                           |    |   |    |

अर्थ — हे सर्वज्ञ ! (ये पश्चात् जुद्धति ) जो पीछेकी ओरसे आहुति देते हैं और (प्रतीच्या दिशाः अस्मान् अभिदासीन्त ) पश्चिम दिशासे हमारा घात करना चाहते हैं (ते चरुणं ऋत्वा०) वरुणको प्राप्त करके पराभूत होकर दुःख भोगे, में इनपर हमला करके इनका नाश करता हूं ॥ ३॥

हे सर्वज्ञ! (ये उत्तरतः जुह्नित ) जो उत्तर दिशासे हवन करते हैं और ( उदिक्याः दिशः०) उत्तर दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं वे (सोमं ऋत्वा०) सोमको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए दुःख मोगें। मैं इनपर हमला करके इनका नाश करता हूं॥ ४ ॥

हे सर्वज्ञ ! (ये अधस्तात् जुहाति ) जो नीचेकी ओरसे आहुति देते हैं और (ध्रुवायां दिशाः) इस ध्रुव दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं वे (भूमि ऋत्वाः) भूमिको प्राप्त होकर परामृत होते हुए कष्ट भोगें। मैं उनपर हमला करके उनका नाश करता हूं॥ ५॥

हे सर्वज्ञ ! (ये अन्तरिश्चात् जुह्मति ) जो अन्तरिक्षमे आहुति देते हैं और (व्यष्टवायां दिशाः ) विशेष मार्गवाली दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं वे (वायुं ऋत्वा०) वायुको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें। मैं उनपर हमला करके उनका नाश करता हूं ॥ ६॥

हे सर्वज्ञ ! (ये उपरिष्ठात् जुह्नि) जो ऊपरकी ओरसे आहुति देते हैं और इस (ऊध्वीया दिशाः०) ऊर्ध्व दिशासे हमारा नाश करते हैं वे (सूर्य श्रष्टुत्वा) सूर्यको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें। मैं उनपर हमला करके उनका नाश करता हूं॥ ७॥

हे सर्वज्ञ ! (ये दिशां अन्तर्देशेभ्यः जुह्नित ) जो दिशा उपदिशाओं से भाहुति देते हैं और (सर्वाभ्यः दिग्भ्यः०) सब दिशाओं से हमारा नाश करने का यत्न करते हैं (ते ब्रह्म ऋत्वा०) वे ब्रह्मको प्राप्त होते हुए कष्ट मोगें । मैं उनपर इमला करके उनका नाश करता हूं ॥ ८॥

# शत्रुका नाश।

जो लोग हमारा नाश करते हैं, हमें दास बनाते हैं अथवा अन्य प्रकारसे हमें सताते हैं, वे सब शत्र हैं, उनका प्रतिकार करना चाहिये। जो शत्र होते हैं वे पछिसे, आगेसे, दायीं ओरसे और बार्यी ओरसे, नीचेसे अथवा ऊपरसे इमला करते हैं और इमारा नाश करते हैं, किसी किसी समय शत्रु इस प्रकार छिप छिपकर गुप्त प्रयत्नसं हमारा नाश करना चाहते हैं कि साधारण मनुष्य उनके प्रयत्नोंका पता भी नहीं लगा सकते। ऐसे गुप्त शत्रका नाश करना तो बड़ा कठिन कार्य है। इस सूक्तमें जिन शतुओंका वर्णन है, वे शत्रु तो बडे धर्मभावका ढोंग दिखाकर विश्वास उत्पन्न करके गुप्त रीतिसे घात करनेवाले हैं। ये शत्रु (ज़हाति) हवन करनेका यत्न करते हैं, यज्ञयाग और सत्रका ढोंग रचकर जनताका भला करनेका ही अपना प्रयत्न है, ऐसा विश्वास जनतामें उत्पन्न करके अंदर अंदर से नाश करनेकी तैयारी करते हैं। इवनमें ऐसे अविधियुक्त पदार्थ- अर्थात् मांस आदिक- प्रयुक्त करते हैं कि जिनसे देशमें रोगोंकी उत्पति हो जाने और उससे मनुष्योंका क्षय हो जाने। यज्ञका और इननका ढोंग रचकर ऐसे अनर्थकारक कर्म करनेवालोंका जो प्रयत्न होता है उससे जनताका बड़ा नाश होता है। विधिपूर्वक किये हुए वैदिक यज्ञयाग तो आरोग्य बढानेवाले होते हैं, परंतु ऐसे विधि हीन आहति देनेके प्रकार जनताका घात करनेवाले होते हैं। ढोंग बढाकर नाश करनेके प्रकार इससे भी और अनेक हैं, पाठक उसका विचार यहां करें। कई शत्रु ऐसे होते हैं कि जो उपकार करनेका भाव दिखाकर आहेत ही करते हैं उन सबका यहां विचार करना चाहिये। ऐसे शत्रुओंका नाश करना बढा कठिन होता है, परंतु इनका नाश तो अवस्य ही करना चाहिये। क्यों कि खुला हमला करनेवाले शत्रुसे ये छिपकर नाश करने-वाले शत्रु बड़े घातक होते हैं। इनका नाश करनेके लिये कुछ उपाय इस सुक्तमें कहा है। इसका भाव समझनेके लिये निम्न-लिखित कोष्टक देखिये-

| दिशा          | द्वता       | गुण        | <b>द</b> ्रमें      |
|---------------|-------------|------------|---------------------|
| प्राची        | <b>अ</b> भि | ज्ञान, तेज | अज्ञान नाश          |
| दक्षिणा       | यम          | नियमन      | दुष्टोंको दण्ड देना |
| प्रतीची       | वरुण        | निवारण     | शत्रुका निवारण      |
| <b>उदी</b> ची | सोम         | शान्ति     | शान्तिका उपाय       |

| भ्रुवा    | पृथ्वी | आधार     | सजनोंको आधार<br>देना |
|-----------|--------|----------|----------------------|
| अन्तरिक्ष | वायु   | बल, जीवन | बलका उपयोग           |
| ऊध्वी     | सूर्य  | प्रकारा  | प्रेरणा करना         |

दिशाओं के अनेक देवताओं के ये गुणकर्म देखनेसे मनुष्यको पता लग सकता है कि, अपने शत्रुओं को दूर करने के लिये हमें क्या करना चाहिये। सबसे प्रथम अपने लोगोंके अज्ञानका नाहा करना चाहिये और उनको ज्ञान उत्तम प्रकारसे देना चाहिये। जो इस ज्ञानसंवर्धनके कर्ममें विरोध करेंगे उनको दण्ड देना चाहिये और फिर कभी विरोध न करें ऐसा योग्य शासन प्रबंध करना चाहिये। इतना करनेपर भी जो शत्रुता करेंगे उनका सुप्रबंधद्वारा निवारण करना चाहिये। सबसे प्रथम शान्तिक उपायोंसे यह पूर्वीक प्रबंध करना चाहिये और शान्तिसे उक्त कार्यमें असफलता हुई तो शक्तिका भी उपयोग करके दुर्होंको हटाना चाहिये। सज्जनोंकी रक्षा और दुर्जनोंका नाश करके जनताको अपने अभ्यदय निश्रेयसका मार्ग खला करना चाहिये। इस प्रकार व्यवस्था करनेसे जनताक अन्दर इतनी शक्ति बढेगी कि स्वयं उनके शत्र दूर होंगे और फिर हकावटें उत्पन्न करने-वाले रात्र उनको सतानेमें असमर्थ हो जायगे। रात्र कैसा भी प्रयत्न करे, उस दिशासे अपनी रक्षा करनेका साधन अपने पास पहिलेसे ही तैयार रहना चाहिये। अर्थात शत्र यदि ज्ञानसे चढाई कर तो ज्ञान द्वारा उसका प्रतिबंध करना चाहिये, शत्र बलते हमला करे तो बलसे उसका निवारण करना चाहिये। इसी प्रकार जिन शस्त्रोंको लेकर रात्र हमपर हमला करेगा, उनका निवारण करनेका पूर्ण प्रबंध अपने पास रहना चाहिये। ऐसा शत्र दूर करनेका प्रबंध होता रहा, तो ही जनतामें शान्ति प्रगति और उन्नीत हो सकती है। देश शत्रुरहित होनेसे ही मनुष्योंका अभ्यदय होना और उनको निःश्रेयस प्राप्त होना संभव है। शत्रुके हमके हमले वारंवार होते रहे तो उन्नित साधना असंभव है।

इसिलिये कायावाचामनसे तथा अपने पासके अन्यान्य साधनोंसे राजुओंको दूर करनेका प्रयत्न होना चाहिये। और अपना आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तथा अन्य सम प्रकारका बल इतना बढाना चाहिये कि जिससे अपने सामने राजु हठर ही न सकें।

॥ यहां अष्टम अनुवाक समाप्त ॥

# चतुर्थ काण्डमें विषय।

अथर्ववेदके इस चतुर्थ काण्डमें कुल ४० सूक्त हैं। इन चालीस स्कोंमें विषय कमानुसार स्कोंकी व्यवस्था इस प्रकार है। सबसे प्रथम परमात्माविषयक सूक्तोंकी देखिये-

# परमात्मविषयक सूक्त।

सूक्त १ - ' ब्रह्माविद्या '- इस सूक्तमें गूढ अध्यात्भाविद्याका विचार हुआ है।

सूक्त २- 'किस देवताकी उपासना करें '- इस सुकामें यह प्रश्न उठाकर एक अद्वितीय परमात्माकी उपासना करनी चाहिय ऐसा कहा है।

पूक्त ११- 'विश्वशक्रटका चालक '- इसमें जगत्-रूपी रथका चालक एक ईश्वर है ऐसा कहा है।

सूक्त १४- ' **आत्मज्योतिका मार्ग '-** इस सूक्तमें परम भारमाकी ज्योति प्राप्त करनेका विषय है।

पूक्त १६- ' सर्वसाक्षी प्रभु '- इसमें सब जगतके अधिष्ठाता परमात्माका वर्णन है।

इस काण्डमें ये पांच सूक्त परमारमविषयक हैं। जो पाठक इसको जानना चाहते हैं वे इन सूक्तोंका अच्छा मनन करें।

## पाप मोचन।

सूक्त २३ से २९ तकके सात सूक्तोंमें पाप नाशनका विषय बढा मनोरंजक रीतिसे वर्णन किया है। इसके साथ सूक्त ३३ भी पाप नाशन विषयका प्रतिपादन कर रहा है। इन सूक्तोंका मनन करनेसे पापको दूर करने द्वारा आत्मशुद्धि करनेकी रीतिका ज्ञान हो सकता है। आत्मशुद्धि होनेसे ही परमात्माकी प्राप्तिका मार्ग मिलना संभव है।

## राज्यशासन ।

इस चतुर्य काण्डमें राज्यशासन विषयक सूक्त निम्निलिखित

सूक्त ३- 'शात्रुवाको दूर करना '- इसमें शत्रुको हटानेका उपाय कहा है।

सूक्त ४- ' बलसंवर्धन '- इसमें बल बढानेका विषय है।

सूक्त ८- 'राजाका राज्याभिषेक '- इसमें राजाका राज्याभिषेकका वर्णन और कौन राजा हो सकता है, इसका भी वर्णन है।

सूक्त ३०- 'राष्ट्री देवी '- इस सूक्तमें राष्ट्रक्वी देवीका वर्णन करके राष्ट्रशक्तिका महात्म्य दर्शाया है।

मृक्त २२- ' क्षात्रबल संवर्धन '- इस सूक्तमें क्षात्र. बलको संवर्धन करके राष्ट्र बलवान करनेका उपदेश है।

सूक्त ४०- 'शाश्रुका नाशा '- इसमें शत्रुका नाश करनेका विषये हैं। इन छः सूक्तोंमें राज्यशासनका विषय आगया है। वैद्यक विषय ।

इस काण्डके निम्नलिखित सूक्तोंमें वैद्यक विषय है।

सूक्त ६-७- 'विषको दूर करना '- इन दो सूक्तोंमें विषचिकित्सा है।

सूक्त ९- 'अञ्जान '- इसमें अंजनका विषय है।

लूक १०- ' शंखमाण '- इसमें शंखसे चिकित्सा कर-नेका उपदेश है।

सूक्त १२ में 'रोहिणी', सूक्त १७-१९ तक 'अपा• मार्ग ', सूक्त २० में ' मातृनाझी ', सूक्त ३७ में 'रोग-कृमिका नादा ', स्क १३ में ' इस्तस्पर्शसे रोगः निवारण ' का अद्भुत मनारंजक विषय कहा है । इन ११ मुक्तोंका विचार करनेसे इस काण्डकी वैद्यक विद्या जानी जा सकती है। सूक्त ५ में 'गाढिनिद्रा' का विषय है इसका भी इसी विषयसे सम्बन्ध है।

## गांपालन ।

सूक्त २१ में 'गौ पाळन 'का विषय कहा है, गौके सम्बन्धका प्रेम खनेवालोंको यह सृक्त बडा ही बोधप्रद है। सूक्त १५ में ' चृष्टि ' विषय है।

## गृहस्थाश्रम ।

गृहस्थाश्रममें रहनेवालोंको सूक्त ३८ का ' उत्तम गृहिणी स्त्री 'यह विषय अत्यन्त वोधप्रद है। विशेष कर स्त्रियोंको इसका बहुत मनन करना चाहिये । सूक्त ३९ में 'समृद्धिकीं प्राप्ति ' यह विषय भी गृहस्थियोंके हितका विषय है। सूक्त ३४ में ' अञ्चका यज्ञ ़े यह विषय गृहस्थियोंका ही है ।

## मृत्युको पार करना ।

सूक्त ३५ <sup>ह</sup> ' मृत्युको तरना, ' सूक्त ३६ में 'खत्यका बल ' ये विषय इरएक मनुष्यके लिये महायक हैं। इसी प्रकार सूक्त ३१-३२ इन दो सूक्तोंमें ' उत्साह ' विषय हरएक मनुष्यके लिये आवश्यक है।

इस प्रकार इन सूक्तोंके वर्ग हैं। इन सूक्तोंकी इकट्ठा पढ़नेसे बडा बोध प्राप्त हो सकता है। आशा है कि वेद विचार करने-वाले पाठक इस रीतिसे विचार करके लाभ उठावेंगे।

॥ चतुर्थे काण्ड समाप्त ॥

# अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

# चतुर्थ काण्डकी विषयसूची

| स्क | विषय                                           | <u>व</u> ्रष्ट | सूक्त | विषय                                            | विष्ठ            |
|-----|------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------|------------------|
|     | जागते रहो !                                    | 3              | १०    | शंखमणि।                                         | ३१               |
|     | चतुर्थ काण्ड, ऋषि, देवता छन्द सूची।            | 3              |       | शंखसे रोग दूर करना, शंखके गुण, शंख प्राणी है।   | ₹₹               |
|     | ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग।                      | <b>ą</b>       |       | रोग जन्तु, शंखके गुण ।                          | ३४               |
|     | देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग।                    | ч              | ११    | विश्वराकरका चालक ।                              | इंप              |
|     | सूक्तींके गण, सूक्तींका शांतियाँसे संबंध ।     | Ę              |       | विश्वशकटका खरूप।                                | ३८               |
| 9   | ब्रह्मविद्या ।                                 | y              |       | मनुष्योमें देव ।                                | ₹\$              |
| 7   | ब्रह्मकी विद्या, प्राचीन देव, ब्रह्मका ज्ञान । | ٩              | ļ     | सप्त ऋषि ।                                      | ४०               |
|     | ब्रह्मके लिये उपमा।                            | 9              | 1     | बैल और किसान, बारह रात्री, वत ।                 | ጸያ               |
|     | आदि कारण, श्रेष्ठ जीवन, यज्ञका लक्षण ।         | 90             | १२    | रोहिणी वनस्पति।                                 | 85               |
|     | परमात्माका सामर्थ्य ।                          | 90             |       | रोहिणी औषधि।                                    | ¥₹               |
|     | ज्ञानी, ज्ञनीकी जामती ।                        | 99             | १३    | हस्तस्पर्शसे रोगनिवारण।                         | 88               |
|     | नमन और गुणचिंतन ।                              | 93             |       | देवोंकी सहायता, प्राणके दो देव, देवोंका दूत।    | ४५               |
| 8   |                                                |                |       | हस्तस्पर्शसे आरोग्य ।                           | 84               |
| ų   | किस देवताकी उपासना करें ?                      | १२             | १८    | आत्मज्यातिका मार्ग ।                            | ४६               |
|     | हम किस देवताकी उपासना करें र प्रश्नका महत्त्व। | 98             |       | खर्गधामका मार्ग, परम पिताका अमृतपुत्र ।         | 88               |
| _   | उसकी उपासना करे।।                              | 9 E            |       | विताका दर्शन ।                                  | 88               |
| ₹   | शत्रुओंका दूर्करना।                            | १६             |       | विश्वाधार यज्ञ, सचा चक्षु।                      | <b>4</b> 0       |
|     | दुष्टोंका दमन करनेका उपाय, अथवीवद्याका नियम    | 1 42           | 1     | पञ्चामृत भोजन ।                                 | ५१<br>५२         |
| 8   | बल् संवर्धन ।                                  | 88             |       | विश्वरूप बनो, एक शंका।                          | पड़<br>पड़       |
|     | षत्वर्धन ।                                     | २१             | १५    | वृष्टि ।                                        | प्र<br>प्र       |
| G   | गाढ निद्रा।                                    | २१             | १६    | सर्वसाक्षी प्रभु ।                              |                  |
|     | गाढ निद्रा लगनेका उपाय।                        | २२             | ĺ     | सर्विष्ठिता प्रभु, उसकी सर्वज्ञता, प्रवल शासक । | 49               |
| Ę   | विषको दूर करना।                                | <b>२३</b>      |       | उसके पाश, दो वरुण।                              | ڊ ه<br>8 ه       |
|     | विष दूर करनेका उपाय।                           | २४             | \$0   | अपामार्ग औषधि।                                  |                  |
| 9   | विष दुर करना।                                  | रुष            | 186   | अवामार्ग अ्रौषधि ।                              | ६२               |
|     | दो औषधियां ।                                   | ₹.             | 188   | अपामार्ग औषधि।                                  | ६३               |
| 6   | राजाका राज्याभिषेक ।                           | <del>१</del> ६ | is.   | अपामार्ग औषधि, क्षुषा आर तृष्णा मारक ।          | ξų               |
|     | राज्याभिषेक, समुद्रतक राज्यविस्तार।            | २८             |       | बवासीर, दुष्ट खप्त ।                            | 64               |
|     | कीन राजा होता है ?                             | २८             |       | सारक, सत्यसे रक्षा।                             | € €              |
| ę   | अञ्चन ।                                        | 88             | 1     | दुसरेके घातके यत्नसे अपना नाश ।                 | <b>६</b> ६<br>६७ |
| •   | श्राप्ता ।                                     | 30             | 1     | अस्त्यसे नाश ।                                  | 90               |

| स्क        | विषय                                         | वृष्ट           | स्क    | विषय                                         | āà  |
|------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------|-----|
| २०         | दिव्य दष्टि।                                 | ६७              | 38     | उत्साह ।                                     | १०१ |
|            | मातृनाम्नी औषघि ।                            | ६९              |        | उत्साहका घारण ।                              | 908 |
| २१         | गौ ।                                         | ७१              | 33     | पाप-नाशन ।                                   | १०५ |
|            | गौका सुंदर का•य, गौ घरकी शोभा है।            | ७३              | l<br>l | पापको दूर करना ।                             | 906 |
|            | पुष्टि देनेवाली गौ, गौ ही धन, बल और अन्न है। | ) ७३            | 38     | अञ्चका यश्व ।                                | १०६ |
|            | यज्ञके लिये गौ।                              | ७३              |        | अन्नका विष्टारी यज्ञ, बाह्मणींको दान ।       | 906 |
|            | अवध्य गो, उत्तम घास और पवित्र जलपान ।        | ७४              |        | बाह्मणोंको दान क्यों दिया जाय ? मृत्युलोक ।  | 909 |
|            | गौकी पालना।                                  | 9.6             |        | खर्गलोक, वासना देह, नरकके दुःख।              | 908 |
| 82         | क्षात्रबल संवर्धन ।                          | তৎ              |        | कल्पनृक्ष और कामधेतु, संकल्पसिद्धि।          | 990 |
|            | स्पर्धा ।                                    | ७६              |        | कुराणमं बहिरत ।                              | 990 |
| 23         | पाप मोचन।                                    | 99              |        | मनोरथ, यमोंका पालन, ब्राह्मणका घर ।          | 999 |
|            | पापसे सुक्ति ।                               | ७९              |        | गुरु-कुल, दानकी रीति, ग्रुभमावनाकी स्थिरता । | 992 |
| २४         | पाप मोचन ।                                   | 60              | 34     | मृत्युको तरना।                               | ११२ |
|            | पापसे बचाव ।                                 | 69              |        | ब्रह्मोदन ।                                  | 998 |
| <b>P'4</b> | पाप मोचन ।                                   | ૮ર              |        | अमृतकी प्राप्ति, आत्मशुद्धि, तप ।            | 994 |
|            | श्विता और वायु, सूर्य देवता, वाणी, बल और ने  |                 | 35     | सत्यका बल ।                                  | ११६ |
|            | सूर्यचक, प्राण।                              | 68              |        | सलका बल, दुष्ट मनुष्य, वैश्वानरकी दंष्ट्रा।  | 996 |
| ₽5         | पाप मोचन ।                                   | <b>૮</b> ૫      |        | सुधारके दो उपाय।                             | 998 |
| ٠,         | द्यावा पृथिवी ।                              | ۷.              | 30     | रोगकुमिका नादा।                              | ११९ |
| Dia        | पाप मोचन।                                    | (ی              |        | रोगिकिमि।                                    | 939 |
| 70         | मस्त् देवता ।                                | 66              |        | लक्ष्ण ।                                     | 922 |
| 8.         | पाप मोचन।                                    | <i>دع</i>       | 36     | उत्तम गृहिणी स्त्री।                         | १२८ |
| 16         | भव और सर्व ।                                 | 60              |        | दक्ष स्त्रीका समादर, स्त्री कैसी हो ?        | 924 |
| 90         |                                              |                 |        | अप्सरा, रश्मिरनान, स्नीरक्षा।                | 920 |
| 3.2        | पाप मोचन ।<br>मित्र और वर्षण ।               | <b>९०</b><br>९२ | 20     | समृद्धिकी प्राप्ति।                          | १२९ |
|            |                                              |                 | 42     | उन्नतिका मार्ग ।                             | 339 |
| \$0        | राष्ट्री देवी।                               | 38              |        | परमात्माकी उपासना, नमस्कारसे उपासना ।        | 932 |
|            | राष्ट्री देवी, आध्यात्मिक मावार्थ ।          | ९६              |        | सप्तमुखी अभि ।                               | 932 |
|            | अध्यात्मवर्णनका मनन ।                        | 96              |        | खाहा ।                                       | 933 |
| <b>3</b> 9 | आधिमौतिक भावार्थ, राष्ट्रीय अर्थका मनन ।     | ९७<br>१००       | 90     |                                              | 233 |
| ₹ ₹        | उत्सा <b>द्य ।</b><br>यशका मूल मंत्र ।       | 909             | 20     | राञ्जका नारा ।<br>राञ्जका नारा               | 438 |
|            | उत्साहका महत्त्व ।                           | 905             |        | विषयानुक्रमणिका ।                            | 930 |

# अथ व वे द

का सु**बो**च माष्य

पञ्चमं काण्डम्।





# अथर्ववेद का स्वाध्याय।

# [ अथर्ववेद का सुबोध भाष्य।]

# पश्चम काण्ड।

इस पश्चम काण्डमें भी प्रारंभका सूक्त मंगलवाचक ही है, क्योंकि इसमें जगदाचार सर्वमंगलमय परमात्मप्राप्तिके मार्गका वर्णन हुआ है। इससे अधिक मंगलमय उपदेश और क्या हो सकता है ? इस मंगल सूक्तका मनन पाठक यहां करेंगे, तो उनके विचार मंगल बनेंगे और उनके किये सभी विश्व मंगलमय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

इस काण्डमें ६ अनुवाक, ३ ९ स्क्त और ३६७ मंत्र हैं। यहां कमपूर्वक पाचों कांडोंकी प्रपाठक-अनुवाक-स्त्र-मंत्र संख्या देखिये---

| <b>Blos</b> | <b>प्रपाठक</b> | अनुवाक | कुल स्व | स्कर्मे पंत्रसंख्या | कुल मंत्रसंख्या |
|-------------|----------------|--------|---------|---------------------|-----------------|
| प्रथम       | ₹.             | •      | 34      | Y                   | 943             |
| द्वितीय     | २              | Ę      | ₹ €     | 4                   | ₹•७             |
| तृतीय       | २              | Ę      | . 39    | <b>Ę</b>            | २३०             |
| चतुर्थ      | 3              | . 6    | Y•      | · <b>'</b>          | ३२४             |
| पश्चम       | 3              | • 6    | 39      | <b>6</b> , 1        | ३५६             |

इस तालिकाको देखनेसे पता लगता है कि अनुवाक और स्कॉकी संख्या करीब समान रहनेपर भी काण्डों में मंत्रोंकी संख्या कमसे बढ रही है। इस कारण प्रत्येक स्कारी मंत्रसंख्या कमपूर्वक बढ रही है। अर्थात् जहां प्रथम काण्डमें चार मंत्रवाले स्कार्षे हैं वहां इस पश्चम काण्डमें आठ या नौ मंत्रवाले स्कार्षे । इस कारण काण्डकी मंत्रसंख्या बढती है। यद्यपि इस पंचम कांडकी प्रकृति ८ मंत्रवाले स्कॉकी कहीं जाती है, तथापि इसमें निम्न लिखित प्रकार स्कॉकी मंत्रसंख्या है—

|           |      | ** ·       |     | कुल स्व           |          |           | कुल मंत्र                  | <b>३७</b> ६ |     |
|-----------|------|------------|-----|-------------------|----------|-----------|----------------------------|-------------|-----|
| इस        | पंचम | काण्डमें / | 96  | मंत्रवाला         | - 9      | स्क है,   | जिसकी मंत्रसंख्या          | 96          | है। |
| इस        | पंचम | काण्डमें   |     | मंत्रवाळे         |          |           | जिनकी मंत्रसंख्या          | •           | है। |
| <b>१स</b> | पंचम | काण्डम     | 94  | <b>मंत्रव</b> ाले | <b>३</b> |           | जिनकी मंत्रसंख्या          | _           | है। |
| इस        | पंचम | काण्डम     | 98  | मंत्रवाले         |          |           | त्रिनकी मंत्रसंख्या        |             |     |
| इस        | पंचम | काण्डमें   | 93  | मंत्रवाले         | •        | · • · · · | जिनकी मंत्रसंस्य।          | •           | है। |
| इस        | पंचम | काण्डमें   | 93  | मंत्रवाले         |          |           | जिनकी मंत्र <b>सं</b> ख्या | 6.          | है। |
| इस        | पंचम | काण्डमें   | 99  | मंत्रवाले         |          |           | विनकी मंत्रसंख्या          | € €         |     |
| इस        | पंचम | काण्डमें   | 90  | मंत्रवाले         | 3        |           | जिनकी मंत्रसंख्या          |             | है। |
| इस        | वंचम | काण्डमें   | • • | मंत्रवाले         | 8        |           | त्रिनकी मंत्रसंख्या        |             | है। |
| इस        | पंचम | काण्डमॅ    | 6   |                   |          |           | निनकी मंत्रधंख्या          |             | 81  |

अर्थात इस पंचम काण्डमें अाठ मंत्रोंके प्रकृतिवाले सूक केवल दो हैं और अन्य सूक्तोंमें अधिक मंत्र होनेके कारण ऐसे विकृति सूक २९ हैं। अब इन सूक्तोंके ऋबि, देवता और इंद देखिये-

# सूक्तोंके ऋषि-देवता छन्द ।

| सुक      | मंत्रसंख्या      | ऋषि               | देवता                                                                                       | छंद                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | प्रथमोऽनुवाक     | ः। (दशमः प्रपाठकः | )                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| <b>१</b> | <b></b>          | बृहद्दिवोऽथर्वा   | वरुणः                                                                                       | त्रिष्टुप्; ५ पराष्ट्रहती त्रिष्टुप्; ७ विराट्;<br>९ व्यव० षट्प० श्रस्तिष्टः ।                                                                                               |
| ₹ ,      | 9                | बृहद्दिवोऽथर्वा   | वरुण:                                                                                       | त्रिष्टुप्; ९ भूरिक्पराविजगती ।                                                                                                                                              |
| <b>3</b> | ११               | बृहद्विवोऽथर्वा   | १,२ अग्निः; ३,४ देवाः;<br>५ द्रविणोदाः; ६, ९,<br>१० विश्वेदेवाः; ७ सोमः;<br>८, ११ इन्द्रः । | त्रिष्दुग्; २ भुरिक्; १० विराङ्जगती ।                                                                                                                                        |
| 8        | १०               | भृग्वंगिरा        | <b>₹8:</b>                                                                                  | ् अनुष्टुष् ; ५ अरिक्; ६ गायत्री;<br>१० उष्णिगमनिचृत् ।                                                                                                                      |
| 4        | <b>e</b>         | अथर्वा            | ला <b>क्षा</b>                                                                              | <b>ब</b> न्नुष्टुप्                                                                                                                                                          |
|          | िद्वितीयोऽनुवा   | តៈ !              |                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| Ę        | १४               | अथर्वा            | सोमारुद्रौ                                                                                  | त्रिष्टुप्, २ अनुष्टुप्; ३ जगती; ४ अनुष्टु- बुष्णिक्त्रिष्टुडगर्भा पंचपदा जगती; ५ ७ त्रिपदा विराण्नाम गायत्री; ८ एकावसाना द्विपदा आर्थनुष्टुप्; १० प्रसारपंकिः; ११-१४ पंकिः; |
| •        |                  |                   |                                                                                             | १४ स्वराट्।                                                                                                                                                                  |
| 9        | १०               | अथर्वा            | बहुदैवत्यं                                                                                  | बनुष्टुप्; १ विराङ्गमा प्रस्तारपंकिः;<br>४ पथ्वाबृहती; ६ प्रस्तार पंकिः।                                                                                                     |
| -(       | ( एकाद्दाः प्रपा | <b>उकः</b> )      |                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| ٤        | 9                | अथर्वा            | नानादैवत्यं                                                                                 | भनुष्टुप्; २ व्यवसानाषट्पदाजगती; ३,४<br>भुरिक्पण्यापंकिः; ६ प्रस्तारपंकिः,                                                                                                   |
|          |                  |                   |                                                                                             | ७ द्वयुष्णिगमर्भपथ्यापंकिः; ९<br>न्यव०षट्० द्वयुष्णिगमर्भा जगती ।                                                                                                            |
| 3        | C                | त्रहा             | वास्तोष्पतिः                                                                                | ९,५ दैवी बृहती; २, ६ दैवी<br>त्रिष्टुप्; ३, ४ दैवी जगती;                                                                                                                     |
|          |                  |                   |                                                                                             | ७ विराद्धिणम्बुहतीगर्भा पंचपदा                                                                                                                                               |
|          |                  |                   |                                                                                             | जगती; ८ पुरस्कृति त्रिष्टुब्बृहती-<br>गर्भा चतुष्पदा त्र्यवसाना जगती ।                                                                                                       |
| ٥,۶      | 4                | ब्रह्मा           | वास्तोष्पतिः                                                                                | १-६ यवमध्या त्रिपदा गायत्री;                                                                                                                                                 |
|          |                  |                   |                                                                                             | ७ यवमध्या ककुब्; ८ पुरोधृति<br>द्वयञ्जष्टुदगर्मा पराष्टिस्त्र्यवसाना<br>चतुष्पदाति जगती ।                                                                                    |

| बुक       | मंत्रसंख्या    | ऋषि                  | देवता                                    | छंद                                                                                                                     |
|-----------|----------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ં કૃ      | त्रतीयोऽनुवाक  | : I                  |                                          |                                                                                                                         |
| <b>११</b> | ११             | अथर्वा               | वहणः                                     | त्रिष्टुप् ; १ भुरिक्; ६ पंक्ति;६ पञ्चपदाति-<br>शकरी;११ त्र्यव • षट्पदास्यष्टिः।                                        |
| १२        | ११             | <b>अंगिराः</b>       | जातवेदाः                                 | त्रिष्टुष्; ३ पंकिः।                                                                                                    |
| १३        | ११             | गरुतमान्             | तक्षकः। विषं                             | जगतीः, २ मास्तारपंकिः; ४, ७-८ मनु-<br>ष्टुप्, ५ त्रिष्टुप्, ६ पथ्यापंकिः;<br>९ भुरिक्; १७-११ निचृद्वायत्री।             |
| १४        | <b>१३</b>      | गुकः                 | व <b>नस्</b> पतिः<br>( कृत्याप्रतिहरणं ) | षजुष्टुप्; ३, ५, १२ भुरिक्; ८ त्रिपद।<br>विराट्; १० निचृद् <b>बृहर्ती; ११</b><br>त्रिपदासास्त्री त्रिष्टुप्; १३स्वराट्। |
| १५        | ११             | विश्वामित्रः         | वनस्पतिः                                 | <b>अनु</b> ष्टुप्; पुरस्ताद्बृह्तती; ५, ७ ९ भुतिक्।                                                                     |
| 8         | चतुर्थोऽनुवाक  | ः। ( द्वाद्शः प्रपाठ | कः )                                     |                                                                                                                         |
| १६        | <b>१</b> १     | विश्वामित्रः         | <b>एक वृ</b> षः                          | [एकावसानं द्वैपदं.] १, ४-५,<br>७-१० साझी उष्णिग्; २, ३,<br>६ <b>भासुरी भनुष्टु</b> प्; ११ <b>भासुरी</b><br>गायत्री ।    |
| १७        | १८             | <b>म</b> योभूः       | ब्रह्मजाया                               | <b>अनुष्टृ</b> प्; १~६ त्रिष्टुप्।                                                                                      |
| १८        | १५             | मयोभूः               | ब्रह्मगर्वी                              | बानुष्टुप्; ४, ५, ८, ९, १३ त्रिष्टुप्;<br>४ सुरिक्।                                                                     |
| १९        | १५             | मयोभूः               | त्रह्मगवी                                | भनुष्टुप्; २ विराट् पुरस्ताद् <b>षृ</b> हती;<br>७ उपरिष्टाद्बृहती ।                                                     |
| २०        | 86             | त्रह्मा              | दुन्दुभिः                                | त्रिष्टुप्; १ जगती ।                                                                                                    |
| 38        | ११             | ब्रह्मा              | दुन्दुभिः                                | बानुष्टुप्; १,४,५ पथ्यापंकिः, ६ जगतः;<br>११ बृह्दतीगर्मा त्रिष्टुप्; उः<br>त्रिपदा सवसध्या गायत्री ।                    |
| 4         | पञ्चमो ऽनुवाकः |                      |                                          |                                                                                                                         |
| 99        | <b>₹8</b>      | भृग्वंगिरा           | तक्मनाशनं                                | अनुष्टुप्, १,२ त्रिष्टुप् (१ मुश्क्),<br>५ विशद पथ्याबृद्दती ।                                                          |
| १३        | १३             | क्रव्यः              | इन्द्र:                                  | <b>मनु</b> ष्टुप्; १३ विशट्।                                                                                            |
| ₹8        | <b>१७</b>      | अथर्वा               | आत्मा नानादेवताः                         | ककरी; १-१७ चतुष्पदातिशकरी; १२.<br>शकरी; १५-१७ त्रिपदा (१५,<br>१६ सुरिगतिजगती; १७ विराट्<br>शकरी)                        |
| २५        | १३             | त्रश्चा              | योनिगर्भः                                | मनुष्टुप्; १३ विशाट् पुरस्मात्बृहती ।                                                                                   |
| २६        | १२             | ब्रह्मा              | वास्ताष्पतिः                             | १, ५ द्विपदाच्युं व्लिग्; २, ४,                                                                                         |
|           |                |                      | <b>मंत्रोकदेवताः</b>                     | ६-८ १०,११ द्विपदा माजापस्या<br>बृहती <sub>।</sub> ३ त्रिपदा विराङ्गायत्री;<br>९ त्रिपदापिपीकिकमध्या पुर                 |
|           |                |                      |                                          | रुप्लिक्; १-४१ पुकावसाना; १२                                                                                            |
|           |                |                      |                                          | पराविषाकरी चतुष्पदा अगती।                                                                                               |

| सुक        | <b>मंत्रसंख्या</b> | ऋषि                      | देवता                    | <b>छं</b> द                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ę</b> 6 | ग्होऽनुवाकः ।      | •                        |                          |                                                                                                                                                                     |
| १७         | <b>१२</b>          | त्रह्मा                  | अग्निः                   | १ बृहती गर्भात्रिष्टुभ् <sub>।</sub> २ द्विपादा<br>साम्नां भुरिगतुष्टुप्; ३ द्विपदाचीं<br>बृहती; ४ द्विपदा साम्नी भुरि-                                             |
|            |                    |                          |                          | ग्बृहती;५ द्विपदा साझी त्रिष्टुप्;<br>६ द्विपादिराण्नाम गायत्री; ७<br>द्विपासाझी बृहती; ८ संस्तार-<br>पंकिः;९ षट्पदानुष्टुडगर्भा परा-<br>तिजगती; १०-१२ पुरड ब्लाक्। |
| ₹८         | ₹8                 | अथर्वा                   | त्रिवृत्                 | त्रिष्टुप्ः ६ पञ्चपदातिशक्तरीः ७,९, १०,<br>१२ कद्धम्मस्य जुष्टुम्ः १३ पुर-<br>स्रविणक् ।                                                                            |
| <b>१९</b>  | १५                 | वातनः                    | जातवेदाः<br>मंत्रोकदेवतः | त्रिष्टुप्; ३ त्रिपदा विराण्नामगायत्री; ५ प्<br>पुरोतिबगती विराङ्जगती; १२-<br>१५ अनुष्टुप्; (१२ सुरिक्; १४<br>चतुष्पदा पराबृहती ककुम्मती)                           |
| <b>३</b> 0 | १७                 | उन्मोचनः<br>(आयुष्यकामः) | आयुः                     | बजुष्टुप्; १ पथ्यापंकिः, ९ भुरिक्; १२<br>चतुष्पदा विराद् जगती, १४<br>विराट् प्रस्तारपंकि; १७ व्यव-<br>साना षट्पदा जगती।                                             |
| 38         | <b>११</b>          | गुकः                     | <b>क्रत्यादूषणं</b>      | मनुष्ट्प्।११ वृहतीगर्भाः,१२ पण्यावृहती।                                                                                                                             |

इस प्रकार इस प्रमम काण्डके भूक्तोंके ऋषि, देवता, छंद हैं; अब इनका ऋषिक्रमानुसार विभाग देखिये-

# ऋषिक्रमानुसार सुक्तविभाग।

१ अथर्वा ऋषिके ५-८, ११, २४, २८ ये सात स्क हैं।
२ बहा ऋषिके ९, १०, २०, २१, २५-२७ ये सात स्क हैं।
३ वृहिंदोऽथर्वा ऋषिके १-३ ये तीन स्क हैं।
४ मयोभूः ऋषिके १७-१९ ये तीन स्क हैं।
५ मुग्वीगराः ऋषिके ४, २२ ये दो स्क हैं।
६ मुकः ऋषिके १४, ३१ ये दो स्क हैं।
७ विश्वामित्रः ऋषिके १५, १६ ये दो सूक हैं।
८ अंगराः ऋषिका १२ वा एक सूक है।
९ गस्तमान् ऋषिका १३ वा एक सूक है।
१० दण्यः ऋषिका २३ वा एक सूक है।

१९ चातनः ऋषिका २९ वां एक सूक्त है। १२ उन्मोचन ऋषिका ३० वां एक सूक्त है।

इस प्रकार बारह ऋषि नामोंके साथ इस काण्डका संबंध है। पहिले काण्डसे लेकर इस काण्डतक कितने ऋषियोंके नामोंका संबंध प्रत्येक काण्डसे भा गया है, यह देखिये—

प्रथम काण्ड के साथ ८ ऋषियों के नामोंका संबंध है। द्वितीय काण्ड के साथ १० ऋषियों के नामोंका संबंध है। तृतीय काण्ड के साथ ८ ऋषियों के नामोंका संबंध है। चतुर्थ काण्ड के साथ १० ऋषियों के नामोंका संबंध है। पत्रम काण्ड के साथ १२ ऋषियों के नामोंका संबंध है।

अब देवताबार मंत्रीका विभाग देखिये --

# देवताक्रमानुसार सूक्तविमाग।

१ वरुण देवताके १, २, ११ ये तीन सूक्त हैं। २ वास्तोष्पति देवताके ९, १०, २६ ये तीन सूक्त हैं। ३ अभि देवताके ३, २७ ये दो स्काई। ४ वनस्पति देवताके 98. 94 ये दो सुक्त हैं। ५ जातवेदा देवताके ये दो सूक्त हैं। 92, 28 ६ ब्रह्मगबी देवताके १८, १९ ये दो सूक्त हैं। ७ दुंदुमि देवताके २०, २१ ये दो सूक्त हैं। ८ नानादेवताः देवताके ८, २४ ये दो सूक्त हैं। ९ मन्त्रोक्ताः देवताके २६, २९ येदो सूक्ताई । १० बहुदेवताः देवताका यह एक सूक्त है। ११ कुष्ठः देवताका यह एक सूक्त है। यह एक सूक्त है। १२ लाक्षा देवताका १३ सोमारुदी देवताका यह एक सूक्त है। १४ तक्षकः देवताका यह एक सूक्त है। 93. ९५ विषं देवताका 93 यह एक सूक्त है। यह एक स्क है। १६ एक वृषः देवताका यह एक सूक्त है। १७ ब्रह्मजाया देवताका 90 १८ तक्मनाशनं देवताका २२ यह एक सूक्त है। यह एक स्क है। १९ इन्द्रः देवताका २३ २० भातमा देवताका यह एक स्का है। यह एक सूक्त है। २१ योनिंगर्भः देवताका २५ यह एक सूक्त है। २२ त्रिवृत देवताका २३ आयुः देवताका यह एक सूक्त है। यह एक सूक्त है। २४ कृत्याद्वणं देवताका ३१

यह देवताकमानुसार सूक्तव्यवस्था है। इसमें 'मन्त्रोक्त देवताः, बहुदेवत्यं, बहुदेवताः, नानावेवताः 'ये सब एक ही बातके वाचक शब्द हैं। इसका तात्पर्य इतना ही है कि इन सूक्तोंके मंत्रोंमें अनेक देवतायें होती हैं। यदि इन सूक्तोंको पाठक खयं देखेंगे तो उनको इस बातका पता लग जायगा। अब इस पश्चम काण्डके गणोंकी व्यवस्था देखिये—

# सूक्तोंके गण।

१ तक्मनाशान गणके ४, ९, २२ ये तीन सुक्त हैं।

२ वास्तु गणके ९ और १० ये दो सूक्त हैं।

रे रौद्र गणका ६ वां एक सूक्त है।

४ चातन गणका २९ वा एक सूक्त है।

५ आयुष्य गणका ३० वां एक सूक्त है।

६ कुराप्रतिहरण गणका ३१ वां सूक्त है।

इस काण्डके सूक्तोंक ये गण हैं और इन गणोंमें इतने ही सूक्त हैं। अन्य सूक्त स्वतंत्र हैं। अन्यपरिगणन इस प्रकार है—
पृष्टिकमंत्राः— १, २, ३, २६, २७ ये सूक्त पृष्टिकमंत्रे

औषिधयोंके विषयमें निम्न सूक्त इस प्रकार परिगणित हुए हैं—

(१) कुष्ठिंगाः - सूक ४ था

(१) लाझालिगाः— सूक ५ वां

(३) मधुलावृष्ठिंगाः— सूक्त १५ वां

अर्थात् इन सूक्तोंमें इन श्रीषिधियों के गुणवर्णन हुए हैं। इस पञ्चम काण्डके अध्ययनके प्रसंगमें पाठक इन विशेष बातों का स्मरण करेंगे तो जनको विशेष लाभ हो सकता है। इतनी भूमिका के साथ इस काण्डमें सबसे प्रथमके सूक्तमें कहीं गूढ़ आत्मो कतिकी विद्या 'देखिये।

# सात मर्यादायें!

सप्त मर्थादाः क्वयंस्ततक्षुस्तामामिदेकांपुरयंहिरो गांत् । आयोहि स्कुम्भ उपंपस्य नीडे पुषां विसुर्गे धुरुणेषु तस्थी ॥ अपर्ववेद ५।१।६

"तत्त्वदशीं ज्ञानियोंने सात मयीदाएं, अर्थात् पापसे बचने की व्यवस्थाएं, बनाई हैं। उनमेंसे एकका भी जो उल्लंघन करता है, वह पापी बनता है। परन्तु जो अपने जीवन का आधारस्तम्भ बनता है, अर्थात् ब्रह्मचर्यादि सुनियमों के पालन से जो संयमी हुआ है, वह, समीप स्थित परमात्मा के उस धारक स्थान में, जहां सब मार्ग समाप्त होते हैं, खयं स्थिर होता है।"



# अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

पश्चमं काण्डम् ।

# आत्मोन्नतिकी विद्या।

# (१) अमृतासुः।

( ऋषिः — वृह्यद्विचोऽधर्या । देवता — वरुणः । )

अर्थङ्गन्त्रो योनि य आं ब्रभूबामृतांसुर्वधिमानः सुजन्मा । अर्थङ्गसुर्भार्जमानोऽहेव त्रितो धर्ता दांधार त्रीणि आयमः सुसाद तत्रो वर्षेषि क्रणुषे पुरूणि । धास्युर्योनि प्रथम आ विवेशा यो वाचमत्रंदितां चिकेतं

11 8 11

11 7 11

अर्थ — (यः अमृत+असुः सुजन्मा) जो वस्तुतः अमर प्राण शक्ति युक्त है, तथापि उत्तम जन्म लेकर (वर्धमानः) वढता है और (ऋधक् + मन्त्रः) बत्यका मनन करता हुआ (योनि आ बभूव) मूळ उत्पत्ति स्थानके। प्राप्त होता है, वह (अव्हध्य+असुः) न दबनेवाली प्राणकिसे युक्त होकर (अहा इव श्राजमानः) दिनके समान प्रकाशता हुआ (जिताः घतां त्रीणि दाधार) रक्षक और धारक होकर तीनोंको धारण करता है॥ १॥

(यः प्रथमः धर्माणि आससाद) जो पहिला होकर धर्मोको प्राप्त करता है, (ततः पुर्काण वर्ष्षि कृणुषे) उससे वह बहुत शारीरिक शक्तियोंको धारण करता है, और (यः अनुदितां वाचं आ चिकेत) जो अप्रकट वाणीको जानता है। (धास्युः प्रथमः योनि आ चिवेश) धारण करनेवाला पहिला होकर मूल उत्पत्ति स्थानमें प्रविष्ट होता है॥२॥

भाखायं — जो वास्तिविक रीतिसे देखा जाय तो अगर जीवन शक्तिसे युक्त है, तथापि जन्म लेकर अपनी शक्तिकी दृदि करता है और सल्यका पालन करता हुआ अपने मूलस्थानको प्राप्त करता है, इससे अदम्य आस्मिक शक्तिसे युक्त होकर दिनके समान प्रकाशता हुआ रक्षण-शक्ति और धारण-शक्तिसे युक्त होकर अपनी तीनों अवस्थाओं को खाधीन करता है ॥ १ ॥

जो अन्य मनुष्यों से श्रेष्ठ बनकर विशेष धर्मनियमें का पालन करता है, इस अनुष्ठानसे वह आश्चर्यकारक शक्तियों का प्रकाश करता है। पश्चात् वह गृढ वाणीको जानता है जिससे वह धारणशक्ति से युक्त और प्रथम स्थानके लिये योग्य बन कर अपने मूल स्थानमें प्रविष्ठ होता है ॥ २ ॥

२ (अथर्व, माध्य, काण्ड ५)

| यस्ते बोकांय तुन्वं िरिरेच श्रमुद्धिरंण्यं श्रुचयोऽनु स्वाः । |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| अत्रो दधेते अमृतांनि नामास्मे नह्यांणि निश्च एरयन्ताम्        | 11 3 11 |
| प्र यदेते प्रतरं पुरुषं गुः सदःसद आतिष्ठंन्तो अजुर्थम् ।      |         |
| क्विः शुषस्यं मातरां रिहाणे जाम्ये धुर्यं पितमेरयथाम्         | 11 8 11 |
| तद् षु ते महत्पृथुन्मन्नमः कविः कान्येना कृणोमि ।             |         |
| यत्सम्यश्चावाभियनताविभि क्षामत्रा मही रोधंचक्रे वावुधेते      | 11 4 11 |
| सप्त मर्यादाः कृवयंस्ततश्चुस्तासामिदेकांमुम्यं हिरो गांत् ।   |         |
| आयोही स्क्रम्भ उपमस्य नीडे पृथां विस्में धुरुणेषु तस्थी       | या ६ ॥  |

अर्थ— (यः ते शोकाय तन्वं अनु रिरेच) जिसने तेरे प्रकाशके लिये शरीर साथ साथ जोड दिया है, इसिलये कि उससे (खाः शुच्यः हिरण्यं क्षरत्) अपनी शुद्ध दीप्तियां सुवर्णके समान फैलें। (अत्र अमृतानि नाम द्धेते) यहां अमर नामोंको वे घारण करते हैं। अतः (विद्याः अस्मे वस्त्राणि आ ईरयन्ताम्) प्रजाएं इसके लिये वस्त्र प्रेरित करें॥ ३॥

(यत् एते) जो ये (सदः सदः आतिष्ठन्तः) प्रत्येक धर्म समामें बैठते हुए (अजुर्धे प्रतरं पूर्व्ये प्र गुः) जरारिहत प्राचीन और सबसे पूर्व आत्माको प्राप्त करते हैं। (किविः शुषस्य मातरी) किव होकर बलको मान्यता करनेवाली तथा (जाम्ये धुर्य पार्ति रिहाणे) बिहनेक लिये धुरीण पालकका वर्णन करनेवालीके समान (आ ईरयेथां) प्रेरणा करती हैं॥ ४॥

हे (पृथु— जमन्) हे विशेष गांत दनवाले ईश्वर ! (तत् उ) इसीलिये (कविः) में किव अपने (काव्येन) काव्यके द्वारा (ते सु महत् नमः कुणोमि) तुमे बहुत नमस्कार करता हूं। (यत् सम्यञ्जो अभियन्तो मही रोध-चक्रे) क्योंकि मिले हुए गतिमान् बढे प्रतिरोधक गतिवाले चक्रोंके समान (अत्र क्षां अभि वाव्येते) यहां पृथ्वीपर दोनों बढते हैं॥ ५॥

(कवयः सप्त मयोदाः ततश्चः) ज्ञानीजनीने सात मर्यादार्थे निश्चित की हैं, (तासां एकां इत् अभिगात्) उनमें से एकका भी उहाँचन किया तो मनुष्य ( अंहुरः ) पापी होता है। जो निष्पापी ( आयोः स्कम्भः ह ) आयुका आधार स्तंम होकर (उपमस्य नी डे ) समीपवाले स्थानमें जहां (पथां चि—सर्गे ) मार्गीका फैलाव नहीं है, ऐसे (घरुणेषु तस्थों) ध्रुव स्थानों में रहता है ॥ ६ ॥

भावार्थ — जिस प्रभुने मनुष्यके अन्तः प्रकाशको चारों ओर फैलानेके लिये उसको अनुकूल शरीर दिये हैं, जिससे वह शुद्ध सुवर्णके समान अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता है, उसीमें सब अमृत यश बतानेवाले नाम सार्थ होते हैं और इसी किये सब प्रजाएं उसके लिय ही अपने आच्छादक वस्त्र अपण करें और खां पदी हटाकर उसके सन्मुख खडी हो जांग ॥ ३॥

जो, मनुष्य प्रत्येक धर्मकृत्यमें आदरसे भाग लेते हैं, और उसमें अजर अमर पुराणपुरवका आदर करते हैं। व अतीन्द्रियार्थदर्शी और बलके प्रेमी बनकर अपनी बहिनके पतिका आदर करनेके समान आदर भावसे सबके साथ व्यवहार करते हैं॥ ४ ॥

हे संबक्ते संचालक ईश्वर ! उक्त हेतुसे ही मैं कविकी दृष्टिसे अपनी कान्यमय वाणीके द्वारा तेरा महान् यश गाता हुआ तेरे सन्मुख अस्यंत नम्न होता हूं। विरुद्ध गतिवाले दो चक्र यदि एक ही कार्यके लिये एक केन्द्रमें मिलकर कार्य करने लगे, तो बढ़ी शिक्त उत्पन्न होती है। [यहां जड चेतन ये विरुद्ध गुणधर्मवाले दो पदार्थ तेरे सन्मुख श्रुक जाते हैं और इस नम्रतासे शिक्तशाली बनते हैं यह तात्पर्य है ] ॥ ५ ॥

उतामृतांसुर्वतं एमि कृष्वन्नसंग्रात्मा तन्वं भ्रस्तत्सुमहुः ।
उत वां श्राक्तं रत्तं दर्धात्यूर्जयां वा यत्सचेते हित्दिः ॥ ७॥
उत पुत्रः पितरं श्रात्रमींडे ज्येष्ठं मर्यादं मह्वयन्त्स्वस्तयें ।
दर्श्वज्ञ ता वंरुण यास्ते विष्ठा आवर्षतंतरः कृणयो वपूषि ॥ ८॥
अर्धमर्धेन पर्यसा प्रणक्ष्य्रधेनं श्रुष्म वर्धसे अग्रुर ।
अर्वि वृधाम श्राम्मियं सर्वायं वर्रुणं पुत्रमदित्या इपिरम् ।
किविश्वस्तान्यंसमे वपूष्यवोचाम् रोदंसी सत्यवाचां ॥ ९॥

अर्थ — ( ज्ञतः कृण्वन् अमृत-असुः एमि ) व्रतह्म बनकर कर्मीको करता हुआ और अमर प्राणशिक्तसे युक्त होकर में चलता हूं। ( तत् आत्मा असुः तक्वः समद्गः ) इससे आत्मा, प्राण और शरीर उत्तम गुणवान होते हैं। ( उत वा शक्तः रत्नं द्धाति ) और समर्थ बनकर रत्नादि धन धारण करता है। ( या यत् हविदाः ऊर्जया सचते ) किंवा हवन करनेवाला बलसे युक्त होता है।। ७॥

(पुत्रः क्षत्रं पितरं ई छे) पुत्र अपने दुःखसे रक्षण करनेवाले पिताकी सहायता चाहता है। (उत मर्थादं ज्येष्ठं स्वस्तये अक्षयन्) और मर्यादा स्थापन करनेवाले श्रेष्ठको कल्याणके लिये पुकारते हैं। (याः ते वि-स्थाः ता उ स्कीयन्) जो तेरे विशेष स्थान हैं उनकी दर्शाता हुआ, है (वरुण) श्रेष्ठ प्रभो! (आवर्जततः वर्षूषि कृणवः) आप ही वार्षार अभण करनेवालेके शरीरोंको करते हैं॥ ८॥

हे (अ-मूर) अमूह अर्थात् ज्ञानवान् ! (पयसा अर्धेन अर्ध पृणिक्षि) तू पोषक रससे आधेसे ही आधेकी पूर्णता करता है और (अर्धेन शुष्म वर्धसे) आधेसे वल बढाता है। (अर्धि शिरमयं) रक्षक और समर्थ (सखायं वरुणं) मित्र और श्रेष्ठ (अदित्याः दृषिरं पुत्रं) अदीनताको बढानेवाले और नरकसे बचानेवालेको (वृधाम) वढाते हैं। (सत्य- याचा रोदसी) सखवननी यावापृथिवी (अस्मैं कविशस्तानि वर्णुंषि अवोचाम) इसके कवियों द्वारा प्रशंसित शिक्षोंका वर्णन करते हैं॥ ९॥

भावार्थ — ज्ञानी लोगोंने सात मर्यादाय मनुष्य स्यवहारके लिये निश्चित की हैं, उनमेंसे एकका भी उल्लंघन हुआ तो मनुष्य पापी होता है। परंतु जो निष्पाप रहना चाहता है, वह अपने जीवनको आधारस्तंभ जैसा बनकर अपने समीपस्थित केन्द्रमें, जहां कि विभिन्न मार्ग फैले नहीं होते, ऐसे एकीभृत आधार स्थानमें अचल होकर रहता है ॥ ६॥

खर्य वतरूप बनवर अमृतमय जीवनरससे युक्त होता हुआ में विचरता हूं, इससे आत्मा, प्राण और तीनों शरीरों में विविध शक्तियां बढती हैं और समर्थ होनेसे उत्तम रमणीयता भी प्राप्त होती है। इस प्रकार जो आत्मसमर्पण करते हैं वे बळवान बनते हैं ॥ ७॥

पिता अपनी रक्षा करता है इसिलये इरएक पुत्र पितासे सहायता प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार मर्यादाका आदेश दैनेवाले श्रेष्ठ गुरुजनोंको भी मनुष्य पुकारते हैं। इन दोनों कारणोंके लिये सर्वश्रेष्ठ प्रभुकी प्रार्थना करते हैं क्योंकि वह अपने श्रेष्ठ स्थानोंको बताता है और वार्रवार शरीर देकर रक्षा भी करता है ॥ ८ ॥

हे सर्वज्ञ प्रभो ! तू पोषक रससे हमारे आघे मागको पूर्ण करता है और आघे मागका बल भी तू ही बढाता है। तू रक्षक, समर्थ, मित्र, श्रेष्ठ, अदीनताको बढानेवाला, नरकसे बचानेवाला है; इसलिये तेरा महातम्य हम गाते हैं। सत्यवचन कहने-बाले इसीके प्रशंसनीय शक्तियोंके गुणोंका गान करते हैं ॥ ९ ॥

# आत्मोन्नतिका मार्ग ।

आत्माकी शक्ति जिस मार्गसे चलनेसे बढ सकती है उसकी आत्मोक्तिका मार्ग कहते हैं। इस मार्गका उपदेश इस स्कृतमें किया है, इसलिये साधक लोगोंकी दृष्टिसे इस स्कृतका महत्व बहुत है। भाषाकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह सूकत बढा ही क्रिष्टसा है, अर्थात इसकी माषासे शीघ्र बोध नहीं होता, तथापि विचार करनेपर और पूर्वापर संगाते देखनेसे जो बोध मिलता है, वह यहां देते हैं—

## आत्माकी उन्नति।

- (१) अमृतासुः— (अ-मृत-असुः) यह जीवातमा अमर जीवन शिक्तसे युक्त है, अर्थात यह अमर है,
  कभी मरनेवाला नहीं है। 'अज ' और 'अमर ' ये दो इसके
  नाम ही हैं। इन नामोंसे यह 'अजन्मा और न मरनेवाला '
  है, यह बात सिद्ध होती है। यदापि यह वस्तुतः न मरनेवाला और न जन्मनेवाला है, तथापि यह शरीरके जन्मके साथ जन्म
  लेता है और शरीरके मरनेसे मरता है, ऐसा माना जाता है।
  इसका वर्णन 'अजायमानो बहुधा विजायते। (य. ३१।
  १९) ' न जन्म लेनेवाला बहुत प्रकार जन्म लेता है अर्थात्
  यह अजन्मा आत्मा खयं अमर प्राणशिक्तसे युक्त है तथापि
  जन्ममरणकी अवस्थाका अनुभव लेता है। इस मंत्रमें भी
  'अमृतासुः सुजन्मा ' अमर जीवन शक्ति थे युक्त होता
  हुआ भी उत्तम जन्म लेनेवाला, ऐसा इसका वर्णन किया है,
  इसका हेतु यहां है। (मं. १)
- (२) सु-जन्मा उत्तम जन्म लेनेवाला । जन्म लेकर उत्तम कार्य करनेवाला । जिसने अपने जन्मको सार्थक किया है। यह आत्मा वस्तुतः अमर और अजन्मा है तथापि यह करीनके साथ जन्म लेता है, यहां आकर परम पुरुषार्थ करता है और अपने अमरत्वको प्राप्त करता है। (मं. १)
- (२) वर्धमानः— बढनेवाला । पूर्वोक्त प्रकार परम पुरुषार्थं करता हुआ यह अपनी शक्ति विकसित करता है, अर्थात् नरजन्म प्राप्त करके आत्मोन्नतिके मार्गसे बलकर अपनी अमर और अजर शक्तिकी वृद्धि करता है। (मं. १)
- (४) ऋधङ् + मन्त्रः सलका मंत्र अपनेवाला। अर्थात् सलका पाळन करनेवाला, सलका मनन अथवा विचार करनेवाला, अब यह होता है, तभी इसकी उन्नति होने लगती है। (मं. १)
- (५) अद्बंध + असु— न दबनेवाली प्राणशक्तिसे युक्त, यह सदम्य बलसे संपन्न है। पूर्वोक्त प्रकार सत्यका

निष्ठासे पालन करनेसे उसका आत्मिक बल बढ जाता है और आस्मिक बलसे ही उसको अपनी अजर अमर और अदम्य आत्मशक्तिका अनुभव होता है। (मं. १)

- (६) आजमानः— प्रकाशनेवाला। इस समय यह अपने तेजसे जमकता है। सत्यनिष्ठा और आत्मिक बलके कारण मनुष्यका तेज बढ जाता है। (म. १)
- (७) योनि आ सभूय— अपने मूल उत्पत्तिस्थानको प्राप्त होता है। परिघके पास न जाते हुए मध्य केन्द्रमें पहुं-चता है। चक्रके परिधमें गति अधिक और केन्द्रमें गति नहीं होती है। इसलिये परिघमें अज्ञानित होती है और केन्द्रमें शानित रहती है। अतः योगिजन केन्द्रस्थानमें स्थित परमान्सामें प्राप्त हींकर शानित कमाते हैं और अन्य जन परिघमें आकर महागितिके वेगसे चक्रर खाते रहते हैं। प्वेंकि प्रकारका सुमुख जीव मध्य केन्द्रस्थानमें जाता है और शानितका अनुमव करता है।

इस प्रकार यह ( श्रितः ) रक्षक और ( धर्ता ) धारक होता है अर्थात दूसरोंका रक्षण और धारण करता है और ( श्रीणि दाधार ) अपनी स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्था-ओंका धारण करता है, अर्थात इन अवस्थाओं को अपने वशमें करता है। इस प्रथम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेसे निम्न-लिखित सोध प्राप्त होता है—

# प्रथम मंत्रले बोध । अदम्य आत्मशाक्तिका तेज ।

' मनुष्य अपनी आत्माको अमर जीवन शक्तिसे परिपूर्ण अनुभव करे, नरजन्म प्राप्त होनेके पश्चात् अपने जन्मकी सार्थ-कता करनेके लिये उत्तम प्रशस्त कर्म करे और अपनी शक्ति-योंकी वृद्धि करे। सल्यका पालन करके अपनी आत्मिकशक्तिकी अदम्यताका अनुभव करके उत्तम प्रकारसे दिनके प्रकाशके समान प्रकाशित होता रहे। अन्तमें खयं परमात्माके केन्द्रमें अपना स्थान स्थिर करके जनताका रक्षक और धारक बन कर अपने तीनों अवस्थाओंको अपने आधीन करे। '( मं. १)

इस मंत्रका तारपर्य देखनेसे खयं पता लगता है कि ' जन-ताका रक्षण और धारण करनेके बिना अर्थात् जनताक उद्धार के प्रयरनमें आत्मसमर्पण करनेके बिना अपनी अदम्य आस्म-शक्तिका विकास नहीं होगा और आत्मविकासकी अन्तिम भूमिका भी प्राप्त नहीं होगी। 'अस्तु। अब द्वितीय मंत्रका आश्चय देखिये—

(८) यः प्रथमः धर्माणि आससाद् — को पहिला होकर धर्मनियमाका पालन करता है। अर्थात को सबसे श्रेष्ठ बन कर धर्मनियमोंका पालन योग्य रीतिसे करता है और कभी धर्मनियमोंके पालनमें किसी प्रकारकी शिथिलता होने नहीं देता। (मं. २)

(९) ततः पुरुणि वप्षि कृणुषे — उससे विविध शारीरिक शक्तियों को वह घारण करता है। 'वपु' का अर्थ शरीर अथवा शरीरकी शक्ति है। मनुष्यके शरीर स्थूल, सुक्ष्म और कारण ये तीन हैं और उनकी तीन शक्तियों हैं। पूर्वोक्त प्रकार धर्मिनियमों का पालन करनेसे मनुष्यकी इन शरीरों की शक्ति बढ जाती है, मानो, मनुष्य धर्मिनियमों के पालन द्वारा इन शरीरों की विविध शक्तियों को ही बनाता या बढाता है। (मै. २)

(१०) यः अनुदितां वाचं चिकतः जो अप्रकट वाणीको जानता है, अर्थात जो गुह्य वाणीके द्वारा प्रकट होनेवाला संदेश जानता है। जो वाणी मनुष्य बोलते हैं वह व्यक्त
अथवा प्रकट किंवा ' उदित वाणी 'है। यह व्यक्त वाणी
अतिस्थूल है। इसको 'वैखरी 'कहते हैं। इसके पूर्व 'परा,
पर्यन्ती, मध्यमा 'ये तीन गुप्त, गुह्य, अव्यक्त अथवा अनुदित वाणियां हैं। प्रकट वाणीकी अपेक्षा इन गुप्त वाणियों में
आत्माका प्रभाव अधिक भरा होता है, जो प्रकट वाणीके
सद्देशोंको जानते हैं और उसको अपनाते हैं, इस विषयमें वेदमें
अन्यत्र इस प्रकार कहा है—

चत्वारि वाक्पीरिमिता पदानि तानि विदु ब्राह्मणा ये मनीषिणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयग्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ऋ. १।१६४।४५; अथर्वे. ९।१० ( १५ ) २७

'वाणोके चार पद हैं, उनको विवेकी ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। उनमेंसे तीन हृदयमें गुप्त हैं और चतुर्थ वाणीको मनुष्य बोलते हैं। 'इस मंत्रके कथनके साथ इस मंत्रका विचार करना चाहिये। इसमें जो 'अनुदितां चान्तं' [ अप्रकट गुरा वाणी ] को देखनेकी बात कही है, वह वाणी (गुहा-निहिता) हृदयकी गुहामें गुप्त है। ब्रह्मज्ञानी ही उसकी जानते हैं। अर्थात् जो इस गुप्तवाणीको जानता है, उसकी विशेष थोग्यता होती है।

(११) प्रथमः धास्युः योनि आ विवेश-पहिला धारणशक्तिसे युक्त होकर मूल उरपित्तस्थानमें प्रिवष्ट होता है। अर्थात् जो पूर्वोक्त प्रकार अपनी उन्नति करता है वह मूल केन्द्रस्थानमें शिवष्ट होकर अप्रतिम शान्तिका अनुमन ेलता है। [इस विषयमें प्रथम मंत्रके प्रसंगमें विशेष कहा है, उसको यहां दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है। ]

इस द्वितीय मंत्रमें जो उपदेश दिया है, उसका सारांश यह है---

## द्वितीय मंत्रसे बोध।

# गुह्यवाणीका गुप्त संदेश।

'मनुष्य पहिला बने, घार्भिक श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान करे, अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंकी शक्ति विकक्षित करे, गुह्य वाणीके गुप्त संदेशकी जाने और मूल केन्द्रस्थानमें अपना स्थान स्थिर करके वहांका आनंद प्राप्त करे। '(मै. २)

पाठक प्रथम मंत्रके बोधके साथ इस बोधको मिलाकर आत्मोश्वतिके उपदेशको प्राप्त करें । अब तृतीय मंत्रका मनन करते हैं—

# शरीर धारणका उद्देश्य।

(११) ते शोकाय तन्वं रिरेच, स्वाः शचयः हिरणयं क्षरत् — तेरं प्रकाशके विस्तारके लिये तेरे साथ शरीरका योग किया गया है. इससे तेरे अपने निज प्रकाश किरण सवर्णके समान तेजस्वी होकर फैलेंगे। जीवाटमाके साथ जो शरीर मिले हैं उनका कारण जीवात्माके निज प्रकाशके किरण चारों ओर फैल जावें और जीवात्मा अधिक तेजस्वी बने । अर्थात् ये शरीर बंधनके लिये नहीं हैं, परंतु शृद्धिके लिये हैं। जो मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये प्रयत्न करते हैं. उनके लिये ये शरीर सहायक होते हैं और जो लोग घृणित कर्मोंमें मम रहते हैं. उनके लिये येही शरीर बंधनकारक होते हैं। अतः मन्ध्योंको चाहिये कि वे अपने शरीरोंका यह उद्देश समझ और अपने शरीरों धे ऐसे उत्तम अनुष्ठान करें कि जिससे उनके प्रकाश किरण उनके चारों ओर फैल कर सबको प्रकाशित करें. और स्वयं अपने भारमाको कृतकृत्य बनावें । शरीरका मुख्य उद्देश्य शारीरिक भोग विलास भोगना नहीं है, प्रत्युत आत्मिक बल बढाना है। यह बात इस मंत्रभागने सिद्ध की है। (मं. ३)

(१३) अत्र अमृतानि नाम द्येते— यहां इस देहमें बहुतसे अमृत नाम घारण किये गये हैं। अर्थात् यह बहुत ही अमृत रखे हैं। मनुष्योंको उचित है कि वे इस शरीर-स्पी क्षेत्रमें इन अमृतोंको प्राप्त करनेका अनुष्ठान करें। इसी शरीरमें अमृत आत्मशक्तियोंका अनुभव करके बहुत लोग सन्त-महन्त बनकर मुक्ति धामको प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार यह शरीर अमृतप्राप्तिका सहायक है। अपने शरीरको ऐसा मान-कर मनुष्य इसका उत्तम उपयोग करे और अमर बने। यदि

इस शरीरमें अनेक अमृत हैं, और इप शरीरका खामी जीवारमा इन अमृतोंका सचा खामी है। परंतु इसकी अवस्था अपने ही अज्ञानके कारण ऐसी हुई है कि यह अमृतोंका खामी होता हुआ भी मृत्युसे डर रहा है। जैसे कोई अज्ञानी पुरुष अपने ही भूमिगत धनको न जाननेके कारण अपने आपको निर्धन मानकर दुःख करता है, इसी प्रकार इस शरीरह्मणी कर्मक्षेत्रमें जो अनेक अमृत हैं, उनको प्राप्त करनेका अनुष्ठान न करनेके कारण यह ( अमृतत्वस्य ईशानः। ( ऋ. १०१९०१२ ) अमरपनका खामी होनेपर भी मरणसे डरता है !! इसिल्ये मनुष्यको चाहिये कि वह अपने अमरत्वका अनुभव करनेके लिये धर्माचरण करे और अपनी उन्नतिका साधन करे। ( मं. ३ )

(१४) विद्याः वस्त्राणि परयन्तं — प्रजाएं वस्त्रं को गति दें। अथवा मनुष्य अपने वस्त्रं को प्रेरित करें। मनुष्य अपने वस्त्रं को प्रेरित करें। मनुष्य अपने आच्छादनों को दूर फेंक दें और अपने शुद्ध रूपमें खड़े हो जानें। मनुष्य अपनेको कपड़ों होप देते हैं और अपनी असलियतको छिपा देते हैं। इसलिये उन्नति चाहनेवाले मनुष्यों को उनित है कि वे अपने आपको आच्छादनके अंदर न छिपानें, परंतु सत्यनिष्ठासे अपनी वास्तिविक स्थितिको बतानें और उसको प्रकाशित करें। जिससे मनुष्यको उन्नति हो सकती है। ढोंगसे मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, वह दूसरेको केवल अममें ही डाल सकेगा, परंतु अपने आपको अममें नहीं डाल सकता। इसिल्ये आच्छादन रहित अपने शुद्ध स्वरूपका निरीक्षण करके अपनी उन्नातका मार्ग आक्रमण करना चाहिये—

# हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तस्यं पूषत्रपाषुणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

(यं. ४०१९५)

' सुवर्णके ढक्कनसे सत्यका मुख छिपा हुआ है, सत्य देखनेके लिये उस आच्छादनको दूर कर। 'यह उपदेश और इस मंत्रका 'अपने आच्छादनके क्लोंको दूर फेंको 'ये दोनों उपदेश एक ही भाव बता रहे हैं।

# तृतीय मंत्रका भाव। अपने अंदरके अमृत।

'अपने निज तेजके किरण चारों आरे फैल जांय, इसलिये जिसने उत्तम शरीर दिया है, और इसमें अनेक अमृतमय यश जिसकी कृशसे घारण किये जाते हैं, उसके सन्मुख अपने आच्छादन दूर फॅक कर ग्रुद्ध रूपमें खडे हो जाओ ॥ ३॥

इस तृतीय मंत्रके उत्तम बोधका मनन करते हुए इस अब चतुर्थ मंत्रका विचार करते हैं—

(१५) सदः सदः आतिष्ठन्तः अजुये पृर्व्यं प्रतरं

प्रगः— हरएक धर्मविचारकी यश्रशास्त्रमें बैठनेवाले लोग अजर पुरातन और सर्वोत्कृष्ट आत्मको श्राप्त करते हैं। जिसको प्राप्त करना है वह (अजुर्य) जराराहित, (पृद्धी) सबसे प्राचीन, पुरातन तथा पूर्ण और ( प्रतरं ) सबसे अखंत उत्कृष्ट है। इसीलिये उसकी प्राप्त करना चाहिये। उसके प्राप्त होनेसे हम जरारहित, पूर्ण और उत्कृष्ट हो सकते हैं। यही अवस्था प्राप्त करनेके लिये सबके प्रयस्न होने चाहियें। यह अवस्था प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम ऐसी सभाओं में जाना कि जहां धर्मका त्रिचार होता है और यज्ञ किया जाता है। ऐसे संज नोंकी संगतिमें रहनेसे शनै: शनै: मनपर शुभ संस्कार होते हैं और मनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ उन्नत होता है। 'उप+िन+षद ' नाम नहाविधाका है, इस शब्दमें 'उप+ नि ' ये उपसर्ग इटाये जांय, तो शेष ' सद ' शब्द रहता है, वहीं यहांका 'सद्' शब्द है। ब्रह्मप्राप्तिका उपाय चितन करने। वाले लोग जहां शांतिस बैठते हैं उस सभाका नाम 'सद् भथवा उपनिषद् 'है। (अजुर्य ) अजर, (पुटर्य ) प्राचीन भौर (प्रतरं) उत्कृष्ट आत्मोक (उप) पास (नि) निकट ( सद् ) बैठना, यह इस शब्दका मान है। इससे आत्मप्राप्तिके अनुष्ठानका मार्ग ध्यानमें आ सकता है।

(१६) कविः शुषस्य मातरा, जाम्यै धुर्ये पर्ति रिष्ठाणे, प्रयेथां - अतीन्द्रियार्थदर्शी और बलकी मान्यता करनेवाल होकर बहिनक हितके लिये उसके धुरीण पतिकी श्रांसा करनेके समान, सबके साथ व्यवहार करते हैं। बहिनके पतिका विशेष आदर करते हैं, बहिनके घर उसका पति आया तो सब उसका सन्मान करते हैं। क्योंकि उसका अपमान किया जाय, तो बहिनको ही कष्ट होंगे, यह विचार उनके मनमें रहता है । इतना आदरका विचार दूसरोंके साथ व्यवहार करनेके समय मनमें घारण करना चाहिये। घरमें आये दामादका जैसा आदरपूर्वक सन्मान करते हैं, उसी प्रकार आदरभावसे सबके साथ व्यवहार करना चाहिये। कईयों को दूसरों के अपमान कर-नेकी आदत होती है, इससे व्यर्थ देवभाव बढ जाता है। इस-लिये प्रेमका संवर्धन करनेवाला व्यवहार करना उचित है। मनुष्यको दूर दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये और वसका भी भादर करना चाहिये, परंतु उस बलका उपयोग दूसरेंकि साथ प्रेम करनेमें करना चाहिये न कि दूसरोंको दबानेके कार्य करनेमें।

# चतुर्थ मंत्रका भाव। दूसरोंके साथ आद्रका व्यवहार।

' धर्मसभाओं में धर्मानिष्ठासे बैठनेवाले ऋमशः सर्वोत्तम, जरारहित, पुराण पुरुषको प्राप्त होते हैं । वे दिव्य दृष्टिसे युक्त होकर और बलका महत्त्व जानते हुए दूसरोके साथ ऐसा आद-रका बर्तीव करते हैं जैसा बहिनके धुरीण प्रतिष्ठित पतिके साथ करते हैं॥ ४॥ '

इस प्रकार चतुर्थ मंत्रका मनन करनेके पश्चात् पंचम मंत्रका विचार करते हैं—

(१७) काविः काव्येन ते सु महत् नमः कुणोमिन में किव अपने काव्यसे तरे लिये बहुत नमस्कार करता हूं। पिहले किव बनना चाहिये, किव बननेका अर्थ यह है कि स्थूल जगत्के परे जो सूक्ष्म शिक्तयां कार्य कर रहीं हैं उनको प्रत्यक्ष करना। इस प्रकार जो मनुष्य किव किंवा क्षान्तदर्शी होता है, वह अपने अनुभव प्रकट करता है उसका नाम काव्य है। यह काव्य उस सूक्ष्म शिक्तका शब्दिचत्र होनेके कारण यह परमारमाका वर्णन करता है और यह एक प्रकारकी परमात्माकी पूजा ही है। इसमें परमात्माका गुणवर्णन, परमात्माकी माक्ति और पूजा होती है और परमात्माक विषयम श्रद्धा भी प्रकट होती है, यहीं (महत् नमनं) वडा नमन है। वह बडा मनन करता है जो किव होकर काव्यकी दृष्टिसे इस विश्वका निरीक्षण करता है, और स्थूलके अंदरकी सूक्ष्म शक्तिको देखता है। अगरमोजितके लिये इस दृष्टिसी अल्यंत आवश्यकता है। (मंप)

(१८) अत्र सम्यञ्चौ अभियन्तौ मही रोधचक्रे क्षां अभि वावृधेते — यहां साथ रहनेवाले और गतिमान् दोनों बढे विरोधक चक भूमिके ऊपर सबको बढाते हैं। इस मंत्रभागमें 'मिले हुए विरोधी दो चक्रोंका वर्णन ' है । ये एक दूसरेके साथ मिले हुए विरोध चक कीनसे हैं, इसका विचार करना चाहिये । स्थूल सूक्ष्म, जड चेतन, दश्य अदश्य, प्रकृति पुरुष ये नाम इन 'विरोध-चक्रों ' के हैं। परस्पर भिन्न गुण-धर्म धारण करनेवाले ये हैं, अर्थात् जडके गुणधर्म भिन्न हैं और चेतनके गुणधर्म भिन्न हैं। जह चेतन, प्रकृति पुरुष इनका परस्पर विरोध प्रसिद्ध है। ये जब परस्परके सहायक होते हैं, तब उन्नित होती है और परस्परके घातक हुए तो नाश होता है। इस मंत्रमें यह बात कही है कि ये दोनों चक्र (सम्यञ्जो) मिलजुल कर परस्पर सहायक होकर रहें. तो (अभि वावधाते) सब प्रकार वारंवार बढाते हैं, शक्तिका 'विकास करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि यदि ये परस्पर विघातक होने लगे, तो शक्तिकी क्षीणता होती है। यहां अपने शरीरमें ही देखिये कि यहां स्थूल शरीर है और अन्दर सूक्ष्म शक्ति है। शरीरको स्थम भादि सुनियमोंसे उत्तम अवस्थामें रखा जाय तो वह स्थूल शरीर सुक्ष्म शक्तियोंका सहायक.

पोषक और संवर्धक होता है। इससे विपरीत शरीरको असंयम द्वारा व्यसनादिमें लगानेसे दोनों शक्तियोंका क्षय होता है। यहां अपने शरीरमें ही पाठक देखें कि यहां ये स्थूल सूक्ष्म दो रोधक चक्र वैसे हैं और ये परस्पर विरोधक होनेपर भी मिलजुल कर रहनेसे परस्पर सहायकारी वैसे हो सकते हैं और परस्पर घातक भी किस अनियमके कारण होते हैं। यह देखा परस्पर घातक भी किस अनियमके कारण होते हैं। यह देखा नेसे मंत्रका उपदेश पाठकोंको प्रसक्ष हो जायगा। इन परस्पर विरोधक चक्रोंको एक कार्यमें लगाने और परस्परका सहायक बनाकर अपनी शक्तिका विकास करनेके कार्यमें प्रयुक्त करने का उपदेश इस मंत्रमें किया है। इस प्रकार विरोधक शक्ति शक्ति वाना और काव्य दृष्टिसे स्थूलमें सूक्ष्मको अनुभव करके उसके सन्मुख भित्तसे नम्र होना, यह आरमोज्ञितक लिये आवश्यक है।

(मं. ५)

# पञ्चम मंत्रका भाव। विरोधक शक्तियोंकी एकतासे वृद्धि।

में अपनी स्थूल शारीरिक शक्ति और सूक्ष्म आत्मशक्तिकों एक सत्कार्यमें लगाकर, उनके परस्पर विरोधको दूर करके उनको परस्पर सहायक बना कर, दोनोंको शक्तियोंसे दोनोंका पोषण करता हूं, इस प्रकार अतीन्द्रियार्थ दृष्टिसे स्थूलके अंदर सूक्ष्म शक्तिको देखकर अपने कान्यसे उस चालक अन्तः शिक्तिके सन्मुख भिक्तियुक्त अन्तः करणसे नम्र होता हूं॥ ५॥ इस पश्चम मंत्रके मनन करनेक पश्चात् अब षष्ठ मंत्रका

विचार करते हैं--

(१९) कत्वयः सप्त मर्यादाः तत्रक्षुः, तासां एकां इत् अभि अगात्, अंहुरः— ज्ञानी लोगोंने सात मर्या-दाएं निश्चित की हैं, उनमेंसे एक मर्यादाका भी जे। उछ्छंन करता है, वह पापी बनता है। '(१) सोरी न करना, (२) व्यभिचार न करना, (३) ब्रह्मह्स्या न करना, (२) गर्भपात न करना, (५) सुरापान न करना, (६) वारं-वार दुराचार न करना, (७) पाप होनेपर असस्य बोलकर उसकी न छिपाना 'ये सात मर्यादाएं किन लोगोंने निश्चित की हैं। इनमेंसे एक एक मर्यादाका उछंघन करनेसे मनुस्य पापी बनता है, फिर अधिक मर्यादाकों उछंघन हुआ तो उसके पापी होनेमें शंका ही क्या है ? इन सात मर्यादाकों न विचार करनेसे पाठक जान सकते हैं कि सात पुण्य कर्म कौनसे और सात पाप कर्म कौनसे हैं। इन सात मर्यादाओं छठी और सातवीं मर्यादा बहुत महत्त्वपूर्ण है। मनुष्यके हाथसे किसी न

किसी कारण पाप हुआ, तो वह यदि आगे बचनेका यहन करेगा, तो बहुत हानिकी संभावना नहीं है। परंतु यदि वह वारंवार दण्ड मिलने या मना करनेपर भी वही कुकमें फिर करने लगा, तो उसकी अवनतिकी सीमा नहीं रह सकती। इसलिये उच्चित चाहनेवाले लेगोंको उचित है कि वे अज्ञानसे एक वार दोष-मय आचरण हुआ भी, तो उसकी वारंवार न करें और जो कुछ दुराचार अपनी असावधानीं से होगा, तो उसकी असल्य बोलकर लिपोनेका भी यहन न करें। क्योंकि ऐसा करनेसे वह कलंक बड़ा गहरा हो जाता है और इससे अधिक पाप होता जाता है। इसलिये दोष होनेपर सत्य बोलकर उसको यथार्थ रूपमें प्रकट करना ही उचित है। मनुष्यकी उच्चितिके लिये ये सात मर्यादाएं अलंत सहायकारी हैं, इसलिये कोई मनुष्य किसी भी कारण इनका उछंधन न करें। (मं. ६)

(२०) आयोः स्कंभ — आयुका आधार स्तंम बन अर्थात आयुका विधात करनेवाला न बन। उक्त सात मर्यादा-आंका चल्लंबन करनेसे जीवनका धात होता है और मर्थादाओंका पालन करनेसे आयुका आधार दढ होता है। मर्थादाओंका पालन करनेका तात्पर्य संयमसे रहना है। संयमसे जीवन क्यतीत करनेसे जीवनका आधार शक्तिशाली होता है और उत्तम दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। (मं. ६)

( २१ ) उपमस्य नीडे, पर्था विसर्गे घरुणेषु तस्थी- जो उपमा देने योग्य है और सबके अखंत समीप है उस परमाध्माके स्थानमें, तथा अनेक मार्गोंकी जहां समाप्ति होती है. ऐसे घारक केन्द्रोंमें रहता है। यहां तीन उपदेश हैं, ( उपमस्य नीडि ) उपमा देने योग्य वह परमात्मा है, ( रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । ऋ. ६।४०।४८ ) जगत्के प्रलेक रूपके लिये वही आदर्श नम्ना बना है, इस प्रकारके वर्णन वेदमें आते हैं, इससे सिद्ध है कि वह परम बात्मा सबके लिय आदर्श है, उसके (नीड़े) घोंसलेमें अपने लिये स्थान प्राप्त करना चाहिये। सदाचार आदि करनेसे ही उसके घोंसलेमें आरामसे रहनेके लिये स्थान मिल सकता है। वह स्थान और कैसा है, उसका वर्णन 'पर्था विसर्गे 'इन शब्दोंसे हुआ है। 'विसर्ग' का अर्थ है विरामका स्थान अथवा समाप्तिका स्थान, (पथां) संपूर्ण मार्गीका (विसर्गः) वह विरामका अथवा समातिका स्थान है। किंवा 'सर्ग 'का अर्थ है 'उत्पत्ति, ' 'वि+सर्ग ' का अर्थ होता है विगत सर्ग अर्थात् ' उत्पत्ति जहां नहीं है ऐसा स्थान '। जहां विविध मार्गीका झंझट नहीं है, भगवा जहां विविध मार्ग एकरूप हो जाते हैं वह स्थान । ऐसे स्थानमें रहना चाहिये कि जिस स्थानमें रहनेसे विविध मार्गीके

ऊपरसे आक्रमण करनेका कष्ट उठाना न पडे । सभी मार्गीसे गये हुए कोग जहां पहुंचते हैं, उस स्थानमें पहुंचना और बहा जाकर स्थिर रहना चाहिये।

# षष्ठ मंत्रका भाव। सात मर्यादाएं।

' ज्ञानी मनुष्योंने मनुष्य व्यवहारके लिये सात मर्थादाएं निश्चित की हैं। उनमेंसे एक मर्यादाका वहंचन करनेसे भी मनुष्य पापी होता है। परंतु जो सातों मर्यादाओं का उहंचन न करता हुआ धर्मानुकूल व्यवहार करके अपने जीवनका आधारस्तंभ बनता है, वह सबके लिये उपमा देने योग्य परमा-त्माके स्थानमें, जहां अनेक मार्ग पहुंचते हैं, वहांके आधार-स्थानमें स्थिर रहता है॥ ६॥

छठे मंत्रका मनन करनेके पश्चात् अब सप्तम मंत्र देखते हैं-(११) व्रतः कृण्वन् अमृतासः एमि- व्रतस्प होकर विविध सत्कर्भ करता हुआ अमर प्राणशक्तिसे युक्त होकर आगे बढता हूं। उन्नति चाहनेवाले मनुष्यको योग्य है कि वह ( अतः ) जतरूप बने । जतरूप बननेका तास्पर्य यह है कि व्रत पालन करना जिसका स्वभाव ही बना है। एक मन्द्रय ऐसा होता है कि वह नियम करता है और उनके अनुकूल चलता है। और दूसरा ऐसा मनुष्य होता है कि जो स्वमावसे ही नियमके विरुद्ध नहीं जाता है। पहिला मनुष्य प्रयत्नसे नियम पालन करता है और दूसरा स्वभावसे ही पालन करता है। इस प्रकार नियम रूप जो बना है वह मनुष्य ' व्रतः ' शब्दसे यहां बताया है। ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य स्वभावसे ही श्रेष्ठ सत्कर्मीको करता है और (अ+मृत+असुः) अमर जीवन शक्तिसे संपन बनता है। स्वभावसे वृत पालन करना और स्वभावसे ही सत्कर्भ करना यहां अभीष्ट है। पहिले जब प्रयत्नसे यह वत पालन और सस्कर्म करेगा, तब जाकर बहुत समयके पश्चात इसका यह स्वभाव बनेगा और स्वभाव बननेसे अमृत रूप बनेगा। यहां अमर बननेकी मुख्य बात कही है, यह पाठक न भूठें। इस समय मनुष्य स्वभावसे असत्य बोलता है, कुकमे करता है और नियम तोडता है, इस कारण इसका अधःपात होता है। परंतु जिस समय यह स्वभावसे सत्य बोलेगा और अस्यकी कल्पना तक इसके मनमें न उठेगी, इसी प्रकार अन्यान्य नियम पालन स्वभावसे ही होगा, तब इसकी सब रुकावटें दूर होंगी और यह अमर बनेगा। (मं. ७)

(२३) तत् आत्मा असुः तन्यः सुमद्गुः - उक्त अनुष्ठानसे आत्मा, प्राण और शरीर ये सब उत्तम गुणवान् बनते हैं। अर्थात् आत्मा, प्राण और शरीर शुभगुणोंसे और बलसे संपन्न होते हैं और वह मनुष्य विलक्षण कार्य सफल करनेम समर्थ होता है। पूर्वोक्त अनुष्ठानसे यह लाभ होता है। (मं.७)

(२४) शकः रसं दधाति — समर्थ होकर घनको धारण करता है। यह भी पूर्वोक्त अनुष्ठानका ही फल हैं।
(मं. ७)

(२५) इविद्धाः ऊर्जया सचते — अपनी हिव सम-पित करनेवाला बलसे संयुक्त होता है। तन, मन, धन यज्ञके लिये समीपित करनेवाले मनुष्यकी शक्ति वृद्धिगत होती है, परोपकारसे उसका बल बढता है। (मं. ७)

#### सप्तम मंत्रका भाव।

उत्तम व्रतोंका अनुष्ठान करना और परम पुरुषार्थ करना यह जिसका खमाव है, वह अदम्य अमर जीवन शक्ति धुक्त होकर और आरिमक, प्राणसंबंधी और शारीरिक शक्ति-योंसे बलवान और पूर्ण समर्थ होता हुआ, आत्मशक्तियोंका परोपकारार्थ यज्ञ करके कृतकृत्य होता जाता है॥ ॥॥

सप्तम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेके पश्चात् अब अष्टम मंत्रका विचार करते हें—

- (२६) पुत्रः क्षत्रं पितरं ई दे— पुत्र अपने दुःख निवारण करनेवाले पिताकी स्तुति करता है, सहायता चाहता है, अथवा उसकी कृपा चाहता है। (क्षत्+त्र) क्षत्र शब्दका अर्थ है दुःखसे बचानेवाला। पिता दुःखसे बचानेवाला है, इस कारण पुत्र पिताकी शरणमें जाता है। इसी प्रकार मनुष्य इसी-लिये परमारमाकी उपासना करते हैं कि वह सबके दुःखोंको दूर करता है। परमेश्वर इसी हेतुसे सबका परमापिता कहलाता है। (मं. ८)
- (२७) मर्यादं ज्येष्ठं स्वस्तये अहरान्त मर्यादाके पालन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषकी प्रार्थना अपने कल्याणके लिये ही सब करते हैं। अर्थात् अपने कल्याणकी इच्छा हरएक मनुष्यों है इस लिये वह श्रेष्ठ गुरुष्ठनींकी जपासना और ईश्वरकी पूजा करता है। (मं.८) अर्थात् दुःखोंसे बचने और कल्याण प्राप्त करनेकी इच्छा हो, तो मनुष्यकी परमेश्वरकी भिक्त करनी खाहिये।
- (२८) विस्थाः द्शीयज् वह ईश्वर अपने (वि) विशेष (स्थाः) स्थान दिखाता है। जा मनुष्य उस परमात्माकी उपायना करते हैं उनको वह ईश्वर अपने विशेष आनंद प्राप्तिके स्थान देता है कि वहां ये जीवात्मा जांय और वहांका आनंद प्राप्त करें। (मं. ८)

३ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ५)

(२९) आवर्षतः वपूंषि कृणवः — वारंवार जनम-मरणके मार्गमें अमण करनेवालों के शरीरों को बनाता है। अर्थात् जो मनुष्य पूर्वोक्त उपासना द्वारा मुक्तिको प्राप्त नहीं करते, मुक्ति देने की इच्छासे वहीं ईश्वर उत्तम उत्तम धारीर उनको देता है। इसका हेतु यह है कि ये जीव इन शरीरों की सहायतासे प्रशस्ततम कर्म करें और अपने लिये मुक्तिधाम प्राप्त करें, तथा वहां के परम आनंदके भागी बनें। (मं, ८)

# अष्टम मंत्रका भाव। परमपिताकी उपासना।

'पुत्र अपनी रक्षाके लिये पिताकी शरण जाता है, इसी प्रकार मनुष्य अपने कल्याणके लिये श्रेष्ठोंको संगति करता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने परमपिता और परमगुरु जो परमातमा है उसकी उपासना करते हैं। ऐसे उपासकोंको वह ईश्वर अपने विशेष आनंदके स्थान बताता है, इसलिये कि वे वहां जायें और आनंदसे पूर्ण बनें। परंतु जो मनुष्य उसकी उपासना नहीं करते, उनके लिये वारंवार जन्ममरणके अनुभव देनेके लिये शरीर देता है, ताकि वे इन शरीरोंसे आवश्यक अनुभव प्राप्त करें और अपनी शाफि विकसित करके मुक्तिधामके योग्य बनें ॥ ८ ॥

यहां अष्टम मंत्रका भाव समाप्त हुआ है। इसको स्मरण करके अब नवम मंत्रका विचार करते हैं—

- (३०) अर्घेन पयसा अर्घ पृणांक्ष आघे पौष्टिक रससे आघा भाग पूर्ण करता है। यहां शरीर, इंद्रियां आदि स्थूल शरीरकी पुष्टि विवाक्षित है। आघा भाग स्थूलका है और आघा भाग स्थूलका है। इसारे स्थूल भागकी अर्थात शरीर, इंद्रियां आदिकी पुष्टि विविध पौष्टिक रसोंसे परमेश्वर हो करता है। इन पदायों के निर्माण करने के द्वारा उसने संपूर्ण प्राणिमात्रों पर अनंत उपकार किये हैं। यह देखकर उनके उपकारों का स्मरण करना चाहिये। (मं. ९)
- (२१) अर्घेन गुष्म वर्घसे आधेसे बल बढाता है। जैसा वह आधेसे पोषण करता है उसी प्रकार आधेसे बल बढाता है। इस प्रकार पुष्टि और बल देकर वह परमात्मा सबको पुष्ट और बलवान करता है। (मं.९)
- (३२) वह ईश्वर (अविं = अविते) रक्षक, (शिरमयं) सुख बढानेवाला, (सखायं) सबका मित्र, (इषिरं) अज्ञादिसे युक्त और (घरुणं-चरं) वरिष्ट सबसे श्रेष्ठ हैं। इसके ये गुण जगत्में अनुभव करने चाहियें और इन

गुणोंका स्मरण और अनुभव करते हुए उसकी उपाधना करना चाहिये। (मं. ९)

- (३३) कविशास्तानि वपृषि अस्मै अवोचाम— किवती दृष्टिसे प्रशस्त विविध क्षें।को देखकर इसकी हम प्रशंसा करते हैं। इस जगत्में जो विविध शरीर हैं उनके विलक्षण गुणधम देखकर मनुष्य इस ईश्वरके महान् ऐश्वर्यका अनुमान करता है, और ईश्वरके सामर्थ्यकी कल्पना करता है।
- (३४) शोदसी सत्यवाचा— यावा पृथिवीमें उसीकी सखवाणी भरपूर हुई है, वहीं गुद्ध वाणी है जो सदा सख है। इसी गुद्ध वाणीका गुप्त संदेश मनुष्यको अपनाना चाहिये। इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें अप्रकट वाणीका जो संदेश सुननेको व्हा है, वहीं वाणी (सत्या वाक्) सखवाणी है और वह इस यावा पृथिवीके अंदर अथीत इस संपूर्ण विश्वके अंदर भरी है। हमारी बोलनेकी वैखरी वाणी क्षणमंगुर हैं, परंतु यह विश्व-व्यापक सखवाणी अमृतहप है, इसिलये शुद्धारमाओंको उसका अखंड संदेश हदयके अंदरसे सुनाई देता है। जगतके स्थूल शब्द सुननेके कान भिन्न हैं और यह सखवाणीका अखंड संदेश अन्य श्रुतियों द्वारा सुना जाता है। (मं. ९)

# नवम मंत्रका भाव। ईश गुणवर्णन।

'परमेश्वर अपने एक मागसे सबका पोषण करता है, और दूसरे मागसे सबको बल देता है। वह सबका जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सुखदाता है, वही सबको अन्नादि देकर पोषण करता है, संपूर्ण जगत्के पदार्थोंको देखकर और उसमें किविकी दृष्टिस प्रशंसायोग्य गुणधर्मोंका अनुभव करके उसके द्वारा इम सब परमात्माकी ही प्रशंसा करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी सखवाणीने संपूर्ण वावापृथिवीको व्यापा है। '॥९॥

यहां नवम मंत्रका मनन समाप्त होता है। पाठक इन नौ मंत्रोंने आत्माके साक्षात्कारका मार्ग देख सकते हैं और वैदिक गृड अध्यात्मविद्या इस सूक्तमें कैसी है इसका अनुभव मनन पूर्वक ले सकते हैं। इस स्काम जो गृड रांतिसे उन्नातके मार्गका उपदेश किया है उसका सारांश यह है—

## इस सूक्तका सार।

(१) मनुष्य अपने आपको अमर जीवन शक्तिसे परिपूर्ण अनुभन करे। अपने जनमकी सार्थकताके लिये प्रशस्त कर्म करे। अपनी शक्तियोंकी शृद्धि करे। सत्यपालनसे अपनी आत्मिक शक्तिको अदम्य बनावे। जनताका रक्षक और आधार बनकर अपनी सब अवस्थाओं को अपने आधीन रखे। इस प्रकार स्वाधीनता प्राप्त करके अपने स्वरूपस्थितिके केन्द्रमें आनंदसे रहे।

- (२) मनुष्य श्रेष्ठ बननेकी इच्छा मनमें धारण करे । उसकी सिद्धिके लिये सदा श्रेष्ठ सत्कर्म करता रहे। अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आदिकी काकियां विकसित करके उनकी स्वाचीन रखे। गुह्य वाणींके गुप्त संदेशको सुन कर, उसके अनुसार आचरण करे और अपनी स्वरूपस्थितिको प्राप्त करके वहां आनंदसे रहे!
- (३) मनुष्यको ये शरीर इसिलिये प्राप्त हुए हैं कि, इसके आत्माका प्रकाश चारों ओर फैल जावे। इसमें अनेक अमृत रस भी नरे हैं। जिसकी कृपासे यह सब प्राप्त हुआ है उसके सन्मुख शुद्ध होकर और दोषोंको दूर करके ही जाना उचित है। अर्थात अपने मलिन वस्न दूर करके उसके सन्मुख अपने शुद्ध रूपमें खडा होना चाहिये।
- (४) सज्जनोंकी संगितिमें रह, परमात्माकी प्राप्तिका विचार उनके साथ रहकर कर । दिश्य दृष्टिसे देख और हरएक प्रकारके बलका आदर कर । हरएक के साथ अर्यंत आदरके साथ बर्ताव कर, कभी किसीका निरादर न कर ।
- (५) अपनी सब शक्तियोंको सत्कार्यमें प्रयुक्त कर । परस्पर विरुद्ध शिक्त्योंका विरोध भाव दूर करके उनको परस्पर सहा-य्यक बना, ऐसा करनेसे परस्परकी शक्तिसे परस्परका पोषण होगा। स्थूलमें सूक्ष्म शक्तिका कार्य देखकर उस महान सूक्ष्म शक्तिके सन्मुख नम्रतासे रह।
- (६) चोरी, व्यभिचार, दुराचार, मयपान, गर्भपात आदि कुकर्म न कर, ज्ञानीके मार्गमें विद्य न खंडे कर, एक ही बार कुकर्म में मना करनेपर भी वारवार न करता रह और दुराचार होनेपर भी उसको छिपानेका यस्त न कर। सदाचारकी ये मर्यादाएं हैं। उनका उछापन करनेसे मनुष्य पापी होता है और इन मर्यादाओं में रहनेसे मनुष्य पुण्यमार्गी होता हुआ उन्नतिको प्राप्त होता है। यह पुण्यमार्गी मनुष्य धर्मानुकूल व्यवहार करता हुआ संयमसे अपने जीवनका आधार बनकर ऐसे स्थानमें जाता है कि जहां संपूर्ण विविध मार्ग एकस्प बनते हैं और जहां उपमा देने योग्य परमात्माका स्थान है।
- (७) उत्तम त्रतों और नियमोंका पालन कर और परम-पुरुषार्थी बन । अपनी भात्माकी अदम्य शक्तिका अनुभव कर और अपनी शिक्तियोंका विस्तार करके उनका उपयोग जनताकी भळाईके प्रशस्त सहकर्मीमें कर ।
  - (८) जिस प्रकार बालक निर्भयताके लिये अपने विताकी

श्वरण और कल्याणके लिये सद्गुहकी शरण जाता है, इसी प्रकार निर्भयता और कल्याण प्राप्त करनेके लिये परमपिता और परमगुह परमात्माकी शरणमें जा। वह सब उपासकोंको आनंदके स्यानमें पहुंचाता है और जो उसकी भक्ति नहीं करते, उनकों निविध शरीर धारण कराता है, वे वहांके विविध अनुभव लेते हुए अन्तमें उसींके पास पहंचते हैं।

(९) परमेश्वर अपनी आधी शक्तिसे सबकी पुष्टि करता है श्रीर आधी शक्तिसे सबकी बलवान् बानता है। वहीं सबका जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सहाय्यक है। उसके गुणींका ध्यान करके उसके गुणींका कार्य जगत्में देखकर उसकी बडी शिक्तिका अनुभव सब करें। उसीकी सत्यवाणी सर्वत्र व्यापक है, उस शुद्धावाणींका संदेश प्राप्त कर और उन्नत हो।

इस प्रकार इस सूक्तका सार है। यह सार बडा ही बोधप्रद है जोर सच्ची आत्मोजितका मार्ग बता रहा है। पाठक इसका अधिक मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें। इस सूक्तका उपदेश अपने आचरणमें लानेवाले पाठक निःसंदेह अपनी विशेष योग्यता बना सकते हैं और उच्च श्रेणीमें जाकर सन्मानित हो। सकते हैं।

यह सूक्त गूढ अध्यातमित्याका उपदेश दे रहा है। यह विद्या अत्यंत गूढ है, संभवतः इसीलिये इस सूक्तकी भाषा भी अत्यंत गूढ और गुप्त भावसे परिपूर्ण रखी गई है। इस सूक्तके शब्द और वाक्य एरल नहीं हैं जो सहज्ञहीम समझे जा सकें। इस कारण इस सूक्तका मनन पाठकों को बहुत करना चाहिये। यहां हमने विविध प्रकारसे सूक्तका भाव सरलताके साथ बतानेका प्रयत्न किया है, तथापि कई मंत्रभाग दुवींध और अस्पष्ट ही रहे हैं। यदि कोई पाठक अधिक मनन करके इन मंत्रीपर अधिक प्रकाश डालेंगे तो उनके जनतापर बहुत उपकार हो सकते हैं।

# भुवनोंमें ज्येष्ठ देव।

# (२) भुवनेषु ज्येष्टः।

(ऋषः- बृहद्दिवो अथवी। देवता - वरुणः।)

तिद्दांस अवनेषु ज्येष्ठं यती जज्ञ उग्रस्त्वेषतृम्णः।

सुद्यो जेज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदैनं मदेनित विश्व ऊर्माः

वाव्यानः शर्वसा भूयोजाः शत्रुंद्रीसायं भियसं दघाति ।

अन्यंनच न्युनच सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु

11 / 11

11 2 11

अर्थ — (तत् इत् भुवनेषु ज्येष्ठं आसा ) वह निश्चयसे भुवनोंमें श्रेष्ठ ब्रह्म था, ( यतः उष्टः त्वेष-नृम्णः जज्ञे ) जहांसे उप्र तेजोबलसे युक्त सूर्य उत्पन्न हुआ । यह ( सद्यः जञ्चानः श्रश्चन् नि रिणाति ) तत्काल प्रकट होते ही शत्रुकोंका नाग करता है । ( यत् एनं विश्वे ऊमाः अनु मदन्ति ) इस कारण इसको प्राप्त करके सब संरक्षक हिंबत होते हैं ॥ १ ॥

( शवसा वावृधानः भूरि-सोजाः शमुः ) बलसे बढनेवाला महाबलवान् शत्रु ( दासाय भियसं दधाति ) दासको ही भय देता है । यहां ( अव्यनत् च व्यनत् च सिक्तं ) प्राणरहित और प्राणयुक्त साथ साथ रह रहे हैं । और ( ते प्रभृता मदेषु सं नवन्त ) वे पोषित होकर आनन्दमें स्तुति करते रहते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ — संपूर्ण भुवनों में वही श्रेष्ठ तत्त्व है कि, जहां से सूर्य जैसे तेत्रस्वी गोल निर्मित होते हैं। उसके प्रकट होते ही अंधेरा दूर होता है, इसिलेये इसको देख कर संरक्षक लोग निर्भय होनेके कारण हर्षित होते हैं ॥ १ ॥

बहुत बलवान शत्रु दास वृत्तिवाले लोगोंके अन्तःकरणमें ही भय उत्पन्न करते हैं [ वीर वृत्तिके लोग शत्रुसे कभी नहीं डरते । ] इस जगत्में प्राणरहित और प्राणसहित ये दोनों एक दूसरेके आश्रयसे रहते हैं और वे परस्परकी सहायतासे परिपुष्ट होकर आनंदित होते हैं [ अर्थात् विभक्त होनेपर वे क्षणि हो जाते हैं । ] ॥ २ ॥

| त्वे ऋतुमपि पृश्चन्ति भू <u>रि</u> द्विर्थेद्वेते त्रिर्भवुन्त्यूमाः ।                   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सुजा समुदः सु मधु मधुंनाभि योधीः                              | ३       |
| यदि चिन्नु त्वा धना जर्यन्तं रणेरणे अनुमदन्ति विप्राः ।                                  |         |
| ओजीयः ग्रुष्मिन्स्थिरमा तंतुष्व मा त्वी दभन्दुरेवासीः क्रुश्लोकाः                        | 11 8 11 |
| त्वया वयं बांबाबहे रणेषु प्रपत्रयन्तो युधेन्यां <u>नि</u> भूरि ।                         |         |
| चोदर्यामि तु आर्यु <u>घा</u> वची <u>िमः</u> सं ते शिशा <u>मि</u> ब्रह्म <u>णा</u> वयांसि | 11 4 11 |
| नि तद्दं धिषेऽवंरे परे च यस्मिनाविथावंसा दुरोणे ।                                        |         |
| आ स्थापयत <u>मा</u> तरं जिगुनुमर्त इन्वत कवेरा <u>णि</u> भूरि                            | ॥६॥     |
| स्तुष्व वैष्मिन्युरुवरमीनं समृभ्वीणमिनतंममाप्तमाप्त्यानीम् ।                             | •       |
| आ दर्शति शर्वसा भूर्योजाः प्र संक्षति प्रतिमानं पृथिन्याः                                | 11911   |

अर्थ — (यत् एते ऊमाः) जब ये रक्षक (त्वे अपि ऋतुं भूरि पृञ्चित) दुश्में ही अपनी बुद्धिको बहुत प्रकार जोडते हैं। तब (द्विः श्विः भवन्ति) दुगुने तिगुने हो जाते हैं। (स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सं सृज) खादुंस भा अधिक मधुर रसको मीठेके साथ संयुक्त कर। और (अदः सुमधु मधुना समिभ योधीः) उस मधुर रसके प्रति मधुरताके साथ प्राप्त हो॥ ३॥

हे ( शुष्मिन् ) बलवान् ! ( चित् नु ) निश्चयसे ( रणे रणे धना जयन्तं त्वा ) प्रत्येक युद्धमें धनको जीतनेवाले तुझको प्राप्त होकर ( यादे विद्याः अनुमद्नित ) यदि ज्ञानी लोग आनंदिन हों, तो उनके लिये ( स्थिर आजीयः आनत्वुच्च ) स्थिर वल फेला । ( दुरेचास्तः कशोकाः त्वा मा दभन् ) दुराचारी और शोक करनेवाले तुझे न दबावें ॥ ४ ॥

( भूरि युधेन्यानि प्रपश्यन्तः ) बहुत युद्धमें प्राप्त धनोंकी देखते हुए ( वयं रणेषु त्वया शाशकाहे ) हम धन युद्धोंमें तेरे साथ रहकर शत्रुका नाश करेंगे। ( ते आयुधा चचोिभः चादयामि ) तेरे शश्लोंकी वचनोंके द्वारा चलाता हूं। और ( ते वयांसि ब्रह्मणा सं शिशामि ) तेरी गतियोंकी ज्ञानसे में तीक्षण करता हूं॥ ५॥

(अवरे परे च) छोटे और बडे दोनोंको (यिसिन दुरोणे) जिस घरमें (नि दिधिषे) धारण करता है और वहां (तत् अवसा अविध) उस अपनी रक्षणशक्तिसे रक्षा करता है। (जिगत्तुं मातरं आस्थापयत) प्रगतिशील माताको स्थापत करके (अतः भूरि कर्बराणि इन्चत) इससे बहुत कर्मोंको पार करो ॥ ६॥

हे (वर्ष्मन्) बलवान्! (पुरुवत्मनि ऋभवाणं) बहुत गार्गवालं, बहुत तेजस्वां, (इनतमं आप्त्यानां आप्तं) श्रेष्ठ और आप्तोमें आप्त की ही (संस्तुष्व) स्तुति करः। (भूरिचओजाः शावसा आदर्शति) महाबलवान् बलसे आदर्श होता है और (पृथिव्याः प्रतिमानं प्र सक्षति) भूमिकी समानताकी प्राप्त करता है॥ ॥

भावार्थ — सब रक्षक जब परमात्मामें अपनी बुद्धिका थोग करते हैं, तब दुगुना और तिगुना बल प्राप्त करते हैं। ये खयं मधुर रससे भो अधिक मीठे बन कर उसमें भी अधिक माधुर्य उत्पन्न करते हैं ॥ ३॥

प्रत्येक युद्धमें विजय प्राप्त करके धन कमानेवाले वीरोंका अनुमोदन ज्ञानी करें। और ये दोनों मिलकर स्थिर बल फैलावें। दुष्ट दुराचारी लोग सज्जनोंको कभी न दबा सकें॥ ४॥

युद्धमें प्राप्त होनेवाले धनोंको देखते हुए हम सब तरे जैसे उत्तम वीरके साथ रहकर शत्रुका नाश करेंगे। तेरे शक्तांको हम अपने वक्तुत्वसे उत्तेजित करके चलातें हैं और तेरी इलचलोंको ज्ञानसे तेज करते हैं॥ ५॥

छोटे हों या बडे हों, सब एक घरमें रहनेके समान रहेंगे, तब बल बढकर उनकी रक्षा होगी। सब लोग अपने मनमें अपनी विजयी मातृभूमिको स्थापित कों जिससे वे बहुत कर्मीको कर सकेंगे॥ ६॥

बहुत मार्गीसे उन्नति करनेवाले तेजस्वी श्रेष्ठ और आप्त पुरुषोकी स्तुति करो । वे महाबलवान् अपने बलसे आदर्शरूप बनते हैं और जिस प्रकार भूमि सबको आधार देती है उसी प्रकार सबको आधार देते हैं ॥ ७॥ इमा ब्रह्मं बृहिद्दिनः कुणन्दिन्द्रांय शूषमंश्रियः स्वर्षाः । महो गोत्रस्यं क्षयति स्वराजा तुरंश्रिविश्वंमणेवृत्तपंखान् एवा महान्बृहिद्देवो अथवीवीचत्स्वां तन्वंश्विमन्द्रंमेव । स्वसारी मातरिश्वंरी अरिग्रे हिन्वन्ति चैने श्वंसा वर्षयंन्ति च

11611

11 9 11 (१८)

अर्थ — (अग्नियः स्वः — साः बृहिह्यः ) पहिले आतिमक प्रश्नासे युक्त बृहिद्व अर्थात् महान् तेजस्वी ऋषिने (शृषं हमा ब्रह्म) बलयुक्त यह स्तोत्र (इन्द्राय कृणचत् ) प्रभुके लिये किया। वह (महः गो + त्रस्य स्वराज्ञा स्वयति ) बढे गोरक्षक राष्ट्रका स्वाधीन राजा होकर रहता है। वह (तुरः तपस्वान् चित् विश्वं अर्णचत् ) वेगवान् तपस्वी निःसन्देह विश्वमें अमण करता है। ८॥

( महान् बृह्दिवः अथवी ) बडे महातेजस्त्री योगी ऋषिने (स्वां तन्वं इन्द्रं एव एव अवो वत् ) अपने शर्रारमें रहनेवाले इन्द्रको ही यह स्तोत्र कहा । (मातरि+भवरी स्वसारी ) मातृभूमिमें भरणपोषण करनेवाली दोनों बहिनें ( ख अ+रिप्रे एने ) जो निर्दोष हैं उन दोनोंको (शवसा हिन्वन्ति च वर्धयन्ति ) बलसे प्रेरित करते हैं और बढाते हैं ॥ ९॥

भावार्थ — आत्मिक प्रकाशसे युक्त तेजस्वी ज्ञानी लोग प्रभुकी बहुत स्तुति करते हैं अर्थात् उसके गुण वर्णन करते हैं। वे राष्ट्रके स्वाधीन राजा होकर वेगशील और तपस्वी होते हुए संपूर्ण विश्वमें अपने प्रभावकी बढाते हैं॥ ८॥

बडे तेजस्वी योगी ज्ञानी जन अपने शरीरमें रहनेवाले आत्माका स्तीत्र करते हैं। मातृभूमिमें रहनेवाली दोनों बहिनें [अर्थात् मातृभाषा और मातृसभ्यता ] मातृभूमिका भरणपोषण करती हुई निर्दोष बनकर अपने बलसे सबको ग्रेरित करके सबको बढाती हैं॥ ९॥

सूक्तकी विशेषता।

यह सूक्त यद्यपि मुख्यतया सर्वश्रेष्ठ परमात्माका वर्णन करता है और उसकी प्राप्तिका उपाय बताता है; तथापि श्लेषालंकार से राज्यकासन विषयक और अन्यान्य अभ्युद्य विषयक महत्त्व-पूर्ण बातोंका भी साथ साथ उनदेश दे रहा है। इस कारण यह सूक्त जिस प्रकार संसारी जनोंको लाभकारी है, उसी प्रकार परमार्थके लिये प्रयत्न करनेवालोंके लिये भी बोधकर है। इसमें प्रायः प्रत्येक मंत्रमें श्लेषार्थ होनेसे यह सूक्त भी पूर्व सूक्तकी तरह अखंत क्षिष्ट और दुबींच हुआ है। तथापि इसके मनन करनेसे जो विचार मनमें आ गये हैं, उनको यहां देते हैं—

#### ज्येष्ठके लक्षण।

प्रथम मंत्रमें ज्येष्ठके तीन लक्षण कहे हैं। ये लक्षण प्रथम यहां देखिये—

- (१) यतः उग्नः त्वेष-नृम्णः जञ्ज जहां वे उम्र तेज उत्पन्न होता है। जिससे तेजस्विता बढती है। (मं. १)
- (२) सद्यः जङ्गानः शत्रून् नि रिणाति उत्पन्न होते ही शत्रुओंको दूर करता है। कार्यको प्रारंभ करते ही वैरियोंको पराजित करता है। (मं. १)

- (३) विश्वे ऊमाः एनं अनुमद्नित सब संरक्षक जिसके अनुकूल रहकर आनंदित होते हैं। जिसके साथ आनंदसे रहते हुए सब संरक्षक अपना रक्षाका कार्य उत्तम प्रकार करते हैं। (मं. १)
- (8) तत् भुवनेषु ज्येष्ठं आस- वह निःसंदेह भुवनोंमं श्रेष्ठ हैं। जिसमें पूर्वोक्त तीन लक्षण संगत होते हैं, वह सबमें श्रेष्ठ हैं ऐसा कहना चाहिये। (मं. १)

सबसे प्रथम परमेश्वरको 'ज्येष्ठ और श्रेष्ठ' कहते हैं क्यों कि (१) उससे सूर्यके समान तेजोगेल उत्पन्न होते हैं आर प्रकाशते हैं, (१) वह जहां प्रकट होता है वहां शत्रुता नष्ट होती है और (३) सब उसकी मान्यता करते हैं। अर्थात ज्येष्ठत्वके तीनों लक्षण उसमें सार्यक होते हैं, इसी कारण कहते हैं कि परमेश्वर सब मुवनोंमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, दूसरा कोई उसके बराबरीका श्रेष्ठ नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि तेजिल्साता, शत्रुद्रीकरणकी शक्ति और रक्षक वीरोंकी अनुकूलता, जिसके पास होती है उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहना योग्य है। राष्ट्रमें भी जो श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं 'वे तेजस्वी होते हैं, उनकी योजनाओंसे दूसरे मनुष्य भी तेजस्वी कार्य करनेमें

समर्थ दोते हैं, वे धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक, अथवा राज-कीय शत्रुओं को हटा देते हैं और इनके साथ राष्ट्रके वीरोंकी अनुकूछ संमति होती है। 'जिन पुरुषोंमें ये तीन लक्षण होते हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ और सबके धुरीण माने जाते हैं।

प्रथम लक्षणमें 'त्वेष+नुम्णा' शब्द है। वस्तुतः यह शब्द 'त्वेष+नुमनः' है अर्थात इसका अर्थ 'तेजस्वी मनुष्यका मन, अथवा मनुष्यका तेजस्वी मन है। जिसमें ऐसा तेजस्वी मन होता है वही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। वह मन भी 'उम्र' अर्थात वीरता युक्त चाहिये। शौर्य, वीर्य, वैर्य आदि गुणेंसे युक्त मन होना चाहिये। मनुष्यका मन तेजस्वी और वीर भावनासे युक्त होनेसे ही वह अपने शत्रुओंको दूर हटा सकता है और लोकमतकी अनुकूलता भी उसको मिल सकती है। व्यक्तिक अंदर भी श्रेष्ठत्वके लिये ये ही तीन गुण आवश्यक हैं। जिस आत्मासे ऐसा मनका बल प्रकट होता है वह श्रेष्ठ आहम। है। इस प्रकार प्रथम मंत्रका व्यापक भाव है।

## दासकी घबराहट । दासके लक्षण ।

द्वितीय मन्त्रमें 'दास ' के लक्षण कहे हैं। पहिले मन्त्रमें श्रेष्ठ वीर पुरुषके तीन लक्षण कहे हैं, इस द्वितीय मंत्रमें दासका एक ही लक्षण कहा है, वह लक्षण 'भीरता ' है —

(५) शत्रः दासाय भियसं दघाति - शत्रु दासके लिय भय घारण करता है। शत्रुको देखकर दासकी घबराइट होती है। शत्रु केवल दास वृत्तिक मनुष्यको ही हरा सकता है। बीर वृत्तिका मनुष्य शत्रुसे हरता नहीं। शत्रु कितना भी प्रबल हो वीर वृत्तिवाला मनुष्य कभी उसे डरता नहीं। इरनेका संबंध दासभावक साथ है। यहां 'शत्रुसे घवराना 'यह एक दासका लक्षण कहा है। लोग दास इसी लिये बनते हैं कि वे शत्रसे घबरा जाते हैं। इन लक्षणोंके साथ प्रथम मंत्रीक वारों के लक्षणोंसे अनुमान होनेवाले विरोधी दासभावके तीन लक्षण जाने जा सकते हैं-- '( १ ) तेजोहीन जीवन, ( २ ) अपनी नादानीसे शत्रका बल बढाना और (३) आत्मरक्षा न करने-वालोंकी अनुकूलता ' ये तीन लक्षण और मिलायेंगे तो दासके चार लक्षण होंगे। तेजहीन मन्द जीवन, अपनी नादानीसे शत्रुका बल बढाना, आत्मरक्षा न करना, और शत्रुसे डरना ये चार रुक्षण दासके हैं। ये रुक्षण जहां हों वहां दास निवास करते हैं ऐसा समझना चाहिये अथवा ये लक्षण जिस राष्ट्रमें होंगे उस राष्ट्रमें दास होंगे । इन लक्षणोंसे पाठकोंको पता लग

सकता है कि दास कौन है और आर्य कीन है। श्रेष्ठ कीन है और कानिष्ठ कीन है। प्रथम मन्त्रने आर्य अथवा श्रेष्ठके तीन लक्षण बताये और इस द्वितीय मंत्रने दासके लक्षण बताये हैं। पाठक इनका विचार करके आत्मपरीक्षा करें और अपनेमें यदि कोई दासके लक्षण दें दिये, तो उनको दूर करके अपनेमें ज्येष्ठ, श्रेष्ठ आर्थत्वके लक्षण बढावें।

## विरोधियोंका सहकार्य।

इस जगत्में विरोधियों के झगडोंका दृतान्त सहुत स्थानों में सुनाई देता हैं। विरोधियों के झगडों में सीमेलित होनेवाले दोनों पक्षप्रतिपक्षियोंकी शक्ति क्षीण होती है। इस प्रकारके नाशसे बचनेका उपाय इस दितीय मंत्रके उत्तरार्थमें कहा है, वह उपाय है विरुद्ध धार्मियोंकी सहकारिता करना। देखिये—

(६) अ-व्यनत् च व्यनत् च सहिन, ते प्रभूता मदेषु सं नवन्त ।— जह और चेतन ये विरुद्ध धर्मवाळे दोनों परस्पर मिलजुलकर रहते हैं, इसिलये वे पुष्ट होकर आनन्द में रहते हैं। (मं. २)

अपने शरीरमें ही देखिये शरीर जह है और आतमा चेतन हैं। इन दोनों के पूर्म परस्पर भिन्न हैं। इन दोनों के पूर्म परस्पर भिन्न होते हुए भी ये एक स्थान पर ऐसे मिले जुले रहते हैं कि इनको कोई भिन्न नहीं कर सकता। इस प्रकारकी इन विभिन्न धर्मियोंकी एकता होनेसे ये दोनों परस्परकी शक्तिसे परिपृष्ट होते हैं और दोनोंकी वृद्धि होती है। स्थूलसे स्क्ष्मकी वृद्धि और स्क्ष्मसे स्थूलकी पुष्टि होती है। जबकी सहायता चेतनके लिये और चेतनकी जड़के लिये होती है। परस्पर विरुद्ध धर्मवाले ये दोनों एक दूसरेके साथ रहनेसे विलक्षण कार्य करनेम समर्थ हुए हैं। यदि ये दोनों साथ न रहेंगे, तो यह जगत्का चमत्कार नहीं दिखाई देगा। यह चमत्कार केवल इन विरुद्ध शक्तियों के एक स्थानपर कार्य करनेसे ही हो सकता है। पूर्वके सूक्तमें 'दो विरोधी चक्रके एक स्थानपर कार्य करनेपर उन दोनोंकी शक्ति बढ जाती है। (मं. १।५)' ऐसा कहा है। इस कथनके साथ इस उपदेशकी तुलना पाठक करें।

जब चेतनके साथ साथ कार्य करनेका यह उपदेश यहां इस हेतुसे कहा है कि जनतामें कई लोग जडबुद्धिके होते हैं और कई तीन बुद्धिके होते हैं। ये दोनों आपसमें न लहें। इसके अतिरिक्त भी बली निर्धल, झानी अझानी, धनी निर्धल, पूंजीपित मजदूर, इस प्रकारके निरुद्ध धर्मनाले लोग रहते हैं। प्रायः इनका सगडा होता रहता है और झगडेसे आपसकी शक्ति नष्ट होती है। अतः इनको उचित है कि जडचेतन या प्रकृति पुरुषके समान परस्पर मिलजुलकर रहें और परस्परकी सहायतासे दोनोंकी शिक्त बढावें। यह उपदेश बडा बहुमोल है और जो इंसका मनन करेंगे उनको उन्नतिका मार्ग अवश्य दिखाई देगा। ज्ञानी और अज्ञानी आपसमें मिलें, अज्ञानियोंको ज्ञानी ज्ञानदान दें और अज्ञानी आपिसमें मिलें, अज्ञानियोंको ज्ञानी ज्ञानदान दें और अज्ञानी आनियोंको सहायता अपने बलसे करें। इसी प्रकार लांपुरुष विषमधर्मी होनेपर भी एहस्थधमेंसे मिलें, इससे ख्रोकी पुरुषको और पुरुषकी लीको सहायता होगी, और दोनोंको ज्ञाकियोंसे दोनोंको उन्नति होगी। इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मियोंका मेल होनेसे दोनोंकी बडी उन्नति होती है। उन्नतिका यह महासिद्धान्त इस द्वितीय मंत्रमें कहा है, इसलिये इस द्वितीय मंत्रका महत्त्व बहुत ही अधिक है।

राजनैतिक क्षेत्रमें जहां विविध आतियोंका आपसमें संघर्ष होता है वहां यह मेलका तत्त्व काममें लाया जाय, तो बड़ा लाभ होना संभव है। इस तत्वपर जब जातियां आपसमें मिलेंगी, तब सबका मिलकर एक बड़ा राष्ट्र होगा और उसकी शक्ति विलक्षण कार्य करनेमें समर्थ होगी। ब्राह्मण ज्ञानसे, क्षित्रिय बलसे, वैश्य धनसे और शह अपनी कारीगरीसे अपने राष्ट्रकी पूजा करें, ये परस्पर विभिन्न धर्मवाले लोग परस्पर मिलकर रहें और अपनी शाक्ति बढ़ावें। इस प्रकारकी एकता हमेंशा लाभदायक हो सकती है। मनुष्यके व्यवहारमें विरोधके प्रसंग अनेक आते हैं, उस समय यदि इस नियमका स्मरण होगा तो जनताका बढ़ा कल्याण हो सकता है।

## शक्तिकी वृद्धि।

(9) उत्माः त्ये कतुं पृञ्चन्ति, द्विः त्रिः भवन्ति - संरक्षक वीर तेरे अन्दर अपनी बुद्धिका योग करते हैं, जिससे वे दुगने और तिगने बलवान हो जाते हैं। जो लोग अपने अन्तःकरणको ईश्वरमें लगाते हैं, चित्तकी एकाप्रता करके परमेश्वरका ध्यान करते हैं, उनका बल बढ जाता है। यहां 'कतु 'शब्दका अर्थ 'प्रज्ञाशक्ति और कर्मशक्ति ' है। अर्थात् जो मनुष्य अपनी बुद्धिको और कर्मृतवाक्तिको ईश्वरापण बुद्धिसे एक ही सत्कर्ममें लगाते हैं, उनकी शक्ति बढती है। यहां बुद्धि और कर्मशक्ति एक केन्द्रमें लगानेका महत्त्व बताया है। किसी भी व्यवहारके एक केन्द्रमें मन, बुद्धि, चित्त आदि अपनी सब शक्तियोंको एकाप्र करनेसे शक्तिकी बुद्धि होती है अपनी अपनी सक्ति अधिक कार्य होनेकी संभावना हो जाती है। अपने अन्तःकरणको अनेक कार्योंमें ब्युप्र रखनेसे

अपनी शक्ति क्षीण होती है, परंतु अनेक व्यवसायोंका झंझाट हटाकर किसी एक कार्यमें मनको लगाया जाय. तो एकाप्रतासे अपना बल बढनेके कारण सिद्धि सहजहींमें हो जाती है। 'ऊम'का अर्थ है स्वसंरक्षण करनेवाले लोग। जो अपनी और जनताकी रक्षाके कार्य करते हैं, उनको इस प्रकार अपने मनको एकाम करना अत्यंत आवश्यक है, यदि उनका मन अनंत चिन्ताओंस व्यप्र रहेगा, तो उनसे रक्षाका कार्य भी नहीं हा सकता। अर्थात् चितको एकाम करनेसे शक्ति द्विगुणित अथवा त्रिगुणित हो सकती है और चित्तकी व्यवता बढानेसे शक्ति क्षीण होती है। इसी नियमसे योगमार्गकी उत्पत्ति हुई है। चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेका नाम योग है। चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेका ही अर्थ चित्तको अनेक स्थानोंसे इटाकर किसी एक स्थानमें स्थिर करना। अपने मनकी शक्ति बढानेके लिये ही यह योग-साधन है। उदाहरणके लिये पाठक देखें कि किसी मनुष्येक पःस एक रूपयेकी शक्ति है। यदि वह एक कार्यमें एक पाईकी शक्ति देगा तो १९२ कार्योंको एक एक पाईकी शक्ति ही मिल पायेगी और कोई कार्य नहीं होगा, परंतु यदि वह एक रुपयेकी शक्ति किसी एक ही कार्यमें लगायेगा, तो उसको अधिक सिद्धि मिल सकती है। एकाव्रतासे शक्ति इस प्रकार बढती है। अवनी थोड़ी शक्ति अनेक कार्थोंमें खर्च करनेकी अपेक्षा अपनी सब शक्ति ही एक कार्यमें खर्च करना उक्त कारणसे बहुत लाभकारी है। इस वर्णनसे पाठकों के मनमें यह बात आ गई ही होगी कि यहां शक्ति बढानेका अर्थ शक्ति द्विगुणित होना नहीं है, अपितु सतनी ही शक्तिसे अधिकसे अधिक नार्य कर सकना है। एकप्रतासे कार्यक्षमता बढ जाती है यही नियम यहां वहा है।

## माधुर्य ।

(८) स्वादोः स्वादीयः स्वादुना संसुज । सुमधु
मधुना समिभियोधीः — मीठेले मीठा बनकर उसमें और
मीठा रखो । उत्तम मधु मधुरतासे संयुक्त कर । यह स्वक है।
प्रकृतिके स्वादुरसके साथ जीवात्माका स्वादुरस मिला है, इस
मिलापसे यह मानवदेहरूपी स्वादु मीठा रस बना, इसमें और
अधिक मधुर परमात्माका अमृत रस मिलाया जाय, तो सबसे
उत्तम मधुरता हो जायगी । यह मीठापन संतों और महन्तोंमें
दिखाई देता है। उत्तम मधु परमात्मा है उसको अपने जीवात्माके माधुर्यमें मिलाना चाहिये। यह अध्यात्मोद्यतिका अनुष्ठान
इस मंत्रमें कहा है। जो अपनी उत्ति इस साधनसे करना
चाहते हैं वे यह मधुर साधन करें। मनुष्यको सबसे प्रथम
प्रकृति पुरुषके संबंधमें माधुर्य अनुभव करना चाहिये और उसमें

परमात्माकी मधुरता मिलाना चाहिये। यह माधुर्यका मार्थ व्यवहारमें भी बडा उपयोगी है। व्यवहारमें, बातचितमें और विचारों में माधुर्य रखनेसे मित्र बढते हैं, और शत्रु कम हो जाते हैं। कई मनुष्य ऐसे कटुवचनी होते हैं कि कारणके बिना ही कटु वाक्प्रहारसे मित्रोंको भी शत्रु बनाते हैं और हानि उठाते हैं। यह बहुत ही अनिष्ट है इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह अपने अंदर मीठास बढावे और अपने सब व्यवहार माधुर्य युक्त करे जिससे इसके मित्र बढेंगे और अनेक प्रकारसे लाम होगा। (मं. ३)

#### ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी एकता।

(२) रणे रणे धना जयनंत त्वा विद्राः अनुम-दिन्त स्थिरं ओजीयः आ तमुख्य- प्रत्येक युद्धमें धनीको जीतनेवाले तेरे जैसे वीरोंका जब श्रानी अनुमादन करते हैं, तब तू स्थिर बल फैला। इसमें मुख्य कथन यह है कि परमेश्वर हरएक युद्धमें विजय प्राप्त करता है, इसलिये श्रानी लोग उसकी उपासना करते हैं और परमेश्वर भी उनके लिये स्थिर बल उत्पन्न करता है। यह तो परमेश्वर भी उनके लिये स्थिर बल उत्पन्न करता है। यह तो परमेश्वर विषयक भावार्थ हुआ। परंतु यहां इससे भी अधिक आशय है वह यह है- 'प्रत्येक युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले क्षत्रिय वीरोंका अनुमोदन श्रानी बाह्मण और क्षत्रिय रहते हैं, उस राष्ट्रमें हमेंशा रहनेवाला स्थिर बल उत्पन्न होता है, अर्थात वह राष्ट्र अत्यंत बलवान होता जाता है। 'यजुर्वेदमें कहा है—

## यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्जी चरतः सह । तं लोकं पुण्यं प्रवेषं यत्र देवाः सहाग्निना ॥

यजु. २०।२५

'जिस राष्ट्रमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर साथ साथ चलते हैं, उस राष्ट्रको पुण्य देश कहते हैं। ' इस कथनेक साथ इस सुक्तके पूर्वोक्त कथनकी तुलना पाठक करें।

१ रणे रणे जयन्तं विधाः अनुमद्गित— युद्धे विजय पानेवाले बीरका ज्ञानी अनुमोदन करते हैं।

२ या ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्जो सह चरतः— जिस देशमें ब्राह्मण भीर क्षत्रिय मिळजुळकर रहते हैं।

ये दोनो वर्णन जहां सङ्गत होते हैं, उस राष्ट्रमें स्थिर बल रहता है। इसलिये इरएक राष्ट्रके ज्ञानी और ऋर मिलजुलकर रहें, और अपना बल बढावें। इसकी प्रतिकृत स्थिति जहां होगी वहां अर्थात् जिस देशमें ब्राह्मण और क्षत्रिय आपसमें भगडते रहेंगे, वह राष्ट्र अधोगतिके कीचडमें फंस जायगा। इसमें कोई शङ्का नहीं है। बाह्मण-क्षित्रयोंकी एकतासे बलकी वृद्धि और आपसके युद्धसे बलका नाश होता है।

(१०) दुरेवासः कशोकाः त्वा मा दभन् — दुष्ट और शेक उत्पन्न करनेवाले तुझे न दवावें। अध्यात्मपक्षमें — 'दुष्ट विचार और शोकके विचार मनुष्यके मनको न दबावें। राष्ट्रके पक्षमें दुष्ट घात करनेवाले लोग और दूधरों को क्लानेवाले लोग सीर दूधरों को कापसमें एकता करके अपने राष्ट्रका वल ऐसा बढाना चाहिये कि जिससे राष्ट्रमें दुष्ट लोगों का उपद्रव बढने न पावे। सर्वत्र रक्षाका प्रबन्ध ऐसा उत्तम हो कि जिससे दुष्ट सदा दवे रहें और कभी सिर उपर न उठा सकें। व्यक्तिमें, कुटुम्बमें, जातिमें और राष्ट्रमें यह उपदेश बडा बोधप्रद है। बाह्मण क्षत्रियों का आपसमें युद्ध हुआ, अर्थात् दोनों में एकमत न रहा, तो इन दुष्टों को सिर उपर उठाने के लिये अवसर मिल जाता है, अतः राष्ट्रके अन्दर अभेद्य एकता रखना चाहिये।

(११) युघेन्यानि प्र पश्यन्तः वयं रणेषु त्वया शाशकाहे— युद्धोंमें विजय प्राप्त करके जो धन मिलते हैं उनको देखकर हम सब युद्धोंमें तेरे साथ रहकर शत्रुका निःपात करेंगे। यहां भी पुनः पूर्ववत् ज्ञानी और श्रारोंकी सहकारिताका उपदेश किया है। ज्ञानी और श्रार मिलकर एक मतसे युद्ध चलावें और विजय प्राप्त करके धन और यश कमावें। (मं. ५)

(१२) ते अयुधा वचोभिः चोदयामि— तुस क्षत्रियके भायुध में ब्राह्मण अपनी वाणीसे त्रेरित करता हूं। ब्राह्मण अपने उपदेशसे क्षत्रियके अनुकूळ वायुमंडल बनावे भौर क्षत्रिय भी ब्राह्मणकी विद्या बढनेके लिये योग्य सहायता देवे। क्षत्रियके शक्षोंको ब्राह्मण अपने भाषणसे त्रेरणा देवे। (मं.५)

(१३) ते वयांसि ब्रह्मणा सं शिशामि ने तेरी गतियोंको में अपने ज्ञानसे तेज करता हूं। अर्थात क्षत्रियोंकी इलचलोंको ब्राह्मण अपने ज्ञानसेयोग्य दिशामें चलावे। (मं.५)

इस पद्यम मंत्रमें भी वहीं ब्राह्मण-क्षित्रयकी एकताका विषय बडी उत्तम रीतिसे कहा है। चतुर्थ और पद्यम मंत्रका यह एक ही भाव है। जिस देशमें श्रूर और इश्नी ऐसे एक विचारसे व्यवहार करेंगे उस देशका तेज निःसंदेह चारों ओर फैलेगा। आगेके छठे मंत्रमें भी यही एकताका विषय भिन्न रीतिसे कहा है, वह अब देखिये— (१४) यस्मिन् दुरोणे अवरे परे चिनि द्धिषे, तत् अवसा अविथ- जिस घरमें छोटे और बढ़े मिलकर रहते हैं वह घर बलसे सुरक्षित होता है। उच नीच, छोटे बढ़े, बली निर्बंठ, सधन निर्धंन, मालिक नौकर इत्यादि प्रकारके लोग होते हैं। प्रायः इनमें विरोध रहता है और विरोधक कारण एक दुसरेसे झगडते रहते हैं। परंतु जिस घरमें अथवा जिस राष्ट्रमें छोटे और बढ़े लोगोंमें एकता रहती हैं, बढ़ां ही उनका अपनी एकताक बलसे रक्षण होता है। अर्थात् जिस देशके छोटे और बढ़े आपसमें झगडते रहते हैं, वह देश असुरक्षित होने के बारण गिर जाता है। कितना ही बढ़ा राष्ट्र क्यों न हो, वह एक छोटेसे घरके समान सब लोगोंको माल्यम होना चाहिये। राष्ट्र किसीको भी ऐसा नहीं माल्यम होना चाहिये, कि मैं छोटा हूं या सूसरा बढ़ा है, इस विषय में एक मंत्र देखिये—

(१) अज्येष्ठासी अकिनष्ठास पते सं आतरो वावृधुः सौभगाय। (ऋ. ५१६०१५) (२) ते अज्येष्ठा अकिनष्ठास उद्भिवे।ऽमध्यः मासो महस्रा विवावृषुः। स्तु जातारो जनुषा पृश्चिमातरो दिवो मर्या आ नो अञ्छा जिगा-तन। (ऋ. ५१५९)६)

'(१) जिनमें कोई बडा नहीं और जिनमें छोटा भी कोई नहीं है, ये सब परस्पर माई हैं और ये सब अपने कल्याण के लिये मिलकर प्रयत्न करते हैं॥(२) उनमें कोई बडा नहीं, कोई छोटा नहीं और कोई मध्यम भी नहीं। वे सब एक जैसे हैं और वे अपने उदयके लिये उत्साहसे प्रयत्न करते हैं। वे उत्सा कुलमें उत्पन्न हुए, भूमिको माता माननेवाले, दिव्य मनुष्य, हमारे पास अच्छी प्रकार आवें।'

इन मंत्रोंमें ऐसे वोरोंका वर्णन है कि जिनमें उच्च नीच कोई नहीं है, सब एक ही श्रेणींके हैं और सब मातृभूमिकी उपासना करनेवाले और अपने सामुदायिक यशके लिये यत्न करनेवाले हैं। यही छोटे और बड़े एक घरमें रहनेक समान रहते हैं और अपने मेलसे अपनी शक्ति बढाते हुए उन्नति करते हैं। अध्या-रमपक्षमें परमारमाके घरमें छोटे और बढ़ सब एक बैसे ही होते हैं, यहांका छोटेपन वहां छोटा नहीं होता और यहांका बढ़ापन बहां बढ़ा नहीं होता। वहां तो अन्तःशुद्धतासे सबकी उच्चनीच श्रेणी मानी जाती है। (मं. ६)

(१५) जिगतनुं मातरं आस्थापयत— प्रगतिशील अपनी मातृभूमिकी अपने अन्तःकरणमें स्थापन करते हैं। पूर्व 8 (अथर्व, भाष्य, काण्ड ५) स्थानमें दिये हुए ऋग्वेद मंत्रमें ये मातृभूमिके उपासक होते हैं, ऐसा स्पष्ट कहा ही है, वही बात यहां कही है। इसी विषयमें दूसरा एक मंत्र यहां देखने योग्य है वह अब देखिये —

हळा सरस्वती मही तिस्नो देवीर्मयो सुवः। बहिं: सीदन्त्विस्थः॥ (स. १।१३।९) तिस्नो देवीर्बर्हिरेदं सदन्तामिडा सरस्वती मही भारती गुणाना॥ (अथर्वः ५।१००९; यजुः २००१९) '(हळा भारती) मातृभाषा (सरस्वती) मातृभस्यता वा मातृसंस्कृति और (मही) मातृभूमि ये तीन देवियां अन्तः करणमें स्थिर रहें।' अर्थात् मनुष्यको अपने अन्तः करणसे इन तीन देवियों की उपासना करनी चाहिये। यही उपदेश इस स्कूके इस मन्त्रमागमें है, (मातरं आस्थापयत) मातृभूमिको अपने मनमें उत्तम प्रकार स्थापित करो अर्थात् मातृभूमिको अपने मनमें उत्तम प्रकार स्थापित करो अर्थात् मातृभूमिके उद्देशसे ब्राह्मण क्षत्रिय, छोटे बंडे, उच्च नीच सब एक हों और मिळजुळकर अपनी उन्नति करनेके लिये यत्न करें तथा आपसमें झगडे खंडे करके अपनी शक्तिका ही नाश करापि न करें। (मं. ६)

(१६) अतः भूरि कर्वराणि इन्वत— इससे बहुत उत्तम कर्म तुम सिद्ध कर सकोंग। यदि पूर्वोक्त प्रकार एकतासे लोग रहेंगे, तो ही वे प्रवल पुरुषार्थ कर सकेंगे। अर्थात् आपस के झगडोंमें अपना समय बिता देंगे, तो उनसे कोई पुरुषार्थ नहीं होगा, और वे गिरते जायगे। आपसके झगडोंसे मनुष्योंकी पुरुषार्थ शक्ति ही नष्ट होती है। (मं.६)

आप्त पुरुषकी स्तुति।

(१७) पुरुवत्मीनं ऋभ्वाणं इनतमं आप्त्यानां आसं सं स्तुष्व — बहुत मार्गवाले, तेजस्वी, श्रेष्ठ शौर आसों सो अद्वर्षकी ही प्रशंसा कर । अन्यकी स्तुति न कर। परमेश्वरके पास जानेके अनेक मार्ग हैं और वह अनेक मार्गों से लोगोंका कल्याण कर सकता है, वह तेजस्वी और सबमें श्रेष्ठ है, और सब आसों परम आस वहीं है, इसलिये बही स्तुति करने योग्य है। उसके स्थानपर किसी अन्यकी स्तुति करना योग्य नहीं है। जो सद। सख्यवन्ती होता है और कमी किसीके अहितकी बात नहीं करता, जिसके शब्द प्रमाण माने जा सकते हैं उसका नाम आस है। ऐसे आसों में जो सबसे श्रेष्ठ आप्त पुरुष होता है, वह 'आप्त्यानां आसः' है अर्थात प्रमाणिक पुरुषोंमें सबसे अधिक प्रामाणिक वहीं है। इसीलिये परमेश्वरको सब गुरुषोंका भी महागुरु अथवा आदिगुरु कहते हैं। यह वर्णन तो परमात्मविषयक हुआ, अब इस

स्का अन्य मनुष्य विषयक आवार्थ देखते हैं। जो मनुष्य ( पुरु-वत्मानं ) बहुत मार्गीवाला है अर्थात् अपनी उन्न-तिके लिये तथा अपने राष्ट्के अभ्युदयके लिये अनेक मार्गीसे बहुत प्रयत्न करता है, एक मार्गसे असिद्धि हो जाने पर दूसरे मार्गसे अपना कदम आगे बढाता है और सिद्धि अवस्य प्राप्त करता है, ( ऋभवाणं, ऋभू ) कुशल, कारीगर, कला जानने-वाला, हुनर जाननेवाला, कुशलतासे कार्य करनेवाला, जो कार्य हाथमें ले उसे कुशलतासे करनेवाला, ( इन+तमं ) अखंत शक्तिमान्, सामध्येवान्, बलवान् ओजस्वी, (आप्त्यानां आहं ) प्रामाणिक पुरुषोंने सबसे अधिक प्रामाणिक, ऐसा जो पुरुष होगा उसकी स्तुति कर। जो अनेक उपायोंसे कार्य सिद्धि करनेवाला, कर्म करनेमें कुशल और प्रामाणिक पुरुष हो, वहीं प्रशंसाके लिये योग्य है। किसी अन्यकी स्तुति करना योग्य नहीं है। केवल झानी, केवल अधिकारी, केवल धनी पुरुष जो होंगे, वे यदि उत्पर लिखा हुआ जनहितका कार्य तत्परतासे नहीं करेंगे, तो वे स्तुतिक लिये योग्य नहीं होंगे। (मं. ७)

आद्रश पुरुष।

(१८) भूरि-भोजाः दावसा आद्दाति — बहुत बलवाला मनुष्य अपने सामर्थ्यस आदर्शस्य होता है। मनुष्य जो जनतामें आदर्श हो जाता है वह बलके कारण होता है। जी जनतामें आदर्श हो जाता है वह बलके कारण होता है। जिसमें किसी भी प्रकारका बल नहीं है, वह कदापि आदर्श पुरुष नहीं हो सकता। आतिमक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक आदि अनेक बल हैं। पुरुषमें किसी भी बलकी अधिकता होगी, ते: ही वह लोगोंके लिये आदर्श पुरुष हो सकता है। मनुष्यमें बल हो और उस बलका उपयोग जनताका उद्धार करनेके कार्यमें वह करे, तो वह सबके लिये आदर्श होता है। पूर्वापर संगतिस्य पाठक इस मावार्थकों खयं जान सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष किन गुणोंसे बनते हैं, इसका बोध इस सूक्तके मननसे पाठकोंके मनमें प्रकाशित हो सकता है. उस आश्यके साथ इस मंत्रभागको देखनेस स्पष्ट होता है कि आदर्श पुरुष बननेके लिये खयं बल कमाना और उस बलका उपयोग परोपकारार्थ करना आवश्यक है। इस विषयमें अगला मंत्रभाग देखने योग्य है—

(१९) पृथिवयाः प्रतिमानं प्र सक्षति— वह पृथिवीके साथ समानता प्राप्त करता है, वह भूमिका नमूना बनता है। जिस प्रकार गंभीरता, गुरुत्व और सहनशीळताका आदर्श पृथ्वी है, उसी प्रकार वह गंभीर, बडा और सहनशीळ बनता है। पृथ्वी सब स्थिरवरको आधार देती है, स्थिरवरके आधात सहन करती हुई भी सबको उत्तम पोषणके पदार्थ देती

है। यह शांति और परे।पकारका भादर्श है। पृथ्वी सबको यह उपदेश दे रही है। यह आदर्श जो पुरुष अपने सन्मुख रख सकता है और अपने जीवनमें ढाळ सकता है, वहीं आदर्श पुरुष बन सकता है। पृथ्वी जिस प्रकार अपनी शांकि परे}-पकारमें लगाती है, उस प्रकार जो पुरुष अपनी सब शक्तिको जनताकी मलाई के लिये खर्च करता है, वही अन्य लोगोंके लिये आदर्श पुरुष हो सकता है। (मं. ७)

## काव्य कैसा हो !

(२०) अग्रियः स्वर्+साः वृह्वहिवः शूषं ब्रह्म कुणवत् - प्रथम श्रेणीमें स्थित, अपने प्रकाशसे युक्त, बड़े युलोकके समान तेजस्वी ऋषि, बल उत्पन्न करनेवाला काव्य करता है। इस मंत्रमें प्रथम ऋषिक गुण कहे हैं। वह किव सबमें प्रथम स्थानमें विराजनेवाला आहिमक प्रकाशसे प्रकाशने-वाला, युलोकसे भी अधिक विस्तृत और प्रभावशाली हो, तभी वह कवि ऋषि कहलायेगा। यह ऋषि (शूषं ब्रह्म ) बल बढानेवाला स्त्रोत्र या काव्य बनावे । कवि लोग काव्य इस प्रकारका बनावें कि जिसके पढनेसे पढनेबालेके मनमें बलका पोषण होवे, निर्वेल अन्तः करण भी बलशाली बनें, उदासीन लोग उत्साही बर्ने और पुरुषार्थ हीन लोग प्रबल पुरुषार्थी बर्ने । कान्य इस प्रकारका बनना चाहिये। ऋषिके काव्यका यही लक्षण है। ऋषिका काव्य निर्जीव मन्द्र्योंको भी विलक्षण पुरुषार्थी बना सकता है । इस प्रकारके ऋषिके कान्यको पढने-वालेकी योग्यता किस प्रकार बढ सकती है, यह अगले मंत्र-भागमें देखिये-

(२१) महः गो+श्रस्य खराजा श्रयति — बढें गोरक्षण राष्ट्रका खतंत्र राजा होकर रहता है। 'गो+त्र' का अर्थ गोकी रक्षा करनेवाला। पृष्टि और बलके लिये गोकी रक्षा करना अर्लत आवश्यक है। ऐसे गोरक्षक राष्ट्रमें वह राजा बनकर रहता है। जो पूर्वोक्त प्रकार बल बलानेवाला काव्य करता है, वह मानो राष्ट्रका स्वतंत्र राजा ही होता है, जो राजाको सन्मान मिलता है वही उक्त ज्ञानीको मिलता है, किंवा उससे भी अधिक उसकी मान्यता हो जाती है इसका कारण अगले मंत्रभागमें देखिये—

(२२) तुरः चित् तपस्वान् विश्वं अर्णवत्— शीवतासे कार्य सफल करनेवाला वह तपस्वी विश्वको ही हिला देता है। इतनी उसमें शक्ति उत्पन्न होती है। तपस्वी मनुष्य संपूर्ण विश्वको अपने काव्यसे हिला देता है, संपूर्ण जगत्में चेतना उत्पन्न करता है। (मं. ८)

(२३) महान् वृहिद्वः अ+थर्वा स्वां तन्वं इन्द्रं एव अवोचन्— बडा तेजस्वी स्थिर चित्तवाला योगी अपने शारीर में रहनेवाले इन्द्रसे ही इस प्रकार बोला। उक्त योगी अधिन अपने शरीरके ्य-आत्मा-को ही इस प्रकार स्तोन्न रूपी वचन कहा, किंवा उसका वर्णन किया। अर्थात् इस स्कमें को है वह अपने शरीरके अंदरके आत्माका ही वर्णन है, ऐसी भावनासे ऋषिने वर्णन किया है। दूसरोंको जो उपदेश दिया जाता है, या जो काव्य किंव करते हैं, वह दूसरोंके लिये नहीं करते, प्रत्युत वह अपने अंदर चिरतार्थ हुआ देखते हैं, किंवा उनमें जगत्के कल्याणका माव उतना ही तीन्न होता है, जितना कि अपने कल्याणका माव साधारण मनुष्यमें हुआ करता है। इसलिये किंव और ऋषि जो भी बोलते हैं वह विशेष करके अपने अन्तरात्माके लिये होता है, उससे जगत्के लोग जितना चाहें उतना लाभ उठावें। परंतु किंवमें उपदेश देनेका घमंड नहीं होता, वे जो बोलते हैं केवल अपने आत्माकी शान्तिके लिये होता है। (मं. ९)

(२८) मातारि+अविर खसारों अ+रिप्र हिन्वन्ति, श्वावसा वर्धयन्ति — मातृभूमिका पोषण करनेवाली दो बहिने [मातृभाषा और मातृस्यता] निर्दोष होनेके कारण सबको हिलाती हैं और बलसे बढाती भी हैं। मातृभूमि, मातृभाषा और मातृस्यता ये तीन देवियों हैं, इस विषयमें इसी स्को विवरणके प्रवन्नमें अन्यत्र विशेष रीतिसे कहा ही है। ये तीनों देवियां दोषरहित हैं, सबको चेतना देनेवाली हैं और सबको बलके साथ बढानेवाली हैं। कवि अथवा ऋषि अपने काव्यसे ऐसी चेतना मनुष्यके अन्तः करणमें उत्पन्न करते हैं, इसीलिये उनकी योग्यता असाधारण समग्नी जाती है।

परमेश्वर महाकि वि और महाऋषि होनेके कारण यह वर्णन उसके कार्यके लिये पूर्ण रूपसे लगता है। मनुष्यों में जो कि हों उनके लिये यहां आदेश देकर सूचित किया जाता है कि वे अपने कार्यमें उक्त प्रकारकी चेतनाशक्ति रखें। इस प्रकार हन दोनों मंत्रोंका वर्णन परमगुरु परमात्मपरक और भानवीं कि विशेष बातकी ओर पाठकोंका मन आकर्षित करना चाहते हैं, वह बात यह है कि इस सूक्तका ऋषि 'बृह्दियः अथवीं दें कीर वह ही ऋषिनाम मं. ८ और ९ में आया है। इसलिये हमीं ऋषिका यह सूक्त है ऐसा कहते हैं।यह नाम इस ऋषिका है इसमें संदेह ही नहीं है, तथापि इसका श्वेषलंकारसे अर्थ हमने ऊपर बताया है। इन शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ भी उपरेक वर्षमें विशेष हुआ है। (बृह्दत्+िद्धः अभ्यवां) युकेक से बहा निश्चल आत्मा यह इन शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ है। इस प्रकार ये शब्द तिनों स्थानोंमें योग्य प्रकार लग

सकते हैं। पाठक इस बातका अधिक विचार करें। अब यहां इस स्काका राष्ट्र उन्नतिपरक भावार्थ सरल शब्दों में देते हैं —

#### राष्ट्रोन्नतिका सन्देश।

- (१) जिससे उप तेजस्विता निर्माण होती है वही सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है। वह निर्माण होते ही शत्रुओं का पराभव करता है, इसलिये सब संरक्षकण उसकी अपना अप्रणी करके हर्षित होते हैं।
- (२) शक्तिसं युक्त होकर बढनेवाले प्रवल शत्रुको देखकर दासत्वित्तिवाले मनुष्य ही डरते हैं (वीर वृक्तिवाले वदापि नहीं डरते)। वस्तुतः देखा जाय तो जिस प्रकार परस्पर विश्वस्य प्रमेवाले जङ और चेतन इकट्टे रहनेसे परस्परके बलसे बलवान् होकर आनंदित होते हैं [उसी प्रकार विश्वस्य धर्मवाले मनुष्य-गण यदि इकट्टे होकर रहने लगे, तो ही वे परस्परके बलसे बलवान् होकर परमानन्दको प्राप्त कर सकते हैं।}
- (३) जो अपनी बुद्धि और कर्मशक्तिको बहुत देरतक एक ही कार्यमें स्थिर करते हैं, वे द्विगुणित और त्रिगुणित बलको प्राप्त करते हैं। मीठेसे मीठे पदार्थमें और भी मिठास रखकर उत्तम मधुरता उत्पन्न कर, और मीठेपे मीठेको बला [ अर्थात अपने आचरणमें मिठास रखे। और जिनके साथ संबंध आ जाय उनको भी मीठा बनाओ। ]
- (४) युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले वीरोंका अनुमीदन ज्ञानी करें। इस प्रकार वीर और ज्ञानियोंके ऐक्यसे राष्ट्रमें स्थिर बल उत्पन्न होगा और दुष्ट मनुष्य प्रबल नहीं होंगे।
- (५) युद्धसे प्राप्त होनेवाले विजयादिको देखक इस सन ज्ञानी वीरोंक साथ होकर शत्रुका नाश करते हैं, और अपने ज्ञानसे वीरोंके शस्त्रोंको चेतावनी देते हैं तथा वीरोंकी हलचलोंको अधिक तेज बनाते हैं।
- (६) वहें और छोटे जिस देशमें एक घरमें रहनेके समान रहते हैं, उभी देशकी अपने बलसे रक्षा होती है। प्रगतिशील मातृभूमिका अपने अन्तःकरणमें स्थापन करो और विशेष प्रस्थार्थ करो।
- (७) जो बहुत मार्गोंसे उर्जात सिद्ध करता है, जो कुशल कर्म करनेवाला होता है, जो श्रेष्ठ होता है, और जो अधिक प्रामाणिक है उसी उत्तम पुरुषकी प्रशंसा किया करो [ किसी अन्य हीन पुरुषकी स्तुति न करो ! ] बहुत बलवाला मनुष्य अपने बलके कार्योंसे आदर्श पुरुष बन जाता है, जो पृथियांके समान लोगोंके लिये आधार देनेवाला बनता है।
- (८) बढे तेजस्वी आरिमक बलवाले श्रेष्ठ ऋषिका बल उत्पन्न करनेवाला यह इन्द्र सूक्त है। यह तपस्वी ऋषि सब

विश्वको हो हिला देताहै, और स्वतंत्र राजा जैसा बनकर रहताहै।

(९) बढे तेकस्वी योगी ऋषिने इन्द्रका— मानों अपने अन्दरको देवताका— ही स्तीत्र बनाया। इसमें मातृभूमिका भरण-पोषण करनेवाळी दो बहिने [मातृभाषा और मातृ-सभ्यता ये दोनों ] निद्रीष रहकर उन्नतिके लिये प्रेरणा करती हैं और सबको बलवान बनाकर बढाती हैं।

यह भावार्थ राष्ट्रीय उन्नति विषयक है। यह अर्थ इस स्कॉर्म प्रधान स्थान रखता है, इसिलये विस्तारपूर्वक दिया है। परमातमाके वर्णनपरक अर्थ भी वहां विशेष करके हैं वह आशंय पाठक समझ ही गये होंग।

## देवता।

इस स्कार देवता 'चरुण' सर्वानुकमकारने लिखा है। परंतु इसी स्कारे नवम और दशम मंत्रमें यह स्का 'इन्द्र' देवताका है ऐसा स्वयं स्पष्ट कहा है, इस लिये इसका देवता 'इन्द्र' मानना उचित है। तथापि यह बात खोज करने योग्य है।

## ईश्वरविषयक मावार्थ ।

कका ईश्वर विषयक भावार्थ संक्षेपसे लिखते हैं— यूर्वादि तेजस्वी गोल निर्माण हुए हैं, वह ईश्वर इससे अंघेरा दूर होता है अतः सब रक्षक होते हैं। (२) यह बलसे बढता और दुष्टको , इसांका योजनासे जड चेतन इकट्टे रहकर सबको

आनन्द देते हैं। (३) जो इस ईक्षरमें मन लगाते हैं वे द्विगुणित बळ प्राप्त करते हैं और मधुरसे भी अधिक मधुर होते हैं। (४) यह ईश्वर हरएक युद्धमें विजयी होता है इसलिये जानी इसको प्राप्त करके आनंद भे।गते, स्थिर बल प्राप्त करते और दुष्टोंको दूर करते हैं। (५) हे ईश्वर ! तेरा विजय सर्वत्र देखकर हम तेरे साथ रहते हुए शत्रुकी इटायेंगे। तेरे आयुर्धोंकी हम शब्दोंसे प्रेरित करेंगे और ज्ञानसं तेरी ग्रितको जानेंगे। (६) तेरे वरमें छोटे और बड़े समान अधिकारसे रहते हैं, और तूबलसे सबकी उत्तम रक्षा करता है। इमकी तुम प्रकृति-माताकी गोदमें रसते हो जिससे हम उत्तम कर्म कर सकते हैं। ( ७ ) जो विविध मार्गोंसे प्राप्त होनेवाला, श्रेष्ठ कारीगर **औ**र परमञाप्त पुरुष है, उसकी ही स्तुति कर । वह बलवान् होनेसे सबके लिये आदर्श है, और पृथ्वीके समान सबका आधार है । (८) महातेत्रकी आत्मप्रभावी आदि ऋषिने यह सूक्त इंद्रकी प्रशंसामें किया। वह महातपस्वी इस संपूर्ण जगत्की चलाता है, और स्वतंत्र राजा होकर इस जगत्में रहता है। (९) महा-तेजस्वी योगी ऋषिने यह स्वयं अपने ही प्रभुशिकपर स्तात्र किया। त्रिसके पास (प्रकृति) माता और दो बहिनें (शक्तियां) रहकर सबकी प्रेरित करती हैं और बलसे सबकी वृद्धि करती हैं।

इस प्रकार इस सुक्तका परमात्म विषयक भावार्थ है। पाठक इन दोनों भावार्थोंकी तुलनासे इस सूक्तका गंभीर आशय जान सकते हैं। और अनुष्ठानसे बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह सूक्त समझनेमें बहुत कठिन है अतः इतना विवरण करने पर भी इसके अर्थकी अधिक खोज करनी आवश्यक है।

# विजयकी प्राप्ति।

(३) विजयाय प्रार्थना।

( ऋषिः - बृहहिबोऽधर्वा । देवता - अग्निः । विश्वे देवाः । )

ममाये वची विद्ववेष्वस्तु व्यं त्वेन्धीनास्तुन्वं प्रुपेम । महा नमन्तां युदिश्वश्वतिस्तवयाध्यक्षेण पृतना जयेम

11 8 11

अर्थ — हे अप्ने ! (विह्वेषु मम वर्षः अस्तु ) सब युद्धोंमें मेरा तेज प्रकाशित होने । (वर्ष त्या इन्धानाः तन्वं पुषेम ) इम तुझे प्रदीप्त करते हुए अपने शरीरको पृष्ठ बनावें । (चतस्तः प्रदिशः मह्यं नमन्तां ) चारों दिशाएं मेरे सन्तुब नमें । (त्यया अध्यक्षेण पृतनाः जयेम ) तुझ अध्यक्षके साथ रहकर संप्रामों में विजय प्राप्त करें ॥ १ ॥

| अग्ने मुन्युं प्रतिनुदन्परेषां त्वं नी गोपाः परि पाहि विश्वतः। |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| अपश्चि। यन्तु निवता दुर्खनोऽमैषा चित्तं प्रबुधां वि नेश्चत्    | 11 = 11 |
| ममं देवा विद्वे सन्तु सर्वे इन्द्रवन्तो मुरुतो विष्णुरुग्निः । |         |
| ममान्तरिक्षमुक्लोकमस्तु मह्यं वार्तः पवतां कार्मायास्मै        | 11311   |
| मह्यं यजन्तां मम् यानीष्टाक्तिः सुत्या मनसो मे अस्त ।          |         |
| एनो मा नि गाँ कतमञ्चनाहं विश्वें देवा अभि रंश्वन्तु मेह        | 11 8 11 |
| मिं देवा द्रविणमा यंजन्तां मय्याशीरंस्तु मिं देवहूंतिः ।       |         |
| देवा होतारः सनिषत्र एतदरिष्टाः स्थाम तुन्वार् सुवीराः          | ापा     |

अर्थ — हे अप्ते ! (परेषां मन्युं प्रतिनुहन्) शत्रुओं के की धको दूर करता हुआ (त्वं गोपाः सन्) तूरक्षक होकर (नः विश्वतः परि पाहि) हमारा सब ओरसे पाउन कर । (दुरस्यवः अपाठनः निवताः यन्तु) दुःखदायी दूर हटाने योग्य नीच लोग दूर चलें जायें। (प्रषां प्रबुधां चित्तं अमा वि नेशत्) ये दुष्ट प्रबुद्ध हों तो भी उनका चित्त साथ साथ ही नष्ट हो जावे॥ २॥

( सर्वे देवाः इन्द्रवन्तः महतः विष्णुः अग्निः) सब देव अर्थात इन्द्रिक साथ महत्, विष्णु और अग्नि (विह्वे मम सन्तु) युद्धमें मेरे पक्षमें हों। ( मम अन्तिरिक्षं ऊहळोकं अस्तु ) मेरा अन्तिरिक्ष विशेष स्थानवाला होवे। ( वातः महां अस्मै कामाय पवतां ) वायु मेरे इस कार्यके लिये बहता रहे ॥ ३॥

( मम यानि इष्टा महां यजन्तां ) मेरे जो अभीष्ट हैं वे मुझे प्राप्त हों। ( मे मनसः आकृतिः सत्या अस्तु ) मेरे मनका सङ्कल्प स्थ होवे। ( अहे कतमञ्चन एनः मा नि गां ) में किसो भी प्रकारके पापको न कर्छ। ( विश्वे देवाः इह मा अभि रक्षन्तु ) सब देव यहां मेरी रक्षा करें॥ ४॥

( देवाः मिय द्रविणं आ यजन्तां ) देव मेरे लिये धन देवें । ( मिय आशीः, मिय देवहृतिः अस्तु ) मुझमें भाशीर्वाद और मुझमें देवताओंको पुकारनेकी शक्ति रहे । ( देवा होतारः नः एतत् स्निषन् ) दिग्य होतागण हमें यह देवें । हम ( तन्वा अरिष्टाः सुवीराः स्थाम ) अपने शरीरसे नीरोग और उत्तम वीर बनें ॥ ५ ॥

भावार्थ— हे ईश्वर ! सब प्रकारकी स्पर्धाओं में मेरा तेज प्रकाशित होते । तुझे अपने अंदर प्रकाशित करके हम अपने शरीरको पुष्ट और बलवान करें । मेरे सन्मुख सब दिशा उपदिशाओं में रहनेवाले लोग नम्न हों । तेरी अध्यक्षतामें हम सब प्रकारकी स्पर्धाओं में विजयी हों ॥ १ ॥

हे देव ! शत्रुओं का कोध दूर करके तू हमारी सब प्रकारेंस रक्षा कर । दुःख देनेवाले नीच लोग हमसे दूर हो जांग । यदि वे शत्रु बुद्धिमान् हों तो उनकी दुष्ट बुद्धि भी साथ साथ ही नष्ट हो जावे ॥ २ ॥

सब देवोंकी सहायता हमें स्पर्धाके समय प्राप्त हो । इन्द्र, विष्णु, अग्नि, मरुत तथा अन्यान्य देव हमें सहायक हों। मेरा अन्तःकरण बहुत विशाल हो, तथा वायु आदि देव हमारी आवश्यकताके अनुकूल चलें ॥ ३ ॥

मेरी सब कामनाएं पूर्णतया सिद्ध हों। मेरे मनके सङ्कल्प सत्य हों। मेरेसे कोई पापकर्म न हो। और मेरी रक्षा सब देव करें ॥ ४॥

सब देव मुझे घन्य बनावें, उनका आशाविद मेरे अपर हो, देवोंकी उपासना करनेकी निष्ठा मेरे मनमें स्थिर हो। यह निष्ठा देवोंकी क्ष्मास हमें प्राप्त हो। इस अपने शरीरोंसे नीरोग और खस्थ होते हुए उत्तम वीर बनें ॥ ५॥

| दैवीः पद्धर्वीकुरु नंः क्रणोत् विश्वे देवास इह मदियध्वम् ।               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| मा नी विदद्भिमा मो अर्घस्तिमी नी विदद्जिना द्वेष्या या                   | 11 & 11  |
| तिस्रो देवीर्भिहं नः अमें यच्छत प्रजायें नस्तुन्वे र् यचं पुष्टम् ।      |          |
| मा हांसाहि प्रजया मा तुन्धिमी रंधाम द्विष्ते सीम राजन                    | 11 9 11  |
| <u>उरु</u> व्यचा नो महिषः शर्मे यच्छत्वस्मिन्हवे पुरुहृतः पुरुश्च ।      |          |
| स नीः प्रजाये हर्षश्च मुखेन्द्र मा नी रीरिषो मा परा दाः                  | 11311    |
| श्वाता विधाता भ्रवंनस्य यस्पतिर्देवः सं <u>वि</u> तामिमाति <u>षा</u> हः। | •        |
| आदित्या रुद्रा अश्विनोभा देवाः पनितु यर्जमानं निर्क्कथात्                | 11811    |
| ये नंः सपता अप ते भवन्तिवन्द्वाधिभ्यामवं वाधामह एनान् ।                  |          |
| आदित्या रुद्रा उपरिम्पृशी न उग्रं चेत्तारमधिराजमेकत                      | 11 80 11 |

अर्थ- (देवी: षट् ऊर्थी:) ये दिग्य छः बडी दिशाओं! (नः उरु कृणोत) हमारे लिये विशाल स्थान करो। है (विश्वे देवासः) सब देवें! (इह माद्यध्वं) यहां हमें आनंदित करो। (अभिभाः नः मा विद्त्) निस्तेजता हमें न प्राप्त हो। (अश्वास्तिः मा उ) अकीर्ति न अवें, (या द्वेष्या वृज्जिना नः मा विद्त्) जो द्वेष करने योग्य पाप हैं वे हमारे पास न आ जावें ॥ ६॥

हे (तिस्नः देवीः) तीन देवियो ! (नः मिह शर्म यच्छत) हमें बडा सुख प्रदान करो । (यत् च पुष्टं नः तन्वे प्रजाये ) जो कुछ पोषक पदार्थ हैं वे हमारे शरीरके लिये और प्रजाके लिये दो । (प्रजया मा हास्मिहि) हम संतितसे हीन न हों और (मा तन्भिः) शरीर भी कृश न हो । हे (राजन् सोम) राजा सोम ! (द्विषते मा रधाम) शत्रुके कारण हम पीडित न हों ॥ ७॥

( ऊरुव्यचाः पुरुहुतः महिषः अस्मिन् हवे नः पुरुश्चः हार्म यच्छतु ) विशाल शक्तिवाला प्रशंकित देव इस यश्चमें हमें बहुत अश्चयुक्त सुख देवे । हे ( हर्यश्व इन्द्र ) रसहरणशील किरणवाले देव ! हे प्रभो ! ( नः प्रजाये मुख ) हमारी प्रजाके लिये सुख दो । ( नः मा रीरिषः ) हमारा नाश न कर । ( मा पराहाः ) हमें मत लाग ॥ ८ ॥

( घाता विधाता ) घारक और निर्माण करनेवाला, ( यः भुवनस्य पातिः अभिमातिषाहः सविता देवः ) जो भुवनका पालक सञ्चालक घमंडी शत्रुको जीतनेवाला देव है, ( आदित्याः रुद्राः ) आदित्य और रुद्र, तथा ( उमा अभिवता ) दोनों अश्विनीकुमार ये सब देव ( निर्ऋधात् यजमानं पान्तु ) विनाशसे यजमानको बचावें ॥ ९ ॥

(ये नः सपत्नाः ते अप अवन्तु) जो हमारे वैरी हैं वे दूर हो जावें, (इन्द्राग्निभ्यां प्नान् अव बाधामहे) इन्द्र और अग्निकी सहायतासे इनका हम प्रतिबन्ध करते हैं। (आदित्याः रुद्राः उपरिस्पृद्धाः) आदित्य, रुद्र और अपरेके स्थानको रुपर्श करनेवाले सब देव (नः उम्रं चेत्तारं अधिराजं अक्रतः) हमारे लिये उम्र चेतना देनेवाले मुख्य अधिराजको बनाते हैं। १०॥

भावार्थ — दिञ्य दिशार्ये हमारे लिये विस्तृत स्थान देवें । सब देव हमें आनन्दित करें । निस्तेजता, अकीर्ति तथा घृणित पातक हमसे दूर हों ॥ ६ ॥

तीन देवियां हमें बडा सुख देवें। हमारा शरीर और हमारी प्रजा प्रष्टिको प्राप्त हो। हमारी प्रजा और शरीर नष्ट न हों और शत्रुतासे हम पीडित न हों॥ ७॥

विशाल शक्तिवाला ईश्वर हमें उत्तम सुख देवे। हमारी प्रजा सुखी हो, कभी हमारा नाश न हो और हम कभी विभक्त न हों॥ ८॥

ईश्वर तथा सविता आदि सब अन्य देव हमें पापसे बचावें ॥ ९ ॥

## अवीश्विमिन्द्रंममुतौ हवामहे यो गोजिद्धंनजिदंश्विजिदः । इमं नो यज्ञं विद्वे शृंणोत्वसाकंमभृहेर्यश्व मुदी

11 22 11 (29)

अर्थ— (यः गोजित् धनजित् यः अश्वजित्) जो गौ, धन और घोडोंको जीतनेवाला है उस (अविक्चं इन्द्रं समुतः ह्वामहे ) इमारे पासवाले इन्द्रकी वहांसे स्तृति करते हैं। (नः विह्वे इसं यहां श्रृणोतु ) विशेष स्पर्धाने किये हमारे इस यहांको सुने। हे (हर्यश्व ) रसहरणशील किरणवाले देव! (अस्माकं मेदी अभूः) तृ हमारा स्नेही हो॥ १९॥

भावार्थ — जो इमारे वैरी हैं वे हमसे दूर हों, इसिलिये शत्रुऑको हम रोकते हैं। तथा आदित्य आदि सब देव हमारे लिये उत्तम तेजस्वी और बुद्धिमान् ऐसा राजा दें॥ १०॥

जो गौ, घोड़े, आदि विविध धनोंको देनेवाला है, उस प्रभुकी हम अपने अन्तःकरणसे स्तुति करते हैं। दे प्रभो ! यह हमारी प्रार्थना सुनकर हरएक स्पर्धीमें हमारी सहायता कर और हमारा स्नेही बन ॥ ११॥

## अपने विजयकी प्रार्थना ।

इस सुक्तमें अपने विजयके लिये ईश्वरकी शक्ति प्राप्त करनेकी इच्छा प्रकट की है। मनुष्य प्रायः हरएक समय किसी न किसी स्पर्धीमें लगा रहता है। यह जीवन ही एक प्रकारकी स्पर्धा है। इस स्पर्धामें विजय प्राप्त करनेकी इच्छा हरएक मनुष्यमें रहती है, परंतु उस विजयको प्राप्त करनेके लिये किस प्रकार मनमें विचार धारण करने चाहिये, बुद्धिमें कौनसे संकल्प स्थिर करने चाहिये, और शरीरसे कौनसे कर्म करने चाहिये. इसका विचार मनुष्य नहीं करता। मन, बुद्धि, चित्त आदि अन्तः शक्तियों के तथा शरीरादि बाह्य शक्तियों के उत्तम सहकार्य भौर उत्तम प्रभावसे ही मनुष्यकी विजय हो सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि, विजय प्राप्त होना अथवा न होना अपनी राक्ति-पर ही निर्भर है। ख़ादि, मन और चित्तमें जो विचार जापत होंगे. उनका ही एरिणाम जय अथवा पराजय होता है। अर्थात मनमें विजयी विचार रहें तो विजय और हीन विचार रहें तो पराजय होगा। इसका संबंध ऐसा है कि, मनके शुभा-ग्रम विचारोंके अनुसार शरीरसे ग्रुभाश्चभ कार्य होते हैं और उनका अन्तिम परिणाम परमेश्वरीय नियमानुसार विजय अथवा पराजयमें होता है। इसिलिये विजयी विचार मनमें सदा धारण करने चाहियें, जिससे विजय प्राप्तिकी संभावना हो। इस स्क्रमें विजयी विचार दिये हैं, जिनको मनमें घारण करनेसे मनुष्यकी नि:सन्देह विजय होगी । ये विचार अब देखिये --

#### विजयी विचार।

विजयी विचार मनमें धारण करने चाहिये, हीन आरे छुद विचार कदापि मनमें आने नहीं देने चाहिये। इस स्कामें प्रारम्भसे अन्ततक कहे हैं। इसलिये इस स्कूक मननसे पाठ-कोंके मनमें विजयो विचार स्थिर रह सकते हैं, और उनका विजय निःसन्देह हो सकता है। ये विजयो विचार अब देखिये-

१ विद्वेषु मम वर्चः अस्तु। (मं. १)

२ पृतनाः जयेम । (मं. १)

' युद्धों में मेरा तेज प्रकाशित होवे, और हम युद्धों में शत्रु-ओं की सेनाओं की पराजित करेंगे। 'यह मनका निश्चय रहना चाहिये। मनमें ऐसे विचार रखने चाहिये कि में शत्रुका परा-भव अवश्य ही कहंगा और विजय संपादन कहंगा।

#### ३ एनान् अव बाधामहे। (मं. १)

'इन शतुओं का इम पूर्ण प्रतिबंध करेंगे।' अर्थात् किसी. भी मार्गसे शतु आने लगे तो उनको हम रोक देंगे और आगे बढने नहीं देंगे। इस मंत्रभागसे अपनी युद्धविषयक तैयारी कैसी रहनी चाहिये, इस विषयकी सूचना मिल सकती है। हरएक मार्गसे आनेवाले शतुओं को रोक रखने के लिये अपनी विशेष ही तैयारी चाहिये। मनुष्यको अपने शतुओं को इस प्रकार रोक रखने के लिये अपनी तैयारी रखनी चाहिये उतनी तैयारी हरएक मनुष्य रखे और शतुसे अपना बचाव करे। जिसकी इतनी तैयारी रहेगी वही युद्धों विजय प्राप्त कर सकेगा। इस विजयके विषयमें व्यक्तिके लिये क्या और राष्ट्रके लिये क्या दो गोंके कार्यक्षेत्रों के छोटे और बड़ होते हुए भी, शतुको रोक रखनेकी तैयारी विशेष ही रीतिसे करना आव- स्यक है। इस प्रकारकी पूर्व तैयारी विशेष ही रीतिसे हरना आव- स्यक है। इस प्रकारकी पूर्व तैयारी विशेष ही रीतिसे करना आव-

४ चतस्तः प्रदिशः महां नमन्ताम् । ( मं. १ )

'चारों दिशाओं में रहनेवाले लोग मेरे सामने नम्न होकर रहें 'अर्थात् हमारे ऊपर हमला वरनेकी शक्ति और इच्छा उनमें अविशिष्ट न रहे। इस प्रकार—

#### ५ मम् अन्तरिक्षं उद्दलोकं अस्तु। (मं. ३)

'मेरा अन्तिरिक्ष विस्तृत स्थानवाला होवे।' हरएक मनुष्य का अगना अपना अन्तिरिक्ष छोटा या बडा उसकी कर्तृत्व शिक्तिके अनुसार रहता है। जो प्रवल पुरुषार्थी होते हैं उनका संपूर्ण जगत्के समान विशाल अंतिरिक्ष होता है और आलसी तथा आत्मघातकी लोगोंके लिये बहुत ही छोटा अन्तिरिक्ष होता है। अपने अधिकारके अन्दर कितना अन्तिरिक्ष आ गया है और अपना शासन कितने अन्तिरिक्षपर है, इसको देखकर मनुष्य अपनी योग्यताका निश्चय कर सकता है। मानों, यह एक अपनी परीक्षाकी उत्तम कसौटी ही है। पाठक इन पांचों वाक्योंकी परस्पर संगित देखेंग, तो उनको विजय प्राप्त करनेके विषयमें बहुत बोध प्राप्त हो सकता है। इस विजयके लिये अपने शतुको दूर करनेकी अखंत आवश्यकता है, इस विषयके लिये निम्नलिखित आदेश देखिये—

## शबुको दूर करना।

शत्रुको दूर करना, उसकी छायामें खयं न जाना, शत्रुको दबाकर रखना और उसको उठने न देना, यह करना विजयके लिये मनुष्यको अल्यंत आवश्यक है, इस विषयमें ये मंत्रभाग देखिये—

६ सपत्ना अप भवन्तु । (मं. १०)

७ दुरस्यवः निवताः अपाञ्चः यन्तु । ( मं. २)

'वैरी दूर हों, तथा दुष्ट छोग नीच गतिसे नीचेकी ओर चले जावें।' अर्थात् वे अपना सिर उपर न करें। तथा और देखिये--

### ८ अभिभाः अशस्तिः द्वेष्या वृजिना मा नो विदन्। (मं. ६)

'निस्तेजता, अकीर्ति और द्वेष करने योग्य कुटिलता हमारे पास न आवे ' अर्थात् ये आन्तिरिक शत्रु दूर रहें। इनमेंसे कोई भी शत्रु अपना खिर उत्पर न कर सकें। इन मंत्रभागोंमें व्यक्तिके अन्तर्गत और बाह्य, तथा समाजके अन्तर्गत और बाह्यके सब शत्रु पूर करनेकी सूचना मिलती है। सच्चा विजय प्राप्त करनेवाले मतुष्यकी उचित है कि वह इन सब शत्रुओंकी अपने प्रयत्नसे दूर करे और अपने अभ्युदयका मार्ग खला करे। कामनाकी तृति।

अपना विजय करना और शतुको दूर करना यह सब अपनी कामनाकी तृप्तिके लिये ही है। मनुष्यके अन्तःकरणमें कुछ विशेष कामना होती है, उसकी पूर्णता हुई तो उसको अपने जीवनकी सार्थकता हो गई ऐसा प्रतीत होता है; अन्यथा वह अपने जीवनको निर्थक समझता है। इस विषयमें मनुष्यकी इच्छाएं किस प्रकार होती हैं यह देखिये—

९ महां अस्मै कामाय वातः पवताम्। (मं. ३)

१० यानि मम इष्टानि मह्यं यजनताम् । (मं.४)

११ में मनसः आकृतिः सत्या अस्तु। (मं.४)

१२ देवा मयि द्विणं, बाशीः, देवह्रतिः च

आ यजन्ताम्। (मं. ५)

१३ तिस्रो देवीः नः महि शर्म यच्छत । (मं. ७)

१४ नः प्रजाये मृड। (मं. ८)

'मेरी इस कामनाके अनुकूल वायु अथवा प्राण चले। जो मेरे इह मनोरथ हैं, वे परिपूर्ण हों। मेरे मनके सब संकल्प सख हों। सब देव मुझे धन, आशीर्वाद, और देवमिक दें। तीन देवियां अर्थात् मातृभूमि, मातृभाषा और मातृसभ्यता मुझे बडा सुख देवें। ईश्वर हमारी सब प्रजाको सुखी करे। 'इस प्रकारकी कामनाएं प्रायः हरएक मनुष्यके अंदर न्यूनाधिक प्रमाणसे रहती हैं। मनुष्यका सुख और दुःख इन कामनाओं की न्यूनाधिक पूर्तिपर अवलंबित है। इसलिये मनुष्यको अचित है कि वह अपनी कामनाएं छुभ ही होने दें, और उनमें कोई अग्रुभ वासना न रहे, ऐसी मनकी उच्च अवस्था बना दें। उन्नतिके लिये इसकी बडी भारी आवश्यकता है। इस प्रकार भावनाकी छुद्धताके लिये ईश उपासना करना आवश्यक है, इस हेतुसे कहा है—

### ईश्वर उपासना ।

१५ इंद्रं हवामहे। (मं. ११)

'प्रभुकी प्रार्थना और उपासना हम करते हैं।' ईश्वर सब श्रेष्ठ गुणोंसे मण्डित है, इसलिये उसके गुणोंका मनन करनेसे मनुष्यके मनकी मावना छुद्ध होती है, कामना निर्दोष होती है और संकल्प शुद्ध होते हैं। यही बात निम्नलिखित मंत्र-भागोंमें कहीं है—

### निष्पाप बनना।

१६ अहं कतमञ्चन एनः मा नि गाम्।(मं.४)

'में किसी प्रकारका छोटा या बडा पाप न करूं भथवा पापके पास भी नहीं जारुं।' मंत्रमें कहा है कि 'पापके पास नहीं जाऊंगा 'यह बढा आरी उच्च निश्चय है। जो मनुष्य ऐसा निश्चय करेगा नहीं उन्नतिके प्यपर चल सकता है। पाप स्नयं करना और बात है और पापके पास जाना भिन्न बात है। पातक स्वयं करनेकी अपेक्षा पापके पास जाना सहज है। मनुष्य प्रथम पापकर्मका वर्णन सुनता है, पश्चात स्वयं स्वरंग है, तदनंतर स्वयं प्रश्न होता है। यह पापकी परंपरा है, अतः मंत्रमें उन्देश दिया है कि पापकर्मकी ओर ही मनुष्य न जाने। पाठक इस अमृत्य उपदेशका महत्त्व जाने और तदनुसार अपना आचरण सुधारकर उन्नतिके मार्गका आक्रमण करें। इस प्रकार निष्पाप होकर ईश्वरकी प्रार्थना करें कि—

## ईश प्रार्थना ।

१७ इमं यक्षं विह्वे जृणोतु । (मं. ११)

'इस उपासना रूप स्तुति प्रार्थनामय यज्ञको ईश्वर सुने।' अर्थात् को प्रार्थना में कर रहा हूं उसको परमेश्वर सुने। यहां पाठक स्मरण रखें कि परमेश्वर उसको ही प्रार्थना सुनता ह जो पूर्वोक्त प्रकार निष्पाप होकर सुद्धाचारी रहते हुए उन्नतिके मार्गसे जाना चाहते हैं। इस प्रकारके मनुष्यको देवताओं की सहायता अश्वस्य मिलती है, इन्हींका अधिकार है कि वे देवता-स्मांकी सहायता चाहें, इस समय इन उपासकों का विश्वास कैसा होता है यह बात निम्नलिखित मंत्रभागों में देखिये। हरएक मनुष्य यथिप यश्वका मार्गा बननेके लिये देवताओं की सहायता चाहता और प्रार्थना करता है, तथापि पूर्वोक्त प्रकार सुद्ध और पावित्र बने हुए मनुष्यको ही वह सहायता मिलती है।

## देवोंकी सहायता।

प्रायः मनुष्य सङ्कटके समयमे देवताओं की सहायता चाहता ही है। यदि पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि करके देवताओं की सहायता मनुष्य चाहेगा, तो निःसन्देह उपको वह सहायता मिल सकती है। इस विषयमें इस स्कके कथन देखने बोग्य हैं—

- १८ विद्ववे सर्वे देवा मम सन्तु । (मं. ३)
- १९ इह विश्वेदेवाः मा अभिरक्षनतु । (मं. ४)
- २० विश्वेदेवासः इह मादयध्वम् । (मं. ६)
- २१ घाता विघाता भुवनस्य यस्पतिः सन्ये च देखाः निर्माधात् पान्तु । (मं. ७)
- २२ मास्मिन् हवे पुरुहृतः महिषः पुरुश्च दार्म यरुखतु । (मं. ८)

५ ( अथर्वे. माध्य, काण्ड ५ )

२३ अस्माकं मेदी अभूः। (मं. ११) २८ देवीः षट् उवीः नः उठ क्रणीत। (मं. ६) २५ परेषां मन्युं प्रतिजुदन् नः विश्वतः परिपाहि। (मं. २)

'युद्धके प्रसंगमें सब देव मेरे हों। संपूर्ण देव मेरी रक्षा करें। सब देव यहां मेरा आनन्द बढावें। घाता विधाता भुवन-पति और अन्य देव दुःखसे हमारी रक्षा करें। इस यक्षके समय बहुत प्रशंसित समर्थ भ्रभु बहुत भोगयुक्त सुख हमें देवें। प्रभु हमारा सहायक हो। दिश्य छः दिशाएं हमारे लिये बढा विस्तृत कार्यक्षेत्र बनावें। शत्रु ऑकों की कीघ दूर करके हमारी सब प्रकारसे रक्षा करें।

शतुओं को दूर करने के विषयमें यहा इच्छायें मनुष्यके मनमें सदा रहती हैं। विजय प्राप्त करनेवाले मनुष्यकों भी अपने मनमें येही इच्छाएं धारण करनी चाहियें। पूर्वोक्त वाक्यों में से अन्तिम वाक्यमें 'शत्रुओंका कोष दूर करनेकी प्रार्थना 'है। यह प्रार्थना विशेष महत्त्वकी हैं। 'शत्रुका कोष दूर करके उनकी शुद्धता कर 'यह आश्वय इस प्रार्थनामें है। शत्रुका नाश करनेकी अपेक्षा यदि शत्रुके कोषादि दुष्टभाव दूर होकर वह भला आदमी हुआ तो अच्छा ही है। इस दिष्टसे यह उपदेश मनन करने योग्य है। वैदिक धर्मियोंकी उचित है कि वे प्रथम शत्रुक दोष दूर करके उसकी शुद्ध करने हा यत्न करें, यह नहुका तो उसकी दूर करें अथवा नाश करें। यह नीतिका उत्तम नियम इस वेदमंत्र द्वारा बताया है।

#### राजप्रबंध ।

अपने राजप्रवन्धकी उत्तमतासे विजय हो सकता है और राज्यशासनकी अव्यवस्थासे हानि होती है, इसिलये अपने शासक राजाके गुणधर्म दैसे होने चाहियें इस विषयमें दशम मन्त्रका एक वाक्य मननपूर्वक देखने योग्य है—

२६ देवाः चेतारं उग्रं अधिराजं अऋत। (मं. १०)

'सब देव चेतला देनेवाले ग्रंट बीर राजाको हमारे लिये बनावें ' अर्थात् हमारा राजा ऐसा हो, कि वह प्रजामें चेतना और नवजीवन समारित करे और स्वयं ग्रंट बीर प्रता । और तेजस्वी हो । राष्ट्रमें तेजस्थिताका स्फुरण उत्पन्न करनेवाला राजा हो, प्रजाका तेज कम करनेवाला राजा कदापि राज्यगदी-पर न आवे, यह उपदेश इस स्थानपर मिलता है। विजय प्राप्त करनेके मार्गका आकमण करनेवालांको इस उपदेशका महत्त्व सहजहींसे स्थानमें आ सकता है।

## शारीरिक बल।

विजय प्राप्तिके लिये शारीरिक बल बढाना और मानसिक तथा बौद्धिक शक्तिका विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग देखिये—

२७ तन्वं पुषेम । (मं. १)
२८ तन्वा अरिष्ठाः सुवीराः स्याम (मं. ५)
२२ नः तन्वे प्रजाये पुष्टम् । (मं. ७)
३० तन्भिः प्रजया मा हासिषम् । (मं. ७)
३१ नः मा रीरिषः । (मं. ८)

'अपने शरीरका बल बढायें और उनको पुष्ट करें के शरीरसे दुवेल न होते हुए हम उत्तम वीर बने। हमारे शरीर और सन्तान हीन अरिर और सन्तान हीन अरिर दीन न हों। हम दुवेल न हों।' इस प्रकार शारीरिक ब्राइट और पुष्टि बढानेकी सूचना देनेवाले मन्त्रभाग इस सूक्तमें हत्वे ने हैं। पाठक इन सब मन्त्रभागोंका क्रमपूर्वक मनन करेंगे, ती उनके ध्यानमें यह आ सकता है कि इस सूक्तमें विजय प्राप्ति के साधन किस प्रकार कहे हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्रके विक्रय कि साधन किस प्रकार कहे हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्रके विक्रय कि साधन करेंगे और इन उपदेशोंके अनुकूल आवरण करेंगे नी विजयका मार्ग उनके लिय खुला और स्वरहित हो जायगा।

# कुष्ठ औषधि।

(४) कुष्टतक्मनाशन्।

(ऋषिः — भुग्वाङ्गराः । देवता — कुछो, यक्ष्मनाशनम् ।)

यो <u>गि</u>रिष्वजायथा <u>बीरुषां</u> वर्लवत्तमः । कुष्ठेहिं तक्मनाञ्चन तुक्मानं <u>ना</u>श्ययंश्चितः ॥ १ ॥ सुप्णंसुवंने <u>गिरौ जातं हि</u>मवंतुस्परिं । वनैर्भि श्रुत्वा यंन्ति <u>बिदु</u>हिं तंकमनाश्चंनम् ॥ २ ॥ <u>अश्</u>वत्थो देवसदंनस्तृतीयंस्या<u>मितो दिवि । तत्रामृतंस्य</u> चक्षणं देवाः कुष्ठंमवन्वत ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (तक्मनाशन कुछ) रोगन। शक कुछ नामक औषि ! (यः गिरिषु अजायथाः) जो तू पूर्वतों में जरपन होता है और जो (वीरुधां बळवत्ताः) सब शौषिधयों में अर्थत बल देनेवाला है, वह तू (तक्मानं नाहायन्त्र इतः आ इहि ) रोगोंका नाश करता हुआ वहांसे यहां आ ॥ १॥

( सुपर्ण-सुवने गिरौ हिमचतः परि जातं ) गरुड जहां होते हैं ऐसे हिमालयंके शिखरपर जो होता है उसका वर्णन ( श्रुत्वा धनेः अभि यन्ति ) सुनकर धनोंके भाष लोग वहां जाते हैं और ( तक्म-नाहानं चिदुः हि ) रोगनाश क औषधिको प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥

( इतः तृतीयस्थां दिवि देवसदनः अश्वत्थः ) यहाँ से तीसरे युक्तोकमें देवोंके बैठने योग्य अश्वत्थ है। ( साज्य अमृतस्य चक्षणं कुष्ठं देवाः अवन्यतः ) वहां अमृतका दर्शन होनेके समान कुष्ठ औषधिको देव शाप्त करते हैं।। ३।।

भावार्थ — कुछ औषि पर्वतीपर उगती है। बलवर्षक औषिधियोंमें सबसे अधिक बलवर्षक है। इससे क्षयादि रोग कूर होते हैं॥ १॥

हिमालयकी ऊंची ऊंची चोटियोंपर यह औषि उगती है, वहां मिलती है यह जानकर बडा धन खर्च करके लोग वहां जाते हैं और रागनाशक इस औषिथको प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥

यहांसे तींसरे उच युळोक्में जहां देवताएं बैठती हैं वहां अमृतके समान कुछ औषधिकों देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

| हिर्ण्ययी नौरंचर्छिरण्यवन्थना दिवि । तत्रामृतंस्य पुष्पं देवाः क्रष्ठंमवन्वत                 | 11 8 11    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| हिरण्ययाः पन्थान् आसुन्नरित्राणि हिर्ण्ययो ।                                                 |            |             |
| नावी हिर्ण्ययीरासुन्याभिः कुष्ठं निरावहन्                                                    | 11 4 11    |             |
| हुमं में कुछु प्रुष्णं तमा वेहु तं निष्कुंरु। तस्रु मे अगुदं कृषि                            | 11 & 11    |             |
| देवेभ्यो अधि जातो∫सि सोमंस्यासि सर्खा हितः।                                                  |            |             |
| स प्राणार्य <u>च्या</u> नाय चक्षुंषे मे अस्मै मृंड                                           | 11 9 11    |             |
| उर्दङ् <u>जा</u> तो <u>हि</u> मर्वतः स <u>प्रा</u> च्यां नीय <u>से</u> जनम् ।                |            |             |
| व <u>त्र</u> कुष्ठंस्य नामान्युत्तमा <u>नि</u> वि मेजिरे                                     | 11 6 11    |             |
| <u>ज</u> ुन्तमो नामं कुष्ठास्युन्तमो नामं ते पिता। यक्ष्मं च सर्वं नाश्चर्य तक्ष्मानं चार्सं | क्रंघि॥ ९॥ |             |
| श्चीषीमयम्र्यष्ट्रयाम्ध्योस्तन्त्रो र्यः । कुष्टुस्तत्सर्वे निष्कंर्द्देवं समह वृष्ण्यंम्    |            | <b>ર</b> ે) |

अर्थ— ( हिरण्ययो हिरण्यबन्धना नौ दिवि अचरत्) स्रोनेकी बनी और सुवर्णके बन्धनोंसे बनवी नौका युलेकिमें चलती है। ( तन्न अमृतस्य पुष्पं कुछं देवाः अवन्वत ) वहां अमृतके पुष्पंके समान कुछ देव प्राप्त करते हैं।। ধ

(हिरण्ययाः पन्थान आसन्) सोनेके मार्ग थे और (अरिज्ञाणि हिरण्यया) बहियां मी सोनेकी थीं तथा ( नाकः हिरण्ययीः आसन्) नौकार्ये भी सोनेकी थीं (याभिः कुछं निरावहन्) जिनसे कुछको लाया गया था ॥ ५॥

हे कुष्ठ नामक भौषिष ! ( मे इमं पुरुषं आ वह ) मेरे इस पुरुषको उठा, (तं निष्कुरु ) उसको निःशेष रीतिसे

चंगा कर और ( मे तं उ अगदं कृधि ) मेरे उस पुरुषको नीरोग कर ॥ ६ ॥

( देवेभ्यः अधि जातः असि ) देवोंसे तू उत्पन्न हुशा है और ( सोमस्य सखा हितः) सोम औषधिका तू मित्र और हितकारी है। इसल्ये ( सः प्राणाय व्यानाय चक्क्षेप मे अस्मै मुड ) वह तूप्राण, व्यान और चक्क आदिके लिये इस मेरे पुरुषको सुख दे॥ ५॥

(सः हिमवतः जातः) वह तू हिमालयसे उत्पन्न होकर (जनं प्राच्यां उदङ् नीयसे ) मनुष्यको प्रगतिकी उच दिशामें ले जाता है। (तन्न कुष्टस्य उत्तमानि नामानि ) वहां कुष्ट औषधिके उत्तम नाम (वि भेजिरे) अलग अलग विभक्त हुए हैं॥ ८॥

हे कुछ ! ( उत्तमः नाम अस्ति ) तेरा नाम उत्तम है, (ते पिता उत्तमः नाम ) तेरा उत्पादक अथवा रक्षक भी उत्तम है। ( सर्व यक्षमं नाश्चय ) सब क्षयरोग दूर कर ( च तक्मानं अरसं कृष्टि ) और ज्वरको निःसत्त्व कर ॥ ९॥

(शीर्षामयं) शिरके रोग, (अक्ष्योः उपहत्यां) आंखोंकी कमजोरी, और (तन्वः रपः) शरीरके देख (तत् सार्थे) इन सबको (दैवं वृष्णयं सं अह) दिव्य बल बढाकर (कुष्ठः निष्करत्) कुष्ठ औषधि दूर करती है।। १०॥

भावार्थ — सुवर्णके समान तेजस्वी आकाशनीका जहां चलती है वहां अमृतका ही पुष्परूप यह कुछ देवोंने शात किया है ॥ ४॥

उस आकाशनौकाके मार्ग भी सुवर्णके थे और बिल्रयां भी सोनेकी थीं जिनसे कुछ भौषधी यहां लाई गई ॥ ५ ॥
यह कुछ औषि मनुष्यको रोगमुक्त करती है ॥ ६ ॥
देवासे उत्पन्न और सोमके समान हितकारी यह कुछ औषि प्राण, ब्यान, चक्क आदिके लिये सुखकारी है ॥ ७ ॥
हिमालयसे उत्पन्न होकर मनुष्योंकी उन्नति करती है, इस लिये इसके यश बहुत गाये जाते हैं ॥ ८ ॥
कुछ खयं उत्तम है, जो उन्नको अपने पास रखता है, वह भी उत्तम है । इससे क्षयादि सब रोग दूर होते हैं ॥ ९ ॥
इससे सिरके रोग, आंखोंके व्याधि, तथा शरिके दोष दूर होते हैं । इस कुछसे शरीरका बल बढता है और दोष दूर
होकर आरोग्य प्राप्त होता है ॥ ९० ॥

## कुष्ठ औषधि।

कुष्ठ औषधिका वर्णन इस स्कमं है। इस औषधिसे सिरंक रोग, नेत्रके रोग, शरीरके अन्यत्र होनेवाले रोग, ज्वर तथा क्षय और कुष्ठ रोग भी इस औषधिसे दूर होते हैं। इसालये सेमके समान ही इस ओषधिका महत्त्व है। इस औषधिका सेवन बहुत प्रकारसे होता है। रस आदि पेटमें लिये जाते हैं और घृतादि बनाकर शरीरपर लेप दिय जाते हैं। इस औष-धिक गुणधर्म वैद्यक प्रन्थमें देखने योग्य हैं। वैद्यक प्रन्थोंमें आये हुए इसके नाम विचार करने योग्य हैं—

१ नीरुजं = नीरोगता उत्पन्न करनेवाली औषधि।

१ पारिभद्धकं = सब प्रकारसे कल्याण करनेवाला।

३ रामं = आनंद देनेवाला ।

८ पावनं = शुद्धि करनेवाला।

कुष्ठ औषधिक ये नाम वैद्यशास्त्रमें प्रसिद्ध हैं। इन नामोंसे इस औषधिसे होनेवाले लाम ज्ञात हा सकते हैं। अब इसके गुण देखिये— कुष्ठमुष्णं कटु स्वादु शुक्रलं तिक्तकं लघु । हान्ति बातास्त्रवीसर्पकासकुष्ठमस्तकफान् ॥

भा. प्र. पू.ी

विषकण्डू खर्जुद दु हृत् कान्तिकरं चा॥ रा. नि. व. १० 'यह कुछ औषधि उष्ण कटु खादु है, शुक्त उत्पन्न करती है, तिक्त और लघु है। वात, रक्त, वीसर्प, खोसी. कुछ और क्फ इन रोगोंको दूर करती है। इसी प्रकार विष, खुजली, दाद आदि रोगोंको दूर करती है और कान्तिको बढाती है।

वैद्यक प्रथोंमें लिखे हुए ये वर्णन बिलकुल स्पष्ट हैं भीर पाठक इन गुणिकी तुलना वेदके मंत्रोंके साथ करेंगे तो उनकी वेद मंत्रोंका अर्थ अधिक स्पष्ट हो जायगा।

इस औषधिका हिंदी नाम 'कुठ है। यह अतिप्रसिद्ध औषधि है। इसका उपयोग अन्दर पीने और नाहरसे लेपन करनेमें होता है। इसका शीतोष्ण कषाय पीनेसे अन्तः शुद्धि होती है और इसके तैल, घत आदिका लेप करनेसे कुष्ठ आदि इ:साध्य रोग भी दूर होते हैं। वैद्योंको इस औषधिक प्रयोग करनेकी रांतिका अधिक विचार करना च।हिये।

# लाक्षा ।

(५) लाक्षा।

( ऋषिः — अथवी। देवता — लाक्षा। )

रात्रीं माता नर्भः पितार्थमा ते पितामुद्दः। सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि खसा ॥ १ ॥ यस्त्रा पिवति जीविति त्रायसे पुरुषं त्वम् । मुत्री हि शश्चितामसि जनीनां च न्यश्चनी ॥ २ ॥

अर्थ— (ते माता रात्री, पिता नभः, पितामहः अर्थमा) तेरी माता रात्री, पिता आकाश और पितामह अर्थमा है। (नाम सिलाची वै असि) तेरा नाम सिलाची है। (सा देवानां स्वक्षा असि) वह तू देवोंकी बहिन है। १॥

(यः त्वा पियात, जीवति) जो तेरा पान करता है वह जीता है (त्वं पुरुषं त्रायसे) तू मनुष्यकी रक्षा करती है। (श्रश्वतां जनानां हि भर्ती न्यञ्चनी च असि) सब जनांका भरण-पोषण करनेवाली और आरोग्य देनेवाली तू है। र ॥

भावार्थ — सिलाची वनस्पतिकी माता रात्री, पिता भाकाश और पितामह सूर्य है। यह इंदियों की बहिनके समान सुख-दायक है॥ १॥

जो इस औषिके रसका पान करता है वह जीवित रहता है। इस औषिसे सब मनुष्यों की रक्षा पुष्टि और नीरोगिता होती है ॥ २ ॥

वृक्षंवृक्षमा रोहिस वृष्ण्यन्तीय क्रन्यला । जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्परंणी नाम वा असि ॥ ३ ॥ यहण्डेन यदिष्वा यहारुईरंसा कृतम् । तस्य त्वमंसि निष्कृतिः सेमं निष्कृषि पूरुवम् ॥ ४ ॥ मद्रात्प्लुक्षात्रिास्तिष्ठस्यश्वत्थात्संदिराद्भवात् । मद्रात्त्र्यप्रोधात्पूर्णात्सा न एहारुन्धति ॥ ५ ॥ हिरंण्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे वर्षृष्टमे । रुतं गंच्छासि निष्कृते निष्कृतिनीम वा असि ॥ ६ ॥ हिरंण्यवर्णे सुभगे छुष्ये लोमंशवक्षणे । अपामंसि स्वसां लाक्षे वाती हात्मा बंभूव ते ॥ ७ ॥ सिलाची नामं कानीनोऽर्जवश्च पिता तर्व । अश्वी यमस्य यः इयावस्तस्यं हास्नास्युक्षिता॥ ८ ॥

( यत् दण्डेन, य इष्वा ) जो दण्डेसे और जो बाणसे, ( यत् वा हरसा अरुः कृतं ) अथवा जो रण्डसे घाव हो गया है, ( तस्य निष्कृतिः त्वं अस्ति ) उससे बचाव करनेवाली तू है, ( स्ना इसं पुरुषं निष्कृधि ) वह तू इस पुरुषके वंगा कर ॥ ४॥

(भद्रात् प्रश्नात् अश्वत्थात् खदिरात् घवात्) भद्र, पाकड, पीपल, खैर, घव, (भद्रात् न्यद्रोधात् पर्णात् बढ, पलाश इन वृक्षोंसे (तिः तिष्ठति) निकलती है। हे (अरुं-घति) घावोंको भरनेवाली वनस्पति! (सा नः पहि बढ त हमारे पास आ ॥ ५॥

है (हिरण्यवर्णे सुभगे) सुवर्णके समान रंगवाली भाग्यशालिनी! (सूर्यवर्णे वपृष्टमे) सूर्यके समान वर्णवाली औ शरीरके लिये हितकारी हे (निष्कृते ) रोग दूर करनेवाली! तेरा (नाम निष्कृतिः वै असि ) नाम निष्कृति है अतः तृ (रुतं गच्छासि ) त्रण या रोगके पास पहुंचती है ॥ ६॥

है (हिरण्यवर्णे सुभगे) सुवर्णके रंगवाली भाग्यशालिनी ! हे (शुन्ने लोमश-वक्षणे) बलशालिनी और बालोंवाली ! हे (लाक्षेत्र) लाक्षा नामक औषध ! (त्वं अपां स्वस्ता असि ) तू जलोंकी बहिन है । (ते आत्मा वातः ह वभूव) तेरा आत्मा वायु हो हुआ है ॥ ७ ॥

(सिलाची नाम कानीनः) सिलाची नामक औषधि कन्याके समान है। (तत्र पिता अजबस्तु) तेरा पालक अजबस्तु अर्थात् बकरियोंको पुष्ट करनेवाला वृक्ष है। (यमस्य यः इयावः अध्वः) यमका जो गतिशील अध है (तस्य ह अस्ता उक्षिता अस्ति) उसके मुखसे तू सीची गई है॥ ८॥

भावार्थ- बहुत वृक्षोंपर यह होती है, इससे रोगोंपर विजय प्राप्त किया जाता है और आयुष्य स्थिर होता है, इसिलिये इसको स्परणी भी कहते हैं ॥ ३ ॥

दण्डा, बाण अथवा किसीकी रगड लगनेसे जो त्रण होता है वह त्रण इस औषिघसे अच्छा हो जाता है ॥ ४ ॥ पीपल, खैर, पलाश आदि अनेक मृक्षोंसे इसकी उत्पत्ति होती है, यह घावको भरनेवाळी है ॥ ५ ॥

पीपल, खेर, पलाश आदि अनेक बृक्षांस इसका उत्पत्ति होता है, यह यावका सरनवाला है। उस पान स्वार्थ है। यह रोग दूर करती है इसिलिये इसका निष्कृति नाम हुआ है। इस

यह सुवर्णके रंगवाली, बलवाली और अंदरसे तन्तु निकालनेवाली है। इसका नाम लाक्षा औषिष है। यह रसवाली है, परंतु वातस्वभाववाली है॥ ७॥

इसका नाम सिलाची तथा कार्नाना भी है। जिन वृक्षींके पत्ते वकरियां खातीं हैं, उनपर यह मिलती है। सूर्यके गतिशील किरणोंके द्वारा यह बनती है।। ८॥

अर्थ — (वृषण्यन्ती कन्यला इव ) पुरुषको चाहनेवाली कन्याके समान (वृक्षं वृक्षं आ रोहासि ) प्रस्थेक वृक्षपर ं चढती है। तू (जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती ) विजय करनेवाली और प्रतिष्ठित होनेवाली है। (स्परणी साम वे आसि ) तेरा नाम स्परणी भी है ॥ ३॥

## अर्थस्यास्नः संपंतिता सा वृक्षाँ अभि सिष्यदे । सरा पंतित्रणीं मृत्वा सा न एइंहन्धति

11911 (86)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥

र्था — (अश्वस्य अस्तः सम्पतिता) घोडेके मुक्से समिलित हुई (सा वृक्षान् अभि सिष्यदे) वह वृक्षांको । हे (अरुं-धित) वावको भरनेवाली । (पतित्रिणी सरा भूत्वा) चूनेवाली और प्रवाहित होनेवाली होहर पहि) वह तू हमारे पास आ ॥ ९ ॥

व्यार्थ — सूर्विकरणसे तह हो कर हुक्षोंसे बाहर आती है। यह वृक्षसे चृती है और बाहर आती है। यह जणांको ठीक है। ॥

#### लाक्षा ।

जा वर्णन वैद्यक प्रंथों में बहुत आता है। इसको भाषामें ते हैं। लाख भी इसीका नाम है। इसके संस्कृत । हैं, परंतु उनमेंसे निम्नलिखित नाम इस सुक्तके ।र करने योग्य हैं—

तुका, जतु, जतुका- कृमियोंसे बननेवाली ।
मिजा, कीटजा- कृमियोंसे बननेवाली ।
मिहा- किमियोंका नाश करनेवाली ।
सा, राक्षा, लाक्षा- रक्षा करनेवाली ।
साता- रक्ष जिससे बनता है ।
का, शत्रा- वणका नाश करनेवाली ।
सिरका- खैरके वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली ।
राज्ञा- पलाश वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली ।
राज्ञा- पलाश वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली ।
राज्ञा- पलाश वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली ।
स्वााधिः, जुमामयः- यह वृक्षका रोग है ।
सि:- यह तेजःस्वरूप है ।

लाक्षाके नाम इस स्क्रमें कहा आशय ही बता रहे

क्षा खैर और पलाश तथा अन्यान्य वृक्षोंसे प्राप्त होती। इस सूक्त प्रयम मंत्रमें कही है। जिसके सूक्त प्रयम मंत्रमें कही है। जिसके सूक्त प्रयम मंत्रमें कही है। जिसके सूक्त प्रयमें में 'खदिका और पलाशी।' ये हैं। इसका प्रयोमें 'दीप्ति' कहा है, इस गुणका वर्णन षष्ठ और िं 'हिरण्यवर्णा' आदि शब्दोंसे हुआ है। 'द्रव रसा' वियक प्रथमें है। यही माव नवम मंत्रके 'सरा' जाता है। सरा और रसा ये शब्द अक्षरके उलट से भी बनते हैं।

त नाम ' क्षत-मी 'है।। इसका अर्थ नणको ठीक है। यही बात इस स्काके चतुर्थ मंत्रमें कही है। ' दण्डेसे, बाणसे अथवा रगडसे होनेवाला त्रण लाक्षाके प्रयोगसे दूर होता है ' इस प्रकार मंत्रमें कहे हुए गुण और इन शब्दोंमें कहे हुए गुण परस्पर मिलते जुलते हैं। अब इस लाक्षाके गुण देखिये—

तिकता कषाया रहेष्मिपत्तिही विषद्गी रक्तही विषमज्वरही च। रा. नि. म. ६

' लाक्षा, तिक्त और कषाय है। तथा कफ, पित, विष, रक्ष-दोष और विषमञ्चरको दूर करनेवाली है। ' इसके ये गुण हैं, इसीलिये यह मनुष्यकी रक्षा करती है ऐसा इस स्कॉर्म बार बार कहा है।

इस सूक्तमें लाक्षा औषधिके माता, पिता, पितामह, बहिन, कन्या आदि संबंधियोंका वर्णन मं. १, ७, ८ में भा गया है। इस वर्णनके भाशयकी अधिक खोज करनी चाहिये। वैयोंको उचित है कि, वे इसका अधिक विचार करें और इस खोजकी पूर्णता करें।

प्रथम मंत्रमें सिलाची लाक्षाका वर्णन करते हुए 'वे वानां स्वसा' ऐसा उसका वर्णन किया है। यह लाक्षा देवोंकी बहिन है, अर्थात इंद्रियोंकी सहायक है। 'देन ' शब्द यहां इंद्रिय-वाचक है, आगे जाकर हरएक अंग और अवयवके व्रणको दूर करनेवाली यह लाक्षा है, ऐसा कहा है, इसलिये यह इंद्रियोंकी सहायक है यह बात सिद्ध होती है।

द्वितीय मंत्रमें इसका पान करनेवाला दीर्घ जीवी होता है, ऐसा कहा है। यह लाक्षा रस करके किस प्रकार पीया जाती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसका सेवन पेटमें करनेसे यह मनुष्यकी रक्षा करती है। रक्षा करनेके कारण ही इसकी 'रक्षा, राक्षा अथवा लाक्षा ' कहते हैं। यह त्रणको ठीक करती है, सडने नहीं देती और मनुष्योंका भरण-पोषण करती हुई मनुष्यको आरोग्यसंपन्न करती है। द्वितीय मंत्रका यह कथने प्वोंक वैयक प्रयोंक गुणोंके साथ भी मिलता है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि यह बहुत त्रक्षोंपर होती है, यह शंगोंपर विजय करती है, रोगोंका सामना करती है। इस कारण बहुत लोग इसको चाहते हैं। सब लोगों द्वारा इसकी स्पृहा करनेके कारण इसका नाम ही 'स्परणी 'हुआ है।

खतुर्थ मंत्रमें कहा है कि विविध प्रकारसे उत्पन्न हुए व्रण आदिको यह लक्षा दूर करती है। रोगोंकी निष्कृति करनेके कारण इसका नाम 'निष्कृति ' हुआ है।

पंचम मंत्रमें कहा है कि पिलखन, पीपल, खैर, बबूल, पलाश आदि बृक्षोंपर यह होती है, और यह 'अरुं-धासी' है अर्थात् अर्णोको चेगा करनेवाली है। इसके प्रयोगसे नाना प्रकारके घाव भर जाते हैं।

षष्ठ और सप्तम मंत्रके पूर्वाधमें इसके तेजस्वी होनेका वर्णन है। सूर्यके समान, तप्त सुवर्णके सहश अथवा सूर्यके रंगके समान तेन इसमें है। यह ' खपुष्टमा ' अर्थात् कार्रारके लिये हित कं नेवाली है। कार्रारके। पुष्ट और तेजस्वी करनेवाली है। 'रुत ' अर्थात् व्रण आदिको दूर करती है और सब दोषोंके। हटा देती है। रोगों और व्रणादिकोंका निराकरण करनेके कारण इसको 'शिष्कृति' नाम प्राप्त हुआ है। यह वात प्रकृ-तिवाली है, मानों इसका आत्मा ही वात है।

अष्टम मंत्रमें 'अज्ञाबस्तु 'यह लाक्षाका पिता है, ऐसा कहा है। अज नाम बरुरीका है, बरुरियों का जो पोषण करते हैं, उन दक्षों का यह नाम है। जिन बृक्षों के पत्ते बरुरियों खाती हैं उन पीपल, बेरी आदि बृक्षों का यह नाम है। इनपर लाख उरपन्न होती हैं।

इस प्रकार इस स्कामें लाक्षाका वर्णन किया है। वैद्य इसके उपयोगका अधिक विचार करें और जनताके लामके लिये उसका प्रकाश करें।

यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥

# त्रहाविद्या।

(६) ब्रह्मविद्या।

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — स्रोमारुद्रौ । )

बर्बा ज<u>ज्ञा</u>नं प्रथमं पुरस्तादि सीमृतः सुरुची बेन आवः । स बुष्त्या∫ उपमा अंख <u>विष्ठाः सतश्च</u> यो<u>नि</u>मसंतश्च वि वंः अनोप्ता ये वंः प्रथमा या<u>नि</u> कमीणि चिक्रिरे । <u>बीराक्</u>रो अत्रु मा दंभन्तद्यं एतत्पुरो दंखे

11 8 11

11 2 11

अर्थ — ( पुरस्तात् प्रथमं ) पूर्वकालसे भी प्रथम ( जज्ञानं ब्रह्म ) प्रकट हुए ब्रह्मको ( सुरुवः सीमतः ) उत्तम प्रकाशित मर्यादाओंस ( वेनः वि आवः ) ज्ञानीने देखा है। (सः ) नहीं ज्ञानी ( अस्य बुध्न्याः वि-स्थाः ) इसके आकाश संचारी विशेष रीतिसे स्थित और (उप-मा ) उपमा देने योग्य सूर्यादिकोंको देखकर (सतः च असतः योनि ) सत् और असत्के उत्पत्ति स्थानको भी ( वि वः ) विशद करता है ॥ १॥

(ये प्रथमाः अनाप्ताः) जो पहिले श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने (वः यानि कर्माणि चिक्तरे) तुम्हारे लिये जो कर्म किये, वे (नः वीरान् अत्र मा द्भन्) हमारे वीरोंको यहां कष्ट न दें। (तत् एतत् वः पुरः द्घे) वह यह सब तुम्हारे सन्मुख घर देता हूं ॥ २॥

भावार्थ — सबसे प्रथम प्रकट हुए ब्रह्मको उसके प्रकाशकी मर्यादाओं के द्वारा ज्ञानी जानता है और वहीं ज्ञानी उपमा देने योग्य आकाशसंचारी सूर्यादि प्रहों और नक्षत्रोंको देख कर सत् और असत्के मूल उत्पत्ति स्थानके विषयमें सत्य उपदेश करता है ॥ १ ॥

पहिले ज्ञानी पुरुषोंने जो जो प्रशस्त कर्म किये थे, उनका स्मरण करके वैसे कर्म तुम करो, और बालवर्जी और वीरोंको

मचाओ, यही तुम्हारे लिये कहना है॥ २॥

| सदस्रधार एव ते सर्मस्वरन्दिवो नाके मधुजिह्वा अस्थितः ।<br>तस्य स्पञ्चो न नि मिषान्ते भूणियः पुदेपदे पाश्चिनः सान्ते सेर्तवे<br>पर्यू षु प्र र्थन् <u>वा</u> वाजसात <u>ये</u> परि वृत्राणि सुक्षणिः । | 11 3   | 2)         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| द्विषस्तद्रध्येणवेनेयसे सनिस्त्रसा नामांसि त्रयोद्यो मास इन्द्रस्य गृहः                                                                                                                              | 11.8   | 1          |
| न्वेर्रेतेनारात्सीरसौ खाहां। तिरमायुंधौ तिरमहेती सुशेबो सोमारुद्राविह सु मुंडतं नः                                                                                                                   | ا ا در | <b>8</b> 1 |
| अवैतेनारात्सीरसौ स्वाहां । तिग्मायुंधौ तिग्महैती सुभेवौ सोमारुद्राविह सु मृंडतं नः                                                                                                                   | 118    | 11         |
| अपैतेनारात्सीरसी स्वाहो । तिग्मायुंधी तिग्महेती सुशेवी सोमारुद्राविह सु मृंडतं नः                                                                                                                    | 11 9   | 11         |
| मुमुक्तमुसान्दंरितादंवद्याञ्जुवेथौ यञ्जम्मृतंमुसासुं धत्तम्                                                                                                                                          | 116    | 11         |

अर्थ— (दिवः सहस्रधारे नाके पव) गुलोकके सहसों धाराओंसे युक्त सुखपूर्ण स्थानमें ही (ते असश्चाटाः मधुक्तिहाः समस्वरन्) वे निश्रल गांत स्वभाववाल और मधुरभाषणी लोग सब मिलकर एक स्वरसे कहते हैं, कि (तस्य भूणियः स्पशः न नि मिषन्ति) उसके पकडनेवाले पाश लिये दूत कभी भांख नहीं बंद करते हैं। (सेतवे पदे पर्वि पाशिनः सन्ति) वाधनेके लिये पद पद पर पाश लिये खडे हैं॥ ३॥

(वाजसातये वृत्राणि सक्षणिः) अन्नदानके लिये प्रीतंबंध करनेवाले रात्रुओंको दूर करनेवाला बनकर (उपि सुप्र प्रमन्त्र) उनको सब ओरसे भगा दे। क्योंकि (तत् द्विषः अर्णवेन अधि ईयसे) तू रात्रुओंपर समुद्रकी ओरस्य भी चढाई करते हो। इस कारण आपका (सनि-स्नासः नाम असि) सनिस्नस अर्थात् चढाई करनेमें कुराल इस अर्थव्हा नाम है। (त्रयोदशः मास इन्द्रस्य गृष्टः) तेरहवां महिना इन्द्रका घर है॥ ४॥

( तु पतेन असौ अरात्सीः ) निश्चयमे इस प्रकार उस तूने सिद्धि प्राप्त को है। (स्वा-हाः) आत्मसर्वस्वका समर्थे प्र ही सिद्धिका मार्ग है। (तिरमायुषी तिरमहेती) तीक्ष्ण हथियारवाले और तीक्ष्ण अस्ववाले (सुसेवी सोमारुट्टी ) उत्तम सेवा करने योग्य सोम और रह (इह नः मृडतं) यहां हमें सुखी करें॥ ५॥

( परतेन असी अव अराहसी: ) इसी रीतिसे यह तू सिद्धि शप्त करता है, ( स्वाहा ) त्याग ही सिद्धिका मूळ है । ( तिग्मायुघी० ) उत्तम शस्त्रास्त्रवाले वीर यहां सबको सुखी करें ॥ ६ ॥

( पतेन असौ अप अरात्सीः ) इसी रीतिसे यह तू सिद्धि प्राप्त करता है। ( स्वाहा ) त्याग ही सिद्धिका मूर्ट्य है। ( तिगमा० ) उत्तम शस्त्रास्त्रधारी वीर यहां सबकी सुखी करें॥ ७॥

( अस्मान् अवद्यात् दुरितात् मुमुक्तं ) हम सबको निंदनीय पापसे छुडावो, ( यक्षं जुषेथां ) यक्षका सेवन करे। भौर ( अस्मासु अमृतं धत्तं ) हममें अमृत धारण कराओ ॥ ८ ॥

भावार्थ— प्रकाशपूर्ण खर्ग धाममें रहनेवाले शांत और मधुर खभाववाले ज्ञानी लोग एक खरमे कहते हैं कि उस्त प्रमुके दूत कभी आंख बंद नहीं करते; अपने आंख सदा खुले रखकर हाथमें पाश लिये हुए पापियोंको बांधनेके लिये पद पद पर तत्पर रहते हैं ॥ ३॥

जो लोग असदान आदि परोपकारके कार्योंमें विझ उत्पन्न करते हैं, उनको दूर करो। जिस प्रकार शत्रुपर भूमिसे चढाई किने जाती है, उस प्रकार समुद्रकी ओरसे शत्रुपर चढाई करनेमें भी तू कुशल बन। तेरहवां महिना भी अन्य मासोंके समान इन्द्रका घर है॥ ४॥

इस मार्गसे हरएकको सिद्धि मिल सकती है। परोपकारके लिये आत्मसर्वस्वका समर्पण करना ही सिद्धिका मूल है। उस्त मा शकाक्रभारी सेवा करने योग्य वीर उक्त प्रकार यहां सबको सुखी करें॥ ५॥

इसी रीतिसे हरएक मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। त्याग भाव ही सिद्धिका मूल है। सब वीर इसी मार्गसे सब्बक्ता सुबी करें॥ ६॥

इसी प्रकार सिद्धि मिळती है। त्याग भाव ही सिद्धिका मूल है। सब वीर इसी मार्गसे सबको सुर्खी करें॥ ७॥ पापसे दूर रहो। प्रशस्त सत्कर्म करो और अमरश्व प्राप्त करो॥ ८॥

चक्षुंपो हेते मनसो हेते ब्रह्मंणो हेते तपंसश्च हेते । मेन्या मेनिरस्यमेनयस्ते सन्तु येर्डसाँ अभ्यष्यायन्ति 11811 योर्डसांश्रक्षंता मनसा चित्त्याक्तंत्या च यो अंधायरिमिदासात्। त्वं तानेथे मेन्यामेनीन् कृणु स्वाहां 11 80 11 इन्द्रेस्य गृहो। ऽसि । तं त्वा प्र पैद्ये तं त्वा प्र विकामि सर्वेगः सर्वेपूरुषः सर्वीत्मा सर्वेतन्ः सह यन्मेऽस्ति तेनं 11 88 11 इन्द्रंस्य शर्मीसि । तं त्वा प्र पंद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वेगुः सर्वेपूरुषः सर्वीत्मा सर्वेतनः सह यन्मेऽस्ति तेनं 11 88 11 इन्द्रंस्य वमीसि । तं त्वा प्र पंधे तं त्वा प्र विशामि सर्वेगुः सर्वेपूरुषः सर्वीतमा सर्वेतनुः सह यनमेऽस्ति तेने 11 83 11 इन्द्रेस्य वरूथमसि । तं त्वा प्र पंचे तं त्वा प्र विशामि सर्वेगुः सर्वेपूरुषुः सर्वीत्मा सर्वेतन्ः सह यन्मेऽस्ति तेनं 11 88 11 (\$4)

अर्थ- हे (चक्कुषः हेते ) आंखके आयुष ! (मनसः हेते ) हे मनके शस्त्र ! ( म्रह्मणः हेते ) हे ज्ञानके आयुष ! स्मीर (तपसः च हेते ) तपके आयुष ! तू ( मेन्याः मेनिः अस्ति ) शस्त्रका शस्त्र है । ( ये अस्मान् अभ्यवायन्ति ) जो हमें सतीते हैं ( ते अ-मेम्यः सन्तु ) वे शक्षरहित वर्ने ॥ ९ ॥

(यः यः अधायः अस्मान्) जो कोई पापाचरण करनेवाला हमें (चक्षुषा मनसा चित्या) आंख, मन, चित्त, (च आकृत्या अभिदासात्) और संकल्पसे दास बनानेका यस्न करे, हे अंग्रे! (त्वं तान् मेन्या अ-मेनीन् कृणु) त उनका शक्से शक्षहीन कर। (स्वा-हा) आत्मसर्वस्वका समर्पण ही मुक्तिका हेतु है ॥ १०॥

(इन्द्रस्य गृहः असि) तू इन्द्रका घर है। मैं (सर्व-गुः) सर्व प्रकारकी गतिसे युक्त, (सर्व-पूरुषः) सब पुरुषार्थ-शिक्तसे युक्त (सर्व-आत्मा) सर्व आत्मबलसे युक्त, (सर्व-तन्ः) सब शारीरिक शक्तियोंसे युक्त (यत् मे अस्ति तेन सह ) जो कुछ मेरा है, उसके साथ (तं त्वा प्रपद्ये) उस तुझको प्राप्त करता हूं, और (तं त्वा प्रविशामि) उस तुझमें प्रविष्ट हुआ हूं॥ ११॥

(इन्द्रस्य शर्म असि) इन्द्रका तू आश्रयस्थान है। मैं (स्तर्थ-गुः) सब गति, पुरुषार्थ शक्ति, आत्मिक बल और शारीरिक शक्तिसे युक्त होकर तथा जो भी कुछ मेरे पास है उसके साथ तुझे प्राप्त होता हूं, और तुझमें आश्रय लेता हूं॥ १२॥

(इन्द्रस्य वर्मे अस्ति ) इन्द्रका कवच तू है। में सब गति, पौरुषशिक्त, आत्मिक और शारीरिक बलसे युक्त होकर तथा जो कुछ मेरे पास है, उसको लेकर तुझे प्राप्त होता हूं और तेरे आश्रयसे रहता हूं ॥ १३ ॥

(इन्द्रस्य वरूथं अस्ति) इन्द्रकी ढाल तू है। मैं सब गति, पौरुषशक्ति, तथा आत्मिक और शारीरिक बलके साथ तथा जो कुछ मेरा है, उस सबके साथ तुझे प्राप्त होता हूं और तेरे आश्रयसे रहता हूं॥ १४॥

भावार्थ — आंख, मन, ज्ञान और तप ये बढ़े शस्त्रास्त्र हैं, ये शस्त्रोंके भी शस्त्र हैं। इनसे उन दुष्टोंको शस्त्रहीन कर, कि जो अपने बस्त्री दूसरोंको सताते हैं॥ ९॥

जो कोई पापी भाततार्थी चक्षु, मन, चित्त अथवा संकल्पसे दूसरोंको दास बनानेका यत्न करे, उसको तू उक्त शस्त्रोंसे शस्त्रहीन कर । इस मार्गमें आत्मसर्वश्वका समर्पण ही बंधमुक्त होनेका उपाय है ॥ १०॥

सब गति, सब पुरुषार्थ शिक, सब आरिमक बल और संपूर्ण शारीरिक बलेंकि साथ तथा और भी जो कुछ मेरा कहने योग्य है उसको साथ लेकर, प्रभुद्धे शरणमें जाता हूं, उसके घरमें प्रविष्ठ होता हूं और वहां ही रहता हूं। वही हम सबका सच्चा घर और सबके लिये सुरक्षित स्थान है ॥ ११-१४॥

६ ( अथर्व. साध्य, काण्ड ५ )

## ब्रह्मप्राप्तिका मार्ग।

इस सूक्तका पहिला मंत्र (कां. ४।१।१) चतुर्थ काण्डके प्रथम सूक्तका पहिला मंत्र है, तथा इस सूक्तका दितीय मंत्र चतुर्थ (कां. ४।७।७) काण्डमें सप्तम स्काका सप्तम मंत्र है। इन मंत्रोंके अर्थ, भावार्थ और स्पष्टीकरण पाठक वहां देखें।

यद्यपि द्वितीय मंत्र कां. ४। ७। ७ में है, तथापि यह मंत्र वहां विच दूर करनेके औषधि प्रकरणमें है। इसलिये प्रकरणा-नुशर वहां औषि प्रकरणका सामान्य अर्थ बता रहा है। परन्त यहां ब्रह्मविद्या और आत्मोन्नतिका प्रकरण है, इस प्रकरणमें इसका अर्थ इसी प्रकरणके अनुकूल होगा और ऐसा करनेके लिये राज्दोंके वे ही अर्थ लेकर अर्थ देखा जायगा। क्योंकि यह शामान्य अर्थवाला मंत्र है और ऐसे मंत्र भिन्न भिन्न प्रकरणोंमें भी आकर वहांके योग्य अर्थ बता सकते हैं। जैसा किसीने अपने अनुयायियों से कहा कि 'तुम तैयार हो जाओ 'तो यह साम्रान्य निर्देश होनेसे हरएक शाखाके कार्यकर्ता अपने अपने कर्तव्य-कर्ममें तैयार होनेका आशय ले सकते हैं. और इस आदेशानुसार ब्राह्मण अपने ज्ञानकर्ममें, क्षत्रिय अपने युद्धकर्ममें, वैश्य अपने व्यापारव्यवहारके कार्यमें तथा शुद्र अपनी कारीगरीके कार्यमें अपनी सिद्धता कर सकता है। एक ही सामान्य आज्ञा भिज भिन्न श्रीताओं में भिन्न भिन्न कार्यके लिये प्ररणा कर सकती है। इसी प्रकार इस मंत्रकी सामान्य आज्ञा पूर्वीक स्थान (कां. ४।७।७) पर औषित्रयोगके कर्मकी प्रेरणा देती है और यहां उपासनायोगकी प्ररणा देती है। पाठक इसका विचार करके इस सामान्य मंत्रका महत्त्व जान सकते हैं।

प्रथम मंत्रका विस्तृत स्पष्टीकरण चतुर्थ का०ड के सू १, मं. १ की व्याख्यामें पाठक देख सकते हैं। इस प्रथम मंत्रका यह आशय है— ' ब्रह्म सबसे पहिले प्रकट हुआ है, उसके प्रकाशको जहां मर्यादा होती है, वहां देखकर ज्ञानी इस ब्रह्मको जानता है। यही ज्ञानी स्पादि तेजस्वी पहार्थीका अद्भुत तेज देखकर और उनको उपमा देने योग्य अनुभव करके, इस दश्यके अनुसंधानसे मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें निश्चित ज्ञान प्राप्त करके उसका उपदेश कर सकता है। ( मं. १ ) '

जिस प्रकार सूर्यका तेज किसी पदार्थपर गिरने से, अर्थात उस तेजकी मर्यादा होने से, दिखाई देता है, मर्यादा न हुई तो सूर्यका तेज नहीं दिखाई देता; इसी प्रकार परमात्माक परम तेजका अनुभव भी सूर्योदि विविध केन्द्रों से उसकी मर्यादा होने से ही होता है अर्थात् यदि जगत् न बने तो परमात्माक अद्भुत सामर्थ्यका अनुभव कैसे हो सकता है। परमात्मा परम तेजस्वी है, सबसे पूर्वकालसे प्रकाशित हो रहा है, यह सब सल है तथापि स्येचन्द्राहि केन्द्रों में जब उसके तेजकी अन्तिम सीमा बनती है, तब ही उसके सामर्थका पता लग सकता है। जिस प्रकार घरके कमरें में चमकनेवाले दीपका प्रकाश कमरेकी दिवारोंपर गिरनेसे नजर आता है। यहि दिवारोंकी रुकावट न हो, तो नजर नहीं ओवेगा। इसी प्रकार इस विश्वके कमरें में परमात्माका दीप चमक रहा है, अझ आदि देवता-ह्यी दिवारोंपर उसके किरण पडकर जो मर्थादा उत्पन्न होती है, उस मर्थादासे उसकी शक्तिका ज्ञान होता है। ब्रह्मप्राप्तिके मार्गकी यह एक सीढी है।

जगत्में परमात्माकी शक्तिका कार्य देख कर सदसत्के मूल आदि कारणको जानना चाहिये। झानी, किन, सन्त ही इस प्रकार परमात्माका ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके संबंधका सस्य उपदेश कर सकते हैं।

यह प्रथम मंत्रका आश्रय है। इसके पश्चात् द्वितीय मंत्रमं कहा है कि — ' पूर्व कालके ज्ञानी सद्रपुरुषोंने जिस अकार प्रशस्ततम कर्म किये थे, उसी प्रकार तुम भी प्रशस्ततम कर्म करो. अपने बालबचाँ और वीरोंको बचाओं और उनकी उन्नति करो, यही तुम्हें कहना है। ( मं. २ ) ' तुम्होरे सन्सुख वही आदर्श रहे, जो कि प्राचीनकालके श्रेष्ठ पुरुषोंने अपने धामने रखा था। इसी प्रकार प्राचीन कालके श्रेष्ठ पुरुषोंके जीवन चरित्र भी तू अपने सन्मुख रख और उनके समान बननेका यत्न कर । उन्होंने परमार्थसाधन करते हुए भी संसारयात्रा किस प्रकार चलाई, परनात्माकी भक्ति करते हुए अपने बालवचोंकी उचति किस प्रकार की, अपने संतानोंको विनाशसे कैसे बचाया, इल्यादि बातोंको उनके चरित्रोंमें देख कर उन बातोंको अपनी जीवनमें ढाल और उनके समान आचरण करके अपनी आत्मिक उन्नतिका साधन कर । यह उपदेश इस द्वितीय मंत्रद्वारा मिलता है। यह सामान्य व्यवहारका मंत्र वैद्यक प्रकरणमें वैद्यका व्यवहार उत्तम करनेकी प्रेरणा के रहा है और यहां आत्मोन्नतिके प्रकरणमें संसारके साथ परमार्थका साधन करनेकी प्रेरणा दे रहा है। पाठक इन सामान्य मंत्रोंका महत्त्व यहां देखें और वैदकी इस शैलीका अनुभव करें।

इन दो मंत्रोंका इस प्रकार आश्रय देखनेके प्रश्नातः आव तृतीय मंत्रका मनन करते हैं।

## स्वर्गके महन्तोंकी घोषणा।

जिनको खर्गसुखका अनुभव प्राप्त हुआ है, वे महन्त अन-

ताकों जो कल्याणका उपदेश करते हैं, वह उपदेश इस तृतीय मंत्रमें कहा है —

## ते असन्धतः मधुजिद्धाः सहस्रधारे दिवो नाके समस्वरन्॥ (मं.३)

'वे स्थितप्रज्ञ, मधुर भाषण करनेवाले, सहस्र धाराओं छे जहां अमृत प्राप्त होता है उस युलोक के स्थानका अनुमव लेनेवाले सन्त महन्त एक खरसे यह उपदेश देते हैं। ' अर्थात् वे लोग जनताकी भलाईके लिये एक खरसे निम्नलिखित उग्देश करते हैं।

## तस्य भूर्णयः स्पशः न निमिषन्ति । सेतवे पदे पदे पाशिनः सन्ति ॥ (मं. ३)

' उस परभात्माके दुर्शोको पाशोंसे बांधनेवाले दूत आंख कभी मृदते नहीं, अर्थात् लोगोंके पुण्यपापोंको अपने खुली शांखोंसे सदा देखते रहते हैं। पापियोंको पाशों हे बांधनेके लिये अपने पाश लेकर सब जगत्में हरएक स्थानमें सदा तैयार रहते हैं। ' अर्थात् इनकी दृष्टिसे कोई पापी कभी बच नहीं सकता, इरएक पापीको उसके पापके अनुसार दण्ड देनेके लिये ये दूत सदा तैयार रहते हैं और अवश्य ही उस पापीको बांध देते हैं। अतः कोई पापी यह न समझे कि में पाप करके परमा-त्माके दण्डसे अच जाऊं। पद पद पर उसके दत आंख खोलकर खडे हैं, वे तत्काल पापीको पकडते हैं। यहां तक इन दूतोंका प्रबंध पूर्ण है कि, पकड़ा गया हुआ पापी कभी कभी अपने भापको खतंत्र भी छमझता है, परन्तु वह उस समय पूर्ण रीतिसे बंधा हुआ होता है। परमात्माका इतना अद्भुत प्रबंध है, इस लिये सब मनुष्योंको उचित है कि वे उचित धर्मा-नुकूल व्यवहार दक्षताके साथ करनेका यत्न करें। पापसे अने और इस प्रकारके सावधान आचरणसे परमात्माके इन गुप्त-चरोंसे बच जाय। यह विलक्कल संभव नहीं है कि कोई छिपनेसे बच जाय। इस कारण विशेष सावधानताकी आद-श्यकता हैं। यदि मनुष्य पुण्यमार्गपरसे जानेवाला होंगा तो उसकी उत्तम रक्षा येही ईश्वरके दूत उतनी ही सावधानीसे करते हैं, इसलिये पुण्यातमाको किसीसे डर नहीं होता ।

भो पाठक इस मंत्रका उत्तम विचार करेंगे उनका आचरण अवर्य ही सुघर जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आस्मिकशक्तिके विकास करनेकी इच्छा पाठकों होगी, तो उनके लिये परिशुद्ध आचरणकी अत्यंत आवश्यकता है, यह उपदेश इस मंत्र द्वारा उत्तम रीतिसे मिळना है।

## शब्बो भगाना।

चतुर्थ मंत्रमें शत्रुका लक्षण कहकर ऐसे शत्रुकी दूर करनेका उपदेश किया है। ' बुन ' शब्द यहां शत्रु वाचक है, जो घरता है, चारों ओरखे प्रतिबंध उत्पन्न करता है, विशेषतः ( वाज-सातये ) अवदान आदि परोपकारके छलोंमें जो कहावडे खडी करता है, वह शत्रु है। पाठक विचार करेंगे ते। उनकी रकावट करनेवाले उनके सन्नु कौन हैं इसका उनकी पता लग जायनः । धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैयक्तिक अथवा सांधिक हकावटें उत्पन्न करनेवाले अनेक रात्रु विद्यमान् हैं। इनको दूर करके अपना उन्नतिका मार्ग खुला करना आवश्यक है। ऐसे शत्रुओंको (परि सुप्रधन्त ) सब ओरसे उत्तम प्रकार विशेष रीतिसे भगा दो । अपने पास ठहरने न दो । शत्रुपर चढाई भूमिकी ओरसे तथा समुद्रकी ओरसे भी होती है। तथा अपरसे भी हो सकती है। कोई अन्य रीतियां भी होती होंगी। यहां तात्पर्य रीतियोंके कहनेसे नहीं है। जो भी रीति हो उसका अवर्लंबन करके शत्रको दूर भगाया जावे, और अपना उत्र-तिका मार्ग प्रतिबंधरिहत बनाया जाने । प्रतिबंधरिहत होना ही मुक्ति है। उसका मार्ग इस मंत्रने बताया है। यह तो आध्या-त्मिक मुक्तिके लिये और सामाजिक तथा राष्ट्रांय मुक्तिके लिये भी अत्यंत उपयोगी है।

## सिद्धिका मार्ग।

रात्रुओंका प्रतिबंध दूर करने, अपना मार्ग प्रतिबंधरहित करने और खतंत्रता प्राप्त करनेका उपदेश इन चार मंत्रोंमें पूर्वीक्त प्रकार किया है। अब विचार यह है कि इसकी सिद्धि किस प्रकार हो सकती है। इस शंकाके उत्तरमें कहा है—

> पतेन चु अरात्सीः। (मं. ५) पतेन अव अरात्सीः। (मं. ६) पतेन अप अरात्सीः। (मं. ५)

'इसी मार्गसे तू सिद्धिको प्राप्त करेगा ' अर्थात् पूर्वे कि चार मंत्रों में जो धर्ममार्ग कहा है उसका आचरण करनेसे ही मतु-व्यको सिद्धि मिल सकती है। चार मंत्रों में जो धर्म कहा है उसका संक्षिप्त खरूप यह है— (१) परमेश्वरकी भक्ति करना, (२) श्रेष्ठोंका आदर्श अपने सन्मुख रखना, (३) पापका मय धारण करना, (४) और प्रतिबंधक विन्न अथवा शत्रु दूर करना। ' ये उच्चतिके चार सूत्र हैं। इनका आचरण करनेसे मनुष्यकी उच्चति हो सकती है। इस उच्चतिमें एक बातकी आवश्यकता है और वह है 'खाहा ' करना। खाहा करनेका अर्थ अब देखिये—

## स्वा-हा करो।

इस स्क्रमें मं. ५ से ७ तकके तीन मंत्रों में तथा दसवें मंत्रमें मिलकर चार बार 'खाहा ' शब्द आया है। इसिलये इस स्क्रमें बार बार खाहा आने से इसका महत्त्व इस स्कोक सिद्धिमें अधिक है। इसिलये 'खाहा ' शब्दका अर्थ देखना चाहिये।

(स्व ) अपने सर्वस्तको (हा ) त्याग देनेका नाम स्वाहा है। अपने अधिकारमें जो तन, मन, धन आदि है उसका सब जनताकी भलाईके लिये समर्थण करनेका नाम खाहा करना है। अपनी शक्ति केवल अपने भोग बढानेमें ही खर्च न करते हुए संपूर्ण जनताकी भलाई करनेके प्रशस्ततम कार्य करनेमें उसका व्यय करना स्वाहा शब्दसे बताया जाता है। इसलिये यक्क इवनमें स्वाहा शब्दका उचार होता है। इसका अर्थ यह है कि यज्ञमें दी हुई आहति दुसरोंकी उन्नतिके लिये दी है. उससे में अपने भोग बढाना नहीं चाहता। यही यज्ञकी शिक्षा है। द्रव्ययज्ञ, विद्यायज्ञ, ज्ञानयज्ञ आदि अनंत यज्ञ हैं, इनका अर्थ ही यह है कि द्रव्यज्ञान आदिका परीपकारार्थ समर्पण करना और उनको केवल अपने भोग बढानेके लिये न लगाना। परोपकारके लिये आत्मसर्वस्वका समर्पण करनेका नाम स्वाहा-कार है। यह स्वाहाकार करनेसे ही इस सक्तमें कही परम उच सि। द्वि प्राप्त हो सकती है। यह स्वाहाकार जितना होगा उतनी सि। दि होगी। सिद्धिके लिये इस स्वाहाकारकी अत्यन्त आवस्यकता है। मं. ५-७ तकके तीन मंत्रोंमें तीन बार लगा-तार कहनेसे इस आत्मसमर्पणका अत्यंत महत्त्व सिद्ध होता है। पाठक भी यहां देख सकते हैं कि जगत्में भी खार्थ लाग करने-वालेकी जैसी विशेष प्रतिष्ठा होती है, वैसी स्वार्थी मनुष्यकी नहीं होती । अर्थात् स्वार्थत्याग जैसा जगत्के व्यवहारमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिये आवश्यक है. उसी प्रकार परमार्थसाधनके लिये भी आवश्यक है।

## सोम और रुद्र।

जगत्में शांति करनेवालों और उप्रता बढानेवालों हो शक्तियां हैं, इनके 'सोम-रुद्ध, अभि-सोम, इन्द्र-सोम 'ये नाम वेदमें आये हैं। सोमशक्ति जगत्में शान्ति करनेवाली है और रुद्ध-शक्ति उप्रता बढानेवाली है। प्रत्येक स्थानमें ये दोनों शक्तियां कार्य करती हैं, कहीं कदाचित एक न्यून होती है और दूसरी प्रवल होती है। जो प्रवल होती है उसका प्रभाव होता है, अर्थात् यदि किसीमें सोमशक्तिका प्रभाव अधिक हुआ तो वह पुरुष शान्त, गम्भीर, विवेकी विचारी होगा, तथा किसीमें रुद्धशक्तिकी प्रधानता हुई तो वह पुरुष शहर वीर, युद्धिय,

क्रूर अथवा कठोर होगा। इस प्रकार मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति देखनेसे पता लग जाता है कि इसमें कौनसी शक्ति विशेष प्रबल है और कौनसी न्यून है।

जिस प्रकार व्यक्तिमें सोम अथवा रुद्रशक्तिकी न्यूना-धिकता होती है, उसी प्रकार समाजमें अथवा जातिमें सोम या रुद्रशक्तिकी न्यूनाधिकता होती है। इसी कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय ये वर्ण कमशः शांत स्वभाव तथा उप स्वभाव हुए हैं। ब्राह्मणकी शान्ति और क्षात्रियकी उप्रता उस कारण ही सुप्र-सिद्ध है। अतः सोमारुदौ इस देवता वाचक शब्दसे आदर्श ब्राह्मण-क्षत्रियोंका बोध होता है।

मं. ५-७ तकके तीनों मंत्रोंमें सोमारुद्री देवता है। 'ये दोनों देवता हमें सुखी करें 'ऐसी प्रार्थना इन तीनों मंत्रोंमें है। व्यक्तिके अंदर जो शान्ति और उप्रता होती है वह उसके हितके लिये सहायक होने. अर्थात मनुष्यकी शान्ति उसकी शिथिल बनानेवाली न हो और मनुष्यकी उप्रता उसको । ईसक न बनावे. यह आशय यहां लेना उचित है। समाजमें भी शान्तिप्रिय ब्राह्मण और युद्धिप्रय क्षत्रिय परस्पर सहायकारी होकर परस्परकी उन्नति करते हुए राष्ट्रका उद्धार करनेवाले हों । इस प्रकार मनुष्यकी उन्नति होती रहे और सबका सुख बढता रहे और कोई हीन और दीन न हो। पूर्वीक्त कही रीतिके अनुसार मनुष्य त्याग्भावसे स्वार्थत्याग और आत्म-समर्पण करता हुआ और शान्ति तथा उप्रतासे योग्य सहायता लेता हुआ सिद्धिको प्राप्त करे। यह आशय इन तीन मंत्रोंका है। पाठक इन मंत्रों का विचार करेंगे तो उनके ध्यानमें यह बात आ सकती है कि किस प्रकार स्वार्थलाग और आत्मसमर्पण पूर्वक आत्मोत्रातिके मार्गका अवलंबन करके मनुष्य उन्नतिको प्राप्त हो सकता है। इन तीनों मंत्रोंका आशय ही भिष्म शब्दों-से अष्टम मंत्रमें कहा है। इस अष्टम मंत्रके तीन भाग हैं-

## तीन उपदेश।

१ अवद्यात् दुरितात् अस्मान् मुमुक्तम्। (मं. ८)

- २ यज्ञं जुषेथाम् । (मं. ८)
- ३ अस्मासु अमृतं धत्तम्। (मं. ८)

'(१) निंद्य पापाचरणसे हमें सुक्त कर, (१) यज्ञका सेवन कर, (१) हममें असृतको धारण करा।'ये तीन उपदेश अष्टम मंत्रमें हैं। पापाचरणसे दूर रहना, आत्मसमर्पणस्व यज्ञ करना और अन्तमें अमृतको प्राप्त करना, ये तीन उपदेश हैं, जो पूर्वके मंत्रोंका सार है। इस समयतक जो उपदेश इस सूक्तमें कहे हैं उनका सार इन तीन मंत्रमागोंमें आ गया है।

'पापसे बचना, सत्कर्म करना, और मृत्युको दूर करके अमृतको प्राप्त करना ' सब धर्मके नियम इन तीन मंत्रभागों में
संमिलित हुए हैं । अमृत प्राप्त करना यह मनुष्यों का विधि है,
उसका साधन यक्त अर्थात सत्कर्म करना है और पापाचरण न
करना यह निषिद्ध कर्मका निषेध है। इस प्रकार यह त्रिवृत
यक्त किंवा त्रिकर्म करना है। यदि और कुछ सिद्ध न हुआ तो
ये तीन उपदेश मनुष्यके मनमें स्थिर रहे तो उसका बेडा पार
हो सकता है। कितने व्यापक महत्त्वके उपदेश कितने थोडे
शब्दों में वेदने यहां दिये हैं; इसका विचार पाठक करेंगे; तो
उनको इन उपदेशोंका महत्त्व समझ सकता है।

## शस्त्रोंके शस्त्र।

शत्रको दूर करनेका उपदेश इससे पूर्व कई बार किया है। उसका पाउन करनेके लिये शत्रुके शास्त्रास्त्रों अपेक्षा अपेक्षा अपने शस्त्रास्त्र बढानेकी आवश्यकता होती है। हमारे शस्त्रास्त्र देखकर शत्रु भी अपने शस्त्रास्त्र बढाता है। इस प्रकार दोनों ओरके शस्त्रास्त्र बढने लगे, तो वे इतने बढ जाते हैं कि उसकी कोई परिमिति नहीं रहती। इसके पश्चात् जो अस्पिक शस्त्रास्त्रोंसे सिजित राष्ट्र होता है, उसका नियमन किस रीतिसे किया जाय। यह प्रश्न विचारी मनुष्योंके सन्मुख उपस्थित होता है, इस प्रश्नका उत्तर नवम मंत्रने दिया है—

#### चक्षुषः मनसः ब्रह्मणः तपसः हेतिः मेन्याः मेनिः। (मं. ९)

'आंख, मन, ज्ञान और तपके जो शक्ष हैं, वे शक्षों के भी शक्ष हैं।' अर्थात् शक्षों के कई गुनी अधिक शाक्ति इनमें हैं : इनमें जो आितकबळ होता है वह शक्षाक्षों के बलसे कई गुना अधिक समर्थ होता है। इसिलये शक्षाक्षों के पाशवी बलका प्रातिकार नेत्र—मन—ज्ञान—तपरूपी आत्मिक बलदाले आध्यात्मिक शक्तियों से किया जा सकता है। केवल दृष्टिक्षेपसे, केवल मनकी इच्छासे, केवल ज्ञानके योगसे अथवा तपके प्रभावसे पाशवी शक्षों का प्रतीकार किया जा सकता है। लोहेके शक्षाक्र क्षित्रियके हैं और ये आत्मिक बल ब्राह्मणके होते हैं। विश्वामित्रके पाशवी शक्ष तपस्वी वसिष्ठकी इच्छाशक्तिके सामने व्यर्थ सिद्ध हुए, यह ऐतिहासिक कथा यहां देखने योगय है।

#### पाशवी बलका आत्मिक बलसे प्रतिकार।

पाशवी बल जिसके पास बढता है, वह अपने सुखको बढानेके लिये दूसरोंपर अत्याचार करता है, इस कारण वह (अध+आयुः) जिसकी आयु पापमय हो चुकी है, ऐसा पापी बनता है। जिस प्रकार एक पापी ब्यक्ति दूसरोंपर अखाचार करता है उसी प्रकार पाशवी शलाखोंसे युक्त एक

पापी राष्ट्र भी दूसरोंपर भी अत्याचार करता है, इसिलये उसकी भी 'अय-आयु' अर्थीत् पापी जीवनवाला राष्ट्र कहते हैं, उसका वर्णन यह है—

#### ये असान् अभ्यवायन्ति । (मं. ९) यो अवायः असान् अभिदासात् । (मं. १०)

'जो हमें सब श्रीरसे पापाचरणसे कष्ट देते हैं। जो पापी हमें दास करना चाहता हैं अथवा हमारा सर्वस्न नाश करना चाहता है। 'इन मंत्रभागोंमें पाशवी अत्याचारका खड़प बताया है, (१) एक तो यह है कि दूसरेका घातपात पाप-पुण्यका विचार न करते हुए करना, (२) और दूसरा यह है कि दूसरेका सर्वस्य यह है कि दूसरेका अपने पेटका मालूम होगा। कि 'एक बलवाला दूसरे निर्वलको अपने पेटका पूर्तिके लिये खा रहा है। 'यही पाशवी अत्याचार है। इस बलवानके कालोंको निर्वल करनेका उपाय केवल आत्मिक बल ही हैं—

चक्षुषा मनसा चित्या आकृत्या मन्या तान् अमेनीन् कृषु। (मं. १०)

ब्रह्मणः तपसः च मेन्या ते अमेनयः सन्तु ।

' आंख, मन, चित्त और संकल्परूपी शह्मसे उन अत्याचारी शत्रओं को शस्त्र रहित कर । ज्ञान और तपके शस्त्रसे उनकी शस्त्रहीन कर। ' अर्थात् पाशवी शस्त्रीका सामना इन आस्मिक बलसे कर। अपने आंख, मन, चित्त, संकल्प, ज्ञान और तप ये ही आत्माके शस्त्र हैं। इनको तेजस्वी बना और इनसे तू लोहेके शस्त्रोंका प्रतिकार कर। तेरे अंदर ये आत्मिकवल जितने प्रमाणसे बढेंगे, उतने ही प्रमाणसे शत्रके पाशवी बल सत्त्वहीन हो जांयगे। पाशवी शक्तिवालोंका सामना करनेका यही सनातन मार्ग है। इसी मार्गके आचरणसे वसिष्ठने विधा-मित्रका और प्रवहादने हिरण्यकशिपुका सामना किया था। इस आतिमकबलके मार्गसे अन्तमें निःसंदेह विजय होगा। सबसे अधिक प्रभावशाली यह आहिमकबल है। जो पाशवी बलवाले होते हैं वे अपने लोहशस्त्रोंके घमंडसे अपना आदिमकबल बढा नेका यत्न नहीं करते किंवा वे अत्याचारकी प्रवृत्तिके कारण अपना आहिमकबल बढा नहीं सकते । इसलिये अनत्याचारी शान्तिपूर्ण अहिंसामय आत्मिकबलके मार्गपरसे जानेवाले लेग जितना अपना मार्ग आक्रमण करेंगे; उतना उनका विजय ही होता रहता है, क्योंकि उनके शत्रु इस मार्गमें आते नहीं, और यदि इस आतिमकबलके मार्गपर वे आ गये, तो भी उसमें इन ही

100

आतिमक उपतिवालोंकी ही जीत होगी। इसका कारण यह है कि यदि इस मार्गपर चलनेके लिये वे शतु अहिंसाय अनत्या-चारी बने, तो दुःखका मूल ही नष्ट हो गया और फिर सगढेका कारण ही नहीं रहा। जैसा विश्वष्ठका आत्मिकवल देखकर विश्वामित्रने काल्याचारी क्षात्रवलका लाग करके शांतिमय अनल्याचारी बाह्यवल स्वीकार किया। तत्पश्चाद दोनोंमें सगडा होनेका कुछ भी कारण न रहा। इस प्रकार आतिमकवलवालोंकी सदा जीत ही होती रहती है।

इस आत्मिकवल द्वारा पाश्य अत्याचारीको रोकनेक मार्गमं 'स्वा—हा' अर्थात् आत्म धर्वस्वका समर्पण करनेकी अत्यंत आवश्यकता होती है, इसीलिये दशम मंत्रमं पुनः 'स्वाहा' शब्द द्वारा आत्मत्यागका उपदेश दिया है। पाठक यहां स्मरण रखें, कि अत्यंत स्वार्थरयागके विना यह आत्मश्रुद्धि और आत्म-वलके मार्गपरसे बलना असंभव है। इस आत्मसर्वस्वके समर्पणका स्वरूप देखिये—

## आत्मसमर्पण ।

' अपना कहने योग्य जो भी कुछ हो उसका सत्कार्थेमें समर्पण करना आत्मसमर्पण कहलाता है।' इसका वर्णन इस प्रकार है— यस् में अस्ति तेन सह, सर्वतन्ः, सर्वगुः, सर्वास्मा, सर्वपूरुषः त्या अ पद्ये, त्या अ विद्यामि ॥ ११-१४॥ 'जो कुछ मेरा है चसको लेकर तथा सब शरीर, सब इंदिय, सब आत्मशक्तियां, सब पुरुषार्थशक्तियां लेकर तुक्के प्राप्त होता हूं और तुक्कां प्रविष्ठ होता हूं।'

इस मंत्रमें स्वार्थक्षमर्पणकी परम सीमाका वर्णन है। जो कुछ मेरा इस जगत्में है उसको भी परमार्थकी सिद्धता करनेके लिये समर्पण करता हूं और उसके साथ अपना करीर, अपनी इंदिय, अपना मन आदि शक्तियां, और सब पुरुषार्थकी शक्तियां भी उसी परम कार्थके लिये समर्पित करता हूं। अर्थात् जो कुछ अपना कहने योग्य है, वह सब ध्येयकी सिद्धिके लिये समर्पित करता हूं। यह 'स्वाहा' शब्दका स्पष्ट अर्थ इन मंत्रों द्वारा यताया गया है। इन मंत्रोंको देखनेसे आत्मसमर्पणका अर्थ कितना व्यापक है, इस बातका पता लग सकता है। इस प्रकारका आत्मसमर्पण को कर सकते हैं वे ही लागी अन्तमं बंधमुक्त होकर अमृत आत कर सकते हैं, जिनको किसी मी प्रकारकी पाश्वी शक्तिसे बांधा नहीं जा सकता।

इस रीतिसे इस स्काम आत्मोन्नतिके मार्गका उपदेश दिया है, इस मार्गसे आत्मश्रीद होकर वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय और पारमार्थिक उन्नतिका साधन मनुष्य कर सकता है। यह स्का कई दिएयोंसे मनन करने योग्य है। जो पाठक इस दर्शीयी रीतिसे इस स्काका अधिक मनन करेंगे, वे अपने उद्यारका उक्तम बोध प्राप्त कर सकते हैं।

# ऐश्वर्यमयी विपत्ति।

(७) अरातिनाशनम्।

(ऋषि — अथर्वा। देवता — बहुदैवत्यम्, अरातयः, स्टरस्वती।) आ नों मर् मा परिं छा अराते मा नों रक्षीर्दक्षिणां नीयमानाम्। नमों नीत्सीया असंमृद्धये नमें अस्त्वरातये

11 8 11

अर्थ — है (अराते ) अदानी ! (नः आ अर) हमें घन भर दे, हमसे (मा परि स्थाः) मत अलग हो, (नः नीयमानां दक्षिणां मा रक्षीः) हभारी लाई गई दक्षिणाको मत अपने पास रख। ऐसी (वीटलीये असमुख्ये नमः) विश्व असमुद्धिके लिये नमस्कार है और (अरातये नमः अस्तु) अदानके लिये दूरसे नमस्कार है ॥१॥

भावार्थ — दान न देनेका गुण संपत्तिको संप्रहित करता है, इसलिये यह गुण कुछ मर्गीदा तक क्षलग न हो । परंतु देने य दक्षिणाका दान कम न हो । इस मर्थादा तककी कंजूसी और असमृद्धिका इम भादर करते हैं ॥ १ ॥ यमराते पुरोधत्से पुरुषं परिगाषिणंम् । नर्मस्ते तस्मैं कुण्मो मा वृनि व्यंथ्यीमेमे ॥ २ ॥ मा वृनि व्यंथ्यीमेमे ॥ २ ॥ मा वृनि व्यंथ्यीमेमे ॥ ३ ॥ मा वृनि वृंबर्ह्यता दिवा नक्तं च कल्पताम् । अरांतिमनुप्रेमी वृयं नमी अस्त्वरांतये ॥ ३ ॥ सर्पस्वतीमनुप्रेमित भगं यन्तो हवामहे । वाचं जुष्टां मधुमतीमवादिषं देवानां देवहृतिषु ॥ ४ ॥ यं याचांम्यहं वाचा सर्पस्वत्या मनोयुजां । श्रद्धा तम्य विन्दत् द्वा सोमेन बुभुणां ॥ ५ ॥ मा वृनि मा वाचे वो वीक्शंक्रपानिकारि स्व प्रंपनां वो वर्मित ।

मा दुनि मा वार्चे. नो वीत्सीरुमाबिन्द्वाग्री आ भरतां नो वस्नि । सर्वे नो अद्य दित्तुन्तोऽरांति प्रति हथेत

11 & 11

प्रोऽपेंद्यसमृद्धे नि तें होति नयामसि । वेदं त्वाहं निमीवंन्ती नितुदन्तीमराते

11 9 11

अर्थ — हे (अराते ) अदाना ! (यं परिराधिणां पुरुषं पुरोध्यत्से ) जिस बडबडनेवाले पुरुषको तू आगे परती है (ते तस्मे नमः छण्मः) तेरे उस पुरुषको हम नमस्कार करते हैं। परंतु (मम वार्ति मा द्यथयीः) भेरे मनकी इच्छाको तू पीड़ा न दे ॥ २॥

(नः देवकृता विभिः) इसरी देवों द्वारा निर्मित इच्छा (विदा नक्तं खकरपतां) दिन और रात समर्थ होवे। (धर्य अरार्ति अनुप्रेमः) इस अदानशीलताको प्राप्त हों (अरातये नमः अस्तु) अदानशिक्तको नमस्कार होवे॥ ३॥

( यन्तः सर्वतीं अनुमतीं भगं ह्यामहें ) इलचल करनेवाले हम विद्या, सुमति और ऐश्वर्यको पास बुलाते हैं। ( देवहृतिषु देवानां जुष्टां वाचं अवादिगं ) देवेंके लाहानके प्रसंगमें देवेंके लिये प्रिय वाणी ही मैं बोलता हूं॥ ४॥

( यं अहं मनोगुजा स्वरस्वत्या वाचा याचामि ) जिससे मैं उत्तम मनसे शुक्त ज्ञानमय वाणीको मांगता हूं (तं अद्य वस्त्रणा सोमेन दत्ता ) उसको आज भरणकर्ती सोमेन दी हुई ( श्रद्धा विन्दृत् ) श्रद्धा प्राप्त होवे ॥ ५ ॥

(नः वर्ति मा) हमारी अक्तिको न कम कर और (वार्क्त मा वि ईत्स्वीः) वाणीको भी न रोक। (उभी इन्द्राक्षी नः वस्तुनि आ भारतां) दोनों इन्द्र और अपि हमें धन प्राप्त करावें। (नः दित्सन्तः सर्वे ) हमें दान करनेवाले संब तुम (अरार्ति प्रति हर्यता) अदानशीलताको विकाय आप आप हो॥ ६॥

है ( असमृद्धि ) असमृद्धि ! ( परः अप इदि ) परे चली जा ( ते हेति वि नयामस्ति ) तेरे शक्षको हम अलग करते हैं । हे ( अराते ) अदानशीलते ! ( आई स्वा निभीवन्तीं नितुदन्तीं चेद् ) मैं तुझको निर्वत करनेवाली और अंदरसे चुभनेवाली जानता हूं॥ ७॥

सावार्थ— जिस पुरुषपर उत्त प्रकारकी अदानशीलताका प्रभाव हुआ है उसको भी हम नमस्कार करते हैं, तथापि मेरी सनकी इच्छाको उससे व्यथा न पहुंचे ॥ २॥

देवीं द्वारा प्रेरित हमारी सदिच्छा दिन और रात बढती रहे। हम उक्त प्रकारकी अदानशीलताको प्राप्त हों ॥ ३॥

हम इलचल करनेवाले लोग विद्या, सुमति और ऐश्वर्यकी इच्छा करते हैं। हम सदा प्रियवाणी ही बोलें ॥ ४ ॥ मैं उत्तम सुसंस्कृत मन और ज्ञानमयी वाणीको चाहता हूं। उत्तम श्रद्धा भी हम सबको प्राप्त हो ॥ ५ ॥

म उत्तम मुसस्कृत मन आर भानमधा वाणाका पाइता हु । उत्तम अखा का देन वाल जात दाना उत्त प्रकारकी अदान-

बीलताको दूरसे नमस्कार करें ॥ ६ ॥ असमृद्धि दूर खली जान । तेरे आघातको हम हटाते हैं । में जानता हूं कि असमृद्धिस निर्मलता होती है और अंदरसे हो कह होते हैं ॥ ७ ॥

उत नुमा बोर्भवती खम्रया संचसे जनंग् । अरांते चित्तं त्रीत्सेन्त्यार्क्ते पुरुषस्य च ॥ ८॥ या मंहती महोन्माना विश्वा आश्चां व्यानशे । तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्श्नत्या अकरं नमंः ॥ ९॥ हिर्रण्यवर्णी सुमगा हिर्रण्यकाशिपुर्मेही । तस्यै हिर्रण्यद्राप्येऽरात्या अकरं नमंः ॥ १०॥ (७२)

अर्थ— हे (अराते) अदानशीलते! (उत नग्ना बोभुवती) और नंगी होकर (जनं स्वप्नया सचसे ) मनुष्यको आलस्यसे युक्त करती है। इस प्रकार (पुरुषस्य चित्तं आकृतिं च वि ईर्त्सन्ती) मनुष्यके चित्त और संकल्पको मलीन करती है॥ ८॥

(या महती महोन्माना) जो वडी और विशाल होनेके कारण (विश्वा आशा व्यानशे ) सब दिशाओं में फैली है। (तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्ऋत्ये ) उस सुत्रर्णके समान बालवाली विपत्तिको (नमः अकरं ) नमस्कार करते हैं ॥ ९ ॥

(हिरण्यवर्णा सुमगा) सुवर्णके समान वर्णवाली, ऐश्वर्यवाली (मही हिरण्यकिशापुः) बढी सुवर्ण वस्नवाली है (तस्यै हिरण्यदापये अरात्ये ) उस सुवर्णके वस्नोंसे आच्छादित अदानशीलताके लिये (नमः अकरं) नमस्कार करता हूं ॥ १० ॥

भावार्थ - कंजूसी मनुष्यको नंगा बनाती और आलसी बनाती है। और मनुष्यके चित्त और संकल्पको मलीन करती है। ८॥

यह बड़ी विशाल है और सर्वत्र फैली है। उस सुवर्णके समान रंगवाली विपत्तिके लिये दूरसे ही नमस्कार है ॥ ९ ॥ सुवर्णके समान सुंदर, ऐश्वर्यवाली, सुवर्णके आभूषणवाली इस अदानशीलताको हम दूरसे नमन करते हैं ॥ १०॥

विपत्तिपूर्ण सम्पत्ति।

आपत्तिपूर्ण विषित्त और संपत्तिमय विषित्त, ऐसी दो प्रकारकी विषित्तियां हैं। इनमेंसे वस्तुतः दोनों निंदनीय ही हैं; परंतु पहिलीका सर्वयेव निषेध और दूसरीका कुछ नियमेंसे निषेध वेदमें किया है। अपत्तिपूर्ण विपत्ति वह है कि जो परिपूर्ण निर्धनताके साथ अनंत आपित्तियां लगीं रहतीं हैं। यह अवस्था तो पुरुषार्थके साथ दूर करनी चाहिये। परंतु दूमरी जो संपत्तिमय विपत्ति है, जिसकी भाषामें 'कंजूसी' कहते हैं; इस अवस्थामें मनुष्यके पास संपत्ति तो विपुल रहती है; परंतु दान न करनेके कारण घरमें विपुल चन होते हुए भी इसकी रिशति कंगाल जैसी होती है। यह भी अवस्था दूरसे ही नमस्कार करने योग्य है। और इसीका वर्णन इस सूक्तमें किया है।

पाठक ऐसे मनुष्यकी कल्पना अपने मनमें करें कि जो बढा धनी है, परंतु अखंत कंजूस है, अत्यंत आवश्यक धर्मकृत्यके किये भी दान नहीं देता है। ऐसा मनुष्य संपत्तिमय विपत्तिसे धरा हुआ होता है, इसका वर्णन इस सूक्तके नवम और दशम मंत्रमें किया है। जो पाठक इन दोनों मंत्रोंका आशय ठीक प्रकार समझेंगे, उनको इस सूक्तका ताल्पर्य समझनेंमें कोई कार्ठनता न होगी। नवम मंत्रमें ( हिरण्यकेशी निर्मती) सोनेके बालांवाली विपत्तिका वर्णन है। जहां बालबालमें सुवर्ण भरा है, ऐसी यह धनमय निर्धनता है। इसीको धन पास होते हुए निर्धन कहा जाता है। इसीका और वर्णन दशम मंत्रमें देखिये—

हिरण्यवर्णा, सुभगा, हिरण्यकशिपुः मही, हिरण्यदापी, अरातिः। (म. १०)

'सोनेके वर्णसे युक्त, उक्तम भाग्यवती, सोनेके कारीरसे युक्त, बड़ी और सोनेके कपड़े ओढ़ी अदानशीलता यह है।' जिस धनीके पास सोना, चांदी विपुल है, अन्यान्य ऐश्वर्य जितना चाहिये उससे भी अधिक है, हरएक स्थानपर सोनेके ढेर लगे हुए हैं, घरमें कपड़े, बर्तन और अन्यान्य साधन भी सुवर्णके ही बने हैं, ऐसे महाधनी पुरुषके अंदर जो दान न देनेका भाव रहता है उसका नाम 'धनयुक्त निर्धनता 'है। निर्धन मनुष्य दान न देने तो वह उसका न देना समर्थनीय है, क्योंकि उसके पास देनेके लिये कुछ भी नहीं है, परंतु जो मनुष्य संपत्तिसे लदा हुआ होनेपर भी सत्कर्मके लिये अचित दान नहीं देता, उसको तो दूरसे ही (नामः अकरं। मं.१०) नमस्कार करना चाहिये। उसके पास भी जाना योग्य नहीं है। इस प्रकारकी धनमयी विपात्ते बहुत स्थानोंने दिखाई देती है, इसी विषयमें नवम मंत्रमें कहा है—

या महती महीनमाना विश्वा आशा ज्यानही। (मं. ९)

'यह संपत्तिमयी विपत्ति पड़ी विशाल है और सब दिशाओं में क्याप्त है ' अर्थात कोई दिशा इससे खाली नहीं है। हरएक दिशामें इस संपत्तिमयी विपत्तिमें इसे हुए लोग होते ही हैं। कोई गांव इससे खाली नहीं है। अपनी शक्ति अल्पधिक दान देनेवाले अथवा जनताकी मलाईके लिये आत्मसर्वस्वका पूर्णत्या समर्पण करनेवाले उद्धारधी दानी महात्मा थोड़े ही होते हैं। परंतु बहुत अल्पदान करनेवाले अथवा बिलकुल दान न देनेवाले लोग ही बहुत होते हैं। इस्निलिये नवम मंत्रमें कहा कि 'यह दानहीनता बड़ी विशाल और सर्वत्र उपस्थित है।' कोई नगर इससे खाली नहीं है। प्रशस्त कमें करनेके लिये धनकी याचना करनेवाले धमेंसवक किसी भी नगरमें जानें, वहां इस प्रकारके धनवान होते हुए भी निर्धनके समान व्यवहार करनेवाले लोग ही उनको चारों ओर दिखाई देंगे। इस कंजूसीसे क्या होता है देखिये—

#### कजूसीस गिरावट । नम्रा बोमुवती स्वप्नया जनं सचते ॥ अरातिः पुरुषस्य चित्तं आकृतिं च वीर्त्सयन्ती ॥ ( मं. ८ )

'यह कंजूसी स्वयं नंगी रहनेके समान लोगोंको भी नंगा बना देती है। और उनको आलसी भी बना देती है। यह कंजूसी मनुष्येक वित्त और संकल्पको मिलन कर देती है। अद्दारिचत्त दानी पुरुष जैसा सदा प्रसन्नचित्त रहता है, और उसको चारों भोर मिन्न मिलते हैं, उस प्रकार अदानी कंजूसका नहीं है, वह सदा भालसी होता है भौर उसका चित्त और संकल्प मिलन होता है। उसमें कभी प्रसन्नता नहीं होती। यह कितनी हानि है, इसका विचार पाठक करें भौर इस कंजूसीसे बचनेका प्रयत्न करें। क्योंकि यह मनुष्यको मनुष्यत्वसे भी गिरा देती है। इसीलिय सप्तम मंत्रमें कहा है—

असमृद्धे ! परः अपेहि । ते हेति विनयामि । अराते ! अहं त्वा निर्मावन्ती नितुदन्ती वेद । (मं. ७)

'हे असमृद्धि ! दूर हट जा । तेरे शस्त्र हम दूर हटा देते हैं । में खूब जानता हूं कि तू लोगों को निर्बल बनानेवाली और अन्दरसे दुःख देनेवाली हैं।' वस्तुतः यह दानहीं नता ऐसी कष्ट देनेवाली हैं इसलिये इसको हटा देना चाहिये। किसीको भी इसके आधीन नहीं होना चाहिये। क्यों कि यह निर्बलता

७ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ५ )

बढानेवाली और आंतरिक कष्ठ देनेवाली है। इसींसे मनुष्य गिर जाता है। इसलिये कहा है कि—

अराति प्रतिहर्यत ( मं. ६ )

'कंजूसीका विरोध करो।' विरोध करके अपने अंदर कंजुसीन रहे ऐसी व्यवस्था करो। और अपने अंदर—

अद्य सर्वे दित्सन्तः। (मं. ६)

' आज सब ही दान देनेमें उत्सुक होवें।' कोई कंजूस अपने अंदर न रहे। समाज ऐसे उदार जिला दानी महाशयोंसे युक्त होवे और कभी कंजुसींसे युक्त न होवे।

## हार्दिक इच्छा

हमारी हार्दिक इच्छा कया होनी चाहिये, इस विषयमें विचार करनेके समय निम्निलिखित मंत्रभाग हमारे सन्मुख आ जाता है।

१ यन्तः सरस्तती अनुमती भगं हवामहे।

( ਸੰ. ४ )

े जुष्टां मधुमतीं वाचं अवादिषम् । (मं. ५) वे सरस्वत्या मनोयुजा वाचा यं याचामि

तं अध श्रद्धा विन्दतु। (मं. ५)

'(१) इम प्रगतिका प्रयत्न करनेवाले लोग विद्या, सुमति और ऐश्वर्यको चाइते हैं। (२) इम सेवन करने योग्य मीठी बात ही बोलते हैं। (३) विद्या और खुविचारसे युक्त सुसंस्कृत वाणीसे जिसके पास हम मांगते हैं, उसमें देनेकी श्रद्धा होवे। 'वास्तवमें हम चाहते हैं कि हम सबको विद्या, युबुद्धि और संपत्ति प्राप्त हो। हम इसीलिये मधुर वाणीसे बोलते हैं। हम श्रेष्ठ सत्कर्म करना चाहते हैं, इन कर्मों के लिये जिसके पास धनादिकी याचना करेंगे, उसमें देनेकी बुद्धि वसे। इस प्रकारके दानसे जनताकी मलाईके प्रशस्ततम कर्म किये जाते हैं, जिससे सबका उद्धार होता और सबका यश बढता है। तथा—

१ तः देवकृता विनः दिवा नक्तं वर्घताम्।

(4.3)

२ नः वर्नि वार्चं मा वीत्सीः। (मं. ६)

'देवों द्वारा बनायो हमारी यह श्रद्धामयी बुद्धि दिनरात बढे और (२) इस श्रद्धामित्तयुक्त दाणीमें घटाव न होवे। अर्थात दानबुद्धि, परोपकारका भाव और आत्मसर्वस्व समर्पणकी श्रद्धा हममें स्थिर रहे और बढे। इस धर्मबुद्धिसे परस्परकी सहायता करते हुए हम उम्रतिको प्राप्त हों।

यहांतक इस स्कारे आठ मंत्रोंका विचार हुआ। इससे पाठ-

कोंको पता लग सकता है, कि इस स्काका मुख्य उपदेश क्या है। अदानशीलता अथवा कंज्सीका स्तात्र करनेका विचार इसमें नहीं है; प्रत्युत मनुष्योंको हानिकारक कंज्सीसे निकालकर उचता स्थापन करनेवाले श्रद्धापूर्ण दानझूरताकी ओर ले जाना ही इस स्काके अभीष्ट है।

प्रथम मंत्रमें भी अदानशीलताको दूरसे नमन किया है। जो कंजूसी (दक्षिणां मा रक्षीः) दान देनेमें क्षति उत्पन्न नहीं करती, अर्थात दान देनेके लिये निकाला हुआ धन फिर अपनी संदूक्षमें बंद नहीं करती, अर्थात अपनी योग्यताके योग्य दान देतों है वह खुरी नहीं है, उस संप्रदृश्तिसे (आ भर) अपने पास धन भर ले और खजान। जिस प्रमाणसे भरे उस प्रमाणसे दान भी दे। परन्तु जो (अराति) कंजूसी असमृद्धि कंगालताका प्रदर्शन करती है और (वीत्स्तां) मिलनता युक्त व्यवहार कराती है, वह हानिकारक है। यह

प्रथम मन्त्रका भाव मननीय है। इसका भाव यह है कि योग्य प्रमाणसे संप्रह किया जाय और उचित दान भी दिया जाय। जो कंज्सी कङ्गालके समान दिखती है वह हानिकारक है। धन पास होते हुए भी कंगालके समान व्यवहार करनेकी बुद्धि बहुत हानिकारक है। मनुष्यमें चोहे बहुत औदार्य न हो, परन्तु धन होते हुए भी कंगाल जैसी वृत्ति तो रहनी नहीं चाहिये।

इस प्रकार इस सूक्तका आशय है। यद्यपि इस सूक्तमें अदानशांलताको नमन किया है, तथापि वह उस दृतिको दूर करनेके लिये ही है। इस दृष्टिसे विचार करनेसे इस सूक्तमें बडा गंभीर आशय है यह बात पाठकों के मनमें आ जायगी। यह सूक्त बडा कठिन है, सहज समझमें आने योग्य सुगम नहीं है। तथापि जो पाठक इस स्पष्टीकरणमें दर्शायी रीतिस इसका मनन करेंगे, वे इस सूक्तका आशय जान सकते हैं।

# शत्रुको दवाना।

(८) राञ्जनाशनम्।

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — नानादैवत्यं, अग्निः, विश्वे देवाः, इन्द्रः ।)

वैकक्कतेने हमेन देवे स्य आज्यं वह ।
अग्ने ताँ इह माद्य सर्व आ यन्तु में हर्वम्
इन्द्रा याहि में हर्वामिदं करिष्यामि तच्छृंणु ।
इम ऐन्द्रा अतिस्रा आर्क्ति सं नमन्तु मे ।
तेभिः शकेम वीर्यं जातेवेदस्तन्वशिन

11 8 11

11 7 11

अथं — हे अमे (वैकङ्कतेन इध्मेन ) श्रुवा वृक्षके इन्धनसे (देवेभ्यः आज्यं वह ) देवेंके लिये घृत पहुंचा। और (तान इह माद्य) उनको यहां प्रसन्न कर, वे (सर्वें) सब (मे हवं आ यन्तु) मेरे यज्ञमें आवें ॥ १॥

हे इन्द्र ! (मे हवं आ याहि )मेरे यज्ञमं आ पहुंच । जो (इदं करिष्यामि तत् श्रृणु) यह प्रार्थना में करूंगा, वह धुन । (इमे ऐन्द्रा आतिखराः) ये इन्द्रसंबंधी अग्रगामी पुरुष (मे आकृति सं नमन्तु) मेरे संकल्पके अनुकूल झुढें। तन्-विश्वन् जातवेद ) शरीरको वशमें करनेवाले ज्ञानवान् ! (तिभिः वीर्यं शकेम) उन प्रयत्नोंसे वीर्यंकी प्राप्ति हम सकें॥ २॥

भावार्थ — अिम इस यज्ञमें देवोंके लिये घृतकी आहु।तियां पहुंचावे और यहां देवोंको आनन्दित करे, जिससे सब देव षिसे मेरे यज्ञमें आते रहें ॥ १॥

हे इन्द्र ! तू भेरे यज्ञमें आ और जो में प्रार्थना करता हूं, वह श्रवण कर । ये जो इन्द्रके संबंधमें कार्य करनेवाले हैं, वे मेरे अनुकूल कार्य करें । हे शरीरको वश करनेवाले ज्ञानी ! उनसे हमको वीर्य प्राप्त होवे ॥ २॥

| यदुसानुमुतौ देना अदेनः संश्विकींषीति ।                          |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| मा तस्यामिर्हेट्यं वश्चिद्धवं देवा अस्य मोपं गुर्भमैव हव्मेतंन  | 11 3 11 |
| अर्ति धावतातिसरा इन्द्रेस्य वर्चसा हत ।                         |         |
| अविं वृकं इव मश्रीत स वो जीवनमा मौचि प्राणमस्यापि नद्यत         | 11811   |
| यमुमी पुरोद्धिरे ब्रुह्माणुमपंभूतये ।                           |         |
| इन्द्र स ते अधरपुदं तं प्रत्यंखामि मृत्यवे                      | 11411   |
| यदि प्रेयुदेवपुरा ब्रह्म वमीणि चिक्तरे।                         |         |
| तुनुपानं परिपाणं क्रण्वाना यदुंपोचिरे सर्वे तदंरसं क्रंधि       | 11 & 11 |
| यानुसावंतिस्राश्चकारं कृणवंचु यान् ।                            |         |
| त्वं तानिनद्र वृत्रहन्प्रतीचः पुनरा क्रिंघे यथाम् तृणहां जर्नम् | 11 0 11 |

अर्थ — हे (देवाः) देवे। ! (अस्तो अ-देवः सन्) वह देवता रहित होकर (अमुतः यत् चिकिषिति) वहांसे जो कुछ घात करना चाहता है, (तस्य हृदयं अग्निः मा वाश्तीत्) उसका हृद्य अग्निन पहुंचावे। (द्वाः अस्य हृवं मा उपगुः) देव भी इसके यज्ञमें न जावें। शरुपुत (अम एव हृवं एतन) मेरे ही यज्ञमें आवें ॥ ३॥

हे (अतिसराः) अग्रगामी पुरुषो! (अति धावत) वेगसे दौडो। (इन्द्रस्य वचसा हत) इन्द्रके वचनसे मारे। (अवि वृक इव मध्नीत) जैसे भड़को भेडिया मारता है, उस प्रकार शत्रुको मथ डालो। (सः जीवन्) वह शत्रु जीता हुआ (वः मा मोचि) तुम्हारेसे न छूट जावे। (अस्य प्राणं अपि नह्यत् ) इसके प्राणको भी बांध डालो॥ ४॥

(अमी यं ब्रह्माणं) ये जिस ज्ञानीको (अपभूतये पुरः दिधिरे) अवनतिके लिये ही आगे धर देते हैं । हे इन्द्र ! (सः ते अधस्पदं) वह तेरे पांवके नीच होवे, (तं मृत्यवे प्रत्यस्थामि) उसको मृत्युके लिये फॅकता हूं ॥ ५॥

(यदि देवपुराः प्रेयुः) जो शत्रुओंने देवोंके नगरींपर चढाई की है और उन्होंने (ब्रह्म वमीणि चिकिरे) ज्ञानको ही अपना कवच बनाया है, और (तन्पानं परिपाणं कृण्वानाः) शरीररक्षक साधन भी जो बनाते हुए (यत् उप ऊचिरे) जो कुछ कहते हैं (सर्वे तत् अरसं कृषि) वह सब नीरस करो।। ६॥

(असौ यान् अतिसरान् चकार) इसने जिनको अग्रगामी बनाया था और (च यान् कृणचत् ) जिनको अभी बनाया है। हे (वृत्रहन् इन्द्र) शत्रुनाशक इन्द्र! (त्वं तान् पुनः प्रतीचः आ कृष्टि ) तू उनको पुनः प्रतिगामी कर (यथा अमुं जनं तृणहान् ) जिससे उस जनसमूहको हम मार डार्के॥ ०॥

भावार्थ — हे देवो ! जो वस्तुतः प्रभुको भिक्त न करता हुआ जो कुछ अन्य कर्म करना चाहता है, उसकी आहुतियां भामि भी देवोंको न पहुंचावे और देव भी इसके यज्ञमें न जार्वे । परन्तु वे मेरे यज्ञमें आवें ॥ ३॥

हे अप्रगामी पुरुषो ! वेगसे शत्रुपर हमला करो । इन्द्रकी आज्ञासे शत्रुका ३६ करो । जैसे भेडिया भेडको मारता है, उस प्रकार तुम शत्रुको मार डालो । शत्रुके प्राण लो । कोई शत्रु तुम्हारे हाथसे न बच पावे ॥ ४॥

जो शत्रु अपने अन्दरके विद्वान पुरुषको भी अवनतिके कार्यमें ही लगा देते हैं, उनकी अधोगित होवे, में तो उसकी मृत्युके लिये समर्पित करता हूं॥ ५॥

जो देवों के नगरीपर शत्रुओंने चढाई की है, और अपनी शरीररक्षाके लिये कवचादिके द्वारा अच्छी तैयारी की है, तथा अपने सब ज्ञानको भी इस युद्धकर्भमें ही लगा दिया है, ऐसे शत्रुका यह सब प्रयत्न विफल होवे॥ ६॥

जो शत्रु अपने वीरोंको अन्नगामी करके इमला करते हैं, वे शत्रुके प्रयत्न उलटे हो जावें, जिससे सब शत्रुओंको हम मार डालें॥ ७॥

यथेन्द्रं उद्घाचेनं लुब्ब्वा चक्रे अधस्पृदम् । कृष्वे १ हमधरां स्तथामृं र्छश्वतीम्यः समामयः ॥ ८ ॥ अत्रैनानिन्द्र वृत्रह्तुत्रो मभीण विष्य । अत्रैवैनान् भि तिष्ठेन्द्रं मेुद्ये १ हे तवे । अतुं त्वेन्द्रा रंगामहे स्थामं सुमृतौ तवं ॥ ९ ॥ ८१)

अर्थ— (यथा इन्द्रः उद्घाचनं लब्ब्बा) जैसे इन्द्रने बद्धबडानेवाले शत्रुको प्राप्त करके उसको (अध्यस्पदं चक्रे ) पांवके नीचे किया (तथा आहं ) उस प्रकार में (शश्चतीभ्यः समाभ्यः)सदाके लिवे (अमृत् अधरान कृणवे ) इन शत्रुओंको नीचे करता हूं ॥ ८॥

हे ( वृत्रष्टन् इन्द्र ) शत्रुनाशक इन्द्र ! ( अत्र उम्रः एएान् मर्मणि विश्व ) यहां श्रूर होकर इनको मर्गोमें छेद । हे इन्द्र ! ( अत्र एवा एनान् अभि तिष्ठ ) यहां ही इन पर चढाई कर । ( अहं तव मेदी ) में तेरा मित्र होकर रहता हूं । हे इन्द्र ! ( त्वा अनु आ रभामहे ) तेरे अनुकूल हम कार्यारम्भ करते हैं और (तव सुमतौ स्थाम ) तेरी सुमतिमें हम रहें ॥ ९ ॥

भावार्थ- जिस प्रकार इन्द्र घमंडी शत्रुको भी नीचे दबाता है, उस प्रकार में ग्रदा अपने शत्रुको नीचे दबाकर रखता हु॥ ८॥

हे प्रभो ! तू उम्र होकर यहां शत्रुके मर्मस्थानोंको छेद, इन शत्रुओं पर चढाई कर । में तेरा मित्र होकर तेरे अनुकूल कार्य करता हूं और तेरी सुमतिमें स्थिर रहता हूं ॥ ९ ॥

#### शत्रुका नाश।

यह सूक्त शत्रुका नाश करनेका उपदेश करनेवाला है। इसके पहिले दो मंत्रोंम परमेश्वरकी प्रार्थना करके बल प्राप्त कर-नेका उपदेश किया है—

## ईश प्रार्थना ।

अभिमें पृतकी आहुतियां देकर यजमान प्रार्थना करता है कि- 'में देवताओं के उद्देश ये आहुतियां इस यज्ञमें दे रहा हूं, ये आहुतियां देवताओं को प्राप्त हों और इससे देवताएं सन्दुष्ट हो कर मेरी प्रार्थना सुने । प्रमुकी भी में प्रार्थना करता हूं कि वह मेरी प्रार्थना सुने और सब उसकी शक्तियां मेरे अनुकूल हों और हमको बहुत बल प्राप्त हों वे । (मं. १--२)

#### नास्तिकोंकी असफलता।

जिस पुरुषके मनमें परमातमाकी भक्ति नहीं होती, उसको नास्तिक अथना भक्तिहीन मनुष्य कहा करते हैं। युद्ध उपस्थित होनेपर दोनों पक्षके लोग प्रभुकी प्रार्थना करते हैं। सत्पक्ष भी जैसा अपने यशके लिये प्रभुकी प्रार्थना करता है, उसी प्रकार दुष्ट पक्षके लोग भी विजयके लिये प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार दोनों आरके सैनिकों द्वारा विजय प्राप्तिके लिये प्रार्थना करने पर, प्रभु किस पक्षकी सहायता करता है और किसकी नहीं करता, इस विषयमें तृतीय मंत्रका उपदेश लक्ष्यपूर्वक देखने योग्य है।

' जिस समय नास्तिक भिक्तिहोन दुष्ट मतुष्य अपने विजयके लिये यज्ञयाग अथवा ईशशर्थना आदि करता है, उस समय अग्नि उसकी आहुतियां देवताओं के प्रति नहीं पहुंचाती और देवतायें भी उसके यज्ञमें नहीं जातीं, क्योंकि देवताएं केवल आहितक भक्तोंके यज्ञमें जातीं हैं।'(मं.३)

इस मंत्रसे स्पष्ट हो जाता है कि, दोनों पक्षके प्रार्थना करने पर भी धार्मिक लोगोंकी ही प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, दुष्टोंकी प्रार्थनाएं कभी नहीं सुनता। इसलिये सलपक्षके लोग ही प्रार्थनाएं कभी नहीं सुनता। इसलिये सलपक्षके लोगोंको नहीं प्राप्त होता; इस कारण सदा अन्तमें सत्पक्षकी ही विजय होती है। इसलिये चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि - 'अभुकी आज्ञाके अनुसार अनुपर इमला करो, शत्रुको मार डालो, कोई शत्रु तुम्हारे हमलेसे जीता न बचे।' (मं. ४) यह बल सल्यपक्षको ही प्राप्त होता है, इसलिये सल्यका पक्ष व्यवहारकी हिस अकार्फ प्रतीत होने पर भी वह आत्मिक बलकी दिस्से अक्तिसंप्र होनेके कारण अन्तमें विजयी होता है। असत्पक्षवालोंको परमेश्वरकी मिक्से लाभ नहीं होता, यही बतानेके लिये पंचम भीर षष्ट मंत्रोंका उपदेश है—

ं जो असरपक्षका आश्रय करनेवाले लोग अपनी विजयके लिये ब्राह्मणको भी अपने अवनतिकारक कर्ममें उपासनादि कार्य करनेके लिये बाधित करते हैं, उनको परमेश्वर अवनत करता है और मृत्यु तक पहुंचाता है। जो दुष्ट देवजनोंके नगरोंपर हमला करके अपने विजयके उपासनादि कर्म करते रहते हैं और समझते हैं कि इससे हमारी रक्षा होगी और हम सुरक्षित होंगे, वे श्रममें रहते हैं, क्यों कि जनके ये सब प्रयत्न विफल होनेवाले हैं। (मं. ५-६)

अर्थात् अस्त्यक्षको विजय कभी नहीं होगी। सदा सत्यका पक्ष ही जय प्राप्त करेगा। यह वैदिकधर्मका त्रिकालाबाधित सिद्धान्त है। कोई इसको उलटपुलट नहीं कर सकता।

अन्तिम तीनों मंत्रों में यही बात भिन्न रीतिसे कहीं है—
' जो दुष्ट रात्रु अपने सैनिकों को आगे बढ़ाकर वेगसे हमला करता है, उसका वह कार्य उसीं के विरुद्ध अन्तमें हो जाता है।
( मं. ७ ) ' अर्थात बलके घमंडमें आकर रात्रु सत्पक्षका नाश करनेकों असी जैसी तैयारी करता है, वैसा वैसा वह अधिकसे अधिक गिरता जाता है। बढ़े बढ़े साम्राज्य इसी दुष्ट भावके कारण नाशको प्राप्त हुए हैं और वे कभी अपर्मपक्षसे न चलें और दूसरों के नाशसे अपनी उन्नति करनेके कार्य न करें। क्योंकि ऐसे कार्योंके कहारण सफला उन्नति करनेके कार्य न करें। क्योंकि

' ऐसे घमंडी और बक्बक् करनेवाले शत्रु प्राप्त होनेपर उनको नीचे दबाना चाहिये, यह सदा पालन करने योग्य बियम है।' (मं. ८) अर्थात् सज्जनोंको भी शत्रुकी उपेक्षा करनी योग्य नहीं है।

## श्वके नाशका उपाय।

नवम यंत्रमें श्रुके नास करनेका उपाय कहा है। यह बात अब देखिये—

- (१) उद्य: अत्र मर्माणि विष्य ऋर होकर यहां सञ्जेक मर्मस्थानीपर वेष कर। (मं. ९)
- (२) अञ्जेव एनान् अभि तिष्ठ यहां ही उनका सामना कर अर्थात उन शत्रुऑपर वेगसे हमला कर दे।

(मं.९) (३) अहं तब मेदी। तब सुमती स्याम । त्वा अन्वारभामहे— में तेरा मित्र होकर रहूंगा, तेरी समितिमें में रहूंगा और तेरे अनुकूल कार्य करूंगा।

परमातमाके अनुकूछ कार्य करनेका तात्पर्य धर्मानुकूछ व्यव-हार करना है। इस प्रकार धार्मिक व्यवहार करते हुए आतिक बल बढाकर, परमात्माके प्रेमी बनकर रहना और शत्रुका हमला ढलटा देनेका सामर्थ्य भी अपने पास रखना, अर्थात् अपने पक्षको कमजोर न रखना। इस प्रकार आतिभक और धारीरिक बलसे युक्त होनेसे सब युद्धों में विजय अवश्य ही प्राप्त-होती है।

# आत्मिक बल।

(९) आत्मा ।

( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वास्तोष्पतिः, आत्मा । )

दिवे स्वाहां ॥ १ ॥ पृथिव्ये स्वाहां ॥ २ ॥ अन्तरिक्षाय स्वाहां

11 3 11

अन्तरिक्षाय खाहां।। ४ ।। दिवे स्वाहां ।। ५ ।। पृथिष्यै स्वाहां

11 4 11

अर्थ- (दिवे) युलोक (अन्तरिक्षाय) अन्तरिक्ष और पृथ्वी लेकिके लिये (स्वाहा = सु + आह् ) उत्तम प्रशंसाका वचन कहते हैं ॥ १-६॥

भावार्थ- बुलोक, अन्तरिक्ष लोक और पृथिवी लोक इन तीनों लोकोंकी और इनमें विद्यमान पदार्थोंकी में प्रशंसा करता हूं॥ १-६॥

स्यों मे चक्षुवीतेः <u>प्राणो ई</u>न्तरिक्षमात्मा पृथिवी श्वरीरम् । अस्तृतो नामाहमयमस्मि स आत्मानं नि दंधे द्यावापृथिवीभ्यां गोषीथायं ॥ ७॥ उदायुरुद्ध छम्रत्कृतम्रुत्वमुन्मनीषाम्वादिन्द्रियम् । आर्युष्कृदार्युष्पनी स्वधावन्तो गोषा मे सं गोषायतं मा । आत्मसदौ मे स्तुं मा मां हिसिष्टम् ॥ ८॥ (८९)

## (१०) आत्मरक्षा।

( ऋषिः — ब्रह्मा। देवता — वास्तोष्पतिः।)

अक्षमुन्म में दिस यो मा प्राच्या दिशो∫ऽघायुरं भिदासात । एतत्स ऋंच्छात 11 8 11 अदमनर्भ में <u>इसि</u> यो मा दक्षिणाया दिशोऽघायुरीभेदासांत । एतत्स ऋंच्छात 11 7 11 अवमवर्भ में sिस यो मां प्रतीच्यां दिशोऽिष्यायुरं भिदासात । एतत्स ऋंच्छात 11 3 11 <u>अ</u>दमवर्भ मेंऽसि यो मोदींच्या दिशो∫ऽघागुरंभिदासांत । एतत्स ऋंच्छात 11811 अक्मवर्भ में इसि यो मां ध्रवायां दिशोऽघायुरंभिदासात् । एतत्स ऋच्छात् 11411 अदमुवर्भ में ऽसि यो मोध्वीयां दिशो ऽघायुरेभिदासांत् । एतत्स ऋंच्छात् 11 & 11 अदम्वर्भ में इसि यो मा दिश्वामंनतर्देश्वेभ्योऽघायरंभिदासात् । एतत्स ऋंच्छात् 11 9 11

अर्थ — ( सूर्यः मे चक्षुः ) सूर्व मेरा चक्षु है (वातः प्राणः ) वायु प्राण है, (अन्तिरिक्षं आत्मा ) अन्तिरिक्षं आत्मा । अन्तिरिक्षं आत्मा है और (पृथिवी शरीरं ) पृथिवी मेरा शरीर है । ( अस्तृतः नाम अयं आहं अस्मि ) अमर नामवाला यह में हूं । ( श्वावापृथिवी स्यां गोपीथाय ) वावापृथिवी द्वारा सुरक्षित होनेके लिये ( सः आत्मानं निद्धे ) वह में अपने आपकी निःशेष देता हूं ॥ ७ ॥

मेरी (आयुः उत्) आयु उत्तम, (बलं उत्) बलं उत्तम, (कृतं उत्) किया हुआ कर्म उत्तम, (कृत्यां उत्) रनेकी शक्ति उत्तम, (मनीषां उत्) बुद्धि उत्तम, (इन्द्रियं उत्) इन्द्रिय उत्तम होवे। (आयुष्कृत् आयुष्पतनी) की बुद्धि करनेवाली और जीवनका पालन करनेवाली तथा (खधावन्ती) अपनी धारकशक्ति बढानेवाली तुम दोनों यावाशी ! (मे गोपा स्तं) मेरे रक्षक होओ। (मा गोपायतं) मेरी रक्षा करे।। (मे आत्मसदौ स्तं) मेरी आत्मामं शिले हो और (मा मा हिंसिष्टं) मेरा कभी विनाश न करें।। ८।।

भावार्थ — सूर्य ही मेरी आंख, वायु मेरा प्राण, अन्तिरिक्ष मेरा अन्तःकरण, और पृथ्वी मेरा स्थूल शरीर बना है। में और अदम्य हूं। युलोक और पृथिवी लोक मेरी रक्षा करते हैं, इसलिये में अपने आपको उनके आधीन कर देता हूं॥ ७॥ मेरी आयु, शाक्ति, कियाशिक्त, काटनेकी शिक्ति, मननशक्ति इंदियशिक्त, आदि शिक्तियां उत्तम अवस्थामें रहें। आयु देनेतथा जीवनका पालन करनेवालीं और धारकशक्तिसे युक्त दोनों यावापृथिवी मेरी रक्षा करें, वे दोनों मेरे अंदर रहकर मेरी हरें और कभी मेरी शिक्त क्षीण न करें।। ८॥

## बृहता मन उपं ह्वये मात्रिर्श्वना प्राणाणानौ । सर्थाचक्षंरन्तरिक्षाच्छ्रोत्रं पृथिन्याः शरीरम् । सर्रस्वत्या वाच्मपं ह्वयामहे मनोयुजां ।। ८ ।। (९७)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अर्थ — (मे अरमवर्म असि) मेरा पत्थरका दृढ कवच तू है। (यः अधायुः) जो पाणी (प्राच्याः, दक्षिणायाः, प्रतीच्याः, उदीच्याः, ध्रुवायाः, दिशां अन्तवेंशेश्यः) पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव, जर्ध्व और इन दिशाओं के मध्यके प्रदेशोंसे (मा अभिदासात्) मेरा नाश करे, (सः एतत् ऋच्छात्) वह स्वयं इस विनाशको प्राप्त होवे॥ १-७॥

(बृहता मन उप ह्रये ) बढे ज्ञानके साथ मनकों में मांगता हूं। (मातरिश्वना प्राणापानों ) वायुसे प्राण और अपान, (सूर्यात् चक्षु) सूर्यसे आंख, (अन्तरिक्षात् श्रोत्रं ) अन्तरिक्षसे कान, (पृथिव्याः द्वारीरं ) पृथिवीसे शरीर, (मनोयुजा सरस्वत्या वाचं ) मननसे युक्त विद्याके साथ वाणीको (उप ह्वयानहे ) मांगते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ — यह मेरा कवच है। जो पापी मेरे ऊपर सब दिशा उपदिशाओं से हमला करके मेरा नाश करना चाहता है, वह स्वयं नष्ट होते॥ १ — ७॥

मुझे ज्ञानयुक्त मन, वायुसे प्राण, सूर्यसे चक्क, अन्तरिक्षसे श्रोत्र, पृथ्वीसे स्थूल शरीर और यननशक्तिसे संयुक्त विद्याके साथ उत्तम वाणीको चाहता हुं, इनकी मुझे प्राप्ति होवे ॥ ८ ॥

#### आत्मिक शक्ति।

अपने अन्दर आरिमकशक्तिका विकास करनेके लिये जिन विशेष विचारोंकी धारणा अपने मनके अंदर करना आध्यक है, वह धारणा इन दो सूक्तोंमें कही है। नवम और दशम इन दोनों सूक्तोंका ऋषि ब्रह्मा है और देवता वास्तोष्पति है। अर्थात् ये दोनों एक ही विषयके सूक्त हैं, इसलिये इनका मनन भी साथ साथ ही करते हैं।

नवम स्कंके पहिले छः मंत्र, वस्तुतः ये तीन ही मंत्र हैं और दुबारा आनेसे छः बने हैं, पृथिवी, अन्तरिक्ष और युलोक इन तीनों लोकोंके लिये स्वाहा अर्थात् (सु+आह ) उत्तम शब्दों द्वारा प्रशंसा कही है। युलोकमें स्यं नक्षत्र आदि हैं, अन्तरिक्षमें इन्द्र, वायु, चंद्र, वियुत् आदि हैं और पृथ्वीपर धान्य, जल आदि अनंत पदार्थ हैं, जिनका उपयोग मनुष्य करता है और पुखी होता है। इस कारण ये तीन लोक और इनमें रहनेवाले अनंत पदार्थ मनुष्येक द्वारा प्रशंसा करने योग्य हैं। क्योंकि इनके बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता, अतः ये प्रशंसा करने योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।

इन तीनों लोकों के अंदर रहनेवाले सभी पदार्थ इस प्रकार मनुष्यके लिये उपकारक हैं अत एवं मनुष्यके प्रश्नंसाके लिये योग्य हैं। यह जानकर इनको अपने अंदर देखना चाहिये, अर्थात् ये मेरे अंदर आकर रह रहें हैं और मेरी शक्तिको बढाते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। यह माव मनमें धारण करनेको सप्तम मंत्रने कहा है। इस मंत्रका आशय यह है— 'सूर्य मेरा आंख हुआ है, वायु मेरा प्राण बना है, अन्तरिक्ष लोक मेरा अन्तःकरण बना है, और पृथिवीसे मेरा स्थूल करीर बना है। (मं. ७) 'यह सप्तम मंत्रका कहना है। देखिये, इस प्रकार युलोकका सूर्य, अन्तिरिक्षलोकका वायु, और पृथिवी-लोकके पदार्थ कमशः मेरे आंख, प्राण और स्थूल करीरमें आंकर रह रहे हैं, इस प्रकार मेरा साक्षात संबंध इन तीनों लोकोंके साथ है, इन तीनों लोकोंके अंका आंकर मेरे कारीरमें रह रहे हैं, अथवा इनका अवतार मेरे कारीरमें हुआ है। इस बातका विचार कर-नेसे अपनी आत्मशक्तिकों कल्पना सहजहोंमें हो सकती है, यही बात अर्थवेदेदके अन्य मंत्रोंमें भी कही है, देखिये—

#### सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणं पुरुषस्य विभोजिरे। अधास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नग्नये॥ अर्थनः १९१८ (१०)३१

'सूर्य और वायु ये कमशः पुरुषके आंख और प्राणमें विभक्त हुए हैं, इसी प्रकार इसके इतर आत्मभागोंको इतर देवोंने दिया है। 'अतः कहते हैं कि--

#### तसाद्वै विद्वान पुरुषिदं ब्रह्मेति मन्यते। सर्वा श्वस्मिन्देवता गावा गोष्ठ इवासते।

अथर्व. १९।८ (१०) ३२

'इसीलिये ज्ञानी इस पुरुषकी ब्रह्म मानता है, क्योंकि सब देवताएं इसमें वैसी रहती हैं, जैसी गोशालामें गोंकें रहती हैं।' इस मंत्रमें तो सभी देवताएं मनुष्यके शरीरमें विविध अवयवीमें रहती हैं, ऐसा कहा है। पूर्वोक्त मंत्रोंमें कुछ देवताओं के यहांका

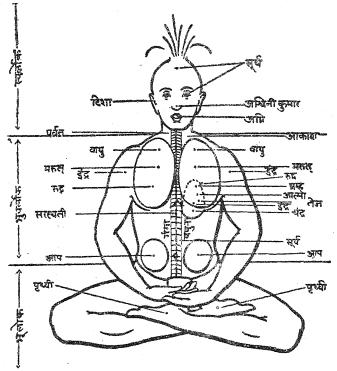

वारीरमें देवोंके निवासस्थान

·== सका वर्णन किया है, और इस मंत्रमें कहा है कि सब देवताएँ 'ती हैं, अर्थात् अन्य देवताओंका पता मननसे लगाना यह मनन करके उपनिषदोंमें कुछ अन्य देवताओंका ा निर्देश किया है, वह मनोरंजक विषय अब देखिये-प्रवीग्मृत्वा मुखं प्राविदात् , वायुः प्राणो त्वा नासिके प्राविशत्, आदित्यश्चर्भ्यत्वा-ाणी प्राविशत्, दिशः श्रोत्रं भूत्वा कणी विशत्, अषिविवनस्पतयो लोगानि भूत्वा । वं प्राविशन्, चन्द्रमा मनो भूरवा हृद्यं विशत् , मृत्युरपानो भृत्वा नामि शाविशत्, पो रेतो भूत्वा शिखं प्राविश्वत् ॥ ऐ. च. १।२।४ ाति वाणी वनकर मुखमें बुसी, वायु प्राण बनकर नाकमें हुआ, सूर्य आंख बनकर नेत्रमें रहने लगा, दिशाएं नकर कानके स्थानपर रहने लगीं, भौषधि और वन-छोम बनकर त्वचामें प्रविष्ट हो गई, चन्द्रमा मन हृदयमें घुसा, मृत्यु अपान होकर नामिमें रहने लगी. बनकर शिक्षमें प्रविष्ठ हुआ। । इस प्रकार अन्यान्य अन्यान्य-स्थानोंमें रहने छवीं । यह है अपने शरीरमें

देवताओंका निवास । यहां देवताएं रहतीं हैं, इसलिये इस करीरको ' देवोंका मन्दिर' कहते हैं वाह्य सृष्टिमें बड़े बड़े सूर्यादि देव हैं, उनके अंश बीजरूपसे यहां अपने करीरमें आ गये हैं और इन्हीं अंशोंके बड़े विस्तृत देव फिर बनते हैं, इस विषयमें विम्निकिखित अपनिषद्वन देखिये—

मुखाद्वाग्वाचोऽग्निः, ... नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः, .....
अश्निभ्यां चश्चश्चश्चष्ठ आदित्यः,
... कर्णाभ्यां भोत्रं श्रोत्राहिचाः,
... त्वचो लोमानि लोमभ्य
ओषधिवनस्पतयः, ... हृद्याः
नमनो मनसञ्चन्द्रभाः, ... नाभ्या
अपानोऽपानान्मृत्युः, शिखाद्रतो
रतसः आपः ॥ ४ ॥ ऐतरेय चप. १।१९
' मुखसे वाणी, वाणीसे वाचाः... नासिकासे प्राण, प्राणसे वायुः ... आंखोंसे चश्च,
चश्चसे सूर्यः ... कानोंसे श्रोत्र, श्रोत्रसे
दिशाएं; ... त्वचासे लोम, लोमोंसे ओषधि-

वनस्पतियां; ... हृदयसे मन, मनसे चन्द्रमा, ... नाभीसे अपान और अपानसे मृत्यु; ... शिस्नसे रेत और रेतसे जल हुआ।

इन दोनों बचनोंमें पाठक तुलना करके देखेंगे, तो उनकों पता लग जायगा कि पहिलें में बहुत देवताओं से सपने अन्दरके स्क्म देव होनेका वर्णन है और दूसरेमें इन सूक्ष्म अंशों से फिर बृद्धि होकर बड़े देव बननेका वर्णन है। जिस प्रकार मनुष्यके शरीरसे वीर्यबिंदु उत्पन्न होता है और फिर इस वीर्यविन्दुसे मनुष्य शरीर बनता है, उसी प्रकार संकोच और विस्तार यहां भी होता है। अस्तु।

मनुष्यके अंदर स्यादि सब देनोंकी सिक्तयां है यह बात यहां मनुष्यके स्मरणमें रखनी चाहिये। में तुच्छ नहीं हूं, परंतु में उन ही शक्तयोंसे युक्त हूं कि जिनसे युक्त परमातमा है। मेरी शक्तियां अंशरूप हैं और उसकी पूर्णरूप हैं। अर्थात शक्तियां मेरे शरीरमें हैं, जिनका निकास धर्मानुष्ठानसे करना है। यह सप्तम मंत्रका आश्रय हैं, यह मंत्र मनुष्यको एक निशेष ही शिक्त है रहा है। पाठक, इसका अनुभव अपने मनमें केंरें। इस शक्तिको अपने अन्दर देखनेके बाद ही कहा जाता है कि—

अयं अहं अस्तृतः नाम अस्ति। (मं ७)

'यह में अमर अथवा अदम्य शिक्तसे युक्त हूं 'पाठक इसका विचार करें। अपा अन्दर इतनी शक्ति है और में अमर हूं, शरीरनाश होने भें में नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार परमात्मा ' अ—मर ' है, उसी प्रकार आत्महिष्टसे में मां 'अ—मर ' हूं। यह विश्वास इस मंत्रने दिया है। पाठक ही अनुभव करें कि इस विचारको मनमें घारण करनेसे कितना आत्मिक बल यहता है। वेदकी शिक्षा आत्मिक बल बहाती है और अपनी शक्तियोंका ज्ञान कराती है, वह बात इस प्रकार है। जब यह मनुष्य इस प्रकार आत्मशक्तिका अनुभव करता है, तब जगत्के लिये अपने आपका समर्पण करता है——

बात्मानं चाचापृथिवीभ्यां गोपीथाय नि द्धे।

में अपने आएको यावा पृथिवीके लिये रक्षों के अर्थ देता हूं। 'इस प्रकार सब जगत इसकी रक्षा करता है, सब विश्वसे के। सुरक्षित होता है, वह निर्भय होकर विचरता है। इसी निर्भयतासे उसकी उन्नति होती है। इसके पश्चात वह जितना अधिक आरमसमर्पण करता है, उतना अधिक बल प्राप्त करता है। इस रीतिसे 'आयु, बल, शक्ति, कर्म, बुद्धि, इन्द्रिय आदिकी शक्तियां उरक्षप्टतम हो जाती है। ' (मं. ८) यह उसकी शक्तियां उरक्षप्टतम हो जाती है। ' (मं. ८) यह उसकी शक्तिका विकास है। ' इस प्रकार अन्न देनेवाले दोनों लोक इसकी पूर्ण रक्षा करते हैं। ' (मं. ८) ये लोक वस्तुत:—

मे आत्मसदौ स्तम्। (मं. ८)

' मेरी आत्माम रहनेवाले हैं। 'यह बात उपनिषद्वचनों से इसके पूर्व बता दी है। अपने शरीरमें आत्माके आधारसे ये सब सूर्यादि पदार्थ अर्थात् तीनों लोक रहते हैं।

ये सब उन्नति ही करते हैं और धर्मपथपर चलनेसे कभी अवनित नहीं करते। इस प्रकार नवम स्कान विभार हुआ, अब दशम स्कान विचार करते हैं—

#### पत्थरका कवच।

दशम सूक्त के आदिके सात मंत्रों में 'पत्मरके कवच ''
वर्णन आया है। पूर्वोक्त ज्ञान ही मनुष्यका 'पत्थर जैस
कवन 'है, जिससे मनुष्य दुरक्षित होकर उन्नतिको प्राह
सकता है। 'किसी भी दिशाखे शत्रु हमला करे, बिशिरपर यह पूर्वोक्त ज्ञानह्यी कवच है वह हमेशा सुर
रहता है। '(मं. १-७) यह इन सात मंत्रोंका तारपर्य
जो ज्ञान पत्थर जैसा सुदृढ कवच है, वही पूर्वोक्त मंत्रमें हुआ ज्ञान इस स्कुके अष्टम मंत्रमें पुनः कहा है—

' सूर्यसे चक्क, अन्तरिक्षसे श्रोत्र, पृथिवीसे शरीर, । प्राणापान और बृहच्छिक्तिसे मन, सरस्वतीसे वाणी, प्राप्त व हूं।' (मं. ८) इस मंत्रमें भी पूर्व सूत्रोक्त ज्ञान ही । है। क्योंकि यही मनुष्यका रक्षक सुदृढ कवच है। पाठक ज्ञानको अपनावें और निर्भय बनें।

यहां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

## श्रेष्ठ देव।

(११) संपत्कर्म।

( ऋषि — अथवी । देवता — वरुणः ( प्रश्लोत्तरम् ) । )

कथं मुद्दे असुरायात्रवीरिह कथं पित्रे हरेये त्वेषन्मणः।
पृत्रि वरुण दक्षिणां ददावान्युनर्भेष्ठ त्वं मनसाचिकित्सीः

11 8 11

अर्थ— ( महे असुराय कर्य अन्नवीः ) महान् शक्तिवानके लिये तुमने किस प्रकार और क्या कहा ? ओर ( त्वेष-नृम्णः इह हर्ये पित्रे कर्य) खर्य तेत्रस्वी होते हुए तुमने यहां दुःख हरण करनेवाले पिताके लिये भी किस प्रकार और क्या कहा ! हे ( युरुण ) श्रेष्ठ प्रभो ! हे ( पुनर्मघ ) पुनः पुनः घन देनेवाले देव ! ( पृष्टिंग दक्षिणां द्वावान् ) मैं। आदि दक्षिणा देते हुए ( त्यं मनसा अचिकित्सीः ) तुमने मनसे हमारी चिकित्सा की है ॥ ९ ॥

८ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ५ )

| न कार्नेन पुनर्मघो भवामि सं चक्षे कं पृश्चिमेतामुपांजे।                                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| केन तु त्वमंथर्वन्काव्येन केने जातेनासि जातवेदाः                                         | ॥२॥     |
| सत्यमहं गंभीरः काव्येन सत्यं जातेनांसि जातवेदाः।                                         |         |
| न में दासो नायों महित्वा वृतं मीमाय यद्दहं धरिष्ये                                       | 11311   |
| न त्वदुन्यः कुवितंरो न मेुधया धीरतरो वरुण खधावन ।                                        |         |
| त्वं ता वि <u>श्</u> वा भ्रुवंनानि वेत्थु स <u>चि</u> न्नु त्वज्जनों <u>मा</u> यीं विमाय | 11.8.11 |
| त्वं ह्यं रुङ्ग वंरुण स्वधावनिवश्वा वेत्था जनिमा सुप्रणीते ।                             |         |
| किं रजीस एना पुरो अन्यदेग्त्येना किं परेणावरममुर                                         | 11 7 11 |

अर्थ— (कामेन पुनर्भघः न भवामि) केवल इच्छासे ही में पुनः पुनः घनवाला नहीं होता हूं। में (कं संचक्षे) किसे यह कहूं ? (पतां पृश्चि उप अजे) इस गौ आदिको पास ले चलता हूं। हे ( अथर्वन् ) शान्त खभाववाले देव ! (केन नुकाट्येन त्वं) किस काक्यसे तू और (केन जातेन जातवेदाः असि ) किसके होनेसे तू आतवेद हुआ है ॥ २॥

(सत्यं अहं गभीरः) सख है कि मैं गंभीर हूं। और (सत्यं) यह भी सख है कि मैं (जातेन काव्येन जातवेदाः अस्मि) काव्य उत्पन्न करनेसे ही जातवेद कहलाता हूं। (यत् अहं धरिष्ये) जिसको मैं धारण करता हूं (में वतं) उस मेरे नियमको (न दासः न आर्यः) न तो दास और न आर्थ (महित्वा मीमाय) महत्त्वके साथ तोड सकता है। ३॥

हे (स्वधावन् वरुण) अपनी धारण शक्तिसे युक्त श्रेष्ठ देव ! (त्वत् अन्यः कवितरः न ) तेरेसे भिष्ठ दूसरा कोई अधिक कवि नहीं है। (मेधया घीरतरः न )और बुद्धिके कारण अधिक घीरवाला भी कोई नहीं है। (त्वं ता विश्वा सुवनानि वेत्थ) तु उन सब भुवनोंको जानता है। इसिलिये (सः मायी जनः) वह कपटी मनुष्य (त्वत् चित् नुविभाय) तुझसे निःसंदेह भयभीत होता है॥ ४॥

है (अङ्ग स्वधावन सुप्रणीते वरुण) प्रिय, भपनी धारणशक्तिसे युक्त, उत्तम चलानेवाले श्रेष्ठ देव! (त्वं हि विश्वा जनिमा वेत्थ) तू ही सब अन्मोंको जानता है। हे (अ-मुर) ज्ञानी! (एना रजसः एरः अन्यत् किं अस्ति) इस प्रकृतिक परे दूसरा क्या है ! एना परेण अवरं किं) और इस परेवालेके उरे भी क्या है ! ए ।।

भावार्थ — (भक्तका कथन ) = हे ईश्वर ! बड़े बड़े शक्तिमान्कों भी तूने क्या उपदेश दिया है ? और सबका दुःख हरण करनेवाले पिताकों भी तूने क्या कहा था ? तू खयं तेजस्वी है । तूने ही यह गौ, भूमि, वाणी आदिका दान दिया है और हे पुनः पुनः घन देनेवाले देव ! तूने ही हमारी चिकित्सा की है ॥ १ ॥

केवल इच्छा करने मात्रसे ही धनवान नहीं होता हूँ। यह मैं किसे ठीक प्रकार कहूं ? मैं इस गो, भूमि, वाणी आदिको सप्त करता हूं । है देव ! किस काव्यके बनानेसे तथा किस पदार्थके बननेसे तू जातवेद कहा जाता है ? ॥ २ ॥

(ईश्वरका उत्तर)= यह बात सत्य है कि मैं बड़ा गंभीर हूं और यह भी सत्य है, कि इस का व्यक्ते प्रकाशित निके कारण मैं जातवेद नामसे प्रसिद्ध हूं। जिस नियमको मैं बनाता हूं, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, फिर वह आर्य हो वा स हो ॥ ३॥

( भक्तका कथन )= हे श्रेष्ठ और समर्थ देव! तेरेसे भिन्न कोई भी अधिक श्रेष्ठ किव नहीं है और बुद्धिमान् भी नहीं है। तू संपूर्ण सुवनोंका ज्ञाता है इसलिये सब दुष्ट कपटी लोग तेरेसे ही ढरते रहते हैं ॥ ४ ॥

हे ईश्वर! तू सबके सब जन्मोंको जानता है। हे देव! इस प्रकृतिके परे क्या है और सबसे परे है उसके चरे भी क्या

एकं रजंस एना परो अन्यदंस्त्येना पर एकेन दुर्णशं चिद्रवीक् ।
तत्ते विद्वान्वंरुण प्र प्रंवित्यधोवंचसः पणयो भवन्तु नीचेद्रीसा उपं सर्पन्तु भूमिम् ॥ ६ ॥
त्वं क्षंश्वक्त वंरुण ब्रवीषि पुनंभेधेष्वव्यानि भूरि ।
सो खु पणीर्भ्येद्रेतावंतो भून्मा त्वां वोचन्नराधसं जनांसः ॥ ७ ॥
मा मा वोचन्नराधसं जनांसः पुनंस्ते पृश्तिं जरितददामि ।
स्तोत्रं मे विश्वमा यांहि शचीभिर्न्तार्वेश्वांसु मार्नुषीषु दिश्च ॥ ८ ॥
आ ते स्तोत्राण्यद्यंतानि यन्त्वन्तर्विश्वांसु मार्नुषीषु दिश्च ।
देहि नु मे यन्मे अदंत्तो असि युन्यों मे सप्तपंदः सखांसि ॥ ९ ॥

अर्थ— (एता रज्ञसः परः अन्यत् एकं अस्ति) इस प्रकृतिके परे दूसरा एक पदार्थ है। और (एता एकेन परः) इस एकसे परे जो है उसके (अर्वाक् चित् दुर्णशं) उरेका भी पदार्थ दुष्प्राप्य है। है (वरुण) श्रेष्ठ देव! (ते तत् विद्वान् प्र अवीमि) तेरी वह महिमा जाननेवाला में कहता हूं कि (पणयः अधो वचसः भवन्तु) कुत्सित व्यवहार करनेवाले लोग नीचे मुख करनेवाले होवें, तथा (दासाः भूमि नीचेः उपसर्पन्तु) दास भाववाले लोग भूमिपर नीचेसे चलते रहें॥ ६॥

हे (अङ्ग वरुण) प्रिय श्रेष्ठ प्रमो ! (त्वं हि पुनर्मघेषु) तू भी फिर धन प्राप्त करनेके व्यवसायों में (भूरि अवद्यानि अवीषि) बहुत निन्दायोग्य दोष होते हैं, ऐसा कहता है। (एतावतः पणीन् मो सु अभिभूत्) इन व्यवहार करनेवालोंको भी हानि कभी न होवे और (जनासः त्वा अराधसं मा वोचन्) लोग तुझे धनहीन भी न कहें॥ ७॥

(जनासः मा अराधसं मा वोचन्) लोग मुझे धनहीन न कहें। हे (जरितः) स्तुति करनेवाले ! (ते पृष्टिं पुनः ददामि) तेरी गौको मैं फिर देता हूं। (विश्वासु मानुषीषु दिश्च अन्तः) सब मनुष्योंसे युक्त दिशाओं के बीचमें (श्वाधिः मे विश्वं स्तोत्रं आ याहि) बुद्धियों के साथ मेरे सब स्तोत्रको प्राप्त हो ॥ ८॥

(ते स्तोत्राणि) तेरे स्तोत्र (विश्वासु मानुषीषु दिश्च अन्तः) सब मनुष्योंसे युक्त दिशाओं ने (उद्यतानि यन्तु) उत्तम प्रकार फैलें। (यत् मे अद्त्तः) जो मुझे दिया नहीं, (नु मे देहि) वह मुझे दे। क्योंकि तू (मे सप्तपदः युज्यः सखा आसि) मेरे सात चरण चलकर बने हुएके समान थोग्य मित्र है।। ९॥

भाषार्थ — (ईश्वरका उत्तर)= इस प्रकृतिके परे एक वस्तु है, और उस अन्तिम वस्तुके उरे भी एक दुष्प्राप्य वस्तु है। ( भक्तका कथन)= हे देव! तेरा महिमा जानकर में कहता हूं कि दुष्ट व्यवदार करनेवालोंका मुख नीचे हो जावे और सब दास भाववाले भी अधोगतिको पहुंचें ॥ ६॥

हे श्रेष्ठ देव ! तुमने कहा है कि बारंबार धन बढानेके प्रथत्नोंमें बहुत ही दोष उत्पन्न होते हैं। इसिलिय में प्रार्थना करता हूं कि सबपर ऐसी दया कर, कि ये व्यवहार करनेवाले भी कभी हानि न उठावें और दूसरे लोग भी तुझको कंजूस न कहें ॥ ७ ॥

लोग मुझे भी धनहीन या कंजूस न कहें। हे देव ! जो गौ आदि मेरा धन है, वह सब तेरे लिये समर्पित करता हूं। मैं चाहता हूं कि यह तेरा स्तोत्र सर्वत्र जगत्के मतुष्यों में फैले ॥ ८॥

तेरे स्तोत्र जगत्के मनुष्योंमें फैल जांय । हे देव ! जो अभीतक मुझे प्राप्त नहीं हुआ वह मुझे अब प्राप्त हो, क्योंकि मैं तेरा सुयोग्य मित्र हूं ॥ ९ ॥ स्मा नौ वन्धुंनेरुण समा जा वेदाहं तद्यन्नावृषा समा जा ।
ददांमि तद्यने अदंनो अस्मि युज्यस्ते स्प्रपंदः सखांसि
देवो देवार्य गृणते वंयोधा विश्रो विश्राय स्तुवते सुमेधाः ।
अजीजनो हि वंरुण स्वधावन्नर्थवीणं पितरं देववंन्धुम् ।
तस्मा उ रार्धः क्रणुहि सुप्रश्रुस्तं सखां नो असि पर्मं च बन्धुंः

11 80 11

11 88 11 (806)

काण्ड ५

अर्थ-है (चरण) श्रेष्ठ देव ! (नौ समा चन्धुः) इस दोनों समान बन्धु हैं। और (जा समा) इमारी उत्पत्ति भी समान है। (अहं तत् वेद) में वह भी जानता हूं (यत् नौ एषा समा जा) कि जो हमारी यह समान उत्पत्ति है। (यत् ते अदन्तः) जो तुझे नहीं दिया है (तत् ददामि) में वह देता हूं। (ते युज्यः अस्मि) तेरे योग्य में हूं। तेरा (सप्तपदः सखा अस्मि) सात चरण चलकर बना हुआ मित्र में हूं॥ १०॥

(गृणते देवाय वयोघाः देवः) स्तुति करनेवाले विद्वान्के लिये अन्न देनेवाला देव त् है। तथा त् (स्तुवते विभाय सुमेधाः विभः) स्तुति करनेवाले ज्ञानीके लिये उत्तम मेधावान् ज्ञानी है। हे (स्वधायन् वरुण) अपनी धारणांशिति युक्त श्रेष्ठ देव! त् (देववंधुं पितरं अथवीणं अजीजनः) देवोंके माई जैसे पालक अथवी योगीको बनाता है। (तस्मा उ सुप्रशस्तं राधः छणुहि) उसके लिये उत्तम प्रशंसनीय घन प्रदान कर। (नः संख्या अस्ति) त् हमारा मित्र है और (परमं च बन्धुः) परम बन्धु भी तू ही है॥ १९॥

आवार्थ — हे ईश्वर ! इस दोनों बन्धु हैं, हमारा जन्म भी समान है। मैं जानता हूं कि यह हमारी समानता कैसी है। मैंने जो अभीतक तेरे लिये समर्पित नहीं किया है, वह मैं तुम्हें अब समर्पित करता हूं। अब मैं तेरा योग्य मित्र हूं और ससा भी हूं॥ १०॥

स्तुति करनेवाले उपायकको अन्नादि देनेवाला तू ही एक देव है। उपायकको उत्तम ज्ञान देनेवाला भी तू ही है। है श्रेष्ठ देव ! तू ही रक्षकों को उत्पन्न करता है, और उनको धनादि पदार्थ अथवा सिद्धि देता है। त ही हम सबका मित्र है और भाई भी है॥ १९॥

### ईश्वर और भक्तका संवाद ।

ईश्वर और मक्तका संवाद इस सूक्तमें होनेसे इस सूक्तका महत्त्व विशेष है। वेदमें इस प्रकारके संवादात्मक सूक्त बहुत थोडे हैं, इसिलये इन सूक्तोंका मनन कुछ विशेष रीतिसे करना आवश्यक है।

इस सूक्तमें ईश्वरका नाम 'पुनर्मघ' आया है। पुनः पुनः धन देनेवाला, जो एक बार निर्धन हुआ है, उसको भी पुनः धन देनेवाला, यह इस शब्दका अर्थ है। दो प्रकारसे ईश्वरकी सहायता होती है। यह बात इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें कही है-

> १ पृश्चि दक्षिणां ददावान्। (मं. १) २ त्वं मनसा अचिकित्सीः। (मं. १)

'(१) परमेश्वर भूमि, गौ, वाणी आदि धनोंकी दक्षिणा बारं-बार देता है, और (१) सबकी मनसे चिकित्सा करता है।' अर्थात् जगत्क विविध पदार्थ देकर उपभोगके अनंत साधन प्रदान करता है, जिससे मनुष्य मुखपूर्वक इस भूमिपर रह सकता है। यह स्थूल शरीरके मुखका प्रबंध देश्वर द्वारा होता है। इसी प्रकार सबकी मानस चिकित्सा भी करता है। इरएक मनुष्यको सन्मार्गमें प्रश्च करता है, उन्हें मार्ग पर लगे मनुष्यको सीचे मार्गपर लाता है, सन्मार्गको प्रेरण। करता है। इस प्रकार अनंत रीतिमां है, जिनके द्वारा वह सबका मला करता है।

ये ईश्वरके समपर अनंत उपकार हैं। इस मंत्रमें 'पृक्षि' शब्द है, जिसका अर्थ 'प्रकृति, भूमि, गौ, वाणी, विद्या' आदि अनेक प्रकार हो सकता है। यहां प्राकृतिक विश्वके उपन् लक्षणमें यह शब्द आया है।

### दो प्रकारके लोग।

जगतमें दो प्रकारके लोग हैं और उनको झान देनेके भी

दो प्रकार हैं। एक प्रकारके लोग 'अपुर' कहलाते हैं और दूसरे प्रकारके 'पिता हरि' कहलाते हैं। 'अपुर' शब्द शारीरिक बलसे युक्त पुरुषोंका वाचक है और 'पिता हरि' का अर्थ है कि जो 'रक्षक और दुःख हरण करनेवाले 'होतं हैं। इनके विषयमें यह कहा है—

### १ महे असुराय कथं अब्रवीः (मं. १) १ पित्रे हरये कथं अब्रवीः । (मं. १)

'(१) बढे राक्तिरालीके लिये तुने क्या और कैसे कहा ? और (२) दूसरोंके रक्षक और दूसरोंका दुःख हरण **करनेवा**ले **मनुष्यके लिये कैसे और क्या उपदेश दिया।'** इस जगत्में कई लोग शारीरिक शक्तिके घमंडमें कुछ विशेष प्रकारसे **¤**यवहार कर रहे हैं और **इ**सरे लोग ऐसे हैं कि जो अपना परोपकारार्थ लगाते हैं और दूसरोंकी रक्षा करते हैं, और दूसरोंके दुःखोंका हरण करते हैं, इन सत्पृह्वोंको किस प्रकारका उपदेश तुने दिया है ? कई बलवान लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी शिकका उपयोग दूसरोंकी भलाईके लिये खार्थसे करते हैं. परंतु कई शक्तिमान लोग ऐसे हैं कि जो अपनी शक्तिसे दूसरें की सहायता नि:स्वार्थ करते हैं। इन सब लोगोंको तूने किस प्रकारका उपदेश दिया है, जिससे ये विविध प्रकारकी प्रकृतियां छोगों में दिखाई देती हैं। यह आश्य इस प्रथम मंत्रके प्रश्नोंका है। त् कोगों को सब जगतके पदार्थ अर्पण करके तथा उनकी आधि-व्याधियोंका शमन करके सबका मला करता है, तथापि जनतामें ऐसी भिन्न प्रशृतिके लोग किस कारण उत्पन्न होते हैं, यह भाव यहां है।

### पयत्नका महत्त्व।

केवल इच्छा करने से ही सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, इच्छाके साथ प्रयत्नकी भी अत्यंत आवश्यकता है, यह बात विशेष रीतिसे द्वितीय मंत्रमें कही है—

### न कामेन पुनर्भघो भवामि । (मं. २)

'केवल इच्छा करने मात्रसे ही पुनः धनयुक्त नहीं होता हूं।' अर्थात् इच्छाके साथ विशेष प्रयत्नकी भी भावदयकता है। जो इच्छा करेगा और सिद्धिके लिये प्रयत्न करेगा उसको ही सिद्धि प्राप्त हो। सकती है। नहीं तो इच्छा करेगाला कोई मनुष्य धनहींन नहीं रहेगा। परंतु हम देखते हैं कि हरएक मनुष्य धनी बननेकी इच्छा करता है, परंतु सभी निर्धन रहते हैं और किचित् कोई मनुष्य धनी होता है और धनी होनेपर बहुत ही थोड़े सुक्षी होते हैं! इसलिये पुरुषार्थका महत्त्व विशेष ही है। यह बात—

### कं संचक्षे ? (मं. २)

' किससे में कहूं।' अर्थात् इर कोई मनुष्य धनी होना चाहता है, परंतु प्रयत्न करनेशी तैयारी नहीं करता। यह अवस्था होनेक कारण मंत्र कहता है कि 'केवल इच्छामात्रसे सिद्धि नहीं हो सकती, यह बात में किससे कहूं शकौन इस उपदेशको सची प्रकार सुननेको तैयार है ? सुनते तो सब ही हैं, परंतु करते बहुत ही थोड़े हैं। जो प्रयत्न करते हैं वे——

### पतां पृक्षि उप आजे। (मं. २)

'इस प्रकृति (भूमि, वाणी, गौ आदि) को चलाते हैं, प्राप्त करते हैं और अपनी इच्छोंक अनुसार उनसे कार्य लेते हैं।' यह सब प्रयत्नसे ही साध्य होता है, परंतु जो लोग प्रयत्न तो करते नहीं और इच्छाएं बडी बडी करते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता। इसलिये उचित है कि वे सिदच्छा धारण करें और उसकी सिद्धताके लिये जितना हो सकता है उतना प्रयत्न भी करें।

### ईश्वरका महत्त्व।

जैसे इतर पदार्थ हैं वैसा ही ईश्वर भी है। फिर सबके ऊपर परमेश्वरका शासन केसे हुआ, इस विषयमें द्वितीय मंत्रका प्रश्न बड़ा मननीय है—

### हे अथर्वन् ! त्वं केन ? केन काव्येन जातेन जातवेदाः असि ! (मं. २)

'हे निश्चल देव ! तू किस कारण निश्चल हुआ है और किस काव्यके प्रकट करनेसे जातवेद कहलाता है ?' अर्थात तू जो निश्चल है और तुझ कोई भी अपने स्थानसे हिला नहीं सकता, इतनी शाक्ति तेरे अन्दर किस कारण प्राप्त हुई है और तुम्हें ज्ञानका उद्गम कहते हैं, वह भी किस कारणसे ! किस प्रकार्थके कारण परमेश्वरका यह महातम्य प्रसिद्ध हुआ है, परमेश्वरकी ऐसी कौनसी पुरुषार्थ शक्ति है कि जिससे परमेश्वरका ऐसा ऐश्वर्य बढा हुआ है ! यह प्रश्न यहां है। मक्तका यह प्रश्न श्रवण करके परमेश्वर तृतीय मंत्रमें उत्तर हेते हैं—

### यत् अहं घरिष्ये, (तत्) मे वर्तं न दासः आर्थः मीमाय। (मं. ३)

'में जो नियम करता हूं, उस मेरे नियमके। दास अथवा आर्य कोई भी तोंड नहीं सकता।' व्रतपालनकी यह दक्षता परमेश्वरमें है, इसलिये उसका शासन सर्वतोपिर हुआ है। नियमका पालन खार्य करना और दूसरोसे नियमका पालन करवाना, ये कार्य आत्मशक्तिसे होते हैं। परमेश्वर सबसे अधिक शक्तिमान् है, इसिलये वह खयं नियमपालन करता है और दूसरोंसे नियमपालन करवाता है और उसने अपने विश्वव्यापक राज्यमें ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उसके नियमोंको कोई भी तोड न सके। ऐसा उत्तम शासन रहनेके कारण उसका आधिकार सर्वतोपिर हुआ है। यह बात परमेश्वरकी शक्तिके विषयमें हुई, अब उसके ज्ञानके विषयमें देखिये —

### सत्यं, काव्येन जातेन अहं जातवेदाः आसी । (मं. ३)

'यह बात सत्य है कि यह काव्य प्रसिद्ध होने के कारण ही में जातवेद न मसे प्रसिद्ध हुआ हूं।' जातवेदका अर्थ 'जिस्सें वेद प्रसिद्ध हुए 'ऐसा है। परमेश्वरका यह निश्वसित वेद जगत्में प्रसिद्ध होने के कारण ही ईश्वरकी ज्ञानविषयमें श्रेष्ठता जगत्में प्रसिद्ध होने के कारण ही ईश्वरकी ज्ञानविषयमें श्रेष्ठता जगत्में प्रसिद्ध हो गई है। पहिले मंत्रभागमें उसकी शाक्तिका वर्णन हुआ है। इस मंत्रभागमें उसकी ज्ञानशक्तिका वर्णन हुआ। सबसे पूर्ण और श्रेष्ठ ज्ञान परमेश्वर ही सबसे देता है, जो ध्यान लगाते हैं वे उससे समाधान प्राप्त करते हैं। यह सामर्थ्य परमेश्वरका ही है। इसी प्रकार परमेश्वरकी गंभीरताका भी वर्णन इसी मंत्रमें निम्निक लिखत प्रकार है—

### सत्यं, अहं गभीरः। (मं. ३)

'यह सख है कि, में गंभीर हूं।' गंभीर उसको कहते हैं कि जिसकी गहराईका किसीको पता नहीं लगता। सबसे गंभीर परमेश्वर ही है, क्योंकि उसकी गहराईका पता अभीतक किसीको लगा नहीं, इतना ही नहीं, परंतु उसके हारा बनाई गयी यह सिष्ट है, इसकी गंभीरताका भी पता अभीतक किसीको भी लगा नहीं है। उसकी गंभीरता इतनी है। ये गुण परमात्मामें होनेसे ही परमेश्वरका ज्ञासन सर्वतोपिर है।

इस प्रकार तृतीय मंत्रमें परमात्माका भाषण श्रवण करके भक्त फिर ईश गुणोंका वर्णन कर रहा, है—

१ त्वत् अन्यः कवितरः न । (मं. ४)

२ [त्वत् अन्यः ] मेघया घीरतरः न । ( मं. ४ )

'(१) तेरेसे भिन्न दूसरा कोई अधिक श्रेष्ठ किव वा ज्ञानी नहीं है, और (२) तेरेसे भिन्न बुद्धिसे अधिक बुद्धिमान भी कोई नहीं है।' अर्थात् तूही इन गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि—

त्वं ता विश्वा सुवनानि वेत्था । (मं. ४) त्वं विश्वा जनिमा वेदा । (मं. ४) 'तू ही इन सब भुवनोंको और जन्मोंको जानता है।' संपूर्ण पदार्थमात्रका ज्ञान तेरे अन्दर है, तेरे लिये कोई अज्ञात पदार्थ नहीं है। तू सर्वज्ञ, श्रेष्ठ कवि और विशेष ज्ञानी होनेके कारण सब लोगोंके गुणदोष तू यथावत् जानता है, इसी कारण—

#### मायी जनः त्वत् विभाय। (मं.४)

'कुटिल मनुष्य तुझसे डरता रहता है।" क्योंकि: कपटी मनुष्य यद्यपि अन्य लोगोंके साथ कपट कर सकता है, तथापि वह परमेश्वरके साथ नहीं कर सकता; क्योंकि परमेश्वर उसके कमोंको यथावत जानता है, उससे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। इसीलिये सब छली और कपटी उस परमेश्वरसे सदा डरते रहते हैं। जाहिरी तौरपर बतावें या न बतावें, परन्तु वे मनमें डरते रहते हैं। इस सर्वज्ञताके कारण परमेश्वरका शासन सर्वतोपरि हुआ है।

पंचम मंत्रमें भी यही बात पुनः कही है कि 'वह ईश्वर सबके जन्मोंकी यथावत् जानता है।' फिर कीन उससे किस प्रकार छिपा सकता है ? पश्चम मंत्रके उत्तरार्घमें कहा है कि—

### रजसः परः किम् अन्यत् अस्ति १ (मं. ५) किं परेण अवरम् १ (मं. ५)

' इस प्रकृतिके परे दूसरा क्या है और उसके परे भी और क्या है ? ' उत्तरमें कहते हैं---

### रज्ञसः एकं परः अन्यत् अस्ति । परः एकेन दुर्णशं चित् अर्वाक् ॥ (मं. ६)

'इस प्रकृतिके परे एक श्रेष्ठ तत्त्व है और उसके परे आदि-नाशी तत्व है। 'यहां प्रकृति जीवात्मा और परमात्माका वर्णन् स्पष्टतासे आया है। मनुष्यको उचित है कि वह इनको जाने और अपनी उन्नतिका मार्ग इनके आश्रयसे है यह निश्चित रूपसे समन्ने।

### धनप्राप्तिमें दोष ।

पूर्वोक्त प्रकार अध्यात्मका विषय बताने के पश्चात् व्यवहारका थोडासा सपदेश करते हैं। इहलोकका व्यवहार करने के लिये धन बहुत चाहिये, यहाँ धन कमाने के बहुत मार्ग हैं, परंतु—

### पुनर्मग्रेषु भृरि अनवद्यानि । (मं. ७)

'पुनः घन कमानेमें बहुत दोष अथवा निय कर्म होते हैं ' अर्थात दोष न करते हुए और निय कर्म न करते हुए जितन। धन कमाया जा सकता है, उतना कमाना चाहिये। दोष और ान्य कर्म करके जो धन क्यानेका क्यवहार करते हैं, वे दण्ड-नीय समझने चाहिये, इस विषयमें देखिये---

पणयः अघोवचसः भवन्तु । (मं. ६) दासाः भूमि नाँचैः उपसर्पन्तु । (मं. ६)

'व्यवहारमें निय कर्म करके धन कमानेकी इच्छा करने-वालोंका मुख नांचेकी ओर होवे। और दूसरेका घात करके धन कमानेवाल नीच स्थितिमें गिर जावें। 'अर्थात् जो धन कमाना हो, वह धर्मातुकूल व्यवहार करके कमाया जावे। आर कोई मनुष्य निय व्यवहार और घातपात करके धन कमानेका यहन न करें।

इस मंत्रभागमें 'पणि 'शब्द है, इसका अर्थ ' कय विकय करनेवाला बनिया' है। पणि शब्दमें कोई वस्तुतः बुरा भाव नहीं है। परंतु पाठक जानते ही है कि बनियों में शुद्ध धर्मा लुसार व्यवहार करके धन कमानेकी इच्छा करनेवाले बहुत थोडे होते हैं, और जैसी मर्जी चाहे बुरा मला व्यवहार करके शीघ धनी होनेकी इच्छा करनेवाले ही बहुत होते हैं। इसलिये उक्त मंत्रभागों जिन (पणियों) बनियोंको नीचे मुख करनेका शाप दिया है, वे दुष्ट व्यवहार करनेवाले हैं। इसी प्रकार 'दास 'शब्दका धात्वर्थ 'क्षय करनेवाले, धातपात करनेवाले 'ऐसा होता है। दूसरोंको छ्रदमार करके धनी होनेवाले यह अर्थ इस मंत्रमें दास शब्दके लेना योग्य है। इन सब क्रुत्सित व्यवहार करनेवालोंकी अन्तमें दुर्दशा होती है, इसलिये धर्ममार्गसे उक्तम व्यवहार करके धनी बननेका प्रयश्न सब लोग करें, यह उपदेश यहां है। इतना होनेपर भी—

### पतावतः पणीन् मा सु अभि भूत्। (मं. ४)

'बिनिशों को भी जुकसान न होवे।' अर्थात वे भी धर्मीनुकूल न्यवहार करके योग्य लाभ अवस्य कमावे। जबतक धर्मीनुकूल न्यवहार वे करें तब तक उनको कोई क्कावट न
होवे, परंतु जिस समय वे धर्मनियमका भंग करें, तब ही
उनको दूर किया जावे। हरएक न्यवहार करनेवाले छोग इस
उपदेशके अनुसार अपना न्यवहार करें और धनी बनें।

आगे अष्टम और नवम मंत्रमें 'परमेश्वरका स्तीत्र अर्थात् ईशमिक सब लोगोंम फैले 'यह इच्छा प्रकट की है, इसका अर्थ यही है कि, सब लोग एक ईश्वरकी मिक्किसे रंगे जायगे, तो उनमें बुराईका ब्यवहार करनेकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी और सब लोग उत्तम रीतिसे धर्मानुकूल चलेंगे। ईशभिक्से मनुष्यका जीवन ही पवित्र होता है।

### ईश्वरका सखा।

हरएक मनुष्यको ऐसा विश्वास होना चाहिय कि मैं परमे-थरका मित्र हूं। जो धार्मिक भक्त होते हैं, उनमें ही यह भाव हो सकता है—

१ मे युज्यः सप्तपदः सखा असि । (मं.९)

९ ते युज्यः सप्तपदः सखा अस्मि । (मं. १०)

३ सखा नः असि । वंधुः च असि । (मं. ११)

'ईश्वर मेरा मित्र और बन्धु है। 'वस्तुतः जीवात्मा भौर परमात्मा परस्पर मित्र, बंधु और एक बृक्षपर रहनेवाले दो पक्षियों के समान परस्पर सख्य करनेवाले हैं। परंतु कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस मित्रताका अनुभव करते हैं, इसका विचार किया जाय तो पता लगेगा कि बहुत ही मनुष्योंने इस मित्रताको मुला दिया है। ईश्वरके साथ जीवित और जावत मित्रताका संबंध रखनेवाले कचित् कोई सन्त महंत होते हैं, शेष लोग इस मित्रताके संबंधको भूले हुए होते हैं। यह ईशमित्रताका संबंध जितने अन्तःकरणोंमें जावत हो जाय उतना अच्छा है। जिनमें यह संबंध जावत होता है वे ही—

देहि नु मे यत् मे अदत्ता (मं. ९) द्वामि तत् यत् ते अदत्ता । (मं. १०)

'दे मुझे वह जो अभीतक नहीं दिया है। मैं तुझे वह देता हूं कि जो तुझे अभीतक नहीं दिया है।' यह भक्त और ईश्वरका वार्तालाप तब प्रत्यक्ष हो सकता है कि जब मनुष्य ईश्वरको अपना मित्र अनुभव करेगा। जो अबतक दी नहीं गई ऐसी वस्तु 'मोक्ष 'ही है जो इस समय भक्त मोगता है और परमेश्वर मी देता है। परमेश्वरसे प्राप्त होनेवाला यह अनितम दान है जो भक्तको सबसे अन्तमें प्राप्त होता है।

### यज्ञ।

### (१२) ऋतस्य यज्ञः।

( ऋषिः — अङ्गिराः । देवता — जातवेदाः ।)

सिमिद्रो अद्य मर्नुषो दुरोणे देवो देवान्यंजास जातवेदः ।

आ च वर्ष मित्रमहिश्विकित्वान्त्वं दृतः कृविरंसि प्रचेताः ॥ १॥
तर्नूनपात्प्थ ऋतस्य यानान्मध्यां समुझन्तस्वंदया सुजिह्व ।
मन्मानि धीभिरुत युज्ञमूनधन्देवृत्रा च कृणुद्यध्वरं नेः ॥ २॥
आजह्वान् ईड्यो वन्द्यश्चा यांद्यश्चे वसुंभिः स्जोषाः ।
त्वं देवानांमसि यह्व होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान् ॥ ३॥
प्राचीनं बृहिः प्रदिश्चा पृथ्विच्या वस्तोर्स्या वृंज्यते अग्रे अह्वाम् ।
च्यु प्रथते वित्रं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम् ॥ ॥ ४॥

अर्थ — हे (जातवेदः) ज्ञान प्रकाशक देव !(अद्य मनुषः दुरोणे समिद्धः देवः) आज मनुष्यके घरमें प्रदीप्त हुआ तू देव (देवान् यजसि) देवोंका यजन करता है। हे (मिश्रमहः) मित्रके समान पूज्य देव ! तू (चिकित्याक्त् आ वह च) ज्ञानवान् उनको यहां छा। (त्वं कविः प्रचेता दूतः आसि) तू कवि और विशेष ज्ञानी दृत है। १ ॥

हें (तनू-न-पात सुजिह्न) शरीरको न गिरानेवाले और उत्तम बिह्नावाले देव! (ऋतस्य यानान् पथः मध्या सम्अन् स्वद्य) सत्यके चलने योग्य मार्गीको मधुरतासे युक्त करता हुआ खादयुक्त कर। (धीभिः मन्मानि) बुदि-योंसे मननीय विचारोंको (उत यहं ऋन्धन्) और यज्ञको सिद्ध करता हुआ। (देवशा नः अधरं च कुणुहि) देवोंके मध्यमें हमारा अहिंसामय कर्म पूर्ण कर॥ २॥

हे अमे ! ( आजुह्वानः ईड्यः वन्दाः च ) हवन करनेवाला स्तुति और वन्दन करने योग्य तू ( सजोषाः वसुरभः आ यादि ) भेमसे वसुओं के साथ आ । हे ( यह्व ) पूज्य ! ( त्वं देवानां होता असि ) तू देवांका आह्वान करनेवाला है । (सः हिषतः यजीयान् पनान् यिक्षे ) वह इष्ट और याजक तू इनका यजन कर ॥ ३ ॥

( अह्नां अप्रे ) दिनके प्रथम भागमें ( अस्याः पृथिक्याः प्रदिशाः) इस पृथ्वीकी दिशासे ( वस्तोः किंशः आर्थिः प्राचीनं आ कृत्यते ) अन्छादनके लिये तृणादि पूर्व दिशाके अभिमुख फैलाया जाता है। यह आसन ( वितरं वरीयः ) विस्तृत और श्रेष्ठ ( देवेश्यः अदितये स्योनं ) देवोंके लिये तथा खतंत्रताके लिये सुखदायक ( उ विप्रथते ) फैलाया जाता है ॥ ४॥

भावार्थ — आज मनुष्यके घरमें प्रदीप्त हुआ अभिदेव देवोंके लिये यज्ञ करता है और उनकी यहां लाता है। यह मित्रके समान पूज्य, ज्ञानी, कवि, उत्तम चित्तवाला देवोंका दूत है॥ १॥

शरीरको न गिरानेवाला और मधुर भाषी देव सत्यको पहुंचानेवाले मार्गीको माधुर्ययुक्त करता है। उक्तम मननीय विचारोंसे यज्ञको सिद्ध करके देवोंके बीचमें हमारा यज्ञ पहुंचता है॥ २॥

उत्तम हवन करनेवाला, रतुति योग्य और नमस्कारके लिये योग्य तू देव वसुओं के साथ यहां इस यज्ञमें आ । तू देखों को बुलानेवाला है। इसलिये तू याजकों में उत्तम याजक उन देवोंको यहां ले आ।। ३॥

शतःकाळमें ही इस पृथिवीको आच्छादित करनेके लिये पूर्वदिशाकी ओरसे भासन फैलाते हैं। यह विस्तृत और उत्तम आसन सब देवोंके बैठनेके लिये सुखदायक है और यह खतंत्रताके लिये भी उत्तम है ॥ ४॥

| व्यचंस्वतीरुर्विया वि श्रंयन्तां पतिस्यो न जनयः शुरुमंमानाः ।                    | •       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| देवीद्वीरो बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेम्यो भवत सुप्रायणाः                            | 11 7 11 |
| आ सुष्वर्यन्ती यज्ते उपाके उपासानक्तां सदतां नि योनी ।                           |         |
| दिव्ये योषंणे बृह्ती सुरुक्मे अधि श्रियं शुक्रुपिशुं दर्धाने                     | 11 8 11 |
| दैन्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना युन्नं मर्जुषो यर्जंध्ये ।                    |         |
| <u> प्रचोदयंन्ता विदयेषु कारू प्राचीनं</u> ज्योतिः प्रदिश्चां <u>दि</u> श्चन्तां | 11 9 11 |
| आ नौ युज्ञं भारती तूर्यमेत्विडा मनुष्वदिह चेतर्यन्ती ।                           |         |
| तिस्रो देवीर्विहरेदं स्योनं सरस्वतीः स्वपंसः सदन्ताम्                            | 11611   |
| य इमे द्यावापृथिवी जनित्री हुपैरिपैश्चद् सुवनानि विश्वा ।                        |         |
| तमुद्य होतरिषितो यजीयान्देवं त्वष्टारिम्ह यक्षि विद्वान्                         | 11911   |

अर्थ — (शुम्ममाना जनयः पतिभ्यः न ) शोभायमान स्त्रियां जिस प्रकार पतियोंका आदर करती हैं उस प्रकार (उयचखती उर्विया) विस्तृत और महान् (बृहतीः विश्वं इन्वाः ) बढे और सबको प्राप्त करनेवाले (देवीः द्वारः ) हे दिव्य द्वारो ! (देवेभ्यः सुप्रायणाः भवत ) देवोंके लिये सुखसे आने जाने योग्य होवो ॥ ५ ॥

(सुष्वयन्ती यजते उपाके) उत्तम चलनेवाली यजनीय और समीपिस्थित (दिव्ये योषणे) दिव्य और सेवनीय (बृह्ती सुरुक्मे) वही सुन्दर (शुक्रापशं श्रियं अधि द्याने) छुद्ध शोमाको धारण करनेवाली (उपासानका

योनी नि आ सदताम् ) दिन और रात्री इमारे घरमें आवे ॥ ६॥

(प्रथमा सुवाचा दैव्या होतारा) पहिले, सुन्दर बोलनेवाले दोनों दिन्य होता (मनुषः यक्कं यज्ञध्ये मिमाना) मनुष्यके यक्कमें यजन करनेके लिये निर्माण करनेवाले (विद्धेषु प्रचोद्यन्ता कारू) यज्ञोंमें प्रेरणा करनेवाले कर्मकर्ता (प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशान्ता) प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशान्ता ) प्राचीनं ज्योतिको उसकी दिशास बताते हैं॥ १॥

(भारती नः यशं त्यं आ एत्) सबका भरण करनेवाली मातृभूमि हमारे यज्ञमें बलके साथ आवे। (इडा मनु-स्वत् यशं चेतन्ती इह् ) मातृभाषा मनुष्योंसे युक्त यज्ञको चेतना देती हुई यहां आवे। (सरस्वती सु-अपसः आ सद्नतां) मातृसभ्यता उत्तम कर्म करनेवालोंके पास बैठे और ये (तिस्तः देवीः इदं स्थोनं चिहः) तीनों देवियां इस उत्तम आसनपर आकर विराजें॥ ८॥

(इमे जिनित्री द्याचापृथिवी) इन उत्पन्न करनेवाली यु और पृथिवीमें (विश्वा मुवनानि रूपैः यः आपिशत्) सब भुवनोंको विविध रूपोसे रूपवान् जिसने बनाया है। हे (होतः) याजक! (यजीयान इषितः विद्वान्) यह करने-बाला इष्ट विद्वान् तू (अद्य इह तं देवं त्वष्टारं यक्षि) आज यहां उस त्वष्टा देवके लिये यजन कर ॥ ९॥

भावार्थ — बिया जिस प्रकार पतिको सुख देती हैं उस प्रकार ये हमारे दिव्य दरवाजे, जो विस्तृत बढे और सबको आने बानेके लिये योग्य हैं, वे देवोंको सुखपूर्वक अन्दर लानेवाले हों ॥ ५ ॥

उत्तम गमन करने योग्य, एक द्सरेके साथ संबंधित, दिन्य और सुन्दर प्रातःकाल और रात्रीका धमय सुखपूर्वक हमारे भरमें बीते ॥ ६॥

य सुन्दर मंत्रगान करनेवाले दिष्य होतागण मनुष्योंका यह यज्ञ पूर्ण करनेके लिये पूर्वदिशाकी ज्योतिका संदेश देते हुए, संबक्ते ब्रेरणा करनेके लिये यहां आवें ॥ ७ ॥

हमारे इस यश्चम सबका पोषण करनेवाली मातृभूमि, यश्चकी प्ररणा करनेवाली मातृभाषा और उत्तम कर्मकी प्ररणा करने-बाळी प्रवाहसे प्राप्त मातृसभ्यता यहां भाकर इस यश्चमें विराजें ॥ ८॥

🥶 🥞 ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ५ )

उपार्वसृज्ञ त्मन्यां समुञ्जन्देवानां पाथं ऋतुथा हवींषि । वन्स्पतिः श्वामिता देवां अग्निः स्वदंनतु हृष्यं मधुना घृतंनं सद्यो जातो च्य∫मिमीत यज्ञमृग्निर्देवानांमभवत्पुरागाः । अस्य होतुंः प्रशिष्यृतस्यं वाचि स्वाहांकृतं हविरंदनतु देवाः

11 80 11

11 22 11 (229)

अर्थ — (तमन्या समञ्जन) खाँ प्रकट होता हुआ तू (दिवानां पाथः हवीं पि ऋतुथा उप अव सृज) देवीं के लिये अज और हवन ऋतुके अनुसार दे । (वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः) वनस्यति, शान्तिकर्ता अग्निदेव (मधुनाः घृतेन हव्यं स्वदन्तु) मधुर घृतके साथ हव्यका स्वाद लेवे ॥ १०॥

(सद्यः जातः अग्निः यशं वि अमिमीत ) शीघ्र प्रकट हुआ अभि अक्षकः निर्माण करता है । वह (देवानां पुरागाः अभवत् ) वह देवोंका अप्रगामी होता है । (अस्य ऋतस्य होतुः प्रशिषि वाचि े इस सत्य प्रवर्तक हो । की प्रकृष्ट शास-नवाली वाणीमें (स्वाहाकृतं हविः देवा अदन्तु ) स्वाहाकार द्वारा दिया हुआ हव्य देव सावे ॥ १९ ॥

माञ्चार्थ-जो सब भूतांको विविध रूप देती है व दोनों याबाप्तरियता हैं। हमारा याजक खष्टा देवका यहा यजन करे॥९॥ स्वयं यहां प्रकट होकर सब देवोंको ऋतुओंके अञ्चसार इवि और अझ दे। वनस्यति, शिमता, और देव आप्ति से सब इमार। इवि और घृत मीठेसे युक्त करें ॥ ९० ॥

प्रज्वलित आप्ति यहां हमारा यज्ञ निर्माण करता है। यह देवोंका अग्रणी हैं। इस होता आमकी वाणीमें अर्थात् मुखमें स्वाहाकारपूर्वक डाला हुआ हवि सब देव खावें।। ११॥

### यजमानकी इच्छा।

यजमान अपने घरमें यज्ञ अथवा होम करता है, उस समय उसके मनमें जो विचार होने चाहिये वे इस सूक्तमें बडें सुंदर वर्णनके साथ दिये हैं। घरमें कोई धर्मकृत्य, धर्मका कोई संस्कार, करनेके समयमें ये विचार यजमानको मनमें धारण करने योग्य हैं—

- '(१) यह ोरे घरमें अदीप्त किया हुआ यज्ञीय अग्नि नि:संदेह सब देवताओंका यजन करता है। वह नि:संदेह सब देवोंकी यज्ञस्थानमें ले आता है, क्योंकि वह देवोंकी बुलाने-वाला, और हिव उनका पतुंचानेवाला प्रत्यक्ष देवद्त ही है।
- (२) यह उत्तम जिह्नावाला अग्निदेव सत्यको पहुंचनेवाले धर्ममार्गोपर मीठे पाथेथ देनेवाला है। यह यहां भाता है, उत्तम स्तोत्रों से यज्ञ करता है. और अहिंसामय कर्मोंको देवोंतक पहुंचा देता है।
- (३) हे अमे ! पृथिन्यादि आठ वसु देवोंको तू यहां इस यज्ञमें ला। तू वंदनीय और प्रशंसनीय देव है। तू देवोंको यहां बुलानेवाला है, इसलिये देवोंको यहां बुलाकर उनके लिये यजन कर।
- (४) इमने प्रातःकालसे ही देवताओं के सुस्पूर्वक बैठनेके लिये पूर्विद्याके सन्मुख आसन फैलाकर रखे हैं। देव यहां आवें और सुखपूर्वक यहां विराज ।

- (५) इमारे घरके द्वार पूर्णतया खालकर रखे हैं, इनमेंस देव सुख्यपूर्वक आवे और इस यक्कमें मंगल करें।
- (६) संबेरेंसे सायेकालतकका समय शोभन और तेजस्वा है, यह सब समय उत्तम आनन्दकारक रीतिसे हमारे घरमें बीते अर्थात् हमारे लिये यह समय सुख देनेवाला होते।
- (७) दिव्य होतागण हमारे यश्चमें आ बांग, मनुष्योंके। बुलावे, उत्तम प्रकार यश्च कर्म करें और इस यश्चमें प्रकाशका मार्ग सबको बतावें।
- (८) इस यश्चसे सबका भरणपोषण करनेवाली सातृभूमिका सरकार हो, यहां मातृभाषा सबको उत्तम प्रेरणा देवे, प्रवाहसे प्राप्त सम्यता उत्तम कर्मकी प्रेरणा करें। इस प्रकार ये तीनों देवियां इस यश्चमें आकर कार्य करें।
- (९) ये द्यावापृथिवी हैं, इनके कारण ही सब स्थिर चर पदार्थ रूपसे संपन्न हुए हैं। इनके बीचमें यह यह चल रहा है, अतः इस यन्नमें सबके आकार देनेवाल त्वश देवके लिये हवन अवस्य होवे।
- (१०) यश्वका धमिधाएं, अनि और इवन सामग्रें बोसे युक्त होने, इवन सामग्रीमें मीठा मिलाया जाने । और ऋतुओं के सनुकूल देवों के निमित्त इवन होता रहे ।
- (१९) अमि प्रदीप्त होते ही यशका प्रारंभ होता है, भीर देव भी उस यश स्थानमें आते हैं। इस भामें साहाकारपूर्वक

किया हुआ इवन सब देव खाते हैं और तृप्त होते हुए हमारा कल्याण करते हैं।

इस प्रकार यजमान अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करता है। जिस यजमानके मनमें विश्वासपूर्वक ये बातें रहती हैं और जो सब्बुच समझता है कि इस यज्ञकर्ममें सब देवताएं भाग लेतीं हैं और मनुष्यका कल्याण करतीं हैं, वही यजमान वैदिक कर्मीस आध्यारिमक लाभ उठा सकता है। अविश्वासीके उदारका कोई मार्ग नहीं है।

इस स्करे कथनानुसार पाठक खयं आन सकते हैं कि सामग्री कैसी सिद्ध करनी चाहिये। यक्क्का विधि जाननेके लिये भी इस स्करे मननसे बहुत लाभ हो सकता है।

श्रामिका नाम इस स्कॉर 'तन्-न-पाख्' आया है। इसका अर्थ है 'शरीरको न गिरानेवाला' अर्थात् शरीरको चळानेवाला। इस शरीरमें अपि शरीरको चलाता है, यह बात इस मंत्रमें स्पष्ट कही है। पाठक स्थूल दृष्टिसे भी विचार करेंगे, तो उनको पता लग जाथगा कि मृत मनुष्यका शरीर ठण्डा हो जाता है और जीवित मनुष्यके शरीरमें उष्णता रहती है। इस अनुभवसे भी पाठक जान सकते हैं कि इस शरीरको चलानेवाला अग्नि है। आगे चलकर यहां तनूनपात् शब्द आत्माका वाचक हो जाता है और आत्मा शरीरका चालक है यह बात सब जानते ही हैं।

जो यज्ञ अभिमें किया जाता है उसका नाम अध्वर है, यह बात द्वितीय मंत्रमें कहीं है। अ-ध्वरका अर्थ 'अ-हिंसा ' है अथान विज्ञा अर्थ अहिंसा युक्त और कुटिलता रहित कमें है। अर्थात यज्ञका अर्थ अहिंसा युक्त और कुटिलता रहित कमें है। मनुष्यको इस प्रकारके ही कमें करने चाहिये। परन्तु कई मनुष्य यश्नके नामसे हिंसामय कमें करते हैं, और अध्वर्यकी बात ते यह है कि वे उस हिंसाको भी आहिंसा मानते हैं। इससे अर्थका अनर्थ न हो तो और क्या हो सकता है ? अस्तु।

्इस प्रकार इस स्काका विचार करके पाठक उचित दोध पाप्त रॅं।

# सर्पविष दूर करना।

(१३) सर्पावेषनाशनम्।

(ऋषिः — गरुत्मान् । देवता — तक्षकः, विषम् । द्रिदि मधं वरुणो द्विवः क्विविचीमिन्ग्रीनि रिणामि ते विषम् । खातमस्रातमुत सक्तमंत्रममिरेव धन्वाने जीजास ते विषम् यने अपीदकं विषं तत्तं एतास्रिप्रमम् । गृहामि ते मध्यमध्रीत्तमं रसंमुतावमं भियसां नेश्वदाद्वं ते

11 8 11

11211

अर्थ— (दिवः किविः वरुणः हि महां दिदः) युकोकके किव वरुणने मुक्ते उपदेश दिगा है कि (उग्नैः वचोभिः ते विषं नि रिणामि) बलवान वचनोंके द्वारा तेरा विष दूर करता हूं। (खात अखातं उत सक्तं) घाव अधिक खरा हुआ हो, न खरा हुआ हो अथवा विष केवल उपर चिपका ही हुआ हो, इस सब विषको (अग्रभं) में लेता हूं। (घन्वन् हरा हुआ) रेतीले स्थानमें जिस प्रकार जलधारा नष्ट होती है उस प्रकार (ते विषं नि जजास) तेरा विष निःशेष नष्ट करता हूं॥ १॥

(यत् ते अप-उदकं विषं) जो तेरा जलशोषक विष है (तत् ते एतासु अग्रभं) वह तेरा विष इनमें लेता हूं। (ते उत्तमं मध्यमं उत अवमं रसं गृक्षामं) तेरा उत्तम, मध्यमं और नीचेवाला रस पकडकर लेता हूं। जो (आत् उ ते मियसा नेशत्) तेरे मयसे नष्ट हो जाता है। २॥

आवार्श— दिश्य ज्ञानी कहता है कि बलवाले बचनोंसे सर्पका विष दूर होता है। विष गहरे वावमें गया हो, छोटे घावमें गया हो अथवा केवल ऊपर ही ऊपर चिपका हो। उसको में पकडता हूं और निःशेष करता हूं॥ १॥ वृषां में रवो नर्भसा न तेन्यतुरुग्नेणं ते वर्चसा बाध आदं ते ।

अहं तर्मस्य नृभिरग्रमं रसं तर्मस इय ज्योतिरुदें दु स्थैः ॥ ३ ॥ ३ ॥ चश्चंषा ते चश्चंहिन्म विषेणं हिन्म ते विषम् ।

अहं स्रियस्व मा जीवीः प्रत्यगुम्ये ति त्वा विषम् ॥ ४ ॥ कैरांतु पृश्च उर्वतृण्य बश्च आ में शृणुतासिता अलीकाः ।

मा में सख्यंः स्तामानमपि ष्ठाताश्चावयनतो नि विषे रमध्वम् ॥ ४ ॥ आसितस्यं तैमातस्यं बुश्नोरपीदकस्य च ।

साश्रासाहस्याहं मन्योरव ज्यामिव धन्वंनो वि म्रुश्चामि रथाँ इव ॥ ६ ॥ आलिंगी च विलिंगी च पिता चे माता चे । विक्य वेः सर्वतो बन्ध्वरंसाः किं केरिष्यथ ॥ ७ ।

अर्थ — (मे रवः नभसा तन्यतुः न वृषा) मेरा शब्द आकाशकी गर्जनाके समान बलवान् है। (उग्नेण वचसां आत् उते ते बाधे) बलवाले वचनों वे निश्वयपूर्वक तुझे ही बाधा करता हूं। (अहं नृभिः अस्य तं रसं अग्नभं ) मैंने मनुष्योंके बाध इसके उस रसको लिया है। (तमसः ज्योतिः सूर्यः इच उदेतु) अन्यकारसे ज्योति देनेवाले सूर्यके समान यह उदयको प्राप्त होवे॥ ३॥

( चक्षुणा ते चक्षुः हिन्म ) आंखसे तेरे आंखका नाश करता हूं। ( विषेण ते विषं हिन्म ) विषसे तेरा विष नष्ट करता हूं। हे ( अहे स्रियस्व, मा जीवीः ) सर्प ! तू मर जा, मत जीता रह। ( विषं त्वा प्रत्यक् अभ्येतु ) विष तेरे प्रति लौटकर आ जावे॥ ४॥

है (कैरात, पृश्ने, उपस्पय, बस्नो, असिताः, अलाकाः ) जंगलमें रहनेवाले, घग्वेवाले, घासमें रहनेवाले, भूरे रंगवाले, कृष्ण और निंदनीय सर्पें ! (मे आ श्रृणुत) मेरा माषण सुनो । (मे सब्युः स्तामानं अपि मा स्थात) मेरे मित्रके घरके पास मत ठहरो । (आश्रावयन्तः विषे नि रमध्वं ) सुनाते हुए दूर अपने विषमें ही रमते रही ॥ ५॥

( अस्तिस्य ) कृष्ण (तैमातस्य ) गीले स्थानपर रहनेवाले ( बम्रोः ) भूरे रगवाले ( अप-उद्कस्य ) जलसे पूर रहनेवाले और ( सात्रासाहस्य मन्योः ) सबको पराजित करनेवाले कोषी सर्पके विषवाधाको मैं ( वि मुआमि) ढील। करता हूं, जिस प्रकार ( घन्वनः ज्यां इव, रथान् इव ) घनुष्यसे डोरी और रथें के बंघनों को ढीला करते हैं ॥ ६ ॥

(आिछिगी च विछिगी च) चिपकनेवाली और न चिपकनेवाली (पिता च माता च) तथा नर और मादा ( दः बन्धु सर्वतः विद्या ) तुम्हारे सबके बंधुओं को भी हम सब प्रकारसे जानते हैं। (अरसाः किं करिष्यथ ) तुम नरिस होने पर क्या करोगे है। ७॥

भावार्थ— सर्प विष शोषक है। उसको ऊपर मध्यभागमें और नांचेके भागेम पकड लेता हुं और सर्पविषके भयसे तुम्हें दूर करता हूं ॥ २ ॥

मेरा शब्द प्रभावशाली है, उससे विषका बाधा दूर करता हूं। मैं अन्य मनुष्योंकी सहायतासे विषके रसको स्तंभित किया है, अब यह सूर्यजदयके समान जाग उठेगा ॥ ३ ॥

विषये विष दूर करता हूं। हे सांप! अब तू मर जा, जीवित न रह। तेरा विष छौटकर तेरे प्रति जावे ॥ ४ ॥ जंगळमें रहनेवाले, घटबोंवाले, घांसमें रहनेवाले और भूरे रंगवाले, काले और घृणित ऐसे छोप होते हैं। हे सब सपों! मेरे मित्रके घरके पास न ठहरों! दूर कहीं जाकर अपने विषके साथ रमी ॥ ५ ॥

कृष्ण, गीले स्थानपर रहनेवाले और भूरे रंगवाले, जलस्थानसे दूर रहनेवाले और कीधी सर्पकी विषयाधाकों में दूर करता हुं। धनुष्यपरसे डोरी उतारनेके समान में दूर करता हूं।। ६ ॥

विषकी बाधकता नष्ट होनेपर सापींका नर या मादा क्या हानि करेगा ? ॥ • ॥

जुरुगुलांया दुहिता जाता दास्यसिक्त्या । मृतङ्कं दुद्रुषीणां सर्वीसामरसं विषम् ॥८॥
कृणी श्वावित्तदंत्रवीद्विरेरंवचरन्तिका । याः काश्चेमाः खेनित्रिमास्तासामरसर्तमं विषम् ॥९॥
ताबुवं न ताबुवं न घेन्त्वमंसि ताबुवंम् । ताबुवंनारसं विषम् ॥१०॥
तस्तुवं न तस्तुवं न घेन्त्वमंसि तस्तुवंम् । तस्तुवंनारसं विषम् ॥११॥ (१३०)

अर्थ— (उरु-गुलाया दुहिता जाता) बहुत हिंसक सर्पिणीकी दुहिता (असिकन्याः दास्ती) कृष्णसर्पिणीकी दासी हो गई है। इन (दृदुर्पाणां सर्वासां) दाद पैदा करनेवाली सब सीपिनियोंका (प्रतङ्कं चिषं अरसं) कष्ट दायक विष नीरस होवे॥ ८॥

(कर्णा श्वावित्) कानवाली साही (गिरेः अवचरन्तिका) पहाडके नीचे घूमनेवाली (तत् अब्रवीत्) वह बोली (याः काः च इमाः खिनित्रियाः) जे। कोई थे भूमिको खोदकर रहते हैं, (तासां विषं अरसतमं) उनका विष नीरस होवे॥ ९॥

(ताबुवं न ताबुवं) ताबुव हिंसक नहीं है। (त्वं ताबुवं न घ इत् अस्ति) तू ताबुव तो हिंसक निःसंदेह नहीं है। (ताबुवंन विषं अरसं) ताबुवके द्वारा विष नीरस होता है॥ १०॥

(तस्तुवं न तस्तुवं) तस्तुव भी नाशक नहीं है। (त्वं चस्तुवं न घ इत् अस्ति) तू तस्तुव तो नाशक निःसंदेह नहीं है। (तस्तुवेन विषं अरसं) तस्तुव द्वारा विष निरस होता है॥ ११॥

भावार्थ — हिंसक, कृष्णसर्पिणी, और दाद उत्पन्न करनेवाली सोपिणीका विष नीरस होवे ॥ ८ ॥ सब पहाडी सर्पोंका विष साररहित हो जावे ॥ ९ ॥ तासुव और तस्तुव नामक पदार्थ विशेषसे संपिका विष निर्वेल होता है ॥ १०-११ ॥

### नुसर्प विष।

इस सुक्तमें निम्नलिखित सर्पजातियोंका वर्णन है-

- १ कैरातः भील जहां रहते हैं उस जंगलमें रहने-वाला धर्प,
- २ प्रश्चि:-- घन्योवाला सर्प.
- रे उपतृण्यः धासमें रहनेवाला सर्प,
- 8 बभु: भूरे रंगवाला सर्प,
- ५ असितः काले रंगवाला सर्प,
- ६ अलीकः अमंगल सर्प,
- ७ तैमातः गीले प्रदेशमें रहनेवाला सर्प,
- ८ अपोदकः जो जलके पास नहीं रहता,
- ९ सात्रासाष्ट:-- इसके संबंधमें आनेवालेका नारा करनेवाला सर्पे,
- १० मन्युः कोध धारण करनेवाला सर्प,
- ११ आलिगी— चिपकनेवाली अर्थात् शरीरको लपेटने-वाली सांपिन,
- १२ विलिगी- शरीरसे दूर रहनेवाली सीपन,
- १३ उठ-गुला- जिसका निम्न प्रदेश बडा होता है,

- १८ असिक्ती— काली सांपिन,
- १५ दद्धार्थी जिस सांपिनके काटनेसे शरीरपर दाद उठता है और दादसे रक्त निकलता है।
- १६ कर्णा कानवाली सांपिन,
- १७ श्वाचित्— कुत्ता जिसको काटता है, कुत्ता जिसको हंदकर निकालता है।
- १८ खानिश्रिमा खोदी हुई भूमिमें रहनेवाली सीपिन, इतनी सीपोंकी जातियोंके नाम इस स्कामें हैं। इनमेंसे दो तीन नामोंके विषयमें हमें संदेह हैं और उनके ज्ञान निश्चित करनेके लिये अभी बहुत खोजकी खपेक्षा है।

#### उपाय।

सर्वविषकी वाधापर 'ताबुव और तस्तुव 'का उपाय इस स्कारे अन्तिम दो मंत्रोंमें लिखा है। परन्तु ये पदार्थ क्या हैं इसका ज्ञान खोज करनेपर भी अभीतक हमें नहीं हुआ। संभव है कि ये कुछ औषधी, खनिज पदार्थ या पत्थर जैसे पदार्थ अथवा मणि हों। संभव है ये सर्पविशेषके मस्तकमें मिलनेवाले मणियोंके नाम हों। कुछ निश्चयसे नहीं कहा जा सकता। इस विषयमें खोज करनेकी आवश्यकता है। दूसर। उपाय तीन स्थानपर बंध लगाकर विषकी गतिकी रोकना है—

गृह्वामि ते मध्यमं उत्तमं अवसम्। एतास्त्र विषं अग्रभम्॥ (मं. २)

' ऊपर, मध्यमें और नीचे रस्सीसे बाधके, इनमें विषकों पकड़ छेता हूं। 'यह विधि इस प्रकार है। प्रायः हाथ या पांवकों साप काटता है। जहां काटता है वहांसे विष ऊपर चढता है, इसिंग काटते ही जंघाके मूलमें, घुटनेपर तथा कटे स्थानसे किंचित ऊपर रसीसे बाध देनेसे विषकी ऊपर जानेकी गति दक जाती है। इस प्रकार विषकों गति रोककर फिर जहां-तक विष गया हो, वहांपर उक्त पदार्थों का प्रयोग करनेसे विष नि:सन्त हो जाता है।

परन्तु 'ताबुव और तस्तुव 'पदार्थ प्राप्त न होनेकी अव-स्थामें यह लपाय देसे किया जाय यह एक शंका है।

बहातक धमनीमें विष पहुंचा होता है, वहां के बाल खंडे नहीं रहते, इसिल्ये बालों को देखनेसे पता लगता है कि यहां-तक विष आया है। अतः विष जहां है वहां जलता अग्नि रख-कर वह स्थान जला दिया जाय तो मनुष्य बच सकता है। परन्तु यह बात इस स्कॉम कही नहीं है।

यह सूक्त दुर्बीघ है। इष्टलिये कई मंत्रोंका अर्थ भी ठीक प्रकार समझमें नहीं आया है, इस कारण मंत्रोंका विवरण भी अधिक नहीं हो सकता।

इस हक कई मंत्र ऐसे हैं कि मंत्रसामध्येंसे सांपकी कुछ

कहनेके समान भाषा उसमें है। जैसा---प्रत्यक् अभ्येतु ते विषम्। (मं. ४)

अहे ! च्रियस्व। (मं. ४)

'हे साप ! तेरा विष लौटकर तेरे पास आवे ! हे सर्प। तू मर जा। 'तथा—

में सख्युः स्तामानं मा अपि स्थाः । (मं. ५)

'मेरे मिन्नके घरके पास न ठहर । ' इत्यादि मंत्र पढनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रप्रभाव, अथवा कहनेबालेकी इच्छाराक्तिके प्रभावसे सर्पपर कुछ परिणाम होता है। हमने सबं
अभीतक देखा नहीं है, परन्तु बहुत लोग कहते हैं कि महाराष्ट्रमें ऐसे मीन्निक हैं कि लो सर्प द्वारा देशित मनुष्यके पास
उस काटनेवाले सापको बुलाते हैं, और उससे मणके सब दिश्व
सुसवा लेते हैं। और इस प्रकार सर्पका विष शरीरसे बाहर हो
जाने पर वह मनुष्य जाप्रत होनेके समान उठता है। तृतीय
मन्त्रके अन्तिम चरणमें 'अन्धकारसे स्प्र उदय होनेके समान
यह मनुष्य जाग उठे ' (मं. ३) ऐसा कहा है। संभव है
कि इस प्रकारका कुछ भाव ही इसमें हो।

यह सपंदंशका विषय अर्थत महरवका है और इसिलेये सब प्रकारके उपचारोंकी बड़ी खोज करनी चाहिये और निश्चय करना चाहिये कि कौनसा उपाय निश्चित गुणकारी है।

इस प्रकारसे स्क गृढ आशय होनेके कारण वह दुवींच होते हैं और इसी कारण इस विषयको सुबीच करनेके किये बहुत स्रोजकी अपेक्षा होती है।

## घातक प्रयोगको लौटाना ।

(१४) कृत्याप्रतिहरणम्।

( ऋषिः — शुक्रः । देवता — वनस्पतिः, कृत्याप्रतिहरणम् । )

सुपर्णस्त्वान्वंविन्दत्सक्ररस्त्वांखनश्रुसा । दिप्सौषधे त्वं दिप्सन्तुमवं कृत्याकृतं बहि ॥ १॥ अवं बहि यातुषानानवं कृत्याकृतं बहि । अथो यो अस्मान्दिप्संति तमु त्वं बंद्योषधे ॥ २॥

अर्थ— (सुपर्णः त्वा अन्वविन्दत्) गरहने तुम्ने प्राप्त किया और (स्करः स्वा नसा असानत्) स्करने तुम्ने अपनी निविकांते खोदा हैं । हे औषधे ! (त्वं दिप्सन्तं दिप्स) तू नाशकका नाश कर और (कुत्याकृतं अवजिद्द ) दिसा करनेवालेको मार हाल ॥ १ ॥

(यातुघानान् अवजिष्ठि) यातना देनेवालोंको मार डाल । (कृत्याकृतं अवजिष्ठि) काटनेवालेको मार डाल । (अथो यः अस्मान् दिप्सिति) और जो हमें मारना चाहता है, हे औषधे ! (तं छ त्वं जिष्ठि) उसको तू मार ॥ २ ॥ रिश्येस्येव परिश्वासं पिर्कृत्य परि त्वचः । कृत्यां वां कृत्यां कृत्यां कृत्यां कृत्यां कृत्यां वां कृत्यां वां कृत्यां कृत्यां वां कृत्यां कृत्यां कृत्यां कृत्यां कृत्यां वां कृत्यां कृत्यां कृत्यां कृत्यां कृत्यां वां कृत्यां कृत्यां वां कृत्यां कृत्य

अर्थ— हे (देशाः) देवो ! (रिश्यस्य परिशासं इव) हिंसकको चारों ओरसे चुमनेवालोंके समान और (निष्कं इव) सुवर्णभूषणके समान (त्वचः परि परिकृत्य) त्वचाके उत्पर भाव करके, (कृत्याकृते कृत्यां प्रति मुर्ख्यः) ह्या करनेवालेके प्रति वसीके काटनेवाले प्रयोगको वापस करों ॥ ३॥

<sup>(</sup>पुनः कृत्यां हस्ते गृह्यः) फिर काटनेवाले साधनको हाथमें पकडकर (कृत्याकृते परा णय) प्राणघातक उपाय करनेवालेके पास वापस मेजो (अम्मे समक्षं आ घेहि) इसके लिये सामने रख दे, (यथा कृत्याकृतं हनत्) जिससे हिसक मारा जाय ॥ ४॥

<sup>(</sup>क्रुत्याः क्रत्याकृते सन्तु ) मारक साधन हिंसकोंके जपर ही लौट जाय। (शपधः शपधीकृते ) मालियां माली हेनेवालेके पास बौट जाय। (सुद्धः रथः इव ) सुब देनेवाला रथ जैसे जाता है उस प्रकार (क्रत्याः क्रत्याकृतं पुनः वर्ततां ) शतपातके उपाय धातकेक उत्पर ही फिर पहुंच जावें ॥ ५॥

<sup>(</sup>यदि स्त्री यदि वा पुमान्) बाहे स्त्रीने अथवा बाहे पुरुषने (क्रत्यां पाष्मने चकार) घातक प्रयोग पापकी इच्छासे किया है। (तां उ तस्मी नयामिस) उसकी उसके पान ही इम छोटा देते हैं, (अश्वा-अभि-धान्या अर्थ्व इस) घोडेकी बांचनेकी रस्सी जिस प्रकार घोडेके पास छे जाते हैं॥ ६॥

<sup>(</sup>यदि वा देवकृता असि) यदि तू देवाँद्वारा की गई हो अथवा (यदि वा पुरुषेः कृता )यदि मनुष्योद्धारा बनाई गई हो, (तां त्वा वर्ष) उस नुक्षको इम (इन्द्रेण सयुजा । सहयोगी इन्द्रके द्वारा (पुनः नयामसि ) पुनः इटा देते हैं॥ ७॥

है (पृतनाषर् अग्ने) संप्राम जीतनेवाले तेजस्वी पुरुष ! (पृतनाः सहस्व ) शत्रुसेनाओंका परामव कर । (पुजाः कृत्याकृते ) किर घातपात करनेवालंक प्रति (प्रतिहरेण कृत्यां प्रति हरामासि ) प्रतिहार करनेक उपायसे घातक प्रयोगकी लीटा देते हैं ॥ ८॥

हे (कृत-व्यथनि) घातकका वैध करनेवाले ! तू (तं विषय) उसका वैध कर। (यः खकार तं इस् जहि) विश्वने घात किया उसका नाग कर (अखकुषे स्वां वधाय न संशिशोमहि) हिंसा न करनेवाले तुसको वधके लिये हम उत्तेजना नहीं देते ॥ ९॥

<sup>(</sup> पुत्र इव गितरं गच्छ ) पुत्रके समान भिताके प्रति जा। ( खज इव अभितिष्ठतः दश ) लिपटनेवाले सांपके समान वात करनेवालेको काट। ( खन्ध इव अवकामी ) बन्धनके प्रति जानेक समान जा। हे ( कुरुये ) हिंसे ! ( कुरुया कुर्ते पुनः गच्छ ) हिंसके प्रति पुनः जा॥ १०॥

<sup>(</sup>वारिणी एणी इव सृगी इव ) हाथिनी एगीके ऊपर जानेके समान (अभिस्कन्दं कर्तारं कृत्या उद् ऋचछतु)
पढाई करनेवाले, बात करनेवालेके प्रति घातक प्रयोग चला जावे ॥ १९॥

इ<u>ष्वा</u> ऋजीयः पततु द्यावांप्रथि<u>वी</u> तं प्रति । सा तं मृगामिव गृह्णातु कृत्या कृत्याकृतं पुनेः ॥१२॥ अग्निरिवतु प्रतिक्रलंमनुक्रलंमिवोदकम् । सुखो रथं इव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनेः ॥१३॥,१८३)

अथे— हे बाबापृथिवी ! (सा कृत्या तं प्रांत इच्वाः ऋजीयः पततु) वह घातक प्रयोग उस कर्ताके प्रति बाणके समान सीधा गिरे। और (सृगं इव) मृगके समान वह (तं कृत्याकृतं पुनः गृह्वातु) उस घातक प्रयोग करनेवालेको फिर पकड लेवे॥ १२॥

(आग्निः इव प्रतिकूलं) अग्निके समान प्रतिकूलके प्रति और (उदकं इव अनुकूलं एतु ) जलके समान अनुकूलं लताके साथ वह चले। (सुखः रथः इव) प्रखकारक रथके समान (कृत्या कृत्याकृतं पुनः वर्ततां) घातक प्रयोग-कर्ताके पास फिर चला जावे॥ १३॥

### दुष्ट कृत्यका परिणाम ।

दुष्ट कुल यदि दूसरेके घातपातके लिये किया जावे, तो वह अन्तमें कर्ताका ही घात करता है, यह इस स्क्रांका तास्पर्य है। इसमें कुला नामका कुछ घातक प्रयोग कोई दुष्ट लोग करते हैं, ऐसा जो विषय कहा है, वह बडा दुवेंघ है और अबतक उस विषयमें हमें कोई पता गहीं लगा है। इसलिये हम इसपर अधिक कुछ लिख नहीं सकते। यदि कोई पाठक इस मारण प्रयोगके विषयमें इन्छ निश्चित और सप्रयोग झान रखते हों, तो प्रकाशित करनेकी छपा करें।

## सत्यका विजय।

### (१५) रोगोपशमनम्।

( ऋषिः — विश्वामित्रः । देवता — मधुला वनस्पतिः ।)

| (अक्षान विन्यानिक विवेदा न सुका विवेदात ।)                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| एको च में दर्भ च मेऽपवकारं ओष्धे। ऋतंजात् ऋतंविर् मधुं में मधुला करः          | 11 2 11  |
| द्वे चं में विश्वतिश्वं मेऽपवक्तारं ओषधे । ऋतंजात ऋतावरि मधुं मे मधुला कंरः   | 11 2 11  |
| तिसर्थ मे त्रिंशचं मेऽपवक्तारं ओषधे । ऋतंजात ऋतंत्रित मधुं मे मधुंठा करः      | 11 \$ 11 |
| चर्तस्रथ मे चत्वारिंशर्च मेऽपवुक्तारं ओषघे । ऋतंजातु ऋतावरि मधुं मे मधुला करः | 11811    |
| पुत्र चे मे पञ्चाशर्च मेडपवक्तार ओषधे । ऋतंजात ऋताविर मधुं मे मधुला करः       | ॥५॥      |
| षद चं में पृष्टिश्चं मेऽपवक्तारं ओषधे । ऋतंजात् ऋतंविरि मधुं में मधुला करः    | 11 & 11  |
| सुप्त च में समुतिर्थ में ऽपवक्तार ओषधे। ऋतंजात ऋताविर मधुं में मधुला करः      | 11011    |
| अष्ट च मेऽशीतिश्र मेऽपवकार ओषधे। ऋतंजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः               | 11 5 11  |
|                                                                               |          |

अर्थ— हे ( ऋताविर ऋतजाते ओषघे ) बल्पालक और बल्बे उत्पन्न भौषि ! तू ( मधुला ) मधुरता उत्पन्न करनेवाली होकर ( मे मधु करः ) मेरे लिये सर्वत्र मधुरता कर । ( मे एका च दश च अपवक्तारः ) मेरे लिये एक या दश निंदक क्यों न हों । इसी प्रकार ( द्वे विश्वातिः च ) दो और बीस, ( तिस्नः त्रिशत् च ) तीन और तीस, ( खतस्मः चत्यारिशत् च ) चार और वालीस, ( पञ्च पञ्चाशत् ) पांच और पचास, ( षट् पष्टिः च ) छः और साठ, ( सप्त

(१६५)

नर्व च मे नव्तिश्च मेऽपवक्तारं ओषघे । ऋतंजात ऋतांवित मधुं मे मधुला करः ॥ ९॥ दर्श च मे श्वतं चं मेऽपवक्तारं ओषघे । ऋतंजात ऋतांवित मधुं मे मधुला करः ॥ १०॥ श्वतं चं मे सहस्रं चापवक्तारं ओषघे । ऋतंजात ऋतांवित मधुं मे मधुला करः ॥ ११॥ (१५४) ॥ इति तृतीयोऽज्ञवाकः ॥ ३॥

सप्ततिः च ) सात और सत्तर, (अष्ट अशितिः च ) आठ और अस्सी, (नव नवितः च ) नी और नब्बे, (दश शतं च ) दस और सौ, (शतं सहस्रं च ) सौ और हजार (अपवक्तारः) निंदक क्यों न खडे हों और मुझे प्रतिबंध करनेका यत्न क्यों न करे, मैं सखनार्गसे हो उनका प्रतिकार कर्षगा। इसिक्षेये सर्वत्र मेरे क्रिये मधुरता फैंळ॥ १~११॥

### सत्यसे यज्ञ ।

इस स्कमं ऋतावरी ऋतजाता औषधिका नाम है। यह कौन आषधि है, इसका पता नहीं लगता। परन्तु इस स्कमं हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहां कोई औषधि प्रयोग नहीं बताया है। परन्तु जो निंदक रात्रु हैं उनको सत्यपालन और सत्य व्यवहारसे ही ठीक करना और सत्यका महत्त्व सिद्ध करना ही बताया है। सखपालन करनेवालके लिये सब दिशाएँ मधुरतायुक्त हो जाती हैं, अर्थात उसके लिये कोई विरोधी नहीं रहता। सखपालन करनेवाला मनुष्य शत्रुरहित हो जाता है। मानो 'सखपालनका तत 'ही सब दोषोंको घोनेवाली दोषधी अथवा ओषिष है। इस सूक्तमें कही संख्याका क्या भाव है वह समझमें नहीं आता।

त्तीय अनुवाक समाप्त ॥ ३॥

### आत्मबल।

### (१६) वृषरोगशमनम्।

( ऋषिः — विश्वामित्रः । देवता — एकवृषः । )

यदें त्रवृषोऽसिं सुजार्सो∫ऽसि ॥१॥ यदिं द्विवृषोऽसिं सुजार्सो∫ऽसिं ॥१॥
यदिं त्रिवृषोऽसिं सुजार्सो∫ऽसिं ॥१॥ यदिं चतुर्वृषोऽसिं सुजार्सो∫ऽसिं ॥४॥
यदिं पश्चवृषोऽसिं सुजार्सो∫ऽसिं ॥४॥ यदिं षड्वृषोऽसिं सुजार्सो∫ऽसिं ॥६॥
यदिं सप्तवृषोऽसिं सुजार्सो∫ऽसिं ॥७॥ यद्येष्टवृषोऽसिं सुजार्सो∫ऽसिं ॥८॥
यदिं नववृषोऽसिं सुजार्सो∫ऽसिं ॥९॥ यदिं दश्चवृषोऽसिं सुजार्सो∫ऽसिं ॥१०॥
यदिं नववृषोऽसिं सुजार्सो∫ऽसिं ॥११॥

अथे— ( यदि एकवृषः, द्विवृषः, त्रिवृषः, त्रवृषः, एकचवृषः, षहवृषः, सप्तवृषः, अध्वृषः, नववृषः, द्वावृषः, अस्ति ) यदि तू एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नो और दस शक्तियोसे युक्त है, तो ( सुज ) वल विश्व कर, नहीं तो ( अरसः आसि ) तू निःसत्त्व ही रहेगा । तथा यदि तू ( एकाद्दाः आसि ) ग्यारहवां है, तो ( अपउद्कः असि ) तू प्राकृतिक जीवन रससे रहित है ॥ १-११ ॥

मनुष्यमें दस इंदिय शक्तियां हैं। प्रत्येक इंदियमें बड़ी भारी इषशाकि, अथवा अश्वशक्ति भी कहिये, है। शरीरस्थ आत्मा इन सब शक्तियोंसे युक्त रहता है। आत्माके शरीरमें आनेके पश्चात् उसको चाहिए कि वह अपना बल बढ़ावे, यदि यह बल बढ़ानेका प्रयत्न न करेगा, तो निःसंदेह इसका बल घटता जायगा। बल न घटे इसलिये इसको उचित है कि, वह अपना बल बढानेका यतन करे। जिस समय यह न्यारहवां गुद्ध आतम अर्थात् देहसे विरिहित आत्मा होता है, उस समय उसके पास, ये प्राकृतिक शक्तियां नहीं होती हैं। उस समय वह केवल आत्मिक शक्तिसे ही युक्त रहता है और वह अर्खंड शिक्त होती है, इसिक्ष्ये उस समय उसमें घट-बढ कुछ नहीं हो। सकता है।

१० ( अथर्व. माध्य, काण्ड ५ )

## स्त्रीके पातित्रत्यकी रक्षा।

### (१७) ब्रह्मजाया।

(ऋषि — मयोभूः। देवता — ब्रह्मजाया।)

| ते∫ऽवदन्त्रथुमा ब्रेझिकिल्बिषेऽकूपारः सङ्किलो मौतुरिश्वा ।      |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| वीड्रहेरास्तपं उम्रं मंग्रोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतस्य           | 11 8 11 |
| सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायेच्छ्दहंणीयमानः ।        |         |
| अन्वर्तिता वर्रणो मित्र अभिदिपिहोतो हस्तुगृह्या निनाय           | ॥२॥     |
| हस्तेनुत ग्राद्य आधिरस्या अक्षजायेति चेदवीचत् ।                 |         |
| न दूतार्थ प्रहेशां तस्थ एषा तथा राष्ट्रं ग्रेपितं श्वित्रियेख   | 11 3 11 |
| यामाहुस्तारंकेषा विकेशीति दुच्छनां ग्राममनुषद्यमानाम् ।         |         |
| सा ब्रह्मजाया वि दुनोति राष्ट्रं यत्र प्रापंदि श्रुश उल्कुषीमन् | 11.8.11 |

अर्थ — (अ-कू-पारः सिल्लिः) भगाध समुद्र, (मातारिश्वा) वायु (बीडुइराः) बलवान् तेजवाला भिंश (उम्रं तपः) वय तान देनेवाला सूर्य (मयो-भूः) श्रव देनेवाला चन्द्र, (देवीः आपः) दिव्य जल, (ऋतस्य प्रधानमाः) ऋतका पहिला प्रवर्तक देव (ते प्रधानाः) ये पहिले देव भी (अह्य किल्विषे अवद्न् ) बाह्मणके संबंधमें पातक करनेवालके विषयमें गवाही देते हैं ॥ १॥

( अहणीयमानः प्रथमः सोमो राजा ) क्रोध न करता हुआ पहिला सोम राजा ( महाजायां पुनः प्रायच्छन्) ब्राह्मणकी मार्थाको पुनः वापस देने लगा । उस समय ( वरुणः मित्रः अम्वर्तिता आसीत् ) वरुण और मित्र ये साथ चलनेवांले ये और ( होता अग्निः हस्तगृह्य निनाय ) होता अग्नि हाथ पकडकर चलाता रहा ॥ २ ॥

( इस्तेन एव प्राह्यः अस्याः आधिः) हाथसे ही प्रहण किया जाने, ऐसा इसका आदेश है, ( क्रह्मजाया इति चत् असंचित् ) यदि यह ब्राह्मणकी पत्नी है ऐसा कहा जाय । ( एवा दूताय प्रहेचा न तस्थे ) यह दूतके छिये छ जाने योग्य होकर नहीं ठहरती, ( तथा क्षांत्रियस्य गुपितं राष्ट्रं ) वैसा ही क्षत्रियका सुरक्षित राष्ट्र होता है ॥ ३ ॥

(विकेशी एषा तारका इति) बंधन रहित यह तारका है ऐसा (ग्रामं अवपद्यमानां दुच्छुनां यां आहुः) त्रिसको ग्रामके ऊपर गिरनेवाळी विपत्ति करके कहते हैं। इसी प्रकार (सा ब्रह्मजाया राष्ट्रं वि दुनोति) वह ब्राह्मण बी राष्ट्रको विशेष हिला देती है, (यत्र उस्कुषीमान् शशा प्र अपादि) जहां तस्कायुक्त शशक गिरता है॥ ४॥

भाषार्थ- अप्नि, जलनिधि समृद्र, बायु, तेजस्वी सूर्य, सुक्ष देनेवाला चन्द्रमा, तथा अन्य सब देव ब्राह्मणके संबंधमें वाप करनेवाले पापीके पापाचरणके विषयमें सत्य बात स्वष्ट कह देते हैं ॥ १ ॥

सोमने शान्तिके साथ आहाणकी स्नीको पुनः वापस दिया, वहां वरुण स्नीर मित्र उपस्थित थे स्नीर स्नित्र मा पाणिग्रहणके समय होता बना था ॥ २ ॥

को ब्राह्मणकी पत्नी कही जाती है वह पाणिप्रहण विधिसे ही विवाहित हुई होती है। यह किसीके बूतद्वारा अगाई जाने योग्य नहीं होती, इसकी सुरक्षांसे कित्रयका राष्ट्र सुरक्षित होता है॥ ३ ॥

जिस प्रकार आकाशकी तारका और उस्का किसी प्रामपर गिरती है और वह दुश्चिन्ह कहा जाता है, उसी प्रकार वह ब्राह्मणकी अगाई जानेपर राष्ट्रका नाश करती है ॥ ४ ॥ ब्रह्मचारी चरित वेविष्द्रिष्टः स देवानां भवत्येक्रमङ्गम् ।
तेनं जायामन्वेविन्द्रहृहस्पतिः सोमेन नीतां जुह्वं १ न देवाः ॥ ५॥
देवा वा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तक्ष्रवयस्तपंसा य निषेदुः ।

भीमा जाया ब्राह्मणस्यापंनीता दुर्घा दंघाति पर्मे व्योपिन ॥ ६॥
ये गर्भी अव्यर्धन्ते जगुद्यचांपलुष्यते । नीरा ये तृह्यन्ते मिथो ब्रह्मज्ञाया हिनस्ति तान् ॥ ७॥
उत्त यत्पर्तयो दर्श स्त्रियाः पर्वे अब्रांक्षणाः । ब्रह्मा चेद्रस्तमग्रंहीत्स एव पर्तिरेक्षमा ॥ ८॥

पुन्ते देवा अद्दुः पुनर्भनुष्या अद्दुः । राजांनः सत्यं गृह्याना ब्रह्मजायां पुनर्देदुः ॥ १०॥ पुन्ते देवा अद्दुः पुनर्भनुष्या अद्दुः । राजांनः सत्यं गृह्याना ब्रह्मजायां पुनर्देदुः ॥ १०॥

अर्थ--(श्रह्मचारी विषः वेविषत् चरित ) ब्रह्मचारी प्रमाओंकी सेवा करता हुआ जगत्में संचार करता है, इसिलंब (सः देवानां एकं अंगं भवति ) वह देवोंका एक अंगं बनता है। (तेन वृहस्पतिः जायां अन्वविन्दत् ) उसके द्वारा वृहस्पतिने भार्या प्राप्त की (सोमेन नीतां जुह्मां न देवाः ) ब्रिस प्रकार सोमके द्वारा लायो हुई चमससे हुत आहुति देव प्राप्त करते हैं॥ ५॥

(एतस्यां पूर्वे देवाः वै अवद्नत ) इसके संबंधमें पूर्व देवीने कहा है, तथा (ये तपसा निषेदुः सप्त ऋषयः) को तप करनेके लिये बैठते हैं उन सप्त ऋषयोंने भी वैसा ही कहा है। (ब्राह्मणस्य अपनीता जाया भीमा) ब्राह्मणकी भगाई पत्नी भयंकर होती है, (परमे ज्योमन् दुर्धा द्धाति) परम धाममें भी दुःख देनेवाली वह होती है ऐसी धारणा करते हैं॥ ६॥

(ये गर्भाः अवपद्यन्ते) जो गर्भ गिर पडते हैं, (जगन् यत् च अप छुप्यते) जो चलनेवाले प्राणी नाशको प्राप्त होते हैं, (ये वीराः मिथाः तृह्यन्ते) जो वीर परस्पर लढते भिडते हैं, (तान् ब्रह्मजाया हिनस्ति) उनकी ब्राह्मणकी भागी मार हालती है ॥ ७ ॥

(उत्यत् पूर्वे अब्राह्मणाः स्त्रियाः दश पतयः) और जो पहिले ब्राह्मणसे भिन्न स्त्रीके दस पति होते हैं, (ब्रह्मा चेत् हस्तं अग्रहीत्) ब्राह्मणने यदि उसका पाणिप्रहण दिया, ता (स पत्र प्रकथा पतिः) वह उसका एक ही पति होता है॥ ८॥

(ब्राह्मण एव पतिः न राजन्यः न वैद्यः ) ब्राह्मण हो एक पति हैं, क्षत्रिय और वैद्य नहीं। (सूर्यः पञ्चभ्यः मानवेभ्यः तत् प्रक्षुवन् पति ) सूर्य पांची मतुष्योको वह कहता हुआ वलता है ॥ ९ ॥

(देशाः वे पुनः अद्दुः) देवीने पुनः दिया, ( मनुष्याः पुनः अद्दुः ) मनुष्यीने पुनः दिया है।(स्टर्य गृह्वानाः राजानः) सलका पालन करनेवाले राजा लोग भी ( ब्रह्मजायां पुनः ददुः ) ब्राह्मणब्रीको पुनः देते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ- बहाबारी विद्या समाप्त करनेपर जनताकी सेवा करता हुआ जगत्में पंचार करता है, इसलिये उसकी देवतांश कहते हैं। यह उक्त भलाबारका पता लगाता है, और जिसकी स्त्री होती है उसके पास पहुंचाता है ॥ ५॥

तप करनेवाले ऋषि और सब देवता लोग इस विषयमें वार्रवार कहते आये हैं कि, इस प्रकार भगाई गुरुपरनी अयानक हानि इसती है और दूसरे सब लोकोंमें भी बढी पीडा देती है।। ६॥

राष्ट्रमें जिस समय अकालमें बालकोंकी मृत्यु होती है और प्राणियोंका बहुत संहार होता है, और आपसमें बीर लोग एक इसरेके सिर फोडने लगते हैं, तब समझना चाहिये कि यह गरिणाम गुरुपरनीके पूर्वीक कष्टसे ही हो रहा है ॥ ७ ॥

नाह्मणसे भिन्न दस पति स्रोके होते हैं, परंतु जिस सभय त्राह्मण किसी स्रोका पाणिप्रहण करता है, उस समय उस स्रोका वहा एक पति होता है, कहापि उस स्रोका दूसरा पति नहीं हो सकता ॥ ८॥

बाह्मण ही एक पति है, क्षत्रिय और वैस्य नहीं, यह बात सूर्य ही पश्चननीको कहता है ॥ ९ ॥

पुनर्दायं ब्रह्मजायां कृत्वा देवैनिकिल्बिषम् । ऊर्ज पृथिव्या मुक्त्वोरुंगायम्रपासते ॥ ११ ॥ नास्यं जाया शतवाही केल्याणी तल्पमा श्रंयं । यसिन्नाष्ट्रं निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥ १२ ॥ न विक्रणीः पृथुश्चित्रास्तिस्मन्वेश्मानि जायते । यसिन्नाष्ट्रं निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥ १२ ॥ नास्यं श्वतः कृष्णकणीं धुरि युक्तो महीयते । यसिन्नाष्ट्रं निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥ १५ ॥ नास्यं श्वेतः कृष्णकणीं धुरि युक्तो महीयते । यसिन्नाष्ट्रं निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥ १५ ॥ नास्य श्वेतः कृष्णकणीं वाण्डीकं जायते विसंम् । यसिन्नाष्ट्रं निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥ १५ ॥ नास्य श्वेतः वृद्धिति येऽस्या दोहंमुपासंते । यसिन्नाष्ट्रं निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥ १६ ॥ नास्य धुतः केल्याणी नानुद्वान्त्सहते धुरम् । विजानिर्यत्रं ब्रह्मणो रात्रि वसंति पापयां ॥ १८ ॥ नास्य धुतः केल्याणी नानुद्वान्त्सहते धुरम् । विजानिर्यत्रं ब्रह्मणो रात्रि वसंति पापयां ॥ १८ ॥

अर्थ — (द्वैः निकित्विषं कृत्वः ब्रह्मजायां पुनर्यय) देवीने पापरहित करके ब्राह्मणब्रीको पुनः देकर (पृथिव्याः ऊर्ज भक्त्वा) पृथिवीके बलका विभाग करके (उद्याखं उपासते ) बडी श्रांसा करने योग्य देवताकी उपासना करते हैं ॥ ११॥

(यांसन् राष्ट्रे अचित्या ब्रह्मजाया निरुध्यते) जिस राष्ट्रमं अज्ञानसे ब्राह्मणकी स्त्री प्रतिबंधमें डाली जाता है । (अस्य शतवार्द्धा कल्याणी जाया तल्पं न आशये) उसकी सी संतान उत्पन्न करनेवाली कल्याणकारिणी स्त्री भी बिस्त-रेपर न सोवे॥ १२॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणज्जी प्रतिबंधमें पडती है (तिस्मिन् घेरमानि विकर्णः पृथुश्चिराः न जायते ) उस घरमें विशेष सुननेवाला और बढे शिरवाला पुत्र उत्पन्न नहीं होता ॥ १३ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणस्त्री प्रतिबंधमें पडती है, (अस्य क्षत्ता निष्कग्रीवः सूनानां अग्रतः न एति ) उस राष्ट्रका वीर सुवणिकंकार गलेमें धारण करके लडिकयोंके सन्मुख नहीं जाता है ॥ १४ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणक्षी प्रतिबंधमें पड़ी होती है ( अस्य श्वेतः कृष्णकर्णः धुरि युक्तः न महीयते ) उस राष्ट्रमें स्थामकर्ण श्वेतकर्णका घोडा धुरामें युक्त होकर महत्त्वको प्राप्त नहीं होता ॥ १५ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणस्त्रों प्रतिबंधित होती हैं (अस्य क्षेत्रों न पुष्करियाी) उन्नके क्षेत्रमें कमलोंबाल तलाव नहीं होते और (बिसं आणडीकं न जायते) कमलका बीज भी नहीं होता ॥ १६ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी स्त्री प्रतिबंधमें डाली जाती है, उस राष्ट्रमें (ये अस्याः दोहं उपासते ) जी इसके दोहनके लिये बैठते हैं वे ( अस्मे पृष्टिंग न दुद्दान्ते ) इसके लिये गी दुहतीं नहीं ॥ १७॥

(विजानिः ब्राह्मणः) स्नीरहित होकर ब्राह्मण (यत्र राश्चिं पापया वस्नित ) जहां रात्रीमें पापसुदिसे रहता है, (अस्य) उसके राष्ट्रमें (न करूयाणी घेतुः) कल्याण करनेवाली घेतु नहीं होती है और (न अनस्वान् धुरं सहते ) न बैल धुराको सहता है ॥ १८॥

भावार्थ — देव, मनुष्य और सखपालक राजा लोग गुरुग्तनीको सुरक्षित गुरुके प्रति पहुंचाते हैं ॥ १० ॥ जहां निष्पापतासे गुरुपत्नीको सुरक्षितताके साथ गुरुग्रहके प्रति पहुंचाया जाता है, वहां भूमिका सत्व बढता है और यशा फैलता है ॥ १९ ॥

परंतु जिस राष्ट्रमें गुरुपत्नीको प्रतिबंध होता है, उस राष्ट्रमें माने। कोई सुवासिनी स्त्री बिस्तरेपर नुरक्षित नहीं से। सकती॥ १२॥

जिस राष्ट्रमें गुरुपत्नीका अपमान होता है उस राष्ट्रमें उत्तम पुत्र नहीं उत्पन्न हो सकते ॥ सुवर्णक आभूषण धारण करके कोई वीर बालिकाओं के साथ खेल नहीं सकता ॥ श्यामकर्ण घोडेको कोई जोत नहीं सकता ॥ कमलयुक्त तालाव प्रफुल्लित नहीं होते ॥ गौवें दूध नहीं देती ॥ १३–१७॥

जिस राष्ट्रमें गुरुपत्नीकी मानहानि होती है और उस कारण घर्मपत्नी न होनेसे गुरु अकेला ही त्रस्त होकर कोधकी भावना मनमें घारण करके सोता है, उस राष्ट्रमें गौ भी कल्याण नहीं करती आरे बैल भी कार्य करनेवाला नहीं होता है ॥ १८ 🐠

### स्त्रीचारित्रयकी रक्षा।

स्त्रीचारित्रयकी रक्षा करनी चाहिये, यह उपदेश देनेके लिये यह सुक्त है। जिस राष्ट्रमें स्त्रीचारित्रयकी रक्षा की जाती है, और सब पुरुष स्त्रीके चारित्रयकी रक्षा करनेके लिये तत्पर रहते हैं उस राष्ट्रकी उन्नात होती है। परन्तु जिस राष्ट्रमें स्त्रीचारित्रयकी रक्षा नहीं होती, वह राष्ट्र पतित होता है। सारांशसे इस सुक्तका यह उपदेश है।

इस स्कमें ब्राह्मणकी स्त्री क्षत्रियके द्वारा भगाई जानेसे राष्ट्र-पर कितने अनर्थ गुजरते हैं, इसका वर्णन है। 'वर्णानां आसाणो गुरुः। 'अर्थात् सक वर्णोको विद्यादान देनेवाला सकता अध्यापक अथवा 'गुरु 'ब्राह्मण है। इसलिये ब्राह्मण की स्त्री सबकी 'गुरुपत्नी 'होती है। जिस प्रकार 'ब्राह्मण की स्त्री सबकी 'गुरुपत्नी देता हुआ सर्वत्र अमण करता है, उसी प्रकार 'ब्राह्मणी 'भी सब स्त्रियोंको धर्मका उपदेश करती हुई अमण करती है। गुरुपत्नीका यह कर्तव्य ही है। यह कर्तव्य करनेके लिये जब गुरुपत्नी बाहर अमण करती है तब उसके चारिच्यका रक्षण सब लोग करें। कोई भी उसको प्रति-

जो गुरुपत्नीका अपमान करनेका साहस करेंगे, वे अन्य ख्रियोंका अपमान करनेसे पीछे नहीं होंगे, यह माव यहां है ! वास्तवमें सभी ख्रियोंके चारित्र्यकी रक्षा होनी चाहिये। क्योंकि इसी पर राष्ट्रका गौरव अवलंबित है। जिस राष्ट्रमें गुरुपत्नीका भी चारित्र्य अथवा पातित्रत्य गुण्डोंके अत्याचारके कारण सुरक्षित नहीं रहता, वहांकी अन्य ख्रियोंकी दुर्दशाका वर्णन ही क्या हो सकता है ! इसिलये सब ख्रियोंके चारित्र्यके उत्कर्षकी हिप्टेसे ही इस सूक्तमें कहा है कि कोई भी गुरुपत्नीका अपमान न करे। यह सूक्त आकाशस्य तारोंकी गतिपर रचा हुआ अलंकार है, इसका स्पष्टीकरण अब देखिये—

### बृहस्पति और तारा।

आकाशमें बृहस्पित नामका एक सितारा है, जिसकी 'गुरु' भी कहते हैं। यह प्रसिद्ध सितारा है, जो रात्रीके समय पाठक देख सकते हैं। आकाशस्य अन्य नक्षत्रोंमें 'तारा अथवा तारका 'नामका एक नक्षत्र है, रूपकसे समझा जाता है कि यह 'गुरु' की ' घर्मपत्री ' है, अर्थात् बृहस्पितिकी यह भार्या है। यहां घर्मपत्री कहनेका तात्पर्य इतना ही है कि यह बृहस्पिति इस नक्षत्रमें बहुत देरतक और इसके बहुत समीप रहता है। इसिकाथ इनकी आपसमें पितपत्नीकी कल्पना की है। बृहस्पितिका ' ब्रह्मणस्पित ' भी दूसरा नाम वेदमें है। इसका अर्थ ' ज्ञानी गुरु '

होनेसे इसका वर्ण ब्राह्मण माना गया, अर्थात इसकी धर्मपत्नी होनेसे तारा भी 'ब्राह्मणी, गुरुपत्नी अथवा ब्रह्मजाया 'कहलाती है। इस प्रकार यहां एक ब्राह्मण परिवारकी कल्पना हुई। यह खहरपति देवोंका गुरु है और जब आकाशमें देवोंकी सभा रात्रींके समय लगती है, उस समय यह देव गुरु उसमें विराजते हैं और मानो, देवोंको सुयोग्य सलाह देते हैं।

इसी प्रकार राजा सोम भी देवसभामें उपस्थित होते हैं। इस समय ये एक क्षत्रिय राजा माने गये हैं। ये क्षत्रिय राजा अपनी राज्याधिकारके मंदमें अनेक तारागणोंसे संबंधित होते हैं अर्थात अनेक स्त्रियोंसे संबंध करते हैं। इस अलाचारके कारण उनकी क्षयरोग होता है। इस अनाचारके कारण विचारे राजासाहेब क्षीण होते जाते हैं, अमावास्याकी रात्रीमें तो इनकी हालत बहुत खराब होती है। उस समय कुछ उपचार करनेपर शुक्र-पक्षमें कुछ पुष्ट होने लगते हैं। ऐसी अवस्थामें गुरुपत्नी ताराका दर्शन होता है और उसका दर्शन होते ही क्षयी राजाका मन चञ्चल हो जाता है। राजा अपने शासनाधिकारके कारण उन्मत्त होनेके कारण गुरुपत्नीका गौरव और आदर न करता हुआ, उसका धर्षण करता है। इस प्रकार स्त्रीके पातित्रत्यका नाश करनेके कारण जो पाप होता है, उस पापके कारण राष्ट्रमें बडा क्षोम होता है। और धब प्रजा त्रस्त हो जाती है। जहां गुरुपत्नीका इस प्रकार अपमान होता है, वहां अन्य क्रियों पातित्रत्यका क्या होता होगा, ऐसा विचार करके अत्याच राजाका निषेध उपस्थित ऋषि और सदस्य देव करने लगते राजा अपने धमंडमें आकर विरोधक ऋषियों और देवं दबानेका यत्न करता है, इससे प्रजामें अधिक क्षोम होता ह तत्पश्चात राजा सोम देखता है कि अपनी प्रजा प्रतिकृल हो। है और अपनेको राज्यसे पदच्युत करनेका विचार करती इसपर प्रजाको आधिक दबानेके लिये असुर सेनाकी सहा लेता है। और विदेशी अधर सेनाके अपनी प्रजाकी दबा चेष्टा करता है। इससे प्रजा आधिक खुन्ध होती है और लडाई छिडती है। दोनों ओरका बहुत संहार होनेपर वं पक्षोंकी आपसमें कुछ सलाह होती है। इस संधिके अनुस राजा सोम गुरुपत्नीकी वापस करता है। उस समय वरुण आ मित्र साथ रहते हैं और अभि मार्गदर्शक होता है। इस प्रकार चन्द्रमाको कलंक लगकर इस खुरे कर्मका फल उसको मिलता है। इस समय सोम और ताराके संगमसे बुधकी उत्पत्ति होती

इस समय सोम ऑर ताराक संगमस बुधका उत्पात्त होती है। तारा आमितापसे शुद्ध होकर फिर अपने घर पहुंचती है। इस प्रकारकी कथा बहुत पुराणोंमें है। इस विस्तृत कथाका कुछ मूल इस स्कॉमें दिखाई देता है। जिस प्रकार कुत्रकी कथा मेघ और सूर्य इसपर रूपक लंकर मानकर रची है, उसी प्रकार चंद्रमा, तारका, गुरु आदिके उत्पर यह बोधपद अलंकार रचा है। वेदमें इस प्रकारके अनेक अलंकार हैं। और उनसे अनेक प्रकारका बोध प्राप्त होता है।

यहां भी यह बोध मिलता है कि कोई राजा अपने आध-कारके मदसे उन्मत्त होकर क्षियोंपर अल्याचार न करे, यदि करेगा, तो उसकी परमेश्वरके राज्यमें उसी प्रकार दण्ड मिलगा जैसा कि धोम राजाकी जन्मभर कलंकित होना पडा था। उसका अपमान हुआ, कलंकित होना पडा, रोगी होना पडा, राजविदोह हुआ, राष्ट्रमें बलवा हो गया, और न जाने क्या क्या आपत्तियां आ पडीं। यदि इतने समये सीम राजाकी यह अवस्था हुई, तो उससे बहुत छोटे पार्थिव राजाकी क्या अवस्था होगी। और यदि राजाकी ऐसी दुर्दशा हो गई तो कोई प्रजाजन यदि ऐसा कुकमें करेगा तो उसकी कितनी दुर्दशा होगी, ऐसा विचार मनमें लाकर हरएक पुरुषको स्रोक्त पारिन्नस्थरी रक्षा करनी चाहिए। केवल गुरुपरनीके ही पारिन्नस्थरी रक्षा यहां स्मीष्ट नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण स्रोजातिके पातिनस्थकी रक्षा यहां स्मीष्ट नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण स्रोजातिके पातिनस्थकी रक्षाका यहां उपदेश है। गुरुपरनी यहां केवल उप-

जिस राष्ट्रमें ख्रियोंकी पातिवलरक्षा अच्छी प्रकार होती है और खोके इधर उधर सुखपूर्वक भ्रमण करनेमें उसके किसी प्रकार भी अपमानकी संभावना नहीं होती, वह राष्ट्र अलंत सुरक्षित होता है—

### न द्ताय प्रदेश तस्य एषा राष्ट्रं गुपितं क्षत्रियस्य ॥ (मं. ३)

'यह की द्तहारा ले जाने ये ज्य नहीं होती, अर्थात् किसीका रत इस प्रकारका भयानक कुकर्म करनेको जिस राष्ट्रमें साहस ां कर सकता, वह क्षत्रियका राष्ट्र सुरक्षित रहता है। ' ति जिस राष्ट्रमें खीके ऊपर अत्याचार होते हैं वह राष्ट्र शी सज्जनके रहनेके लिये योग्य नहीं होता है।

' जिस राष्ट्रमें श्लियोंपर अलाचार होते हैं उस राष्ट्रमें गर्भ-गत भी होते हैं, प्राणी अकालमें मरते हैं, वीर लोग आपसमें हडते भिडते हैं ' ( मं. ७ ) इस लिये स्त्रियोंकी सुरक्षा अवद्य होनी चाहिये।

क्षत्रिय तथा वैद्योंमें नियोगके कारण और सूद्रोमें पुनर्विवाहके कारण एक के पश्चात् दूसरा इस प्रकार इस तक पतियों की संख्या हो सकती है। परंतु ब्राह्मणों के लिये तो न नियोगकी प्रधा और ना ही पुनर्विवाहकी प्रथा अचित समझी जाती है. इसलिये ब्राह्मणों को ब्राह्मण के साथ एक बार विवाह हुआ ती उसका किसी भी कारण दूसरा पित नहीं हो सकता। क्यों कि ब्राह्मणों को भोगमें फंसना नहीं चाहिये। इस्पादि विषय आठवें मंत्रमें देखने योग्य है। शेष मंत्रों में स्वीपर अस्पाचार करनेवाले राष्ट्रकी जो दुर्दशा होती है उसका वर्णन है। इसलिये उनके अधिक विचारकी आवश्यकता नहीं है।

इस स्कमें कई प्रकारके बोध प्राप्त होते हैं। सबसे प्रथम लेने योग्य बोध यह है कि राजाको अपना आचरण बहत दी निर्दोष रखना चाहिये। बहुत क्रियां करना और दूसरॉकी खियों के साथ कुकर्म करना बहुत ही बुरा है। बहुपत्नी व्यव**हार** दरनेसे सबसे पहिला जो कष्ट होता है वह ब्रह्मचर्य नाश और वीर्यनाशके कारण क्षयरोग होनेकी संभावना है। शरीरमें जब-तक भरपूर वीर्य रहता है तब तक क्षयरोग हो ही नहीं सकता। वीर्य दोष उत्पन्न होनेसे क्षयरोग होता है और अन्तम उससे मृत्यु निश्चित है। राजाका आचार व्यवहार देखकर अन्य लोग उसी प्रकार आचार करते हैं, राजाओं के उत्पर यह बढ़ी मारी जिम्मेवारी है। राजा बिगड जानेसे राष्ट्रके लोग बिगड जाते हैं और इस प्रकार राष्ट्रका नाश होता है। अतः बढे लोगोंको अपने आचार व्यवहार धर्मानुकूल ही करनें चाहिये। राजाके पास जो अधिकार होता है उसका घमंड करके अपने अधि-कारका दुरुपयोग करना राजाकी योग्य नहीं है। प्रजाके कल्या-णका उद्योग करनेके लिये राजाके पास अधिकार दिया होता है । इस अधिकारका उपयोग अपने खार्य भोग मागनेके लिखे करनेसे ही राजा दोषी होता है। इसिलिये राजाको उचित है कि वह सदा समझे कि मेरा निरीक्षण करनेवाला परमेश्वर है, इसलिये मुझे कोई अकार्य करना योग्य नहीं है। इस प्रकार विचार करके राजा अपना आचार व्यवहार सुधारे और अपने योग्य प्रबंधसे संपूर्ण राष्ट्रका उद्धार करे ।

## त्राह्मणकी गौ।

### (१८) बहागवी।

( ऋषि — मयोभूः। देवता — ब्रह्मगवी । )

| नैतां ते देवा अंददुस्तुम्यं नृपते अत्तवे।                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| मा ब्राह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सा जनाद्याम्                                                         | 11 2 11 |
| अक्षद्वैग्धो राजुनर्याः <u>पा</u> प अस्मिपरा <u>जि</u> तः ।                                         |         |
| स ब्रांक्षणस्य गामंद्यादुद्य जींवानि मा श्वः                                                        | ॥२॥     |
| आर्विष्टि <u>ता</u> घविषा पृदाक्रिं <u>च</u> चर्मेणा ।                                              |         |
| सा ब्रां <u>क</u> ्षणस्य राजन्य तृष्टेषा गौर <u>ेना</u> द्या                                        | ॥३॥     |
| निर्वे <u>क्ष</u> त्रं नर्य <u>ति</u> इन्ति वर्चोऽग्निरिवारंब् <u>धो</u> वि दुनो <u>ति</u> सर्वेम । |         |
| यो ब्रांक्षणं मन्येते अर्घमेव स विषस्यं पिवति तैमातस्य                                              | 11.8.11 |

अर्थ — हे नृपते ! (ते देवाः पतां तुभ्यं अत्तवे न द्दुः) उन देवींने इस गीकी तुम्हीर लिये खानेके अर्थ नहीं दिया है। हे (राजन्य) क्षित्रय ! (ब्राह्मणस्य अनाद्यां गां मा जिद्यत्सः) ब्राह्मणकी न खाने योग्य गौको मत खा॥ ॥ ॥ (अक्ष-द्रुग्धः पापः) जुआडी, पापी (आत्म-पराजितः शाजन्यः) अपने कारण पराजित हुआ हुआ हित्रिय, (सः ब्राह्मणस्य गां अद्यात्) वह यदि ब्राह्मणकी गौको खावे, तो (अद्य जीवानि, मा श्वः) वह आज जीवे, कल नहीं ॥ २॥

है (राजन्य) क्षत्रिय! (एषा आञ्चाणस्य गाँः अनाद्या) यह आह्मणकी गाँ खाने योग्य नहीं है। क्योंकि (सा चर्मणा आविष्टिता) वह चर्वते ढंकी (तृष्टा पृदाक्तः इव अधिवषा) प्यासी सांपिनके समान भगंकर विषये भरी होती है।। ३॥

(यः ब्राह्मणं अन्नं एव मन्यते ) जो क्षत्रिय ब्राह्मणको अपना अन्न ही मानता है, (स्न तैमातस्य विषस्य पियति) वह सापका विष ही पीता है। वह अपमानित ब्राह्मण (क्षत्रं वे निः नयति) क्षत्रियको निःशेष करता है, (वर्चः इंग्नित ) तेजका नाश करता है, (आर्ब्धः अग्निः हव ) आरंग हुए प्रदीप्त आग्निके समान (सर्वे थि दुनोति ) सन नष्ट करता है।। ४॥

भावार्थ — हे क्षत्रिय ! हे राजा ! यह सब तेरे ही उपभागके लिये तुम्होरे पास देवींने नहीं दिया है। ब्राह्मणकी भूमि, गाय आदि जो भी कुछ धन होगा वह बलसे हरण करना तुम्हें योग्य नहीं है ॥ १ ॥

जो ज्याम हरा हुआ, पापी, दुराचारी और आत्मघातकी क्षत्रिय होगा वही ब्राह्मणकी भूमि और गौ आदिका बलसे हरण करके भोग करेगा, इससे वह आज जीवित रहा, तो कल भी जीबित रहेगा, इस विषयमें निश्चय नहीं है ॥ २॥

हें क्षित्रय ! ब्राह्मणकी भूमि अथव' गौ तुम्हारे उपभोगके लिये नहीं है। वह चर्मसे ढंकी हुई, विषभरी, कोधी साप्तिक समान वह तुम्हारे लिये नाशक सिद्ध होगी॥ ३॥

जो क्षत्रिय विद्वान् ब्राह्मणको अपने भोगका विषय मानता है, वह मानो स्नापका विष हो पीता है। उस प्रकार अपमानित हुआ ब्राह्मण क्षत्रियका नाम करता है, उसका तेज नष्ट करता है, और जलती आगके समान सब राष्ट्रको हिला देता है॥ ४॥

| य एंनं हन्ति मृदुं मन्यमानो देव <u>पीयुर्धनंकामो</u> न चित्तात् ।              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| सं तस्येन्द्रो हर्द्येऽप्रिमिन्ध उमे एनं दिष्टो नर्मसी चरन्तम्                 | 11411   |
| न बां <u>ड</u> ाणो हिंसित् <u>च्यो</u> द्विग्नः प्रियतंनोरिव ।                 |         |
| सोमो ह्य स्वायाद इन्द्री अस्याभिक्षास्तिषाः                                    | 11 & 11 |
| <u>ञ</u> ्चतापाष्ट्रां नि गिरति तां न शंक्नोति <u>नि</u> ःखिदंन् ।             |         |
| अर्थ यो ब्रुह्मणी मुल्यः स <u>्वाइं१बीति</u> मर्न्यते                          | 11 9 11 |
| जिह्वा ज्या भवति कुल्मेलं वाङ्नांडीका दन्तास्तर्पसामिदिग्धाः।                  |         |
| तेभिर्बेद्या विष्यति देव <u>पीयुन्हं द्</u> रुत्तिर्धर्नुभिर्देवर्ज्तः         | 11211   |
| तीक्ष्णेषेत्रो ब्राह्मणा हे <u>ति</u> मन्तो यामस्येन्ति अरुव्यां ३ न सा मृषा । |         |
| अनुहाय तर्पसा मन्यनां चोत दूरादर्व भिन्दन्त्येनम्                              | 11 8 11 |

अर्थ— (यः देवपीयुः धनकामः) जो देवशत्रु धनलोभी (एनं मृदुं मन्यमानः न चित्तात् हन्ति) इस ब्राह्मणको कोमल मानता हुआ बिना विचारे मारता है। (इन्द्रः तस्य हृद्ये अप्ति सं इन्धे) इन्द्र उसके हृदयमें अप्ति जला देता है (उभे नभसी चरन्तं एनं द्विष्टः) दोनों भूलोक और युलोक विचरते हुए इससे द्वेष करते हैं। ५ ॥

( प्रियतनोः अग्निः इच ) भियतनुरूप अप्निके समान ( क्राक्षाणाः न दिस्तिवयः ) ब्राह्मणकी दिसा नहीं करनी चाहिये। ( स्रोमः हि अस्य दायादः ) सोम इसका संबंधी है और ( इन्द्रः अस्य अभिशस्ति—पाः ) इन्द्र इसको शापसे बचानेवाला है।। ६ ॥

(यः मरुवः ब्रह्मणां अन्न) जो मलान ५४० ब्राह्मणोंका अन्न (स्वादु अद्मि इति मन्यतः) खादसं खाता हूं ऐसा समझता है वह (शत-अपाष्टां नि गिरितः) सेंकडों प्रकारकी दुर्गतिको प्राप्त होता है और (निःखिदन् तां न शक्नोति ) उसको प्राप्त करके सहन नहीं कर सकता है ॥ ७ ॥

ब्राह्मणकी (जिह्ना उथा भवति) जीस धनुषकी डोरी होती है। (वाक् कुटमलं) वाणी धनुष्यका दण्डा होती है (तपसा अभिदिग्धाः दन्ताः नाडीकाः) तपसे तीक्षण बने हुए दान्त बाणरूप होते हैं। (ब्रह्मा) ब्राह्मण (तेभिः देवजूतैः हृद्धलैः धनुर्भिः) उन देवसेवित आत्मबलके धनुष्यींस (देव-पीयून् विष्यति) देव शत्रुऑपर आधात करता है॥ ८॥

(तिक्षण-इषयः हेतिमन्तः ब्राह्मणाः) तीक्ष्ण बाणोंसे युक्त, अस्त्रोंसे युक्त ब्राह्मण (यां शरव्यां अस्यन्ति) जिस बाणप्रवाहको फेंकते हैं (न सा मृषा) वह मिथ्या नहीं होती है। (तपसा ख उत मन्युना अनुहाय) तपके और क्रोधके साथ पीछा करके (पनं दुरात् अवभिन्दिन्ति) इसको दूरसे ही भेद डालते हैं ॥९॥

भावार्थ — जो क्षत्रिय घनलोभसे देवोंका अन्नभाग खयं खाता है, और ब्राह्मणको निकल मानकर उसको कष्ट देता है, असके हुँदयमें अग्नि जलाकर इन्द्र उसका नाश करता है और सब यावाप्टियोंके निवासो उसकी निन्दा करते हैं ॥ ५ ॥

अभिके समान ही ब्राह्मण है, जिसको छेडना उचित नहीं है। क्योंकि सोम उसका संबंधी और इन्द्र उसका रक्षक है ॥ ६ ॥ जो पापी क्षत्रिय ब्राह्मणका धन अपने भोगके लिये है, ऐसा मानता है और उसका में उत्तम भोग करता हूं ऐसा समझता उसपर सेंकडों आपत्तियाँ आती हैं और उसका सामर्थ्य ही नष्ट हो जाता है ॥ ७ ॥

उस समय ब्राह्मणकी जिह्ना दोरी, वाणी धनुष्य, और उसके तपसे युक्त दन्त बाण् होते हैं । इन धनुष्योंसे वह ब्राह्मण इवतोंका अन्न खानेवालेका नाश करता है ॥ ८ ॥

ये ब्राह्मण बड़े तीक्षण शस्त्राक्षांवाले होते हैं, इसलियं उक्त अस्त्र ये जिसपर फेंकते हैं वे व्यर्थ नहीं होते। अपने तप और कोधसे पीछा करके दूरसे ही ये उसका नाझ करते हैं॥ ९॥

| 11 80 11 |
|----------|
|          |
| 11 88 11 |
|          |
| ना १२ ॥  |
|          |
| 11 83 11 |
|          |
| 11 53 11 |
|          |

अर्थ — (ये चैत-हब्धाः सहस्तं अराजन्)को देवींका इव्य खानेवाले सहस्रों राजे हो गये थे, (ये उत दशशताः आसन्) और जो दस सी थे, (ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्या) वे ब्राह्मणकी गी खाकर (पराभवन्) पराभवको प्राप्त हुए ॥ १०॥

(हन्यमाना गो एख) कष्ट दी हुई गौने ही (तान् वैतह्व्यान् अवातिरत्) उन देवतींका अन्न खानेवालींका दिनान किया। (ये केसरप्रवन्धायाः चरम-अज्ञां अपिचिरन्) ने केशोंकी रस्तींसे निर्धा हुई अन्तित अनको भी पचाते हैं, हरप करते हैं॥ १९॥

(ताः जनताः एक-शतं) वे जनताके लोग एकसौ एक थे (याः भूमिः व्यधूनुत ) जिन्होंने भूमिको हिला दिया। (ब्राह्मणीं प्रजां हिंसित्वा) ब्राह्मणको प्रजाको कष्ट देकर (असंभव्यं पराभवन्) विना संभावनाके ही वे पराभवके प्राप्त हुए॥ १२॥

(देव-पीयुः गर-गीर्णः मत्येषु चरित) देवशत्रु जहर पीये हुये मनुष्यके समान मनुष्यों के बीचमें घूमता है। आँर (अस्थि-भूयान् भवति) वह केवल हुई। ही हुईवितला होता है। (यः देघ-वन्धुं झालाणं हिनस्ति) जो देवाँके वन्धु-ह्य ब्राह्मणको कृष्ट देता है (सः पितृयाणं अपि लोकं न पति) वह पितृयाण लोकको भी नहीं प्राप्त होता है।। १३॥

(सिंद्राः वै नः पद्वायः) अप्ति ही हमारा मार्गदर्शक है। (सोमः दायादः उच्यते) सोम संबंधी है, ऐसा कहा जाता है। (इन्द्रः अभिशस्ता इन्ता) इन्द्र इस शाप देनेवालेका नाश करता है (तथा चेघसः तत् चिद्रः) उस प्रकार ज्ञानी वह बात जानते हैं ॥ १४॥

भावार्थ — देवतीं के उद्देश्यसे अलग रखा हुआ अन्न सर्थ भोग करनेवाले सहस्रों राजा लोग वाह्यमकी भूमि अथवा गौ हरण करके, उसका भोग करनेसे पराभूत हो गये॥ १०॥

वह कष्टको प्राप्त हुई ब्राह्मणकी साथ ही उन देवतालभोजी क्षत्रियोंके नाश करनेका कारण होती है ॥ १९॥

सैंकडों क्षित्रय भूमिपर बढा पराक्रम करनेवाले होते हैं, परन्तु यदि उन्होंने ब्राह्मणोंकी कष्ट देना शुरू किया तो वे सहजहींमें पराभूत होते हैं ॥ १२ ॥

देवोंका शत्रुरूप बनकर पृथ्वीपर संचार करनेवाला दुष्ट मनुष्य विष पीये अतिकृश मनुष्य रे समान निर्वेत होता है और जो देवोंक बन्धु ब्राह्मणकी हिंसा करता है उसको पितृलोक भी नहीं प्राप्त होता ॥ १३ ॥

<sup>्</sup>धब ज्ञानी जानते हैं कि अग्नि हमारा मार्गदर्शक, सोम हमारा संवंत्री, और इन्द्र हमारा रक्षक है ॥ १४॥

११ ( अथर्व. माध्य, काण्ड ५ )

### इर्षुरिव द्विग्धा नृंपते पृदाक्तरिंव गोपते । सा ब्राह्मणस्येषुंर्घोरा तया विष्यति पीयंतः

11 84 11 (286)

अर्थ — हे नृपते ! हे गोपते ! (दिग्धा इषुः इव ) विषभर बाणके समान, (पृदाकु इव ) सांपके समान, (सा झाह्मणस्य घोरा इषुः) वह बाह्मणका भयंकर बाण (तया पीयतः विध्यति ) उससे हिंसकरा वेध करता है ॥ १५॥

भावार्थ — हे राजन ! तू सारणमें घर कि विषयुक्त बाणके समान और सांपके समान ब्राह्मणका मयंकर बाण हिंसकका भवस्य नाश करता है ॥ अ ॥

### ब्राह्मणकी गौ।

'गों ' शब्दका अर्थ 'वाणों, भूमि, गाय, इन्द्रिस, प्रकाश ' आदि है। अर्थात् 'ब्रह्मगवां 'का अर्थ 'ब्राह्मणकी वाणों, भूमि, गाय 'आदि होता है। यही ब्राह्मणकी संपत्ति होती है। ब्रह्मण शम, दम, तप युक्त कर्म करता है, इसलिये शान्त-वृत्तिवाला होता है, अतः उप्रवृत्तिवाले क्षात्रिय अशक्त ब्राह्मणको लूटमार कर उसकी संपत्ति हरकर उस धनसे अपना भोग बढा सकते हैं। परन्तु ब्राह्मण तपस्त्री और अध्यापन करनेवाला होनेके कारण यदि वह इस प्रकार दुःखी हुआ तो राष्ट्रमें अध्य-यन अध्यापन बंद हो जाता है और उस कारण अन्तमें सब राष्ट्रकः हो नाश होता है। इस प्रकार ब्राह्मणके कष्ट राजाके नाशके कारण होते हैं।

'ब्राह्मणस्य गो अनाधा' (ब्राह्मणकी गो खाने योग्य नहीं) ऐसा इस स्कमें बारवार कहा है। कई लोग इस वाक्यसे, क्षित्रय वैदय और श्रद्धकी गो खाने योग्य है ऐसा अर्थ करते हैं और ब्राह्मणकी गो कोई नहीं खाता था, परन्तु अन्य वर्णोंकी गो लोग खाते थे, 'ऐसा अर्वश्वकारक अनुमान निकालते हैं। इसलिये इस विषयमें अवदय विचार करना चाहिये। क्योंकि 'गो अन्ध्या' है ऐसा वेदमें सर्वत्र कहा है, उसके विरुद्ध इस स्कमें गो खानेका उल्लेख कैसे आ गया है। इसलिये यह बात अवदय विचार करने योग्य है। इस स्कन आ शय देखनेके लिये निम्नलिखित वचन सबसे प्रथम देखिये—

यो ब्राह्मणं अन्नं एव मन्यते, स विषस्य पिवति ।

'जो ब्राह्मणको अपना अन्न मानता है वह मानो, विष ही पीता है।' इस मंत्रमें उप क्षत्रिय नरम खभाववाले ब्राह्मणको अपना अन्न मानता है ऐसा कहा है। इससे ब्राह्मणके दुकड़े करके क्षत्रिय खाते ये यह भाव लेना उचित नहीं है, क्षत्रिय नरमांस मोजी कदापि नहीं ये। फिर जो क्षत्रिय कदापि नरमांस नहीं खाते वे ब्राह्मणको ही अपना अन्न कैसे मान सकते हैं,

इस शंकाको दूर करनेके लिये निम्नलिखित संत्रका भाग देखिये---

यो मल्वः ब्रह्मणां अन्नं खादु आदी इति मन्यते। स दातापाष्टां गिरति। (मं. ७)

'जो मलीन क्षत्रिय ब्राह्मणींका अज सुखसे में मोगता हुं, ऐसा मानता है वह बेंकडों विपत्तियों में गिरता है। ' यहां ब्राह्मणका अज छट मारकर क्षत्रिय खावे, तो उसकी बडी दुर्गति होती है ऐसा कहा है। 'ब्राह्मणको अज माननेका अर्थ यह है कि ब्राह्मणके पासके सब उपमोगके पदार्थ छटकर अथवा जबरदस्ती छीनकर, उनका उपमोग करना। है इयवंशी क्षत्रिय योंने ऐसा हो किया था। व क्षत्रिय ब्राह्मणोंके आश्रम छटते थे और अपने भोग बढाते थे; इस कारण परश्रुरामने उनका नाश करके पुनः धमेका स्थापन किया। इस स्काम भी वीतहच्य नामक राजाओंका पराभव ब्राह्मणोंको पीडा देनेस हुआ ऐसा कहा है। विश्व ऋषिको इसी प्रकार विश्वामित्रने कष्ट दिये थे। इस सबका तात्पर्य ब्राह्मणका मांस खानेसे नहीं है, अपितु ब्राह्मणकी संपत्ति, गैंविं, भूमि, तथा अन्य समृद्धि छटना और उसका उपमोग स्वयं करना यही है।

ब्राह्मणेक पासका धन यज्ञथाग और विद्याद्विद्धिके लिये होता है, यदि वह धन छटा जावे, तो यज्ञ नहीं होंगे और विद्याका नाज्ञ होगा। इससे अन्तमें सब जनताका नाज्ञ होगा। ब्राह्मणोंकी वाणोंको प्रतिबंध करना, उनकी संपत्ति छटना, गी चुराना अथवा बलसे हरण करना, और अन्यान्य प्रकार ब्राह्मणोंके आश्रमोंको कष्ट देना अन्तमें राज्यके नाज्ञका लिये कारण होता है; ब्राह्मणको अज्ञ माननेका यह अर्थ है। इसी प्रकार ब्राह्मणकी गाय हरण करना और उसका दूध आदि खयं पीना, उसकी मूमि हरण करके उस भूमिका जान्य खयं खाना, इस्रादि प्रकार हानिकारक है यह भाव यहां है। ब्राह्मण जनताको विद्या देते हैं, जनताक रोगोंकी चिकित्सा करते हैं, धर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, इसलिये जनताका प्रेम ब्राह्मणोंपर होता है, और जो

क्षत्रिय ब्राह्मणोंको कष्ट दता है उसको जनता राज्य श्रष्ट कर देती है। वेदमें 'गी' शब्द 'गायका दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, गौके दूधसे और घोंसे बनी सब प्रकारकी मिठाई, गोचमें, गायके सींग, और गी दितने पदार्थोंका वाचक है। इससे पाठक जान सकते हैं कि यहां 'क्षात्रियके द्वारा ब्राह्मणकी गौ रखना ' ब्राह्मणकी गौ आदि सब संपत्ति हृद्धप करना ही है। सब सूक्तका आश्रय स्थानमें लानेसे यही आश्रय स्पष्ट प्रतीत होता है।

ब्राह्मणीं प्रजां हिंसित्वा असंभव्यं पराभवन् । ( मं. १२ )

ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वैतह्व्याः पराभवन् । ( मं. १० )

यो देवबन्धुं ब्राह्मणं हिनस्ति स पितृयानं लोकं न पति। (मं. १३)

' ब्राह्मण प्रजाको कष्ट देनेसे सहज पराभव होता है। ब्राह्मणकी गो इडप करनेसे वीतइन्य क्षत्रिय पराभूत हुए। जो क्षत्रिय ब्राह्मणको कष्ट देता है वह पितृलोकको भी प्राप्त नहीं होता है। 'इन मंत्र भागोंसे स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणोंको कष्ट देना, उनको लूटना, उनके धर्म, कर्म चलानेमें रकावटें उत्पन्न करना, राजाके लिये अनिष्ट कारक है। यहां ब्राह्मणको खाने अथवा उसकी गोंको खानेका आशय बिलकुल नहीं है।

इसके अतिरिक्त ' खानेका ' अर्थ कई प्रकारसे होता है। 'वह ओहदेदार पैसा खाता है, ' इस वाक्यका यह अर्थ कदांपि नहीं है कि वह अन्न न खाते हुए रुपये, आने और पाई खाकर हजम करता है। परंतु इसका अर्थ इतना ही है कि अयोग्य रीतिसे वह धन कमाता है। यही अर्थ संस्कृतमें भी है। न्नाह्मणको खानेका अर्थ नाह्मणको धन दौलत छुटना और उसका खां उपभोग करना। आजकल कहते हैं कि अनियंत्रित राजा प्रजाको खाता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि राजा मनुष्योंका मांस खाता है, अपितु राजा प्रजाको सताता है यह इसका अर्थ है। शतपधमें—

तसाद्राष्ट्री : विद्यां घातकः । श. प. त्रा. १३।२।९।७ ' अनियंत्रित राजा प्रजाके लिये घातक है ।' यहां जो प्रजाके घातका वर्णन किया है वह केवल प्रजाको काटना नहीं; अपितु प्रजाकी उन्नतिमें बाधा डालना है। इस सब वर्णनसे इस स्काका आशय ध्यानमें आ सकता है।

### राजाका कर्तव्य।

राजाका कर्तक्य है कि वह ज्ञानियोंको विद्यादान करनेमें, वैदयोंको क्यापार करनेमें, द्राद्वोंको अपनी कारीगरीके व्यवहार करनेमें उत्तेजना दे। अपने पास शक्ति है इसलिये निर्वलीपर अलाचार स्वयं न करे और ऐसा राज्यशासन करे कि जिससे सबकी उन्नति यथायोग्य रीतिसे हो सके। जिस राज्यमें शम, दम और तप करनेवाले ब्राह्मणींपर अल्याचार होते हैं वहां अन्योंकी सुरक्षितता कहा रहेगी ?

पाठक पूर्व सूक्तके साथ ही इस सूक्तको पढें और उचित बोध प्राप्त करें। आगामी सूक्त भी इसी आशयका है।

## ब्राह्मणको कष्ट ।

(१९) बह्मगर्वी

(ऋषि — मयोभूः। देवता — अक्षगवी ।)

अतिमात्रमंवर्धन्त नोदिव दिवंमस्पृश्चन् । भृगुं हिसित्वा सृद्ध्या वैतह्व्याः परीमवन् ।। १ ॥ ये वृहत्सीमानमाङ्गिरुसमार्पयन्त्राह्यणं जनाः पेत्वुस्तेषाग्रुभ्यादुमविस्तोकान्यांवयत् ।। २ ॥

अर्थ — ( सुक्षयाः ) इमला करके जय प्राप्त करनेवाले वीर (अतिमामं अवर्धन्त ) अत्यन्त बढे, (न दिवं इव उत्स्पृत्तान्) इतने कि युलोकको मानों उन्होंने स्पर्श किया । परंतु वे (चैत-हृद्याः ) देनोंका अल स्वयं भोगने लगे तब (भृगुं हिंसिन्वा ) म्युऋषिकी हिंसा करके (पराभवन् ) पराभृत हो गये ॥ १॥

(ये जनाः बृहत्सामानं ) जो लोग बडे सामगायक ( आंगिरसं ब्राह्मणं आर्पयत् ) आंगिरस ब्राह्मणको सताते रहे, (तेषां तोकानि ) उनके संतानोंको (पेत्वः अविः) हिंसक ( उमयादं आवयत् ) दोनों दातोंके शेचमें रगडता रहा ॥२॥

भावार्थ- विजयी मृंजय क्षत्रिय बहुत बढ गये थे, परंतु जब वे ब्राह्मणोंको सताने लगे और देवोंके लिये दिया हव्य स्वयं भोगने लगे, तब राज्यश्रष्ट हो गये ॥ १॥ ये ज्ञां श्रुत्यशीवन्ये वीसिन्छुन्कमीषिरे। असस्ते मध्ये कुन्यायाः केशान्सादेन्त आसते ॥ ३ ॥ ज्ञाह्मावी प्रत्यमाना यावत्सामि विजर्ज्ञहे । तेजी राष्ट्रस्य निर्देन्ति न वीरो जायते वृषां ॥ ४ ॥ अह्रमंस्या आशसंन तृष्टं पिशितमंस्यते । श्वीरं यदंस्याः पीयते तद्वै पितृषु किल्विषम् ॥ ५ ॥ ५ ॥ उत्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिर्वत्सित । परा तिसेन्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्रं जीयते ॥ ६ ॥ अष्टापंदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुंईतुः। ब्राह्मिया द्विजिह्वा मृत्वा सा राष्ट्रमवं ध्रुते ब्रह्मज्यस्यं ॥ ७ ॥ तद्वै राष्ट्रमा संवति नावं मिन्नामिनोद्कम् । ब्रह्माणं यत्र हिसंन्ति तद्वाष्ट्रं हीन्ते दुच्छुनां ॥ ८ ॥ तद्वै सा अपं सेथन्ति छायां नो मोप्या इति । यो ब्राह्मणस्य सद्धनंमाभ नारद मन्यते ॥ ९ ॥ त

( यः राजा उग्नः मन्यमानः ) जो राजा अपने आपको उप्र मानता हुआ ( ब्राह्मणं जिघरखति ) ब्राह्मणको सताता है, ( तत्त् राष्ट्रं परा सिच्यते ) वह राष्ट्र बहुत गिर जाता है ( यत्र ब्राह्मणः जीयते ) वहां ब्राह्मणको कष्ट पंहुचता है ॥६॥

( अष्टापदी चतुरक्षी ) आठ पांचवाली, चार आंखोंवाली, (चतुः भोत्रा चतुर्देनुः ) चार कानीवाली और चार ह त्वाली ( ह्यास्या हिजिहा भूत्वा ) दो मुखवाली और दो जिह्वावाली होकर (ब्रह्माज्यस्य राष्ट्रं सा अव धूनुते ) बाह्मणको सतानेवाले राजाके राष्ट्रको वह हिला देती है ॥ ७॥

( यत्र ब्राह्मणं हिंसिन्ति ) जहां ब्राह्मणको कष्ट पहुंचते हैं (तत् राष्ट्रं दुच्छुना हान्ति ) वह राष्ट्र विपत्ति मरता है । और (तत् वै राष्ट्रं) वह राष्ट्रको (आ स्त्रविते) गिरा देता है ( ज्द्रकं भिन्नां नावं इव ) जैसा जल दूटी हूई नौकाको वहा देता है ॥ ८॥

(नः छार्यां मा उपगाः इति) इमारी छायामें यह न भावे, इस इच्छासे (तं तृक्षाः अपसेधान्ति) उसको वृक्ष दूर इटा देते हैं। हे नारद! (यः ब्राह्मणस्य धनं रुत् अभि मन्यते) जो ब्राह्मणका धन बलसे अपना मानता है ॥ ९ ॥

अर्थ— (ये ब्राह्मणं प्रत्यष्ठित्) जो ब्राह्मणका अपमान करते हैं, (ये वा असिन् गुलक ईपिरे) अथवा जो इसके धन छीनना चाहते हैं, (ते अम्मः कुल्यायाः मध्ये) वे रुधिरकी नदीके बीचमें (केशान् खादन्त आसते) केशों को खाते हुए बैठते हैं ॥ ३॥

<sup>(</sup>सा पच्यमाना ब्रह्मगवी) वह इडप की गई ब्राह्मणकी गी (यावत् अभि विजङ्गहें) जिस कारण तडफती रहती है, उस कारण उस (राष्ट्रस्य तेजः निर्द्धन्ति)राष्ट्रका तेज मारा जाता है और वहां (वृषा वीरः न जायते) बलवान् वीर भी उत्पन्न नहीं होता है ॥ ४॥

<sup>(</sup> अस्याः आशस्त्र कूरं) इसको कष्ट देना बडा कूरतः कार्य है, (पिशितं तृष्टं अस्यते ) मांच तो तृषा बढान-वाला होनेके कारण फॅकने योग्य है। (यत् अस्याः श्लीरं पियते) को इस ब्राह्मणकी गौका दूष पीना है (तत् वै पितृषु किल्विषं) वह निःसंदेह पितरोंमें पाप कहा जाता है ॥ ५॥

भावार्ध — जिन्होंने सामगायक आंगिरस ब्राह्मणको सताया था, उनके बालवर्षों को हिंसक पशुकोंने दोतों से पीसा था॥२॥ को ब्राह्मणका अपमान करते हैं, और उससे घन छीनते हैं, वे रिविरकी नदीमें बालों को खात रहते हैं ॥ ३॥ जो ब्राह्मणकी गाय हड़प करता है उस क्षित्रमके राष्ट्रका तेज नष्ट होता है और उसमें बलवान बीर नहीं उत्पन्न होते ॥४॥ गायको कष्ट देना बड़ी कूरताका कार्य है। दूसरेकी गायका दूध पीना भी विषके समान ही है ॥ ५॥ अपने आपको बलवान मानता हुआ जो राजा ब्राह्मणको सताता है, उसका राष्ट्र गिर जाता है ॥ ६॥ ब्राह्मणकी गाय दुखी होनेपर हिशुणित मारक सींग आदिसे युक्त होकर उसके राष्ट्रका नाश करती है ॥ ७॥ जहां ब्राह्मण सताया जाता है वह राष्ट्र विपत्तिमें गिरता है। दूरी नौकाके समान वह बीचमें ही दूब जाता है ॥ ८॥ जो ब्राह्मणका घन छीनता है उसको वृक्ष भो अपनी छायामें नहीं आने देते ॥ ९॥

विषमेतद्देवर्छतं राजा वर्रणोऽब्रवीत् । न ब्रांख्यणस्य गां ज्याच्या राष्ट्रे जांगार् कश्चन ॥ १०॥ नवेव ता नंवतयो या भूमिव्येध्वत । प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं परामवन ॥ ११॥ यां मृतायां तुव्झन्ति कृद्यं पद्योपनीम् । तद्दै ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरं ममुवन् ॥ १२॥ अश्रृंणि कृपेमाणस्य यानि जीतस्यं वावृतः । तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमंत्रारयन् ॥ १३॥ येनं मृतं स्नुपयंन्ति इमर्श्रृणि येनोन्दते । तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमंत्रारयन् ॥ १४॥ न वृषे मैत्रावरुणं ब्रह्मज्यम्भि वेषिति । नास्म समितिः कल्पते न मित्रं नयते वर्शम् ॥ १५॥ (११३)

सर्थ— (राजा सरुणः सन्नित्) वरुण राजाने कहा है कि (एतत् देवकृतं विषं) यह देवोंका बनाया विष है।(ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा) ब्राह्मणकी गायको हड़ प कर (कश्चन राष्ट्रेन जागार) कोई भी राष्ट्रमें नहीं जागता ॥ १०॥

(याः नव नवतयः) जो निन्यानवें प्रकारकी प्रजाएं हैं (ताः भूमिः एव वि अधूजुत) उनको भूमिने ही हटा दिया है। वे (कल्याणीं ब्राह्मणीं प्रजां हिं सित्वा) कल्याण करनेवाली ब्राह्मण प्रजाको कष्ट देकर (असंभ्रव्यं पराभवन्) असंभवनीय रीतिसे परात हुए॥ ११॥

(यां पदयोपनीं कुदां) जिस पादचिन्ह हटानेवाली काटोंवाली झाङ्की (मृताय अनुवधानित) मृतके साथ बापते हैं, हे ( ब्रह्म-ज्य ) बाह्मणकी सतानेवाले ! (देवाः तत् ते उपस्तरणं अञ्चन्) देवीने कहा है कि वह तेरा बिस्तर है ॥ १२ ॥

हे (ब्रह्म-ज्य) ब्राह्मणको सतानेवाले! (यानि अश्चाणि) जो आंसू (क्रुपमाणस्य जीतस्य वाबृतुः) निर्वल और जीते गये मनुष्यके बहते हैं। (देवाः तं वे ते अणां भागं अधारयन्) देवोंन उसको ही तेरा जलका भाग निश्चय किया है॥ १३॥

हे (ब्रह्मज्य) ब्राह्मणको प्रतानेवाले ! (येन मृतं स्त्रपयन्ति) जिससे प्रेतको स्नान कराते हैं, (येन इमश्राणि च उन्दते) जिससे मूंळ दाढीके बाल गीले करते हैं (तं वे देवाः ते अपां भागं अधारयन्) उसकी ही देवोंने तेरा जल-भाग निश्चय किया है ॥ १४ ॥

(मैत्रावरणं वर्ष) मित्रावरणसे प्राप्त होनेवाली बृष्टि (ब्रह्माञ्यं न अभि वर्षाते ) ब्राह्मणको कष्ट देनेवालेके उपर नहीं गिरती । और (अस्मे समितिः न कल्पते ) इसको सभा सहमति नहीं देती (न मित्रं वर्शं नयते ) और न मित्र वर्शमें रहतें हैं ॥ १५ ॥

भावार्थ — राजा वरुणने कहा है कि ब्राह्मणकी गौको हडप करना विष पीनेके समान हानिकारक है, उसको स्वीकार करनेसे कोई भी जीवित नहीं रह सकता ॥ १०॥

निन्यानवें बीर जिन्होंने सब भूमिपर विजय शप्त किया था, वे जब ब्राह्मणोंको सताने लगे तब वे परास्त हो गये ॥ १९॥ किटोकी झाडू जो इमशान झाडनेके लिये काम आती है, उसपर वह मनुष्य सोता है कि जो ब्राह्मणको सताता है ॥ १२॥ निर्वल होनेके कारण पराजित हुए मनुष्यकी आंखमें जो आंसू आते हैं, उन आस्ऑका जल उसको पीनेके लिये दिया जाता है, जो ब्रह्मणको सताता है ॥ १३॥

जिस जलसे मुदेंको स्नान कराते हैं और जो जल हजामत करनेके समय दाढी मूंछ भिगोनेके काम आता है, वह जल उसको मिलता है, कि जो ब्राह्मणको कष्ट देता है। १४॥

ब्राह्मणको कष्ट देनेवालेके राष्ट्रमें अच्छी वृष्टि नहीं होती, राष्ट्रसभा वैसे राजाके लिये अनुकूल नहीं होती, और वैसे क्षत्रियका कोई मित्र नहीं रहता ॥ १५॥

### ज्ञानीका कष्ट।

ज्ञानी मनुष्यको दिया हुआ कष्ट राज्यका नाश करता है। जिस राज्यशासनमें ज्ञानी सज्जनोंको कष्ट भोगने पढते हैं वह राज्यशासन नष्ट हो जाता है। जिस राज्यशासनमें ज्ञानी लेगोंकी वाणीपर प्रतिबंध लगाया जाता है, उनको उत्तम उपदेश देनेसे रोका जाता है, जहां छावेज ज्ञानी पुरुषोंकी धनसंपित्त सुरक्षित नहीं होती, जहां अन्य प्रकारसे ज्ञानी सज्जनोंको क्षेश पहुंचते हैं, वह राष्ट्र अधोगतिको प्राप्त होता है।

यह आशय इस स्का है। राष्ट्रमें ज्ञानकी और ज्ञानीकी पूजा होती रहे। क्योंकि ज्ञानीपदेशसे ही राष्ट्रका सच्चा कल्याण हो सकता है। इसलिये हरएक राष्ट्रके लोग ज्ञानीका सत्कार करें और अपनी उन्नतिके भागी बनें।

### अन्त्येष्टीकी कुछ बातें।

इस सूक्तका विचार करनेसे कुछ बातोंका पता छगता है, देखिय-

- (१) मृतं स्नपयान्ति— मृत मनुष्यके शवको स्नान कराते हैं।
- (२) मृताय पदयोपनीं कूद्यं अनुबधानित— मृतको पावका चिन्ह मिटानेवाली झाइसे अथवा किसी अन्य चीजसे बांधते हैं। (इसमें 'कूद्य' का अर्थ ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है। यह खोजका विषय है।)

#### हजामत ।

(३) श्मध्यणि उन्द्ते— हजामत बनवानेके समय बाल भिगोये जाते हैं।

इस स्कि कुछ कथनोंका ठीक ठीक भाष समझमें नहीं आता है, इस कारण यह सूक्त ऋष्टिसा प्रतीत होता है। उन मंत्रोंका अधिक विचार पाठक करें।

## दुन्दुभीका घोष।

(२०) शत्रुसेनात्रासनम्।

( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वनस्पतिः, दुःदुभिः । )

उत्तेषीं पो दुन्दुिमः संत्वनायन्वानस्पत्यः संभूत उस्तियामिः ।

वाचं क्षुणुवानो दुमर्यन्त्सपत्नांन्तिस ईव जेष्यन्निम तस्तनीहि ॥१॥

सिंह ईवास्तानीद दुवयो विवेद्धोऽभिक्रन्दंनृष्मो विस्तितामिव ।

वृषा त्वं वश्रयस्ते सपत्नां ऐन्द्रस्ते छुष्मो अभिमातिषाहः ॥२॥
वृषेव यूथे सहंसा विदानो गुन्यन्नाभि रुव संघनाजित ।

शुचा विष्य हर्दयं परेषां हित्वा ग्रामान्त्रच्युता यन्तु श्चत्रवः ॥३॥

अर्थ— (उच्चेघोषः सत्त्व-नायन्) जिसका ऊंचा शब्द है और जो बल बढाता है, उस प्रकारका (वानस्पत्यः दुन्दुभिः) वनस्पतिसे बना हुआ दुन्दुभि (उच्चियाभिः संभृतः) गौचमोंसे वेष्टित (वाचं क्षुणुवानः) शब्द करता हुआ, (सपत्नान् दमयन्) शत्रुओंको दबाता हुआ और (सिंह इव जेष्यन्) सिंहके समान विजय चाइता हुआ यह ढोल (अभि संस्तनीहि) गर्जता रहे॥ १॥

त् (द्वचयः विवदः) वृक्षभे निर्माण हुआ और विशेष बांघा हुआ (सिंह इव अस्तानीत्) सिंहके समान गर्जेता है। (वासितां वृषभः अभिकन्दन् इव) गोके लिये जैसे बैल गर्जता है। (त्वं वृषा) त् बलवान् है (ते सपतनाः वभ्रयः) तेरे शत्रु निर्मल हुए हैं और (ते पेन्द्रः शुष्मः अभिमातिषादः) तेरा प्रमावयुक्त बल शत्रुनाशक है ॥ २॥

(यूथे गन्यन् वृषा इव) गौवोंके समूहमें गौकी कामना करनेवाले सांडके समान तू (सहसा संधनाजित्) बलसे विजय प्राप्त करनेवाला, और (विदानः) जाना हुआ (अभि रुव) गर्जना कर। (परेषां हृद्यं शुचा विषय) शत्रुओं का हृदय शोकसे युक्त कर। (शत्रवः ग्रामान् हित्वा प्रच्युताः यन्तु) शत्रु गोवोंको छोडकर गिरते हुए भाग जावें ॥३॥

| संजयन्यतंना ऊर्ध्वमायुर्गृद्धां गृहानो वंहुधा वि चंक्ष्व ।     |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| दैनीं नाचं दुन्दुम् आ गुरस्व वेधाः शत्रूणाप्तपं भरख वेदंः      | 11811   |
| दुन्दुभेर्वाचं प्रयंतां वर्दन्तीमाशृण्वती नाथिता घोषंबुद्धा ।  |         |
| नारीं पुत्रं घावत हस्तगृद्यां मित्री भीता संमरे वधानाम्        | 11 4 11 |
| पूर्वी दुन्दुमे प्र वंदासि वाचं भूम्याः पृष्ठे वंदु रोचंमानः । |         |
| अमित्रसेनामंभिजञ्जभानो द्युगद्रंद दुन्दुभ सृनृतांवत्           | 11 & 11 |
| अन्तरेमे नर्मसी घोषी अस्तु पृथंक्ते ध्वनयी यन्तु श्रीभंग् ।    |         |
| अभि कंन्द स्तुनयोतिपपांनः श्लोकुक्तन्मित्रतूर्यीय स्वर्धी      | 11 9 11 |
| धीमिः कृतः प्र वंदाति वाचमुद्धंर्षय सत्वेनामायंधानि ।          |         |
| इन्द्रमेद्री सत्वनो नि ह्वंयस्व मित्रेरमित्रा अत्रं जङ्घनीहि   | 11 & 11 |
| संकर्तनः प्रवदो घृष्णुपेणः प्रवेदकृद्धंहुघा ग्रामधोषी ।        |         |
| श्रेयो वन्वानो वयुनानि विद्वान्कीर्ति बहुभ्यो वि हर दिराजे     | 11 9 11 |

यर्थ — हे दुन्दुमे ! (ऊर्ध्व मायुः पृतनाः संजयन् ) ऊंचा शब्द करनेवाला, शत्रुसेनाओंको पराजित करता हुआ (गृह्याः गृणानः बहुधा वि चक्ष ) प्रहण करने योग्योंको लेनेवाला तू बहुत प्रकार देख । (देवीं वासं आ गुरस्व) दिव्य शब्द उचारण कर । (वेधाः शत्रुणां येदः आ प्रस्व) विधाता होकर शत्रुओंके घन लाकर मर दे॥ ४॥

<sup>(</sup> दुन्दुभेः प्रयतां वदन्तीं ) दुन्दु।भेका स्पष्ट बोला हुआ ( चाचं आश्रूण्यती घोषबुद्धा ) कब्द सुननेव।ली और गर्जनामे जागी हुई ( भीता नाथिता आभित्री नारी ) बरी हुई दुःखी शत्रुकी स्ना ( समरे वधानां पुत्रें ) युद्धमें मरे हुये विरोंके पुत्रको ( हस्तगृह्य घावतु ) हाथ पकडकर आग जावे ॥ ५॥

हे दुन्दुमे ! (पूर्वः वास्तं प्र वदासि) सबसे पहिले तू शब्द करता है। भूम्याः पृष्ठे रोस्त्रमानः वद्) भूमिके पृष्ठपर प्रकाशता हुआ तू शब्द कर। हे डोल! (अभिज्ञक्षेत्रां अभिज्ञक्षभानः) शत्रुसेनाका नाश करता हुआ तू ( द्यागत् सृनृतावत् थद) प्रकाश युक्त रीतिसे सत्य बोल ॥ ६॥

<sup>(</sup>इमे नमसी अन्तरा घोषः अस्तु) इन बुलोक और पृथ्वीके मध्यमें तेरा घोष होवे। (ते ध्वनथः श्रीमं पृथक् यन्तु) तेरे ध्वनि शीघ्र वारों दिशाओं में फेलं। (उत्पिपानः ऋोककृत्) बढनेवाला और यश करनेवाला (मित्रत्यीय स्वर्धी) मित्रहितके लिये संपन्न होता हुआ (अभिकन्द, स्तन्य) शब्द कर और गर्जना कर ॥ ७॥

<sup>(</sup>घीभिः कृतः वाचं प्र वदाति) बुद्धिके द्वारा बनाया हुआ ढोल शब्द करता है। (सन्वनां आयुघानि उद्धिष्य) वीरोंके आयुघोंको ऊंचा उठा। (इन्द्रमेदी सन्वनः नि ह्वयस्व) श्रूरको आनन्द देनेवाला तू वीरोंको बुला (मिजैः अभित्रान् अव जङ्कतीहि) मित्रोंके द्वारा शत्रुओंको मार डाल ॥ ८॥

<sup>(</sup>संकन्दनः प्र-वदः) शब्द करनेवाला और घोषणा करनेवाला, (धृष्णुस्ननः प्रवदकृत्) विजया सेनासे युक्त, चेतना देनेवाला, (बहुधा श्रामघोषी) अनेक प्रकारसे प्राममं घोषणा करनेवाला, (श्रयः वन्त्रानः) कत्याण प्राप्त करानेवाला, (श्रयः वन्त्रानः) कत्याण प्राप्त करानेवाला, (श्रयः वन्त्रानः) कत्याण प्राप्त करानेवाला, (श्रयः वन्त्रानः) सब घोषणाके कार्य जाननेवाला तू दुंदुभि (द्वि-राजे) दो राजाओं होनेवाले युद्धमें (बहुभ्यः कीर्ति विहर) बहुत मनुष्यों के लिये कीर्ति प्राप्त कर ॥ ९॥

11 2 11

| श्रेयंःकेतो वसुजित्सहीयान्त्संग्रामुजित्संशितो बर्ह्मणासि ।          |     |            |       |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|---------------|
| अंश्निव ग्रावधिषवंणे अदिर्गन्यन्दुनदुभेऽधि नृत्य वेदः                |     | 80         | 40000 |               |
| <u>शत्रृपाण्नीषाडंभिमातिषाहो ग्वेषंणः सर्हमान उद्भित् ।</u>          |     |            |       |               |
| वाग्वीव मन्त्रं प्र भंरस्व वाचं सांग्रांमजित्यायेषुग्रुद्रंदेह       |     | <b>१</b> १ |       | •             |
| अच्युतच्युत्समद्रो गमिष्ठो मृघो जेता पुरएतायोघ्यः ।                  |     |            |       |               |
| इन्द्रेण गुप्तो विदर्था निचिक्यंद्भृद्योतंनो द्विष्तां यांहि शीर्भम् | 8 8 | १२         | 11    | <b>(</b> १६५) |
| (२१) शब्रुसेनात्रासनम्।                                              |     |            |       |               |
| (ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वनस्पतिः, दुन्दुभिः, आदित्याद्यः।          | 1)  |            |       |               |
| विहेदयं वैमनुस्यं वदामित्रेषु दुन्दुभे।                              |     |            |       |               |
| विद्वेषं कञ्मेशं भ्रयमुमित्रेषु नि देष्मुखवैनान्दुन्दुभे जहि         |     | 11 8       |       |               |
| <u>उद्वेषमाना मनसा चर्श्वषा हृदयेन च ।</u>                           |     |            |       |               |

प्रत्रासमसित्रे स्ये। वदाज्येनाभिषारितः ॥ ३॥ अर्थ- हे (दुन्दुमे ) ढोल । तू (श्रेयःकेतः वसुजित्) श्रेय करनेवाला, धन जीतनेवाला, (सहीयान् पंत्रामजित्) बलवान्, युद्धोंको जीतनेवाला, (ब्रह्मणा संशितः आसि ) ज्ञानके द्वारा तैयार किया हुआ है। (अधिषवण अदिः प्राचा अंशून् इस ) क्षोमरस निकालनेके समय जिय प्रकार पत्थर सोमपर नाचते हैं, उस प्रकार (गव्यन् वेदः

धार्वन्तु विभ्यं<u>नो</u>ऽमित्राः प्र<u>त्रा</u>सेनाज्ये हुते

वानस्पत्यः संश्रंत उद्मियांभिर्विश्वगीत्रयः।

अधिनृत्य) भूमी जीतनेकी इच्छा करनेवाला त् शत्रुके धनपर नाच ॥ १० ॥
(श्रश्चपाद् नीषाद्) शत्रुको जीतनेवाला, नित्यविजयी, (अभिमातिषाद्वः ग्रमेषणः) वैरियोंको वश्चमें करनेवाला, खोज करनेवाला, (सहमानः अद्भित् ) बलवान् और उक्षेत्रनेवाला, त् ढोल ( वाचं प्रभरस्व ) शब्दको सर्वत्र भर दे । (संग्राम-जित्याय इह इषं उत् वह ) संप्रामको जीतनेके लिये यहां अन्नके विषयमें बडी घोषणा कर ॥ १९॥

(अच्युत-च्युत्) न गिरनेवाल शत्रुओंको गिरानेवाला (स-मदः गामिष्ठः) आनंदयुक्त, यात्रा करनेवाला, (मृधः-जेता) युद्धोंको जीतनेवाला, (पुर-एता अयोध्यः) अग्गे बढनेवाला और युद्ध करनेके लिये कठिन, (इन्द्रेण गुप्तः) इन्द्रद्वारा रक्षित, (विद्धा निचक्यत्) युद्धकर्गोंको जाननेवाला, (द्विषतां हृद्-द्योतनः) शत्रुओंके हृदयोंको घवरानेवाला, तृ ढोल (श्रीभं याहि) शीघ्र शत्रुपर गमन कर ॥ १२ ॥

[ 99 ]

हे (दुन्दुभे) ढोल ! तू (अमित्रेषु विहृद्यं वैमनस्यं वद्) शत्रुओं में हृदयकी व्याकुलता और मनकी उदा-पीनता कह दे। (विहेशं कश्मशं भयं आमित्रेषु नि दश्मासि) देव, कशमकश, क्षगडा, भय शत्रुओं में रख दे। हे दुंदुभे ! (यनान् अव जिहि) इनकी निकाल दे॥ १॥

( आज्ये हुते ) घृतकी आहुति देने जितने थोडे समयमें ही ( अमिश्राः प्रश्नासेन ) शत्रु घरडाहटसे ( मनसा सक्षुषा हृदयेन च बिश्यतः ) मन, आंख और हृदयसे ढरते हुए ( धावन्तु ) भाग जावें ॥ २॥

(वानरपत्यः उद्मियाभिः संभृतः) वनस्पतिसं अर्थात् लकडीसे उत्पन्न ढोल जिसपर चमडेकी रिस्सिया वधी हैं. (विश्व-गो-ज्यः) सब प्रकार भूमिका रक्षक और (आज्येन अभिघारितः) घतसे सीचा हुआ तू (अभिन्नेभ्यः प्रभासं घदः) शत्रुओंके लिये कष्टोंकी घोषणा कर ॥ ३॥ यथा युगाः सै<u>वि</u>जन्तं आर्ण्याः पुरुषाद्धि ।

एवा त्वं दुंन्दुमेऽमित्रांन्मि क्रंन्दु प्र त्रांस्याथी चित्तानि मोहय ॥ ४ ॥

गथा वृद्धांदजावयो धावन्ति बहु विम्यंतीः ।

एवा त्वं दुंन्दुमेऽमित्रांन्मि क्रंन्दु प्र त्रांस्याथी चित्तानि मोहय ॥ ५ ॥

गथा द्येनात्पंत्रत्रिणः संविजन्ते अहंदिंवि सिहस्यं स्त्वायोर्था ।

एवा त्वं दुंन्दुमेऽमित्रांन्मि क्रंन्दु प्र त्रांस्याथी चित्तानि मोहय ॥ ६ ॥

परामित्रांन्दुन्दुमिनां हरिणस्याजिनेन च । सर्वे देवा अतित्रस्नये संग्रामस्येश्वंते ॥ ७ ॥

गरामित्रांन्दुन्दुमिनां हरिणस्याजिनेन च । सर्वे देवा अतित्रस्नये संग्रामस्येश्वंते ॥ ७ ॥

गरामित्रांन्दुन्दुमिनां हरिणस्याजिनेन च । सर्वे देवा अतित्रस्नये संग्रामस्येश्वंते ॥ ७ ॥

गरामित्रांन्दुन्दुमिनां हरिणस्याजिनेन च । सर्वे देवा अतित्रस्नये संग्रामस्येश्वंते ॥ ७ ॥

गरामित्रांन्दुन्दुमिनां हरिणस्याजिनेन च । सर्वे देवा अतित्रस्नये संग्रामस्येश्वंते ॥ ७ ॥

गरामित्रांचुन्दुभयोऽभि क्रीश्वन्तु या दिग्राः। सेन्ताः पराजिता यतीर्मित्राणामनीक्ष्यः ॥ ८ ॥

जादित्य चक्षुरा दंत्स्व मरीच्योऽन्तं धावत । पत्सिङ्गिनीरा संजन्तु विगंते दाहुवीर्ये ॥ १० ॥

युयमुग्रा मंस्तः पृश्चिमातर् इन्द्रेण युजा प्र मृणीत् श्वत्रंन् ।

अर्थ- (यथा आरण्याः मृगाः पुरुषात् अधि संविजन्ते ) जिस प्रकार वनके मृग मनुष्यसे उरकर भागते हैं, हे दुन्दुभे ! (एत्रा त्वं अमित्रान् अभि क्रन्द) इसी प्रकार त् रात्रुओंपर गर्जना कर, (प्रत्रास्तय) उनके। ढरा दे और (अथो चित्रानि मोह्य) उनके वित्तोंको मोहित कर ॥ ४॥

<sup>(</sup>यथा अजावयः वृकात् बहु विभ्यतीः धावन्ति) जिस प्रकार भेड वकरियां भेडियेसे बहुत डरतीं हुई भाग जाती हैं, उसी प्रकार हे दुंदुभि । तू शत्रुओंपर गर्जना कर, उनको डरा दे, और उनके चित्तोंको मोहित कर॥ ५॥

<sup>(</sup>यथा पतित्रिणः इयेनाम् संविजन्ते) जिस प्रकार पक्षा दयेनसे डरकर भागते हैं, और (यथा स्तनथोः सिंहस्य अहः-दियि) जिस प्रकार गर्जनेवाले सिंहसे प्रतिदिन डरते हैं, उसी प्रकार हे दुन्दुजि ! तू शत्रुऑपर गर्जना कर, उनको डरा दे, और उनके वित्तोंको मोहित कर ॥ ६ ॥

<sup>(</sup>ये संग्रामस्य ईशते ) को युद्धके खामी होत है ने (सर्वे देवाः ) सन दन (हरिणस्य अजिनेन दुन्दुभिना स्र ) हरिणके चर्मसे बने हुए नगाडेसे ही (अभित्रान परा अतित्रसन्) शतुओंको बहुत डरा देते हैं ॥ ७॥

<sup>(</sup>इन्द्रः यै: पद्-घोषैः) इन्द्र जिन पादघोषोंसे और (छायया सह) छायारूप सेनाके साथ (प्रक्रीडते) युद्धकी कीडा करता है, (तै: नः अमीः अमित्राः असन्तु) उनसे हमारे इन शत्रुओं को त्रास होने कि (ये अनीकराः यन्ति) को सेनाकी पंक्तियोंके साथ हमला करते हैं ॥ ८॥

<sup>(</sup>ज्या-घोषाः बुन्दुभयः) घतुष्यकी होरीहे शब्देके साथ ढोल (याः दिशः अभि क्रोशन्तु ) जी दिशाएं हैं उनमें शब्द करें । जिससे (अभित्राणां सनीकशः पराजिताः यतीः ) शत्रुओंकी संघशः पराजित हुई सेना भाग जावे ॥ ९॥

हे (आदित्य) सूर्य ! (चाक्षुः आदत्य ) शत्रुकी दृष्टि हर ले। (मरीचयः अनु धावत) प्रकाश किरण हमारे अनुकृत दौढे। (बाहुवीर्ये विगते) बाहु वीर्य कम होनेपर (पत्-संगिनीः आ सजन्तु) पांवेंकि बाधनेकी रिसया शत्रुओं के पांवमें बाधी आवें ॥ १०॥

<sup>(</sup>पृष्टिमातरः उष्टाः मरुतः) हे भूमिको माता माननेवाले, श्रूर, मरनेके लिये सिद्ध हुए वीरो ! (इन्द्रेण युजा श्रामून् प्र सृणीत) इन्द्र अर्थात श्रूर सेनापातिके साथ रहकर शत्रुओं को मार डालो । सोम, वरुण, महादेन, मृत्यु और इन्द्र ये सब श्रूरोंको सहायता करनेवाले देव हैं ॥ ११॥

१२ ( अथवे, माध्य, काण्ड ५ )

सो<u>मो राजा वर्रुणो राजां महादेव उत मृत्युरिन्द्र</u>ः एता देवसेनाः स्र्येकेतवः सचेतसः । अमित्रांन्नो जयन्तु स्वाहां

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अर्थ-- (एताः देवसेनाः सूर्यकेतवः) य दिव्य संनाएं स्पैश ध्वज लेकर चलनवालीं (सचेतसः) उत्तमा चित्तनं युक्त होकर (तः अग्निजान् आरम्नु) हमारे शत्रुओंका पराभव करें। विजयके लियं हमारा (स्व-आ-हा) आत्मसमर्पण हो ॥ १२ ॥

#### नगाडा ।

### आर्योका ध्वज।

ये दोनों सूक्त नगांडेका वर्णन कर रहे हैं। यह वर्णन स्पष्ट वारदनें नंत्रमें सूर्याचन्हयुक्त केतुका वर्णन है। यह वर्णन्य और सहज समझने योग्य होनेसे उसका भावार्थ देने और देखनेसे आर्योका ध्वज सूर्यचिन्हयुक्त था यह बात स्पष्ट हों। विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। आती है।

तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

### ज्वर निवारण।

(२२) तक्मनाश्वम्।

( ऋषिः — भृग्वक्रिगाः । देवता — तक्सनाधानम् । )

अग्निस्तुक्मानुमर्प वाधतामितः सोमो प्राना वरुणः पृतदेशाः ।

वेदिबाहिः समिधः शोश्चंचाना अप हेपाँसम्या भंवन्तु

11 8 11

अयं यो विश्वान्हरितानकृणोष्युंच्छोचयंश्वविश्विमिदुन्वन् ।

अ<u>धा</u> हि तंक्मन्नरसो हि भृया अ<u>धा</u> न्य्रिङ्<u>ध्धराङ् वा</u> परेहि

11 3 11

यः पंरुषः परिषेयोऽवध्यंस ईवारुणः । तुक्मानं विश्वधावीर्याध्वराश्चं परा सुव

11 3 11

अर्थ — अप्ति, सोम, प्रावा, वरुण, पूतदक्षाः बेदि, ये पवित्र बलवाले देव और (वर्ष्टिः शोशुचानाः समिधः) कुशा, प्रदीप्त समिधाएं, (इतः तक्मानं अप बाधनां) यहांसे ज्वरादि रोगको दूर करें। (अमुया द्वपांसि अप भवन्तु ) इससे सब देष दूर हों॥ १॥

(अयं यः विश्वान् हरितान् क्रणोपि) यह जो त् जवररोग सबको निस्तेज करता है। ( ब्रिग्नः इस उच्छोचयन्त् अभि दुन्वन् ) अप्तिके समान तपाता और कप्र देता है। हे (तक्मन् ) ज्वर! (अधाहि अरसः भूयाः ) और त्नीरस्त हो जा (अधा न्यक् अधराङ् वा परा इहि ) और निवेकं स्थानसे दूर हो जा॥ २॥

्यः परुषः पारुषेयः ) जो पर्वपर्वमें होता है और जो पर्वदोषके कारण उत्पन्न होता **है और जो (अरुणः अस्त्र -**४वंसः इव ) रक्तवर्ण अभिके समान विनाशक है । हे ( विश्वधा-वीर्य ) सब वकारके सामर्थ्यवाले ! ( तक्सामं अधराञ्चे परासुव ) ज्वरको नीचंकी गतिसे दूर कर ॥ ३॥

भावार्थ — यज्ञसे उवर दूर होता है, अग्नि, सोम, समिधा, और हवनसामग्री उवरको दूर करती है ॥ १ ॥ उवर मनुष्यको निस्तेज बनाता है, उसको अग्नि तपाकर निर्वीय बनाता है, इस कारण यज्ञसे उवर हटता है ॥ २ ॥ उवरसे पर्व-पर्वमें दर्द होता है, इसलिये ऐसे उवरको दूर हटाना चाहिये ॥ ३ ॥ अधराश्चं प्र हिणोमि नर्मः कृत्वा त्वमने । शुक्रम्भरस्यं मुष्टिहा पुनरेतु महावृषान ॥ ४॥ अभेको अस्य मूर्जवन्तु ओको अस्य महावृषाः । यार्वज्ञातस्तं क्ष्मं स्तावानि विहिक्षेषु न्यांचरः ॥ ५॥ तक्मन्व्यालि वि गेद व्याङ्ग भूरि यावय । द्रासी निष्टक्षेरीमिच्छ तां वज्रीण सर्मर्पय ॥ ६॥ तक्मन्मूर्जवतो गच्छ विहिक्कान्वा परस्तुराम्। श्रूद्रामिच्छ प्रफ्ट्ये तां तंक्मन्वी व धृतुहि ॥ ७॥ महावृषान्मूर्जवतो बन्ध्विद्ध परेत्ये । प्रतानि तक्मने ब्रूमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा ॥ ८॥ अन्यक्षेत्रे न रमते वृक्षी सन्मृंख्यासि नः । अभूद् प्रार्थस्तुक्मा स गीमध्यति बल्हिकान ॥ ९॥ यन्त्वं श्रीतोऽथी ह्ररः सह कासावेषयः । भीमास्ते तक्मन्द्रेत्यस्ताभिः स्म परिवृङ्गिव नः ॥ १॥ यन्त्वं श्रीतोऽथी ह्ररः सह कासावेषयः । भीमास्ते तक्मन्द्रेत्यस्ताभिः स्म परिवृङ्गिव नः ॥ १॥

अर्थ — (तक्मने नमः कृत्वा) ज्वरको नमन करके (अधराश्चं प्र हिणोमि) नीचे वतार देता हुँ। दाकंभरम्य मुष्टिहा ) शाक भक्षकको मुष्टिसे अर्थात् बलसे मरनेवाला यह रोग (महावृषान् पुनः पतु) मह बृहिवाले देशोमें पुनः पुनः आ जाता है ॥ ४॥

(अस्य ओकः मूजवतः) इसका घर मूझ घासवाला स्थान है तथा (अस्य ओकः महावृषाः इसका घर बढें वृष्टिवाला स्थान है। हे (तक्मन्) ज्वर! (यावत् जातः) जबसे तू उत्पन्न हुआ है। (तावान् बव्हिकेषु गोसरः अस्ति) तबसे वाव्हिकों दीसता है।। ५॥

है (व्याल व्यक्त तकमन्) सर्पके समान विषवाले और विरूप अंग करनेवाले ज्वर ! हे (वि गद) विवेष रोग ! तू (भूरि यावय) बहुत दूर चला जा। तू (निष्ठकरीं दासीं इच्छ) निकृष्टतामें रहनेके कारण क्षयको प्राप्त होनेवालोको इच्छा कर और (तां वज्रण समर्पय) उसपर अपना वज्र चला ॥ ६॥

(तक्मन् ! मूजवतः गच्छ) हे ज्वर ! मूंजवाले स्थानकी इच्छा कर, (बल्हीकान् वा परस्तराम्) इरके बाल्हीक देशींकी इच्छा कर। वैसे देशोंमें (प्रफर्व्य शूद्धां इच्छा) अमण करनेवाली शोकमय स्रोकी इच्छा कर । है तक्मन्) ज्वर ! (तां वि इव धूनुहि) उसको कंपा दे॥ ७॥

(महावृषान् मूजवतः बन्धु आदि) वहीं बृष्टिवाले और मूंत्र घास जहां होती है, उन बंधन करनेवाले स्थानों के तू सा। (परेत्य) दूर जाकर (पतानि इसा अन्यक्षेत्राणि) इन सब अन्य क्षेत्रों के (तक्सने वै प्र क्रूमः) इस जबरके लिये बतलाते हैं। ८॥

् अन्यक्षेत्रे न रमसे ) इसरे क्षेत्रमें तू रमता नहीं, ( बशी सन् नः मृडयासि ) वशमें रहकर हमें मुखी करता ( अन्यक्षेत्रे न रमसे ) इसरे क्षेत्रमें तू रमता नहीं, ( बशी सन् नः मृडयासि ) वशमें रहकर हमें मुखी करता है। ( तक्मा प्रार्थः अभृत् उ ) ज्वर प्रवल हो गया है। ( स बल्हीकान् गमिष्यति ) वह बाल्हीकाँके प्रति आवेगा ॥ ९ ॥

(यत् त्वं शीतः) जो तू सर्दी लगकर आनेवाला है, (अधो रूरः) अथवा अधिक पीडा देनेवाला रूक्ष है. (काखा सह अवेपयः) खांसीके साथ कंपा देता है। हे (तकमन्) ज्वर!(ते द्वेतयः भीमाः) तेरे शक्ष मंबहर है। (ताभिः नः परिवृद्धिष्य सा) उनसे हम सबको बचाये रख ॥ १०॥

भाश्वार्थ — बहुत वृष्टि जहां होती है, उन देशोंमें यह उत्तर होता है। शाक्रभोगी लोगोंमें एक विशेष बल होता है इस अरग उनसे यह उत्तर दूर भागता है ॥ ४ ॥

बहुव्धिवाले और मूंज घासवाले देशोंमें यह जबर बहुत होता है। ५॥ इस जबरका विष सर्पके समान होता है जिससे शरीर टेढा मेढा होता है। मिलन जीवनवाले लेगोंमें यह होता है।।६॥ घासवाले स्थानोंमें यह जबर होता है और इस जबरके आनेपर शरीर कांपता है।। ७॥ बडी वृधिवाले और घासवाले प्रदेशोंसे भिन्न अन्य उत्तम क्षेत्रोंमें यह जबर नहीं होता है। ८॥ अन्य स्थानोंमें नहीं होता है। वहां नियमपूर्वक रहनेवाले लोगोंको यह नहीं होता। उनसे दूर मागता है।। ९॥ पह जबर शीत, रूक्ष, और कफयुक्त होता है। इसका परिणाम भयंकर होता है, इसलिये इससे बचना चाहिये।। ९०॥ मा स्मैतान्त्सर्खान्कुरुथा बुलासं कासग्रं चुगम्। मा सातोऽर्वाङैः पुनस्तन्वां तक्मभुपं मुवे ॥ ११ १६ तक्मन्न्रात्रां बुलासंन् स्वस्ना कासिकया सह । पाप्मा श्रातं व्येण सह गच्छाग्रुमरंणं जनम् ॥ १२ ६६ त्तियिकं वित्तीयं संदुन्दिपुत श्रार्दम्। तक्मानं श्रीतं हृदं ग्रेष्मं नाश्य वार्षिकम् ॥ १३ १६ ग्रन्थारिस्यो स्वंत्रक्षोऽङ्गस्यो मुगर्थस्यः । ग्रैष्यन्जनंमिव शेवृधि तक्मानं परि दबसि ॥ १४ ॥ (१५ १)

अर्थ — हे (तक्षमन्) ज्वर! (बळाखं कामं उद्युगं) कक, खांसी, और क्षम (पतान सकीन् मा का कुरुथाः) इनको अपने मित्र मत बना। (अतः अविद्यास पेः) इससे समीप न आ। हे (तक्मन्) ज्वर र तित्ता पुनः उपञ्जे ) यह तुसे में पुनः कहता हूं॥ ११॥

हे (तक्यन्) जनर र तू (भाषा बलासेन) अपने माई कफ्के साथ, (स्वस्ना कासिकया सह) बहिन खांसीके साथ, पादमा भातृत्येन सह ) पापी भतीने क्षयके साथ (अमुं अरणं जनं गुच्छ) उस मलिन मनुष्यके पास जा॥ १२॥

( तृतियकं ) तीसरे दिन आनेवाले, ( वितृतियकं ) तीन दिन छोडकर आनेवाले, ( स्वतृनिंद ) सदा रहनेवाले, ( उत शारकं ) और शरहतुमें होनेवाले, ( शीतं, सरं ) शीत अथवा पीडा करनेवाले, ( ग्रेंच्मं, वार्षिकं ) ग्रीष्म और वर्षा ऋतुके संबंधसे आनेवाले ज्वरको ( नाशाय ) हटा दे ॥ १३ ॥

( शन्धारिभ्यः सूजवद्भाषः ) गांधार, मूजवान् ( अक्षेप्रयः सगधेभ्यः ) अंग और मगधोंको ( प्रेष्यन् श्रोवार्ष्य जनं इच ) भेजे जानेवाल खजानेके रक्षक मनुष्यके समान (तक्मानं परि क्ष्मास्त ) ज्वरको इम भेज देते हैं ॥ १४ ॥

भावार्थ-- इस ज्वरके कफ, खांसी और क्षय ये तीन मित्र हैं। यह ज्वर हमारे पास कभी न आवे ॥ ११ ॥ इस ज्वरका भाई छफ; बहिन खांसी भौर भतीजा क्षय है। मिलन लोगोंको यह होता है ॥ १२ ॥

तीसरे दिन आनेवाला, चीथे दिन या तीन दिन छोडकर आनेवाला, सदा अर्थात प्रतिदिन आनेवाला, शरद्, प्रिष्टम और वर्षी ऋतुके कारण होनेवाला, शीत और रूक्ष, ये सब उवर हटाने चाहिये ॥ १३ ॥

जिस प्रकार रक्षक मलुब्य दूसरे देशको मेजे जाते हैं, उस प्रकार सब ज्वर दूर भेजे जाय, अर्थात् ये मलुब्योंको व्यष्ट न दें॥ १४॥

### ज्वर रोग।

ज्वर रोगेक विषयमें बहुतसी बडी विचारणीय बातें इस सूक्तमें कहीं हैं—

### ज्वरके भेद्।

- १ सद्ग्दिः -- सदा, प्रतिदिन आनेवाला ज्वर ।
- १ तृतीयकः -- तीसरे दिन आनेवाला ज्वर ।
- रे वि-तृतीयकः तीन दिन छोडकर चौथे दिन आनेवाला चातुर्थिक आदि ज्वर। (मं. १३)
- य तीन सेद दिनोंके अन्तरके कारण होते हैं। ऋतुके कारण आनेवाळे ज्वरके नाम ये हैं---
  - १ क्रेप्सः शिष्म ऋतुमें होनेवाल। ज्वर ।
  - २ वार्षिकः वर्षा ऋतुके कारण आनेवाला ज्वर ।
  - रे शारदः शरदतुके कारण आनेवाला उतर। (मं. १३)
- ये तीन भेद ऋतुके कारण आनिवाले ज्वरके हैं। अब इस ज्वरके ख़हप भेद देखिये।

- १ शीतः शीत ज्वर, जिसमें प्रथम शीत लगकर पश्चारा ज्वर आता है।
- २ इत्रः हक्ष, पित्त उवर, अथवा पीडा दंनेवाला अव्यव । ( मं. ९३ )
- ये भेद इसका स्वरूप बना रहे हैं। उचरके खाय होने खास्के रोग ये हैं।
  - १ बाला जः कफ बलगम, यह ज्वरमें होता है।
  - २ कास्तः बासी भी जनरमें होती है। (मं. ११, ९२)
  - ये दोनों लक्षण बहुत खराब हैं, इसका परिणाम-
- २ उत्- युगं ये दोनों अर्थात् इफ और खाँसी इकहीं आती है, इसका नाम क्षय है। यह तो इसका मयहर परिणास होता है। (मं. ११)

देश विशेषके कारण होनेवाले ज्वरींका परिगणन निम्न प्राकार इस सूक्तमें किया है।

१ महावृषः — बडी बृष्टिवाले प्रदेशमें होनेवाला ज्वर ।

अस्य ओकः महायुषः '- इतका घर बडी वृष्टि-वाला प्रदेश है। (मं. ५)

र मूजवान् - यास जहां होता है ऐसे कीचडके स्थानमें यह जबर होता है।

'सर्य ओकः सूजवतः '— इसका घर मूजवाला स्थान है। (मं. ५)

इस प्रकारके प्रदेश इस ज्वरके लिये बढानेवाले होते हैं, अन्य क्षेत्रोंमें यह नहीं बढता है, अर्थात हुआ भी तो शीघ्र हट जाता है। इस ज्वरमें बहुत विष होता है, जो शरीरमें जाता है और वहां पीडा करता है—

१ व्यालः — सपैके समान यह जबरका विष है। विषेगः — अंगों और इंदियों में विरूपता करनेवाला यह जबर है। (मं. ६)

मिलिन खीपुरुषोंको यह विशेषकर होता है, अर्थात अन्त-बाह्य पवित्र रहनैवालोंको नहीं होता, इस विषयमें मंत्रका प्रमाण देखिये—

१ सरणं जनं — नीच जीवन व्यतीत करनेवालेको होता है। (मं. १२)

२ निष्टकरीं — क्षीण और मलिनको होता है। (मं. ६)

३ प्रफटरी— फूला मनुष्य, जिसमें सचा बल नहीं होता ससको होता है। (मं. ७)

यम, नियम पालन करनेवाला संयमी पुरुष सुखसे रहता है। इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र मननपूर्वक देखिये— नः वशी मृडयासि । (म. ९)

' हममें जो वशी अर्थात् संबमी पुरुष होता है, उसको सुख देता है, अर्थात् यह जबर उसको कष्ट नही देता है। इस प्रकार यह संबम जबरादिसे और क्षयादिसे बचनेका एकमान जपाय है। पाठक इनका विचार करके ब्रह्मचर्यादि सुनियमों के पालनहारा अपना स्वास्थ्य बढावें और रोगीले दूर रहें।

ज्वर निवृत्तिका उपाय।

संयम, ब्रह्मचर्य आदि उपाय जनरप्रतिबंधक हैं, परंतु जना आनेपर उसको इटानेके उपाय निक्तिलिखत हैं—

**१ यञ्चः— अग्निमें** सोमादि भौषधियोंका इतन करनेत जनर हटता है। (मं. १)

२ अधराङ् परेहि — नीचेके मार्गसे ज्वर दूर होता है, अर्थात् शीच शुद्धिसे, पेट साफ रहनेसे ज्वर दूर होता है। (म. २)

३ शकं-भरस्य मुश्चि-हा- नाक्भोजीकी मुश्चिने मरने-वाला ज्वर होता है। मांचभोजी मनुष्यकी अपेक्षा शाक-भोजी मनुष्यमें ज्वरप्रतिवंधकशिक अधिक होती है, इस लिये मानो शाक्भोजी मनुष्य इस ज्वरको मुकेस मार देता है। (मं.४)

इस प्रकार इस उनरके संबंधका विवरण इस स्कर्ने है। वैद्य इस स्का अधिक विचार करें। इस स्कर्ने बहे लक्षगोंसे प्रतीत होता है कि यह तकमा आजकलका शीतज्वर अथवा ' मलेरिया' है।

# रोगजन्तुओंका नाश।

(२३) कि।मिन्नम्।

( ऋषिः - कण्वः । देवता - इन्द्रः, क्रिमिजस्मनाय देवप्रार्थना । )

ओते मे चार्वापृथिकी ओता देवी सरस्ति। ओती म इन्ह्रंश्वाप्रिश्व क्रिमिं जम्मयतामिति ॥ १ ॥ अस्येन्द्रं कुमारस्य क्रिमीन्धनपते जिह । हता विश्वा अरात्य उग्रेण वर्चसा मर्म ॥ २॥

अर्थ— यावापृथिवी, देवी सरस्रती, इन्द्र, अग्नि ये सब देव (ओते, ओता, ओती) परस्पर । निले जुले (मे मे किमि जम्भयतां) मेरे लिये किमियोंका नाश करें॥ १॥

हे धनपते इन्द्र! (अस्य कुमारस्य किमीन् जहि) इस कुमारके किमियोंको इटा दे। (मम उन्नेण वचला विश्वाः अरातयः हताः) मेरे पासकी उम्र वचासे सब दुखदायी किमि मारे गये हैं ॥ २॥ यो अक्ष्यो पिर्सिपित यो नासे पिरसिपित । द्वां यो मध्यं गच्छित तं किमिं जम्भयामित ॥ ३ ॥ सक्ष्यो द्वौ विक्ष्यो द्वौ कृष्णो द्वौ रोहितो द्वौ । बुश्रुश्चं बुश्रुकंपश्च गुध्धः कोकश्च ते हताः ॥ ४ ॥ य किम्यः शितिकश्चा ये कृष्णाः शितिवाहंवः । ये के चं विश्वरूंपास्तान्क्रिमीन्जम्भयामित ॥ ५ ॥ उत्पुरस्तात्स्वर्यं एति विश्वरंष्टो अदृष्ट्वहा । दृष्टांश्च क्ष्युद्धांश्च सर्वांश्च प्रमुणन्क्रिमीन् ॥ ६ ॥ येवांषासः कष्कंषास एज्त्काः शिपविद्धुकाः । दृष्टश्चं हृन्यतां किमिकृतादृष्टंश्च हृन्यताम् ॥ ७ ॥ द्वो येवांषः किमीणां हतो नंदिनिमोत । सर्वाक्षि मंद्मुषाकंरं दृषदा खल्वां इव ॥ ८ ॥ द्विश्वीर्षाणं त्रिक्कुदं किमिं सारक्ष्युन्त्वां । यूणाम्यंस्य पृष्टीरिपं वृश्चामि यच्छिरः ॥ ९ ॥ अत्रिवदः किमिं सारक्ष्युन्त्वां युणस्यंस्य पृष्टीरिपं वृश्चामि यच्छिरः ॥ ९ ॥ श्राक्ष्यां राजा किमीणामुतेषां स्थुपतिर्हेतः । हतो हतमाता किमिर्हतभाता हतस्यंसा ॥ ११ ॥ हतो राजा किमीणामुतेषां स्थुपतिर्हेतः । हतो हतमाता किमिर्हतभाता हतस्यंसा ॥ ११ ॥

अर्थ—(यः अक्ष्यौ परिसर्पति) को आंखों में अमण करता है, (यः नासे परिसर्पति) को नाकमें घुसा होता है, (दतां यो मध्यं गच्छिति) दोतों के बोच में को जाता है, (तं किर्मि जम्भयामिल ) उस किमिको हम विनाश करें ॥३॥ (सक्षयों हो, विक्रयों हो) दो समान हपवाले और दो विरुद्ध कावाले, (हो कुष्णों, हो रोहितों) दो काले और दो लाल, (बसू: च बसूकर्णाः च) भूरा और भूर काववाला, (गुन्नः कोकः च) गिद्ध और मेडिया (ते हताः)

वे सब मर गये॥४॥

(ये क्रिमयः शितिकश्चाः) जो किमि श्वेन कोखवाले, (ये कृष्णाः शितिवाहवः) जो काले और काली भुजावाले और (ये के च विश्वरूपाः) और जो बहुत रूपवाले हैं (तान् क्रिमीन् जम्मयामस्ति) उन किमियोंका नरश करते हैं ॥ ५॥

(सूर्यः उत पुरस्तात् एति) सूर्य भागेषे चलना है वह (विश्वहष्टः अहष्ट-हा) सबको जो प्रलक्ष है और जो न दीखनेवाले कृमियोंका भी नाश करनेवाला है, वह (हष्टान् च अहष्टान् च सर्वान् किमीन्) दीखनेवाले और न दीखनेवाले सब किमियोंको (झन् प्रमुणान्) नाश करता है और कुचल डालना है ॥ ६॥

(येवाषासः कष्कषासः) येवाष, कष्कष, (एजत्काः शिषवित्सुकाः) एजत्क और शिमवित्तुक ये किमी हैं। (दृष्टः किमिः इन्यतां) दीखनेवाले किमीको मारा जाय और (उतः अदृष्टः च इन्यतां) और न दीखनेवाल। भी मारा

जाय ॥ ७ ॥

(क्रिमीणां येवाषः इतः) क्रिमियोंमं से येवाष नामक क्रिमी मारा गया (उत नदानिमा इतः) और नाद करने-वाला भी मर गया। (सर्वान् मध्मषा नि अकरं) सबकी मसल मसलकर नष्ट किया (देषदा खरुवां इव) जिस प्रकार पत्थरसे चनोंको पीसते हैं॥ ८॥

(श्रिशीर्षाणं श्रिककुद्ं) तीन शिरावाले, तीन कुदानवाले, (सारङ्गं अर्जुनं क्रिमि) चित्रविचित्र रंगवाले और श्वेत रंगवाले किमीको (স্থেणामि) में मारता हूं। (अस्य पृष्ठीः अपि) इसकी पश्चलियोंको मी तोडता हूं और (यत् शिरः वृक्षामि) जो सिर है उसको क्षचलता हूं॥ ९॥

हे (किमयः) जंतुओं ! (अन्निवत्, कण्ववत्, जमद्ग्निवत्) अत्रि, कण्व और जमदिमिके समान (वः हिम्म) तुमको मारता हूं। (अहं अगस्त्यस्य ब्रह्मणा) में अगस्तिके ज्ञानसे (किमीन् सं पिनिष्म) रोगके किमियोंको पीसता हूं॥ १०॥

(किमीणां राजा हतः) रोगिकिमियोंका राजा मारा गया, (उत प्रवां स्थापतिः हतः) और इनका स्थानपति मारा गया। और (हत-माता हत-स्राता) जिसके माता और भाई मारे गये हैं तथा (हत-स्वसा किमिः हतः) जिसकी बहिन मारी गई है ऐसा किमी भी मारा गया।। १९॥ हुतासी अस्य नेकसी हुतासः परिनेक्षसः । अशो ये श्लेख्यका ईन् सर्ने ते किर्मयो हुताः ।। १२।। सर्नेषां च किर्मीणां सर्नीसां च किमीणांस् । भिनवचक्रमेना किरो दहांम्यप्रिना सर्वस् ॥ १३॥ (१६८)

अर्थ — ( अस्य वेदासः इतासः ) इसके घरवाले मारे गये, ( परिवेदासः हतासः ) इसके परिवारवाले मारे गये । (अर्थो थे ख़ुलुकाः इव ) शौर जो खुलक किसि थे ( ते सर्वे किसयः हताः ) वे सब किसि मारे गये हैं॥ १२॥

( सर्वेषां च किमीणां ) सब पुरुष किमियोंका और ( सर्वासां च किमीणां ) सब को किमियोंका ( अइमना विरः भिनक्षि ) पत्थरसे सिर तोडता हूं और ( अभिना मुखं दहामि ) अभिसे मुख जलाता हूं ॥ १३॥

#### रोगक्रिमियोंका नाज ।

रोगके किमि शरीरमें घुसते हैं और वहां विविध रोग उत्पन्न करते हैं, यह बात वेदके कई सूक्तों में कही है। अग्नि, वायु, जल आदि द्वारा इन किमियोंका नाश होता है, यह प्रथम मंत्रका कथन है। छोटे बालकोंके शरीरमें भी किमि होते हैं उनको दूर करनेके लिये वचा औषिका उपयोग करना चाहिये यह द्वितीय मंत्रका उपदेश मननीय हैं। आंख, नाक और दांतों में किम जाते हैं और वहां विविध रोंग उरपन्न करते हैं, यह तृतीय मंत्रका कथन प्रत्यक्ष देखने योग्य है। चतुर्थ और पन्नम मंत्रमें किमियों के रंगों का वर्णन है। सूर्यिकरण से सब रोगिकिमियों का नाग होता है, यह अखंत महत्त्वपूर्ण बात षष्ठ मंत्रमें कहीं है। विपुल सूर्यिकरणों के साथ अपना संबंध करके पाठक रोगिकिमियों से अपना बचाव कर सकते हैं। अन्य मंत्रों का कथन स्पष्ट है, इसलिये उस विषयमें अधिक लिखनेको आवश्यकता नहीं है।

# सुरक्षितताकी पार्थना।

( २४ ) बहाकर्म।

( ऋषिः - अथर्वा । देवता - ब्रह्मकर्मात्माः, नानादेवताः । )

स्विता प्रस्वानामधिपतिः स मावतः ।
अस्मिन्ब्रक्षेण्यस्मिन्कभैण्यस्यां पुर्शेषायांमस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां
चित्त्यांमस्यामाक्रंत्यामस्यामाश्चिष्यस्यां देवहूंत्यां स्वाहां
अग्निर्वनस्पतीनामधिपतिः स मावतः ।
अस्मिन्ब्रक्षेण्यस्मिन्कभैण्यस्यां पुरशेषायांमस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां
चित्त्यांमस्यामाक्रंत्यामस्यामाश्चिष्यस्यां देवहूंत्यां स्वाहां

11 8 11

(34)

11 2 11

अर्थ—( अस्मिन् ब्रह्मांण ) इस ब्रह्मयज्ञमं, ( अस्मिन् कर्मणि ) इस कर्ममं, ( अस्यां पुरोधायां) इस पुरोहितके अनुष्ठानमं, ( अस्यां प्रतिष्ठायां) इस प्रतिष्ठामं, ( अस्यां चित्यां) इस चिन्तनमं, ( अस्यां आकृत्यां) इस संकल्पमं, ( अस्यां आशिष्णि ) इस आशीर्वादमं, ( अस्यां देवहृत्यां) इस देविकी प्रार्थनामं, ( ख-आ-हा) आत्म- सर्वस्वका समर्पण करता हुं, इस समय ( सः प्रस्वानां अधिपतिः स्विता मा अवतु ) वह सब चेतनाओंका अधिपति प्रेरक परमेश्वर मेरी रक्षा करे॥ १॥

<sup>(</sup> सः वनस्पतीनां अधिपतिः, अग्निः मा अवतु ) वह वनस्पतियोका अधिपति अप्नि मेरी रक्षा करे॥ २ ॥

| द्यावंपृथिवी दांतृणामधिपती ते मांवताम् ।                                                      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कमण्यस्यां पुरोधायांमुस्यां प्रतिष्ठायांमुस्यां                         |         |
| चित्यांमुस्यामाक्तंत्यामुस्यामाशिष्यस्यां देवहूंत्यां खाहा                                    | 11 3 11 |
| वर्रु <u>णो</u> ऽपामिषपि <u>तिः</u> स मनितु ।                                                 | ·       |
| अस्मिन्ब्रह्मण्युस्मिन्कर्भण्युस्यां पु <u>रो</u> धार्यामुस्यां प्र <u>तिष्ठार्याम</u> ुस्यां |         |
| चित्रयामुस्यामाक्त्रत्यामुस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां खाहां                                   | 11811   |
| मित्रावरुणी वृष्ट्याधिपती तौ मांबताम् ।                                                       | •       |
| अस्मिन्ब्रह्मप्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायांनस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां                         |         |
| चित्त्यामुस्यामाक्कंत्यामुस्यामाश्चिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाही                                | 11 % 11 |
| मुरुतः पर्वतानामधिपतयुस्ते यांवन्तु ।                                                         |         |
| अस्मिन्ब्रह्मैण्यस्मिन्कभैण्यस्यां पुरोधार्यामुस्यां प्रतिष्ठार्यामुस्यां                     |         |
| चित्त्यां <u>म</u> स्यामार्द्यत्यामुस्या <u>मा</u> शिष्यस्यां देवहूर् <u>यां</u> खाहां        | 11 4 11 |
| सोमों <u>वीरुधा</u> मधिपतिः स मांवतु ।                                                        | •       |
| अस्मिन्बर्क्षण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधार्यामस्यां प्रतिष्ठार्यामस्यां                       |         |
| चित्र्यांमुस्यामार्ऋत्यामुस्यामाश्चिष्यस्यां देवहूर्त्यां स्वाहां                             | 11 9 11 |
| <u>वायुर</u> न्तरिश् <u>वस्यार्धिपतिः स मावत</u> ु ।                                          |         |
| अस्मिन्ब्रक्षेण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुंरोधायोम् <mark>रस्यां प्रतिष्ठायाम्स्यां</mark>       |         |
| चित्त्र्यामुस्यामार्क्त्यामुस्यामाशिष्यस्यां देवहूर्यां स्वाही                                | 11 < 11 |
| सर् <u>य</u> श्र <u>ुंषा</u> मधिप <u>तिः</u> स मांवतु ।                                       |         |
| अस्मिन्ब्रह्मेण्यस्मिन्कमेण्यस्यां पुरोधार्यामस्यां प्रतिष्ठार्यामस्यां                       |         |
| चित्त्यांमस्यामार्क्त्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां                                  | 11811   |
|                                                                                               |         |

अर्थ- (ते दातृणां अधिपत्नी द्यावापृथिवी मा अवतां) वे दाताओं के अधिपति वावापृथिवी मेरी रक्षा करें ॥३॥

<sup>(</sup> सः अपां अधिपतिः वरणः मा अवतु ) वह जलांका अधिपति वरण मेरी रक्षा करे ॥ ४ ॥

<sup>(</sup>तौ वृष्ट्या अधिपती मित्रावरुणौ मा अवतां) वे दोनों वृष्टिके अधिपति मित्र और वरुण मेरी रक्षा करें ॥ ५ ॥

<sup>(</sup>ते पर्वतानां अधिपतयः महतः मा अवन्तु ) वे पर्वतोंके अधिपति महत् मेरी रक्षा करें ॥ ६॥

<sup>(</sup>सः वीरुघां अधिपतिः सोमः मा अवतु) वह भौषिषयोंका अधिपति सोम मेरी रक्षा करे ॥ ७॥

<sup>(</sup>सः अन्तरिक्षस्य अधिपतिः वायुः मा अवतु ) वह अन्तरिक्षका अधिपति वायु मेरी रक्षा करे ॥ ८ । । (सः चक्षुषां अधिपतिः सूर्यः मा अवतु ) वह नेत्रोंका अधिपति सूर्य मेरी रक्षा करे ॥ ९ ॥

| <u>चन्द्रमा नश्चंत्राणा</u> मचिष <u>तिः</u> स मानतु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| अस्मिन्त्रक्षेण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधायामुस्यां प्रतिष्ठावामुस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| चिरयोमस्यामाक्तंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूंत्यां स्वाहां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 20 11 |
| इन्द्रों द्विवोऽधिपतिः स मानतु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कमण्यस्यां पुरोषायोमस्यां प्रतिष्ठायोमस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| चिष्यामाक्रंत्यामस्यामाशिष्यसां देवहूंत्यां खाहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 88 11 |
| मुरुतौ पिता पंश्नामधिपतिः स मनितु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| अस्मिन्त्रक्षण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधार्यामुस्यां प्रतिष्ठार्यामुस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| चित्र्यामुस्यामार्क्षत्यामुस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ॥ १२ ॥   |
| मृत्युः युजानामधिपतिः स मावतु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| अस्मिन्बर्धाण्यस्मिनकर्मेण्यस्यां पु <u>रो</u> धार्यामुस्यां प्र <u>ति</u> ष्ठायां मुस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| चिर्यामुस्यामार्क्कस्यामुस्यामाभिष्यस्यां देवहूंत्यां स्वाहां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ॥ १३ ॥   |
| युगः पितृणामधिपतिः स मनितु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| अस्मिन्बर्षण्यस्मिन्कर्मण्युस्यां पु <u>र</u> ोभायामुस्यां प्रतिष्ठायामुस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| चित्त्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्याम्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्यामुक्या | 11 88 11 |
| पितरः परे ते मानन्तु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| अस्मिन्मग्रीण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| चित्त्यामस्यामार्क्रत्यामस्यामाक्किष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ॥ १५॥    |
| तुता अर्वरे ते मौवन्तु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| जुस्मिन्त्रक्षण्युस्मिन्कर्मण्युस्यां <u>पुर</u> ाधायांमुस्यां प्र <u>ति</u> ष्ठायां <u>म</u> ुस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| चित्त्यामुस्यामार्क्त्र्रत्यामुस्यामात्रिष्यस्यां देवहूर् <u>यां</u> स्वाहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ॥ १६॥    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

अर्थ—(सः नश्चनाणां अधिपतिः चन्द्रमाः मा अचतु) वह नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्र मेरी रक्षा करे ॥ १० ॥
(सः दिवः अधिपतिः इन्द्रः मा अधतु) वह युलेकका अधिपति इन्द्र मेरी रक्षा करे ॥ १९ ॥ 、
(सः पश्चनां अधिपतिः महतां पिता मा अचतु) वह पशुओंका अधिपति महत्यिता मेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥
(सः प्रजानां अधिपतिः मृत्युः मा अचतु) वह प्रजाओंका अधिपति मृत्यु मेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥
(सः पितृणां अधिपतिः अमः मा अधतु) वह पितरोंका अधिपति यम मेरी रक्षा करे ॥ १४॥
(ते परे पितरः मा अधन्तु) वे पूर्व पितर मेरी रक्षा करे ॥ १५॥
१३ (अथर्वः आव्यं, काण्ड ५)

ततंस्तताम्हास्ते मांवन्तु । अस्मिन्त्रक्षण्यस्मिन्कमण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां चित्रयामस्यामार्क्कत्यामस्यामाभिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां

॥ १७॥ (१८१)

अर्थ— (ते अवरे तताः मा अवन्तु ) वे पिछले पितामह मेरी रक्षा केरे ॥ १६॥ (ते ततः ततामहाः मा अवन्तु ) वे बंडे प्रपितामह मेरी रक्षा करें ॥ १७॥

## अपनी सुरक्षितता।

ज्ञाने।पदेशका कर्म, अन्यान्य पुरुषार्थ, यजन याजन, सबकी स्थिरता मोर सुदृढता बढानेवाले कर्म, चित्तसे चितन मनन आदि कर्म, संकल्प, आशीर्वाद देना और लेना, ईश्वरकी स्तुति प्रार्थना आदि कर्म तथा जो जो अन्यान्य कर्तेन्यकर्म मनुष्य करता है, उसमें संपूर्ण देवताएं और उन देवताओं का प्रेरक परमात्मा मेरी रक्षा करे । यह प्रार्थना इस स्कमें है। यह स्पष्ट आशय-वाला है इसलिये अधिक स्पष्टीकरणकी आवस्यकता नहीं है।

# गर्भधारणा ।

(२५) गर्भाघानम्।

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - योनिगर्भः, पृथिव्यादयो देवताः ।)

| पर्वता <u>दि</u> वो यो <u>ने</u> रङ्गादङ्गात्समार्भृतम् । शे <u>पो</u> गर्भस्य रे <u>तो</u> धाः सरौ पुर् <u>णिम</u> वा देधत् | 11 8 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| यथेयं पृथिनी मही भूतानां गर्भमाद्वे । एवा दंघामि ते गर्भ तस्मै त्वामनसे हुवे                                                 | 11 2 11 |
| गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ घेहि सरस्वति । गर्भ ते अश्विनोभा धंतां पुष्करस्रजा                                                   | 11 3 11 |
| गर्भं ते मित्रावर्रुणो गर्भं देवो बृहस्पतिः। गर्भं त इन्द्रंश्वाग्रिश्च गर्भं घाता देवात ते                                  | 11811   |

अथ- (पर्वतात् दिचः) पर्वतसे लेकर युलोकपर्यंत स्थित पदार्थों के ( अंगात् अंगात् सं आसृतं ) अंग प्रत्यंगसे इकट्ठा किया हुआ ( योनेः) योनिके स्थानमें (रेतोघाः शेषः) वीर्यकी स्थापना करनेवाला पुरुषेन्द्रिय ( सरी पर्णे इव ) जल- प्रवाहमें पत्तको रखनेके समान (गर्भस्य आ दधत् ) गर्भका बीज आधान करता है ॥ १॥

<sup>(</sup>यथा इमं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बडी पृथिवी (भूतानां गर्भ आदधे) समस्त भूतोंके गर्भको धारण करती हैं, (पवा ते गर्भ दधाभि) इस प्रकार तेरा गर्भ धारण करती हूँ (तस्ते अवसे त्वां हुवे) उस रक्षांके लिये तुमें हुलाती हूं॥ २॥

हैं (सिनीवालि) अन्य चन्द्रवाला रात्री देवी! (गर्भ घोडि) गर्भको घारण कर । हे (सरस्वति) ज्ञानदेवी! गर्भ घोडि) गर्भको घारण कर । (उभौ पुष्करस्त्रज्ञौ) दोनों कमलनाला घारण करनेवाले अश्विदेवो (ते गर्भ आ घशां) गर्भको घारण करें ॥ ३॥

<sup>(</sup>मित्रावरुणों ते गर्भ) मित्र और वरुण तेरे गर्भको पुष्ट करें (देवः बृहस्पतिः गर्भ) देव बृहस्पति गर्भको धारण। (इन्द्रः च अग्निः च ते गर्भ) इन्द्र और अग्नि तेरे गर्भको धारण करे। (धाता ते गर्भ दधातु) धाता तेरे गर्भको एण करे।। ४॥

विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टां रूपाणि पिश्वतु । आ सिश्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते 11411 यहेर्द राजा वरुणो यद्वा देवी सरस्वती । यदिन्ही वृत्रहा वेद तहं भेकरणं पिष 1181 गर्मी अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम् । गर्भो विश्वस्य मृतस्य सो अप्ने गर्भमेह घाः 1101 अधि स्कन्द वीरयंस्व गर्भमा घें हि योनयाम् । वृषांसि वृष्ण्यावनप्रजाये त्वा नयामसि 11611 वि जिहीन्व बाईत्सामे गर्भस्ते योनिमा श्रंयाम् । अर्दुष्टे देवाः पुत्रं सीमपा उभयाविनम् 11911 धातुः श्रेष्टेन ह्वेणास्या नाया ग्वीन्योः। पुनासं पुत्रमा घेहि दश्चमे मासि सर्तवे 11 09 11 त्वष्टः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायी गतीन्योः । पुमासं पुत्रमा घेहि दशमे मासि सर्ववे 11 88 11 सर्वितः श्रेष्टेन रूपेणास्या नायी ग्वीन्योः । पुनांसं पुत्रमा धेहि दश्चमे मासि धर्तवे ॥ १२ ॥ प्रजापते श्रेष्टेन रूपेणास्या नायी गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा घेहि दशमे मासि सतवे ॥ १३॥(२९४)

अर्थ— (विष्णुः योनि कल्पयतु) विष्णु योनिको समर्भ बनावे। (त्वष्टा रूपाणि पिंशतु) स्वष्टा रूपोको अवयवाँबाला बनावे। (प्रजापतिः आ सिचतु) प्रजापति गर्भको साँचे और (धाता ते गर्भ दधातु) घाता तेरे गर्भको धारण करे॥ ५॥

(यत् राजा वरुणः वेद्) जो वरुण राज। जानता है, (या यत् देवी सरस्वती) भयवा जो देवी सरस्वती जानती है। (यत् वृत्रहा इन्द्रः वेद्) जो वृत्रका नाम करनेवाला इन्द्र जानता है (तत् गर्भ-करणं पिब) वह गर्भको स्थिर करनेवाला यह रस पान कर ॥ ६॥

( आंपधीनां गर्भः असि) तू औषधियोंका गर्भ है, और ( वनस्पतीनां गर्भः असि) तू वनस्पतियोंका गर्भ है, तू ( विश्वस्य भूतस्य गर्भः ) सब भूतमात्रका गर्भहै, हे अमे ! ( सः इह गर्भ आधाः ) वह तू यहां गर्भको धारण कर ॥ ৩॥

( अधिस्कंघ ) उठकर खडा हो, (वीरयस्व ) वीरता कर, (योन्यां गर्भ आ घेहि ) योनिम गर्भकी स्थापन। कर। हे (वृष्ण्यावन् ! वृषा असि ) वीर्यवान् ! तू बलवान् है। (त्वा प्रजाय नयामसि ) उम्रे केवल सन्तानके लिये ही ले जाते हैं। ।

है (बाईत्सामें) बृहत्साम गानेवाळी जी ! तू (चिजिईविच ) विशेष प्रकार तैयार रह । (ते योनिं गर्भः आश्चयां ) तेरी योनिमें गर्भ स्पिर होवे। (सोमपाः देवाः उमयाचिनं पुत्रं ते अदुः ) सोमपान करनेवाले देवोंने तुम दोनोंकी रक्षा करनेवाले पुत्रको तुझे दिया है॥ ९॥

है (धातः) धाता ! और हे (त्वष्टः) रूप बनानेवाले देव ! हे (सिवतः) उत्पादक देव ! हे (प्रजापते) प्रजा-पालक देव ! (अस्याः नार्याः गवीन्योः) इस स्नीकें दोनों गर्भधारक नास्योंके बीनमें (श्रेष्ठेन रूपेण पुर्मासं पुत्रं आधिहि) उत्तम सुंदर रूपके साथ पुरुष संतान स्थापन कर और (द्श्रामे मासि सूतवे) दसवें मासमें स्थाति होनेके लिये उसे योग्य कर ॥ १०-१३॥

## गर्भकी सुराक्षितता।

गर्भकी सुरक्षितताके लिये परमेश्वरकी तथा अन्यान्य देवता-शोंकी प्रार्थना इस स्कमं की गई है। इस प्रकारकी प्रार्थना करनेसे मानस शक्तिकी जाप्रति द्वारा बहुत लाभ होता है। इसके अतिरिक्त इस स्कमं गर्भविषयक अन्यान्य बहुतसी उप-युक्त बातें कहीं है, उसका थोडासा विचार यहां करना आवश्यक है। पृथ्वीके उपर पर्वतसे लेकर युलोकपर्यंत अर्थात् इस यावा-पृथिवीके अन्दर जितने पदार्थ हैं, उन सबके अंग प्रत्यंगों के अंश ले लेकर और उन सब अंशों को विशेष योजनासे इकट्ठा करके यह गर्भ बनाया गया है। यह प्रथम मंत्रका कथन है। अर्थात् इस गर्भमें जिस प्रकार सूर्य और चंद्रके अंश हैं, उसी प्रकार वायु और जलके अंश भी हैं और उसी रीतिसे ओषप्रि-बनस्पतियों के भी अंश हैं। जो ब्रह्माण्डमें है वहीं पिण्डमें है। मह्माण्डका एक अंश ही पिंड है। इसी अकार पिताके अंग प्रत्यंगोंका सत्त्व वीर्थ बिन्दुमें आता है और उसी वीर्थ बिन्दुसे गर्भ होता है, इस लिये गर्भमें पिताके अंग प्रत्यंगोंका सत्त्व आया हुआ होता है। इस प्रकार एक दृष्टिसे यह गर्भ सब मह्माण्डका सत्त्वांश है और दूसरी दृष्टिसे यह गर्भ पिताका सत्त्वांश है। गर्भमें, भानो, इतनी प्रचण्ड शक्तियां हैं, इस लिये गर्भकी जितनी सुरक्षा हो उतनी करनी चाहिये और उसकी जिस प्रकार उन्नति हो सके उस प्रकार यतन करना चाहिये।

मंत्र २ से ५ तक देवताओंकी प्रार्थना है कि सब देव इस
गर्भकी रक्षामेंसे सहायता देवें। और को देवताओंके अंश
यहां रह रहे हैं उनको अपनी शिक्ति सुरक्षित रखें और बढावें।
पाठक यहां स्मरण रखें कि रक्षा तो देवों हारा ही होनी है,
मनुष्यका कार्य इतना ही है कि वह उसमें रकावट न करे।

जिस प्रकार बंद कमरेम पदा रहनेसे सूर्यकी रक्षासे मनुष्य कर रहते हैं, उसी प्रकार अन्यान्य देवोंकी रक्षासे मनुष्य अपनी अज्ञानताके कारण दूर रहता है। इस लिये मनुष्यको उचित हैं कि वह अपने आपको इन देवताओं के स्वाधीन करे। ऐसा करनेसे इसकी उत्तम रक्षा हो सकती है। गर्भकी भी सुरक्षितानताके लिये गर्भिणी जी ग्रुद्ध वायुमें तथा धूप आदिमें अपने आपको रखे और सूर्यादि देवोंसे जो रक्षा प्राप्त होती हैं उससे लाभ उठावे तो अधिक लाभ हो सकता।

गर्भ उत्तम शीतिसे बढकर दसवें मासमें माताके उद्दरखें बाहर आना चाहिये। यह समय उसकी पूर्ण दृद्धिका है। यह बात दशम मंत्रमें कहीं है।

अन्य मंत्र गर्भाधान विषयक हैं वे सुविश्व पाठक सहजाहिकों समझ कहते हैं।

# यहा

# (२६) नवकालायां चुतहोमः।

( ऋषिः — नद्या । देवता — वास्तोष्पतिः, नानादेवताः । )

| यर्ज्षि युत्रे समिधः स्वाहाधिः शंविद्यानिह वो वृत्तुः                             | 11 8 11  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| युनकुं देवः सं <u>वि</u> ता प्रं <u>जानसस्मिन्य</u> ज्ञे मंहिषः स्वाहां           | 11 7 11  |
| इन्द्रं उक्थामदान्यस्मिन्यन्ने प्रविद्वान्युंनक्क सुयुजः स्वाहां                  | 11 \$ 11 |
| <mark>प्रैषा यज्ञे निविदः</mark> स्वाहां <u>जि</u> ष्टाः पत्नींभिर्वेदतेह युक्ताः | 11811    |
| छन्दांसि युन्ने मंहतुः स्वाहां मातेवं पुत्रं पिएतेह युक्ताः                       |          |
| एयमंगन्बृहिंपा प्रोक्षंणीभिर्युज्ञं तं-बानादितिः स्वाहां                          | 11 & 11  |

अर्थ — (प्रविद्वान् अक्षिः इह यहे) विशेष शानी अपि इस यशमें (या यर्जूषि सामिषः) आपके लिये यस्त्रीं स्मन्न और समिषाएं (युनकतु स्वाहा) उपयोगमें लांव, में अपनी आहुतियां समिषाएं (युनकतु स्वाहा)

(महिषः प्रजानन् सविता देवः) महान् ज्ञानी सर्व प्रेरक सविता देव ( आस्मिन् यश्चे युनकतु, खाहा) हुस यश्चे हवन सामग्रीका उपयोग करे, में अपनी आहुतियां समर्पित करता हूं ॥ २ ॥

(प्रविद्वान् सुथुजः इन्द्रः) ज्ञानी सुयोग्य इन्द्र, (अस्तिन् यक्षे उक्ष्यमदानि युनक्तु, स्वाहा) उस यक्षरी भागनदकारक स्तुतिस्तोत्रीको प्रयुक्त करे, इसमें मेरा समर्थण हो ॥ ३॥

( प्रेषाः निविदः इष्ट्र यक्षे युक्ताः शिष्टाः ) आज्ञाएं और आत्मनिवेदन करनेकी रीतियां जाननेवाले इस अक्षमें नियुक्त हुए शिष्ट लोग (पत्नीभिः वहत, स्वादा, ) अपनी धर्मपित्नियोके साथ यज्ञका भार उठावें, यज्ञमें भेरा समर्पण हो सि ४ त

( माता इस पुत्रं ) माता जैसे पुत्रको पूर्ण करती है, उस प्रकार (इह यही सुन्ताः सहतः ) इस यहाँ लगे हुए महत् देव (छंदांसि पिपृत, स्वाहा ) छंदांको पूर्ण करें, मेरा समर्पण वज्ञके लिये होवे ॥ ५ ॥

( इयं अदितिः वाहिषा प्रोक्षणिकाः ) यह अदिति देवी हवन सामग्री और शोधक साधनीके साथ ( या का तन्त्राना आ अगन् स्वाहा ) यक्षका विस्तार करती हुई आई है। इस यज्ञमें मेरा समर्थण होते ॥ ६ ॥

| विष्णुंयुननतु बहुषा तपीस्यस्मिन्यज्ञे सुयुज्ः स्वाहां                           | 11 9 11    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| त्वष्टां युनकु बहुधा तु रूपा अस्मिन्यज्ञे सयजः स्वाहां                          | 11 6 11    |               |
| भगी युनक्त्वाशिषोन्वंश्रमा अस्मिन्यके प्रविद्वान्यंनक्त सुयुजः स्वाहां          | 11911      |               |
| सामा युनक्त बहुवा पर्यास्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा                             | 00         |               |
| इन्द्रों युनक्त बहुवा चीर्योण्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहां                       | 11 88 11   |               |
| अश्विना ब्रह्मणा यातम्बिश्ची वषद्कारेण युत्तं वर्षयंन्ती ।                      |            |               |
| <b>रह</b> स्पते ब्रह्मणा यांह्यनीङ् यज्ञी <u>अयं स्वृत्</u> दिदं यजमानाय स्वाहा | 11 22 11 ( | <b>(३</b> ०६) |
| ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥                                                       | •          | •             |

अर्थ- ( खुयुजः विष्णुः अस्मिन् यक्षे ) सुयोग्य विष्णु देव इस यज्ञमें (तपांसि वहुचा युनकतु, स्वाहा ) अपनी तपन शक्तियोंका बहुत प्रकार स्पयोग करे। इस यज्ञमें मेरा समर्पण होते ॥ ७॥

(सुयुजाः त्वधा अस्मिन् यक्के) सुयोग्य त्वधा देव इस यज्ञमें (रूपाः तु वहुधा युनक्तु, स्वाहा) विविध रूपीको बहुत प्रकार प्रयुक्त करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ८ ॥

(सुयुक्तः प्रविद्वान् भगः अस्मिन् यक्षे ) सुयोग्य ज्ञानी भग देव इस यज्ञमें (अस्मै नु आशिषः युनवनु, स्वाहा ) इसके लिये आशीर्वाद देवे । इस यक्षमें भेरा आत्मसमर्पण होवे ॥ ९॥

(सुयुजः स्रोमः अस्मिन् यश्चे ) सुथोग्य सोम देव इस यज्ञमें (पर्यास्ति बहुधा युनक्तु, स्वाहा ) जलांकी बहुत प्रकार प्रयुक्त करें, मेरा समर्पण इस यज्ञमें होवे ॥ १० ॥

(सुयुज: इन्द्रः अस्मिन् यक्षे ) सुयोग्य इन्द्र देव इस यज्ञमें (बीर्याधि बहुधा युनक्तु, स्वाहा ) अपने सामर्थ्योका बहुत प्रकार उपयोग करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ११ ॥

हे (अश्विनो ) अश्विदेवो ! (अञ्चाणा वण्य कारेण यहां वर्धयन्ती ) ज्ञान और दान द्वारा यज्ञको बढाते हुए (अर्थाञ्ची आयातं ) हमारे पास आने । हे वृहस्पते ! (अञ्चाणा अविङ् आयाहि ) ज्ञानके साथ पास आ। (अयं यज्ञः यज्ञामालाय क्वः ) यह यज्ञ यज्ञमानके किये तेज बढानेवाला होवे। (क्वाहा ) यज्ञमें आत्मसमर्पण होवे॥ १२॥

# यज्ञमं आत्मसमर्पण।

'स्वाह्या' शब्दका अर्थ (स्व न आ न हा ) 'अपना कहने योग्य जो जो पदार्थ हैं उन सबका जगतकी अलाई के िक्ये समर्पण करना' है। वास्त्रिक रीतिसे यज्ञमें यह आतम- कािक का सत्पण अल्यंत मुख्य भाग है। मानो, इसके विना कोई यज्ञ हो नहीं सकता। यज्ञमें आहुति देते समय 'स्वाह्या, न माम ' (यह पदार्थ मेंने यज्ञमें दिया है, अब यह मेरा नहीं है ) यह मंत्र जो पढा जाता है उसका तात्पर्थ आत्मसमर्पणका पाठ देना ही है। इस स्काक प्रत्येक मंत्रमें 'स्वाह्या 'शब्दका पाठ देना ही है। इस स्काक प्रत्येक मंत्रमें 'स्वाह्या 'शब्दका पाठ देनी लिये किया है।

अभि, सविता, इन्द्र, महत्, अदिति, विष्णु, त्वष्टा, भग, सोम, अश्विनौ, बृहस्पति आदि सब देवताएं जगत्के यज्ञमें अपना अपना कार्य कर रहीं हैं, अर्थात अपनी अपनी शक्ति-योंका समर्पण कर रहीं हैं, यह देवताओंका आत्मसमर्पण देखकर हरएक मनुष्यको उचित है कि, वह भी अपनी संपूर्ण काि यक्षमें समर्थित करें और अपने जीवनकी सार्थकता यक्षद्वारा करें। अग्नि उष्णता देता है, सिवता प्रकाश देता है, इन्द्र चमकता है, मस्त जीवन देते हैं, अदिति आधार देती है, विष्णु सर्वत्र व्यापकर सबकी रक्षा करता है, त्वष्टा सब पदार्थों के रूप बनाता है, भग सबकी भाष्यवान बनाता है, सीम सबकी शांति देता है, अश्विनी देव सबके दीष दूर करते हैं, बृहस्पति सबको ज्ञान देता है किंवा एक ही परमात्मदेव इतनी शक्तियों द्वारा जगतका यक्ष सांग संपर्ण करता है। ये सब देव ये कार्य अपने सुखके लिये नहीं करते, परंतु सब जगतकी मलाईके लिये आत्मशक्तिका समर्पण करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी तन, मन धनाहि सब शक्तियोंका यक्ष जनताकी मलाईके लिये करें और इस आत्मसर्वस्व समर्पणके यक्षद्वारा अपने जीवनकी सफलता करें। इस प्रकार यक्षमय जीवन व्यतीत करनेका उपदेश इस सुक्तने दिया है।

यहां पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५॥

# अग्निकी ऊर्ध्वगति।

(२७) आग्निः।

(ऋषिः — ब्रह्मा। देवता — वाग्नः।)

| जुर्च्वा अस्य समिषी भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा <u>शो</u> र्चीष्युग्नेः ।      |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| द्यमत्तमा सुप्रतीकः सस्नुस्तन् नपादस्रो भूरिपाणिः                        | 11 8 11 |
| देवो देवेषु देवः पथो अनिक्ति मध्यां घतेन                                 | 11 2 11 |
| मध्वां युद्धं नेक्षति प्रैणानो नराशंसी अप्रिः सुक्रदेवः संविता विश्ववारः | 11311   |
| अच्छायमें ति श्रवंसा घृता चिदीडांनो विह्वनमंसा                           | 11811   |
| अधिः सुची अध्वरेषु प्रयक्षु स येक्षदस्य महिमानमुग्नेः                    | 11411   |
| त्री मन्द्रासु प्रयक्ष वसंव्यातिष्ठन्वसुधातर्थ                           | 11 8 11 |
| द्वारी देवीरन्वस्य विश्वे वृतं रंश्वन्ति विश्वहा                         | 11 9 11 |
| <u>जुरु</u> च्यचंसाऽमेर्घा <u>म्रा</u> पत्यंमाने ।                       |         |
| आ सुष्वयन्ती यन्ते उपाके उपासानक्तेमं युज्ञमेवतामध्वरं नेः               | 11011   |

अर्थ— (अस्य अग्नेः समिधः उद्ध्वाः भवन्ति) इस अग्निकी समिनाएं ऊंची होती हैं, तथा इस अग्निकी (शुक्रा शोर्चीषि उद्ध्वां भवन्ति) शुद्ध ज्वालाएं ऊंची होती हैं। यह अग्नि (सुमस्ता) अति प्रकाशवाला, (सु-प्रतीकः, ससूनुः) संदर रूपवाला, पुत्रोंसहित रहनेवाला, (तनू-न-पात्, असु-रः) शरीरको न गिरानेवाला, जीवन देनेवाला, (भूरि-पाणिः) अनेक हाथोंसे अर्थात् ज्वालाओंसे युक्त है॥ १॥

(देवेषुः देवः देवः) सब देवोंने मुख्य देव (मध्या घृतेन पथः अनिक्ति) मधुर घृतसे मार्गको प्रकट करता है ॥२॥ (नराशंसः सुकृत् सविता विश्ववारः देवः अग्निः) मनुष्यों द्वारा प्रशीसत होने योग्य, उत्तम कर्म करनेवाला, प्रेरक, सबको स्वीकार करने योग्य दिव्य अग्नि (मध्या यज्ञं प्रणानः नक्षाति) मधुरतासे यज्ञको प्रेरित करता हुआ चलता है॥३॥

( अयं ईंडानः विद्धिः शवसा घृता नमसा चित् ) यह स्तुति किया गया अग्नि बल, घत और नमनादिके साब ( अच्छ पति ) मली प्रकार चलता है ॥ ४॥

(अध्वरेषु कुचः प्रयक्षु अग्निः) यशों में सुनाओं [चमसों ] की इच्छा करनेवाला अग्नि होता है। (सः अस्य अग्नेः महिमानं यक्षत्) वह यजमान इस अग्निकी महिमाकी जपासना करे ॥ ५॥

(तरी मन्द्रासु प्रयस्तु) तारण करनेवाला अप्ति हर्षके समयमें यजन करनेवाला होता है। (वसु-धा-तरः वसवः च अतिष्ठन्) धनोंको अधिक घारण करनेवाले अप्ति और वसु सबका स्रतिक्रमण करके स्थित हैं॥ ६॥

( अस्य वतं देवीः द्वारः ) इसके व्रतको दिन्य द्वार और ( विश्वे ) सब अन्य देव ( विश्व-हा अनु रक्षम्ति ) सर्वदा अनुकूलतासे रक्षा करते हैं ॥ ७ ॥

(अग्नेः उरु-व्यच्या धाम्ना) आग्निके अति विस्तृत धामसे (पत्यमाने सु-सु-अयन्ती उपाके यजते ) पतिरूप बननेवाली, उत्तम सीतिसे चलनेवाली, समीपस्थित, परस्पर संगत, (उपासानका नः इमं अध्वरं यशं आ अवतां) प्रातःकाल और सामंकाल हमारे इस हिसारहित यज्ञकी उत्तम रक्षा करें ॥ ८॥

देना होतार क्रध्निमध्तरं नोऽप्रेर्जिह्वयाभि ग्रंणत गूणतां नः स्विष्टिये ।
तिस्रो देवीबिहिरेदं संदन्तामिडा सरस्वती मही भारती ग्रणाना ॥ ९ ॥
तस्रोस्तुरीपमद्भुतं पुरुश्च । देवं त्वष्टा ग्रायस्पोषुं वि ष्य नाभिमस्य ॥ १० ॥
वर्नस्पुतेऽवं स्जा रराणः । त्मनां देवेभ्यों अग्निहेन्यं श्रीमता स्वंदयत ॥ ११ ॥
अग्ने स्वाहां कृणहि जातवेदः । इन्द्राय युत्रं विश्वे देवा ह्विरिदं जीवन्ताम् ॥ १२ ॥ (३१८)

अर्थ— हे (देवा होतारः) दिव्य होता गण! (नः ऊर्ध्व अध्वरं अग्नेः जिल्लया अभि गृणत) हमारे अंचे यक्के अभिकी जिल्लके द्वारा प्रशंसा करो और (नः खिछ्ये गृणत) हमारी उत्तम इष्टिके लिये प्रशंसा करो। (इडा सरस्वती भारती मही) मातृभाषा, मातृश्वभ्यता, और पोषण करनेवाली मातभूमि ये (तिस्नः देवीः) तीन देवताएं (इदं वर्ष्टिः सदस्तां) इस यज्ञमें विराजें ॥ ९ ॥

(देश त्यष्टाः) हे त्वष्टा देव ! (नः तत् तुरी-पं अद्भुतं) हमार लिये वह त्वरासे रक्षा करनेवाला अद्भुत (पुरुक्षु रायः पोषं) निवासके लिये हितकारी धन और पुष्टि दे और (अस्य नार्भि विष्य) इसकी मध्य प्रेथीको खोल दे॥ १०॥

हे बनस्पते ! (रराणः अवस्तुज ) दान करता हुआ तू हमें दान कर । (शिमिता अग्निः स्मना देवेश्यः हुठ्यं स्वदयत् ) शान्ति स्थापन करनेवाला अग्निदेव आत्मशक्तिसे देवोंके लिये इवनीय पदार्थोंका खाद देवे ॥ १९ ॥

हे (जातवेदः अग्ने) क्वानी प्रकाशसक्ष देन !(स्वाहा क्रणुहि) तू स्वाहा रूप यज्ञ कर । तथा (इन्द्राय यज्ञं) इन्द्रदेवके लिये यक्क कर । (विश्वे देवाः इदं ह्रविः जुबन्तां) सन देन इस हिनका सेनन करें ॥ १२ ॥

#### यज्ञका महत्त्व।

यह सूक्त यक्षकी प्रशंधापर है। यक्षयाग करनेस दिन्य लेकिमें जानेका मार्ग खुला होता है यह बात द्विताय मंत्रमं कही है। जिस प्रकार (अशे उन्हर्काः शोचों पि) अभिकी ज्वाला उत्पर जाती है और कभी नीचेकी दिशामें नहीं जाती, ठीक उस प्रकार अभिकी उपासना करनेवाला याजक सीधा उच्च मार्ग से उच्च गति प्राप्त करता है। यक्षयागका यह महान् फल है।

यज्ञके द्वारा मातृभाषा, मातृसभ्यता और मातृभूमिका आद्र बढता है, क्योंकि यज्ञके द्वारा इनकी ही सेवा की जाती है। यज्ञमें इनके लिये अग्रस्थान मिलता है। यह बात नवम मंत्रमें कही है।

इस सूक्तमें कहे अभिके विशेषण विचार करने योग्य हैं। उन गुणोंका मनन करके उनसे बोधित होनेवाले गुण उपासकको अपने अन्दर बढाने चाहिये। उन्नतिका यह सीधा मार्ग है।

# दीर्घायु और तेजिस्वता।

(२८) दीर्घायुः।

(ऋषिः — अथवी । देवता — त्रिवृत्, अग्न्याद्यः ।)

नवं <u>प्राणाञ्चवभिः</u> सं मिमीते दीर्घायुत्वायं <u>श्</u>चतश्चारदाय । हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययंसि त्रीणि तपसाविष्ठितानि

11 8 11

अर्थ— ( शतशारदाय दीर्घायुत्वाय ) सौ वर्षवाले दीर्घ जीवनके लिये ( नय प्राणान् नयभिः सं मिमीते ) नव प्राणोंको नव इंद्रियोंके साथ समानतासे मिलाता है। ( हरिते त्रीणि, रजते त्रीणि, अयसि त्रीणि ) सुवर्णमें तीन, चांदीमें तीन और लोहेमें तीन (तपसा आविष्ठितानि ) उष्णतासे विशेष प्रकार स्थित हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— दीर्घ भायुकी प्राप्तिके लिये नव प्राणीको नव इंद्रियोंमें सम प्रमाणमें स्थिर करते हैं। सुवर्णके तीन, चांदीके तीन श्रीर लोहेके तीन मिलकर नौ घागे उष्णतासे इकट्ठे जोड देते हैं। यह सुवर्णका यज्ञोपनीत होता है।। १।।

| अधिः सर्थश्रनद्रमा भूमिरापो चौर्न्तरिक्षं प्रदिशो दिश्रंय ।                                    |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आर्त्तेना ऋतुभिः संविदाना अनेनं मा त्रिवृतां पारयन्तु                                          | Access of the last | ą | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| त्रयः पोषां स्तिवृतिं अयन्ताम् नक्कं पूषा पर्यसा घृतेनं ।                                      |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अर्त्रस्य भूमा पुरुषस्य भूमा यूमा पेशूनां त इह श्रेयन्ताम्                                     | į                  | ą | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>इ</u> ममदित <u>्या</u> वर् <u>धना</u> सर्ग्रक्ष <u>त</u> ेममंग्ने वर्धय वावृ <u>धा</u> नः । |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| इमर्मिन्द्र सं सृंज <u>वीर्येण</u> िस्मिन <u>ित्र</u> वृच्छ्रंयतां पोष <u>यि</u> ष्णु          | 11                 | ß |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| भूमिष्टा पातु हरितेन विश्वभृद्धिः पिपुर्त्वर्यसा सजोगाः ।                                      |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वीरुद्धिष्टे अर्जुनं संविद्यानं दक्षं दधातु सुमनुस्यमानम्                                      | -                  | ५ | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| त्रेषा जातं जन्मनेदं हिरेण्यमुग्नेरेकं प्रियतंमं बभ्व सोमुस्यैकं हिंसितस्य परापतत              | 1)                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अ्थामेकं वेधसां रेतं आहुस्तले हिरंण्यं त्रिवृद्स्त्वायुषे                                      |                    | Ę | A COLUMN |

अर्थ -- अप्ति, स्र्यं, षन्त्रमा, अप्ति, जल, यो, अन्तिरिक्ष, (प्रदिशः दिशः) उपिदशाएं और दिशाएं, (ऋतुिंशः संविदानाः आर्तयः) ऋतुओं के साथ मिले हुए ऋतुविभाग (अनेन त्रिवृता मा पाण्यन्तु ) इस तीनों के योगसे सुसे पार ले आवं ॥ २॥

(शियुति अयः पोषाः श्रयन्तां) इस तिहरे उपवीतमें तीन पुष्टियां बनी रहें। (पूषा पयसा घृतेन अनक्तु) पूषा दूध और वीसे हमें भरपूर करे। (अञ्चस्य भूमा) अञ्चकी विपुलता, (पुरुषस्य भूमा) पुरुषोंकी अधिकता, तथा (पञ्चनां भूमा) पश्चभोंकी समृद्धि (ते इह श्रयन्तां) तेरे यहां ये सब स्थिर रहें।। ३॥

है (आदित्याः) भादिसो ! (इसं वसुना सं उक्षत) इसको तुम वसुओं से सीचो । हे अप्रे ! (वाषुघानः इसं वर्धिय) तू स्वयं बढता हुआ इसको बढा । हे इन्द्र ! (इसं वीर्धेण सं सृज ) हसको वीर्थेसे युक्त कर । (असिन् पोषियण्य शिवत अयतां) इसमें पोषण करनेवाला तिहरा उपवीत स्थित रहे ॥ ४ ॥

( भूमिः हरितेन त्वा पातु ) भूमि सुवर्णके द्वारा तेरी रक्षा करे। ( विश्वभृत् सजीषाः अग्निः अयसा पिपर्तु ) सबका पोषण करनेवाला प्रेममय अग्नि लोहके द्वारा तुझे पूर्ण करे। ( वीरुद्धिः संविदानं अर्जुनं सुमनस्यमानं दक्षं ) औषांघेयों द्वारा प्राप्त होनेवाला कलंकरित शुभसंकरूपमय बल (ते दघातु ) तेरे लिये घारण करे॥ ५॥

(इदं हिरण्यं जन्मना श्रेष्ठा जातं) यह सुवर्ण जन्मसे ही तीन प्रकारसे स्वयन्न, हुआ। सनमें से (एकं अग्नेः प्रियतमं वभूव) एक अभिको अतिथिय हुआ है। (एकं हिंसितस्य सोमस्य परापतत्) दूसरा निचोड़ सोमसे बाहर निकलता है। (एकं वेधसां अपां रेतः आहुः) तीसरा सारभूत जलका श्रीर्य है ऐसा कहते हैं। (तत् जिवृत् हिरण्यं) वह तिहरा सुवर्ण (ते आयुषे अस्तु) तेरी आयुके लिये होवे॥ ६॥

भावार्थ — जिसके तीनों धार्गोमें कमशः भूमि, जल, अग्नि, चन्द्र, अन्तरिक्ष, सूर्य, युलोक, दिशा उपीदशाएं, और ऋतु आदि काल विभाग ये नव दिन्य तत्त्व रहते हैं, वह तीन धार्गोवाला यज्ञोपवीत मुक्के दुःखोंसे पार करके दीर्घ जीवन देवे ॥ २ ॥

इस तिहरे उपवीतसे तीन पुष्टियां मिलती हैं। पोषणकर्ती परमेश्वर हमें दूध और घी भरपूर देवे। अन्नकी पुष्टि, मनुष्योंकी सहायता, पशुओंकी विपुलता ये तीन पुष्टियां हमें यहां मिलें॥ ३॥

आदित्य हमें सब वसुओंकी शाक्ति प्रदान करे। अप्ति हमारी वृद्धि करे। इन्द्र वीर्थ बढावे। इस प्रकार यह तिहरा सक्षी-पवीत सब दुःखोंसे पार करनेवाळा हमारे उदपर स्थिर रहे॥ ४॥

सुवर्णके धागेसे भूमि रक्षा करे । लोहेंके धागेसे सबका पोषक आग्ने हमारी पूर्णता करे । तथा चौदीके श्रागेसे औषियोंकी शिक्तियोंकी सिक्तियों के साथ हमें उत्तम मनयुक्त बल प्राप्त होते ॥ ५ ॥

खभावतः सुवर्ण तीन प्रकारका है। एक आमिके लिये प्रिय है, दूधरा सोमके रसके रूपसे प्राप्त होता है, और तीसरा सारभूत जल जो वीर्म रूपसे सरीरमें रहता है। यह तिहरा सुवर्ण है, यह मेरी आयु बढानेवाला होवे ॥ ६ ॥

| त्र्यायुषं जमद्मेः क्रव्यपंस्य त्र्यायुषम् ।                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| त्रेधामृतंस्य चक्षंणं त्रीण्यायुंषि तेऽकरम्                                        | 11 9 11  |
| त्रयः सुपूर्णास्त्रवृता यदायंत्रेकाक्षरमंभिसंभूयं जन्ताः ।                         |          |
| प्रत्योहन्मृत्युमुपृतेन साकर्मन् <u>त</u> र्दभाना दु <u>रि</u> ता <u>नि</u> विश्वा | 11 6 11  |
| द्विबस्त्वा पातु हरितं मध्यान्वा <u>पा</u> त्वर्जीनम् ।                            |          |
| भूम्यां अयुस्मयं पातु प्रागदिवपुरा अयम्                                            | 11 9 11  |
| डुमास्तिस्रो देवपुरास्तास्त्वा रक्षन्त सुर्वतः ।                                   |          |
| तास्त्वं बिभ्रेद्धर्चस्व्युत्तरो द्विष्तां भेव                                     | 11 90 11 |
| पुरं देवानाममृतं हिरंण्यं य आंबेथे प्रथमो देवो अग्रे।                              |          |
| तस्मै नमो दश प्राचीः कृणोम्यतुं मन्यतां श्रिवृदावधं मे                             | 11 88 11 |

अर्थ— (जमहर्मेः इयायुवं) जमद्रांत्रकी तिहरी भायु, (कश्यपस्य इयायुवं) कश्यपकी तिहरी आयु, यह (अमृतस्य त्रेघा चक्षणं) अमृतका तीन प्रकारका दर्शन है। इससे (ते ज्ञीणि आयूंचि अकरं) तेरे लिये तीन आयुर्धोंको करता हूं॥ ७॥

(यत् शकाः श्रयः सुपर्णाः) जब समर्थ तीन सुपर्ण (त्रिवृता एकाक्षरं अभि संभूय आयन्) तिहरे होकर एक अक्षरमें सब प्रकार मिलकर रहरहे हैं। वे (अमृतिन साकं विश्वा दुरितानि अन्तर्दधानाः) अमृतिक साथ सब अनि-ष्टोंको मिटाकर (मृत्युं प्रति औहन्) मौतको दूर करते हैं॥ ८॥

(हरितं त्वा दिवः पातु) सुवर्ण तेरी गुलोकसे रक्षा करे, (अर्जुनं त्वा मध्यात् पातु) श्वेत तेरी अन्तिरक्षसे रक्षा करे, (अयस्मयं भूम्याः पातु) लोहा भूमिके स्थानसे तेरी रक्षा करे। (अयं देव-पुराः प्रागात्) यह देवींकी पुरियोंकी प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥

(इमाः तिस्नः देव-पुराः) ये तीन देवनगरियां हैं, (ताः सर्वतः त्वा रक्षन्तु ) वे सब प्रकारसे तेरी रक्षा करें। (त्वं ताः बिश्नत् वर्चस्वी) तू उनकी भारण करके तेजस्वी होकर (द्विषतां उत्तरः भाव) वैरियोंकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हो॥ १०॥

(देवानां हिरण्यं पुरं अमृतं ) देवोंकी सुवर्णमय नगरी अमृत रूप है। (यः प्रथमः देवः अग्ने आविधे) जिस पहिले देवने सबसे पूर्व इनको बांधा था। (तस्से द्शा प्राचीः नमः कृणोिमि) उसको दसों अंगुलियां जोडकर नमस्कार करता हूं। (त्रिवृत् मे आवधे, अनु मन्यतां) यह तिहरा उपवीत अपने शरीरपर बांधता हूं, इसके लिये अनुमति दें॥१९॥

भावार्थ— जमदामे और कश्यपको बाल, तरुण और बृद्ध अवस्थामें व्यापनेवाली तिहरी आयु, मानी, अमृतका साक्षात्कार करनेवाली है। यह तान प्रकारकी आयु हमें प्राप्त होवे ॥ ७ ॥

तीन बडी शिक्षियों हैं जो एक ही अक्षरमें रहती हैं। उस अमृतसे सब अनिष्ट दूर होते हैं और उससे मृत्युको दूर किया जाता है।। <।।

सुवर्ण युक्कोक्से, चांदी अन्तिरिक्षसे और लोहा भूमिसे तेरी रक्षा करे। ये देवोंकी नगरियां हा प्राप्त हुई हैं ॥ ९॥ ये तीन देवनगरियां हैं। ये तीनों सबकी रक्षा करें। इनका घारण करनेवाला तेजस्वी होकर शत्रुऑको नीचे कर देता है ॥ १०॥

देवोंकी सुवर्णमयी नगरी अमृतसे परिपूर्ण है। जो पहिला देव इसको सबसे पहिले स्थिर करता है, उसको हाय जोडकर नमस्कार करते हैं। यह तिहरा उपवीत में अपने शरीरपर बांबता हं, मुझे अनुमति दीजिये॥ ११॥

१८ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ५ )

आ त्वां चृतत्वर्यमा पूषा बहुस्पतिः । अहंजीतस्य यश्नाम तेन त्वाति चृतामसि ॥ १२ ॥ अत्तिभिष्वार्ववैरायुंषे वर्षेसे त्वा । संवृतस्यरस्य तेर्जसा तेन संहंतु कृण्मसि ॥ १३ ॥

चृतादुर्ह्णुप्तं मधुना सर्मक्तं भूमिदंहमच्युतं पारायिष्णु । मिन्दत्सपलानर्थरांश्र कृण्वदा मां रोह महते सौर्मगाय

॥ ४४ ॥ (३३१)

अर्थ- अर्थमा, पूषा, बृहस्पति (त्वा आ चृततु) तुझे बांधे। ( अहः-जातस्य यत् नाम ) प्रतिदिन उत्पन्न होने-वालेका जो नाम है (तेन त्वा आति चृतामसि ) उससे तुझको अखन्त बांधते हैं ॥ १२ ॥

( आयुषे वर्चसे ) आयुष्य और तेजके लिये (ऋतुक्षिः आर्तवैः ) ऋतुओं और ऋतुविमार्गेसे और ( संवत्स-रस्य तेन तेजसा ) संवत्सरके उस तेजसे ( सं-इनु ऋष्मसि ) संयुक्त करता हुं॥ १३॥

( घृतात् उल्लुतं ) घोसे भरा हुआ, ( मधुना समंक्तं ) मधुसे सीचा हुआ ( भूमिटंहं अच्युतं पारियण्यु ) भूमीके समान स्थिर और पार ले जानेवाला ( सपत्नान् मिन्द्त् ) वैरियोंको छिन्न भिन्न करनेवाला और उनको ( अधरान् ऋण्वत् च ) नीचे करनेवाला तू ( महते सीभाग्य मा आरोह ) बढे सीभाग्यके लिये मेरे ऊपर आरोहण कर ॥ १४ ॥

भावार्थ— अर्थमा, पूषा, बृहस्पति और दिनमें प्रकाशनेवाला सूर्य थे सब देव यज्ञोपवीत धारण करनेके लिये तुमें अनुमति देवें ॥ १२ ॥

संवरसर, ऋतु और अन्य कालविभागों के तेजसे तुझे संयुक्त करके तुझे दीर्घ आयु और उत्तम तेज देते हैं ॥ १३ ॥
यह घृतादि पौष्टिक पदार्थों से युक्त, मधु आदि मधुर पदार्थों से परिपूर्ण, भूमिके समान सुद्दढ, न गिरानेवाला और सब दुःखों से पार करनेवाला है। यह शत्रुओं को लिख भिक्ष करता और उनको नीचे करता है। यह उपवीत बडा सौभाग्य मुझे देकर मेरे लपर रहे॥ १४॥

### यज्ञोपवीतका धारण।

इस सूक्तमें यज्ञोपवीतके महत्त्वका वर्णन किया है। यज्ञो-प्रवोतके वर्णनके विषयमें अखंत थेक्किस मंत्रभाग वेदमें हैं। परंतु यह संपूर्ण सूक्तका सूक्त दीर्घ आयु और तेजिस्त्रिताका उपदेश करते करते यज्ञोपवीतके महत्वका वर्णन कर रहा है इसलिये इस सूक्तका महत्त्व विशेष है। इस सूक्तका पठन करके पाठक यज्ञोपवीतका महत्त्व जानें और यज्ञोपवीत धारण करते समय मनमें समझें कि में इतने महत्त्वका यह यज्ञसूत्र धारण कर रहा हूं।

### तीन धागे।

सब जानते हैं कि यज्ञोपवीतमें तीन सूत्र होते हैं और प्रलेक सूत्रमें फिर तीन तीन घागे होते हैं, अर्थीत् सब मिलकर नव सूत्र हो गये। ये तीन घागे इस प्रकार बनें —

## हरिते त्रीणि, रजते त्रीणि, अयसि त्रीणि।

( मं. १ ) ' मुवर्णके तीन, चांदीके तीन और लोहेके तीन ' अर्थात् प्रत्येक सूत्रके अंदर सोना, चांदी और लोहेके तार हों। इस प्रकार तीन धातुओं से बना हुआ यह यज्ञोपनीत होना चाहिये। 'अयस्य 'शब्दका प्रसिद्ध अर्थ 'लेहा 'है, परंतु इसका दूसरा अर्थ 'केनल धातुमात्र 'ऐसा भी है। अर्थात् तांबा भी इसका अर्थ हो सकता है।

## सुवर्णका यज्ञोपवीत।

यह यज्ञोपवीत सोना, चांदी और तांबेका बने अथवा सोना, चांदी और लोहेका बने, इस विषयमें अधिक खोज करना चाहिये। ये तीनों घातु इस प्रकार शरीरपर घारण करने से शरीरमें कुछ मंदसा वियुत्प्रवाह ग्रुरू होता है, जिससे शरीरका खास्थ्य, बल और दीषियु प्राप्त होना संभव है। ये तीनों घातुओं के तार (तपसा आविष्ठितानि) उष्णतासे परस्पर जुडे हुए हों अर्थात् एक दूसरेके साथ जुडी हुई अवस्थामें रहें, तभी ये तार कार्य करते हैं। जिस प्रकार—

#### इन्द्रिय और प्राण ।

शतशारदाय दीर्घायुत्वाय नव प्राणान् नवभिः संमिमीते । (गं.१)

'सौ वर्षकी दीर्घायुके लिये जिस प्रकार नव प्राणोंको नव

इंद्रियों में मिलाना चाहिये ' अर्थात् दीर्घायु प्राप्त करना हो तो प्राणींका शरीरसे, इंद्रियों से और अवयवीं से वियोग शीप्र न हो सके ऐसा प्रवंध करना चाहिये ! अर्थात् प्राणको अपने शरीरके सब अवयवीं में कार्य करने योग्य बनाना चाहिये। यह बात प्राणायामसे उत्पन्न होनेवाली अप्तिसे होती है। जो प्राणायामसे अपना बल नहीं बलाते उनकी किसी अवयवमें प्राणशिक्त नहीं कार्य करती। ऐसा होनेसे वह अवयव अपना कार्य करनेमें असमर्थ होता है। कई मनुष्योंके कई अवयव कमजीर होते हैं, इसका कारण यही है। यही कमजीरी आयुकी क्षीण करती है।

इसी प्रकार तीन धातुओं के ये नव धागे उष्णतासे इकड़े हुए शरीरका आरोग्य, बल और दीर्घ आयु बढाते हुए शरीरमें उत्साह कायम रखते हैं। इस यज्ञोपवीतके नव धारों में निम्न लिखित नव देवतायें रहती हैं—

भाग्नः स्यंश्चन्द्रमा भूमिरापे। द्योरन्तारेक्षं प्रदिशो दिशश्च। आर्तचा ऋतुभिः संविदाना अनेन मा त्रिवृता पारयन्तु ॥ (मं. २)

'म्मि-अभि-आपः, अन्तिरिक्ष-चन्द्रमा-दिशाः, और वौः-स्प-ऋतु ये नव देवताएं इस तिहरे यज्ञोपवीतमें रहकर मुक्को दःखोंसे पार करें।'

त्रयः पोषाः त्रिवृति श्रयन्ताम् । अन्नस्य भूमा । पुरुषस्य भूमा । पशूनां भूमा । (मं. ३)

'तीन पुष्टियां इस तिहरे यञ्चोपनीतके आश्रयसे रहे। अञ्चर्की विपुलता, अनुयायी मनुष्योंकी विपुलता, और पशुर्ओकी विपुलता ' ये तीनों विपुलतायें इस यज्ञोपवीतके आश्रयसे रहें।
यज्ञोपवीत घारण करनेवाले यज्ञ करते हैं, उस यज्ञमें बहुत
मनुष्य सीमिलित होते हैं और संगठन होकर मनुष्योंकी संघ
शक्ति बढ़ती है, यज्ञके कारण पर्जन्यादि ठींक शीतसे होते हैं
इस कारण विपुल अज्ञ श्राप्त होता है, और यज्ञमें दूध और
घींके हवनके लिये गौ आदि बहुत पशु लाये जाते हैं, पशुओंकी
शक्तियां बढ़ाई जाती हैं, इस कारण पशुओंकी भी उच्चित होती
है । ये तीनों लाभ यज्ञसे होते हैं और यज्ञका आधिकार इस
यज्ञोपवीतसे श्राप्त होता है, इसलिये यज्ञोपवीतसे उक्त लाभ होते
हैं ऐसा इस मंत्रमें कहा है।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि 'आदिखसे शक्ति, अप्तिसे वृद्धि और इन्द्रसे वीर्य प्राप्त हो ' और इस त्रिवृत् सूत्रसे हमारा उत्तम प्रकारसे पोषण होने । इस यश्चोपवीतके एक एक घागेमें एक एक देवताकी शक्ति विद्यमान है, इसिलये जो मतुष्य इस मावनासे यश्चोपवीतका घारण करता है उसको बहुत लाभ हो सकता है । इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये—

भूमिः हरितेन पातु । आग्नेः सयसा पिपर्तु । अर्जुनं चीरुद्धिः दक्षं दघातु ॥ (मं. ५)

'भूमि सुवर्णके धागेसे रक्षा करे, लोहे या तांबेके धागेसे अगि पूर्णता करे, तथा चांदीके धागेसे औषधियोंकी सहायतासे बल धारण होवे। 'इस प्रकार ये तीन देव यज्ञोपनीतके तीन धागोंमें रहकर मनुष्यकी उन्नित करते हैं। अर्थात यज्ञोपनीत केवल सूत्रका ही बना नहीं है, प्रत्युत वह इन देवताओं की धात्तियोंसे बना है, यह भाव यहाँ देखने योग्य है। जो यज्ञोप्यीतको केवल धागा ही समझते हैं वे उसके महत्त्रको नहीं जानते। जो सुवर्ण, चांदी और तांबेंसे अथवा लोहेंसे बने हुए आभूषण रूप यज्ञोपनीतको धारण करेंगे उनको तो निःसन्देह विद्युत्संचार शरीरमें होनेके कारण बड़ा लाभ होगा ही, परंतु जो सुवर्ण यज्ञोपनीत धारण करनेम असमर्थ हों, वे स्त्रका यज्ञोपनीत भी घारण करें, परंतु वह धारण करनेके समय इस भावनासे धारण करें, जिससे इसके मनोबल द्वारा आकर्षित हुई उक्त देवताएं इसकी अवश्य सहायता करेंगी।

षष्ठ मंत्रमें सुवर्णके तीन भेद कहे हैं, एक सुर्वण अर्थात् सोना, दूसरा सोमादि औषधीका रस और तीसरा वीर्य को शरीरमें होता है। यज्ञोपवीत धारियों को उचित है कि वे इन तीनों सुवर्णों का उपार्जन करें। ब्रह्मचर्य पालन द्वारा वीर्य स्थिर् करें, शरीरमें वीर्य बढावें और उध्वरेता बनें। शरीरपोषण के लिये सोमादि औषधियों का रस, कंदमूळ फलका ही सेवन करें अर्थात संशं दूध, यत आदि हिविष्य पदार्थोंका ही सेवन करें। अर्थात संयमांसादिका सेवन न करें। और तीसरा सोना अर्थात प्रवासादिका सेवन न करें। और तीसरा सोना अर्थात धन आदि प्राप्त करें। ये तीनों पदार्थ इस मंत्रमें उपल-अर्था स्टाप हैं और इनसे 'वीर्थ, अन्न और धन 'का बोध मुख्य-अर्था होता है। यन्नोपवीत धारण करनेवालोंको उचित है कि वे विनोंका उचित प्रमाणसे उपार्जन करें। यन्नोपवीत धारण स्टाब्या होते उपर इतने कार्यका भार रखता है।

मनुष्यमं बाल, तरुण और वृद्ध ये तीन अवस्थाएं हैं, यहां-प्रतिक तीन धार्मोंसे इन तीन अवस्थाओंका बोध होता है। इन तीन अवस्थाओं महाचर्य पालनपूर्वक धर्मानुष्ठान करनेसे प्रतिकादाति धारण करना सार्थक होता है। यह बात सप्तम का कि उपायुषं, 'शिण आयूषि ते अकरं' (मं. ८) इन शक्तोंसे व्यक्त होती है। बाल्य, तारुण्य और वार्धक्य ये का आयुक्तों अवस्थाएं तीन आयु नामसे इस मंत्रमं कहीं है। जिस्स प्रकार सारे यहोपवीतमें एक ही धागा तीनों सुत्रोंमें परि-ति हुआ है, उसी प्रकार मनुष्यके धर्माचरणका एक ही धागा जिस्स तिनों आयुक्तोंमें आयुक्त हो जाना चाहिये।

# ओंकारकी तीन शक्तियां।

एक ही 'ओं' रूपी अक्षरमें 'अ-उ-म्'ये तीन महा का कित्या रक्ष्ती हैं, श्रयः ... एकाक्षरं ... आयन् ' (मं. ८) ेन्द्र चात्तियां एक ही अक्षरमें बसतीं हैं। ये तीनों शक्तियां स्टयुको दूर करती हैं और अनिष्ट दुःख।दिकोंको हटाती हैं। चैतिका**र-नाम**क एक ही अक्षरमें अकार-उकार-मकार नामक लीन **रा।** कियां हैं। ये तीन अक्षर यज्ञीपवीत के तीन सूत्र समिक्षये। ब्रिस प्रविठार इन तीनों अक्षरों के एकरूप संयोग से ऑकार रूप बहान्ताद उत्पन्न होता है; उसी प्रकार तीनों स्त्रोंसे मिलकर क न्यक्की पर्वात होता है। इसलिये यह यक्कीपवीत पूर्वीक तीनों ा दा दिक्त यों का बोध करता है। अ-ज-म इन तीन अक्षरों से व्याः जाप्रत्-खप्र-सुषुप्ति ' ये तीनें अवस्थाएं बोधित होती इन्द्रच्यका संपूर्ण जीवन इन तीन अवस्थाओं में व्यास है, हें मनुष्यका जीवन हमी जो एक महायज्ञीपवीत है उसके भाका जाप्रत्-खप्र-युष्ठिति ये ही तीन हैं। इनको यज्ञरूप ा कार्य बज्ञोपवीत धारण करनेवालोंको अवस्यमेव करना अ-उ-म के अनेक अर्थ हैं, उनका विचार यहां करें नो तो उनको पतालग जायना कि इस यज्ञोपनीत श्चे ग्रुभ कर्मोंको करनेका भार यज्ञोपवीत धारियोंपर है । विस्तार होनेके भयसे इम इन अक्षरीके तत्त्व-विच्चार यहां करके लेखका विस्तार बढाना नहीं चाहते।

ओं कारके उत्तर बहुतसे ग्रंथ निर्माण हुए हैं, यदि पाठक उत्तर कि आशयको यहां विचारार्थ ध्यानमें लायेंगे तो उनकी पता ट्ठब जायगा कि इस मंत्रने कितना महत्त्व पूर्ण उपदेश किया है ।

# देवोंके नगर।

हरितं दिवः पातु । अर्जुनं मध्यात् पातु । अयस्मयं भूम्याः पातु ॥ ( मं. ९ )

' सुवर्णका युलोकसे, चांदीका मध्य भागसे और लोहेका म्यूम स्थानसे रक्षा करे। ' इस मंत्रमें शरीरके तीनों भागों का रक्षण करनेका कार्य तीन धातुओंसे निर्मित तीन धांग करें ऐसा कहा है। शरीरमें युलोक सिरमें, मध्यमाग अथवा अन्त-रिक्ष लोक नाभिमें और भूलोक पांवमें है। इसलिये सिरपर सुवर्ण, मध्यभागमें चांदी और पांवमें लोहा रखनेके समान सक्ह एक ही ( श्रियुत्) तिहरा यशोपवीत धारण करनेवालकी रक्षा करे। 'अयस् ' शब्दका अर्थ यद्यपि यहां हमने लोहा ऐस्ता करे। 'अयस् ' शब्दका अर्थ यद्यपि यहां हमने लोहा ऐस्ता किया है तथापि सुवर्ण और चांदीसे कुछ मिन्न अन्य धातु ऐस्ता लेनेस किसी अन्य धातुका बोधक यह शब्द हो सकता है। यह कौनसी धातु है इस विषयमें खोज करनी आवश्यक हैं। लोहा, तांबा या कुछ अन्य धातु यहां अपोक्षित है जिसके आम्लण बन सकते हैं।

तिस्रः देवपुराः त्वा सर्वतः रक्षन्तु । त्वं ताः विश्वत् वर्चस्वी द्विषतां उत्तरः भव ॥

'यशोपवीतके ये तीन धागे (देव-पुराः) देवोंके, माना, नगर ही हैं, इनमें देवी शिक्त भरी है, इसिलये ये सब प्रकार तेरी रक्षा करें। तू उन तीनोंको धारण करके (वर्चस्वी ) तेजस्वी वन और शत्रुऑकी अपेक्षा अधिक ऊंचे स्थानपर आहत हो।'

यज्ञीपवीतके तीन धागे ये केवल धागे नहीं हैं, ये देवों के नगर ही हैं, अर्थात् इनमें अनंत देवी शिक्तियां भरी हैं। जो इस श्रद्धासे इस त्रिवृत यज्ञीपवीतको धारण करेगा वह तेजस्वी होगा और उसके तेजके प्रभावके कारण उसके सब शत्रु नीच्ये हो जायेंगे।

यह देवोंको शक्तियोंसे परिपूर्ण त्रिवृत यज्ञोपवीत जो मनुस्य अपने शरीरपर धारण करता है, (यः देवानां अमृत्कं आवेधे) जो इस देवोंके अमृतको अपने शरीरपर धारण करता है (तस्में नमः क्रणोमि। मं. ११) उसको नमस्कार करता हूं। अर्थात जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वे नमस्कार करने योग्य हैं। यह सूत्र धारण करनेसे देवत्व प्राप्त होता है। इतने बहत्त्वका यह यज्ञीपवीत होनेके कारण इसके धारण करनेका अधिकार तब प्राप्त हो सकता है, जब कि श्रेष्ठ छोग धारण करनेकी अनुमति देवें—

श्रिवृत् मे आवेधे। अनुमन्यताम्। (मं. ११)

' यह ( त्रिकृत् ) तिहरा यज्ञोपनीत अपने शरीरपर में बांधता हूं अथवा धारण करता हूं, इस लिये मुझे अनुमति दीजिये। ' आप जैसे श्रेष्ठ लोगोंकी अनुमति होने पर ही में धारण कर सकता हूं, इस लिये आप अनुमोदन कर मुझे कृतार्थ कीजिये। इस प्रकारकी प्रार्थना पहिलेकी जाय, तत्पश्चात् महाजनोंकी आजा मिलनेके अनन्तर ही वह मनुष्य यज्ञीपवीत अपने शरीरपर घारण करे। जिसके मनमें आवे वह मनुष्य एकदम इस यज्ञोपवीतको धारण नहीं कर सकता। महाजन, महात्मा श्रेष्ठ लोग जिसको आज्ञा देवें, अर्थात् पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा सूचित हुए कर्तव्य करनेमें जो पुरुष समर्थ हो उसीको वे क्साका देवें, और वहीं पुरुष यज्ञीपवीत घारण करें । ऐसा कर-नेखे यज्ञोपवीतका महत्त्व स्थिर रह सकता है। बिना योग्यताके यदि मन्ष्य धारण करेगा, तो उसका वह केवल सूत्र ही होगा, परंत पूर्वोक्त प्रकार जिसने अपना जीवन यज्ञमय बनाया है. उसके शरीर पर धारण किया हुआ यह यज्ञीपनीत देवोंके नग-रोंके समान अनंत दिव्य शक्तियोंसे युक्त ही जाता है। यहो-पनीतको केवल सूतका धागा बनाना, अथवा उसको दिग्य शक्तियोका केन्द्र बनाना, इस प्रकार मनुष्य समाजके आधीन है।

न्याय, पुष्टि और ज्ञान।

इस निवृत यश्लोपवांतके तीन सूक्त 'अर्थमा, पूजा और वृहरूपति ' (मं. १२) इन तीन देवताओं के साथ संबंध रखते हैं। 'अर्थमा '= (अर्थ मिमीते) श्रेष्ठ कौन है और हीन कौन है इसका निश्चय जो करता है, उसको अर्थमा कहते हैं। पुष्टि करनेवालेका नाम 'पूषा ' होता है, और झानीका नाम 'बृहरपति 'है। अर्थात इन तीन धार्मीसे ज्ञान, पोषण और न्यायकारिता इन तीन दैवी गुणोंकी सूचना मिलती है। जो यञ्चापवीत धारण करना चाहते हैं, वे मानो, इन तीन गुणोंको अपने जीवनमें डालनेकं उत्तरदक्षता मनुष्य पर रखी है। जो ये कर्तव्य पालन करेंगे वे ही यञ्चोपवीत धारणके अधिकारी होते हैं।

जिस प्रकार एक वर्षमें छः ऋतु होते हैं, उसी प्रकार मनु-ष्यकी संपूर्ण आयुमें छः ऋतु होते हैं। मनुष्यकी आयु १२० वर्षोंकी मानी है उसमें प्रायः बीस वर्षोंका एक एक ऋतु होता है। आयु कम माननेपर कम वर्षोंका भी ऋतु हो सकता है। इन ऋतुओं द्वारा आयु, बल और तेजकी प्राप्ति करनेके कर्तव्य यज्ञोपवीत द्वारा सूचित होते हैं, यह कथन तेरहवें मंत्रका है।

मनुष्यश्व आयुमं जो छः ऋतु होते हैं, उन सब ऋतुओं में अर्थात् मनुष्य अपनी आयुभर में ऐसा यतन करें कि जिससे उसको तेन और बल प्राप्त होकर दीर्घजीवन भी प्राप्त हो। ब्रह्म चर्यादि सुनिमय पालन करने द्वारा यह सब हो सकता है। इस लिथे इस मंत्र द्वारा ये तीन गुण अपनेमें बढानेकी सूचना मिली है। राजोपवीतके तीन सूत्र तेज, बल और दीर्घ आयु प्राप्त करनेकी सूचना देते हैं, यह बात तेरहवें मंत्रसे मिलती है। पाठक यह उपदेश ठीक प्रकार ध्यानमें रखें और उचित अनु- श्रान करके लाभ उठावें।

अन्तिम चौदहॅव मंत्रमें इस त्रिवृत् यज्ञोपवीतके कीनसे विशेष गुण हैं, इसके घारण करनेसे कीनसे लाम हो सकते हैं इसका वर्णन किया है। वे गुणबोधक शब्द विशेष मनन करने योग्य हैं—

## यज्ञोपवीतसे लाग ।

- १ पारियण्यु दुःखोंसे पार करनेवाला, कष्टोंसे बचा-नेवाला
- २ आ-च्युतं न गिरनेवाला अथवा न गिरानेवाला, इसके पहननेसे मनुष्य गिरावटसे बच सकता है,
- ३ भूमि- दंहं- मातृभूमिको बलवान् बनानेवाला,
- 8 संपत्नान् भिन्द्त्— शत्रुओंका नाश करनेवाला,
- प अधारान् कुणवत्— वैरियोंको नीचे करनेवाला, दुष्टोंको दीनवल करनेवाला,
- ६ मधुना समंदर्त सब मधुरतासे युक्त, मधुरताके। देनेवाला,
- ७ घृतात् उल्लुतं वृत आदि पुष्टिकारक पदार्थ देने नाला और पोषण करनेवाला, इस प्रकारका सामध्ये-शाली यह यशोपबीत है इसलिये हे यशोपबीत ! तू—
- ८ महते सौभगाय मा आरोह— बडे सौभग्यके लिये मेरे शरीरपर आरोहण कर, अर्थात् मेरे शरीरपर चढ कर विराजमान हो।

हर एक द्विजको उचित है कि वह इस प्रकारकी भावनासे और पूज्य भावसे यज्ञोपवीत पहने और अपने कर्तव्यकर्म करके अपनी उज्जितका साधन करे।

यज्ञोपनीतकी यह महिमा है। पाठक इसका विचार रूरे और इस यज्ञोपनीत धारणसे अपना भाग्य बढावें। यज्ञोपनीतकी महिमा बढे और यज्ञोपनीत धारण करनेवालोंसे सब जगत्का कस्याण होवे।

# रोग-क्रिमि-निवारण।

(२९) रक्षोग्नम्।

(ऋषिः — चातनः । देवता — जातवेदाः, मन्त्रोकाः । )

| पुरस्तां युक्तो वह जात बुदो ऽमें विद्धि क्रियमाणुं यथेदम् ।             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| त्वं भिषम्मेषुजस्यांसि कर्ता त्वया गामश्रं पुरुषं सनेम                  | 11 8 11 |
| तथा तदंगे कुणु जातवेदो निर्श्वेमिद्वैः यह सैनिदानः।                     | •       |
| यो नी द्विदेवं यतुमो जुघासु यथा सो अस्य परिधिष्पतीति                    | ॥२॥     |
| यथा सो अस्य परिधिष्पतांति तथा तदंगे कुण जातवेदः ।                       |         |
| विश्वेभिद्वैः सह संविद्वानः                                             | 11 3 11 |
| अक्यौर् नि विध्य हर्द्यं नि विध्य जिह्नां नि तृन्द्रि प्र दुतो मृणीहि । |         |
| <u>पिञ्चाचो अस्य यंत्रमो ज्</u> षासामें यविष्ठ प्रति तं शृंगीहि         | 11.8.11 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |         |

अर्थ — हे जातवेद अप्ने ! (त्वं भिषक्) तू वैय और (भेषजस्य कर्ता आसि) औषपका करनेवाला है। (पुरस्तात् युक्तः वह) पहिलेसे सब कार्योमें नियुक्त होकर कार्यके भारको उठा। (यथा इदं क्रियमाणं विद्धि) जैसा यह कार्य किया जा रहा है उसको तू जान। (त्वया गां अश्वं पुरुषं सनेम) तेरी सहायतासे गौवें, घोडे और मनुष्योंको उत्तम प्रकार नीरोग अवस्थामें हम प्राप्त करें ॥ १ ॥

हे जातवेद अमे ! (विश्वेभिः देवैः सह संविद्ानः) सब देवोंके साथ मिलता हुआ (तथा तत् कुरु) वैसा प्रबंध कर कि (यथा अस्य सः परिधिः पताति) जिससे इस रोगकी वह मर्यादा गिर जावे, (यः नः दिदेव) जो इमें पीडा देता है और (यतमः जाधास) जो इमें खा जाता है ॥ २॥

हे जातवेद अमे ! (विश्वेभिः देवैः सह संविद्धनः) सब देवेंके साथ मिलता हुआ तू (तथा कुरु) वैसा आप-रण कर कि (यथा अस्य सः परिधिः पताति ) जिससे इस रोगकी वह सब सीमा नष्ट हो जावे ॥ ३॥

हे अमे ! ( अक्यों नि विषय ) इसके आंबोंको छेद डाल, (हृदयं नि विषय ) हृदयको वेष डाल, (जिहां नितृन्दि ) जिहाको काट दे, (दतः प्र मृणीहि ) दातोंको भी तोड डाल । हे (यविष्ठ ) बलवाले ! (अस्य यतमः पिशाचः जघास ) इसको जिस रक्त मक्षकने आया है (तं प्रति भृणीहि ) उसका नाश कर ॥४॥

भावार्ध — हे तेजस्वी वैद्य ! तू खयं वैद्य है और औषध बनानेमें प्रवीण है । रोगनिवारणके उपाय ब्रों यहां किये जाते र ठीक हैं वा नहीं, इसका निरीक्षण कर । तेरी चिकित्सासे हम गौवें, घोडे और मनुष्योंको उत्तम नीरोग अवस्थामें प्राप्त कर । १ ॥

तू जल, भीषधि, वायु आदि देवताओंको अनुकूल बनाकर ऐसा प्रबंध कर कि जिससे पीडा देनेवाले और मासकी क्षीण ले रोगजन्तुओंको शरीरमें बनी मर्यादा नष्ट हो जावे ॥ २-३॥

जेस मांसमक्षक रागांकमोने इसके मांसको खाया है, उसका नाह्य कर, उसके सह अवयव नष्ट कर दे ॥ ४ ॥

| यदंख हुतं विहंतं यत्परांभृतमात्मनो ज्ञावं यंतुमत्पिशाचैः।      |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| तदंगे विद्वान्युन्रा भंर त्वं बरीरे मांसमसुमेरयामः             | 11 4 11 |
| आमे सुपक्के श्वबले विपक्के यो मां पिशाची अर्घने दुदम्मं।       |         |
| तद्वात्मना प्रजयां पिञ्चाचा वि यातयन्तामगुदोर्द्रयमस्तु        | 11 & 11 |
| श्चीरे मा मन्थे येतमो दुदम्माकृष्टपुच्ये अर्घने घान्येई यः।    |         |
| तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोक्षयमस्त                 | 11 9 11 |
| अपां मा पाने यत्नमो दुदम्भं ऋज्याद्यातृनां भ्रयंने ग्रयानम् ।  |         |
| तद्वात्मना प्रजया पिञ्चाचा वि यातयन्तामगुद्रोद्देशमस्तु        | 11 5 11 |
| दिवां मा नक्तं यतुमो दुदम्मं ऋव्याद्यांतूनां शर्यने शर्यानम् । |         |
| तदात्मना प्रजया पि <u>ञ</u> ाचा वि यातयन्तामगुद्रोई्यमंस्तु    | 11911   |

अर्थ— हे विद्वत् अमे ! (पिशाचैः अस्य आतमनः) मासमक्षकों द्वारा इसके अपने शरीरका (यत् हतं, विहतं, यत् पराभृतं) जो भाग हरा गया, छीना गया और जो छटा गया है और (यतमत् जग्धं) जो भाग खाया गया है, (रवं तत् पुनः आ भर) तू वह फिर भर दे। और (शरीरे मांसं असुं आ ईरयामः) शरीरमें मांस और प्राणको स्थापित करते हैं॥ ५॥

्यः पिशाचः आमे सुपके ) जो मांसमोजी किमि कचे, अच्छे पके, (श्वाबळे विपके अशने मा द्द्म्म)आधे पके, विशेष पके मोजनमें श्रविष्ट होकर सुझे हानि पहुंचाता है, (तत् आत्मना प्रजया पिशाचाः) वह खयं और प्रजाके साथ वे सब मांसमोजी किमी (वि यातयन्तां) हटाये जांग। और (अयं अगदः अस्तु) यह पुरुष नीरोग होवे ॥ ६ ॥

(यतमः क्षीरे मन्थे अकृष्टपच्ये धान्ये) जो बूधमें, मठेमें, बिना खेतीके खपन हुए बान्यमें तथा (यः अशने मा द्रमा) जो मोजनमें प्रविष्ट होकर मुझे दबाता है। (तत् आ०) वह मांचभक्षक किमि अपनी संतितिके साथ दूर हट जावे और यह पुरुष नीराग होवे ॥ ७ ॥

( यतमः ऋत्यात् ) जो मांसमक्षक किमि ( अपां पाने ) जलके पान करनेमें और ( यात्नां शयने शयानं ) यात्रियों के बिछोनेपर क्षोते हुये ( मा द्द्म्भ ) मुझको दबा रहा है ( तत् आ० ) वह मांसमक्षक किमि अपनी संतितिक साथ दूर हटाया जावे और यह मनुष्य नीराग होवे ॥ ८ ॥

(यतमः ऋव्यात्) जो मासमोजी किमि (दिवा नक्तं यातूनां शयने शयानं मां दद्रम) दिनमें वा रात्रीमें यात्रियोंके शयन स्थानमें सोते हुए मुझको दबाता है (तत् आ०) वह अपनी संतितके साथ दूर किया जावे और यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ९ ॥

भावार्थ- मांसमक्षक रोगिकि मियोंने इस रागिके जो जो अवयव क्षीण किये हैं, उनको फिर पुष्ट कर और इसके शरीरमें पुनः मांसकी बृद्धि होवे ॥ ५ ॥

जो शरीर क्षीण करनेवाला फिमि कचे, आधे पके, पक्ष आर आधक पके हुए भोजनमें प्रविष्ट होकर सताते हैं, उनका समूल नाम्र किया जावे और यह मनुष्य नीराग होवे ॥ ६॥

बूध, छाछ, घान्य तथा अन्य भोजनके पदार्थी द्वारा शरीरमें प्रविष्ट होकर जो रोगकृमि सताते हैं उनकी दूर किया आवे और यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ७॥

जो मांसक्षीण करनेबाले कृमि जलपानके द्वारा तथा अनेक मनुष्योंके साथ सोनेसे शरीरमें प्रविष्ट होकर सताते हैं जनकों रूर करके यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ८॥

जो कृमि दिनके समय अथवा रात्रीके समय अनेक मनुष्योंके साथ सोनेके कारण शरीरमें प्रविष्ठ होकर सताते हैं उनको दूर करके यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ९ ॥

| ऋव्यादमग्ने रुधिरं पिंशाचं मंनोहनं जिह जातवेदः।                                       |      |     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|
| तमिन्द्रौ वाजी वज्रेण हन्तु च्छिनतु सोमः शिरी अस्य घृष्णुः                            |      | १०  | deline. |
| सनादंत्रे मृणसि यातुधानाम त्वा रक्षां <u>सि</u> पृतंनासु जिग्यः।                      |      |     |         |
| सहसूरानर्स दह ऋज्यादो मा ते हेल्या संक्षत दैन्यांगाः                                  |      | ११  |         |
| समाहर जातवेदो यद्भतं यत्परां मृतम् । गात्राण्यस्य वर्धन्तामुंशुरिवा प्यायताम्यम्      | 4    | १२  |         |
| सोमंस्येव जातवेदो अंधुरा प्यायताम्यम् । अग्ने विरुष्शिनं मेध्यमयुक्षं कृणु जीवंतु     | 11   | १३  | 11      |
| एतास्ते अग्रे सुमिधः विशाचुजम्मतीः । तास्त्वं जुषस्व प्रति चैना गृहाण जातवेदः         | 11   | १४  | 11      |
| वार्ष्टीधीरंगे समिधः प्रति गृहाह्यचिंगा। जहातु ऋन्याद्र्षं यो अस्य मांसं जिहीर्षति ॥१ | प्रा | (३७ | 18)     |

अर्थ— हे जातवेद अप्ते! (ऋत्यादं रुधिरं मनोहनं गिशाचं जहि) बासमक्षक, रुधिरहर, मनको मारनेवाले, रक्त खानेवाले, किमिको नाश वर। (वाजी इन्द्रः तं वज्रण हन्तु) बलवार इन्द्र उसको वज्रमे मार देव, (घृष्णुः स्रोमः अस्य शिरः छिनसु) निर्भय सोम इसका सिर काट देवे॥ १०॥

हे अमे ! (यातुधानान् सनात् मृणसि ) पीडा देनेवाल किमियोंको तू सदा नष्ट करता है। (त्वा रक्षांसि पृत-नासु न जिग्युः) तुझे राक्षस संग्रामीत पराभृत नहीं करते। (सह-मृरान् ऋत्यादः अनु दह) समूल मासमक्षकीको जला हे। (ते देव्यायाः हेत्या मा मुक्षत) तेरे दिन्य शक्षसे कोई न छूटने पावे॥ १९॥

है जातवेदः ! ( अस्य यत् हृतं यत् पराभृतं ) इसका जो भाग हर लिया और नष्ट कर लिया है उस भागको (समाहर) पुनः ठीक प्रकार भर दे । ( अस्थ गाश्राणि वर्धन्तां ) इसके अंग पुष्ट हो जावें, ( अयं अंगुः इस आप्या-यतां ) यह मनुष्य चन्द्रमाके समान वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ १२ ॥

हे जातवेदः ! (अयं स्तोमस्य अंशुः इच आप्यायतां) यह मनुष्य चंद्रमाकी कलाके समान बढे । हे अमे ! इसे (चिर्रा शानं मेध्यं अयक्षमं कुरु) निर्दोष, पवित्र व नीरोग कर और यह (जीवतु) जीवित रहे ॥ १३॥

हे अमे ! (एताः ते समिधः पिद्याचजस्मनीः) ये तेरी समिधाएं मांस खानेवाळे रे।गिकिमियोंको दूर करनेवाली 🕻 । हे जातवेद ! (त्वं ताः जुषस्व) तू उनका सेवन कर और (एनाः प्रति गृष्टाण) इनको स्वीकार कर ॥ १४॥

हे अमे ! (तांध-अधीः समिधः अर्चिषा प्रति गृक्षाहि) तृषारोगका शमन करनेवाली इन समिधाओं को त् अपनी ज्वालाओं से स्वीकृत कर । (यः अस्य मांसं जिहीर्षिति) जो इसके मांसकी क्षीण करना चाहता है वह (ऋज्यात् रूपं जहात्) मांसभाजी इसके रूपको छोड देवे ॥ १५॥

भावार्थ — रक्त और मांसर्का क्षीणता करनेवाले, मनको मोहित करनेवाले रोग किमि हैं, उनको इन्द्र और सोमके प्रयोग्या के दूर किया जावे ॥ १० ॥

अप्ति इन क्रिमियोंको सदा दूर करता है, ये क्षीणता करनेवाले क्रिमि अप्तिको परास्त नहीं कर सकते । अतः आमिद्वारा इन रोगिकिमियोंका कुल समूल नाम किया जावे ॥ १९॥

इस रोगीका को अवयव श्वीण हुआ था, वह फिर पुष्ट होने और उसके सब अवयव पुनः पुष्ट हों, जिस प्रकार चंद्रमा बढ़ता है उस प्रकार यह बढ़े ॥ १२ ॥

चन्द्रमाकी कलाके समान यह बढे, यह रोगी दोष राहेत, पित्रत्र व निरोग होवे और दीर्घ कालतक जीवित रहे ॥ १३ ॥ जो सिमधाएं यहाँ होमी जाती हैं वे रोगिकिमियाका नाश करनेवाली हैं। इनको जलाकर अभिद्वारा ये रोगिकिमि दूर हाँ ॥१४॥ जो किमि रोगिके मांसको क्षीण करते हैं उनका पूर्ण रीतिसे नाश होवे। इन सिमधाओं को जलाकर प्रदीप्त की हुई अभि इन रोगिकिमियों का नाश करे ॥ १५ ॥

रोगोंके कृमि।

इस मुक्तमें रोगजन्तुओं का वर्णन है। कुछ जातीके कृमि हैं जो शरीरमें प्रविष्ट होते हैं और विविध यातनाएं उत्पन्न करते हैं मनुष्यको इनसे बड़े क्लेश होते हैं। इन किमियोंको दूर करनेका साधन इस सूक्तमें बताया है। यह साधन वैद्य, भौषधि और अपि है। इस सूक्तमें इन किमियोंका जो वर्णन है वह पहिले देखिये---

- (१) यः दिदेव जो शरीरमें पीडा देते हैं, जिनके कारण शरीर मायित हुए समान अशक्त होता है, अवयव दूट जानेके समान जिसमें अशक्तता आती है। ( मं. ३ )
- क्षीण करता है। (मं. ३-४)
- (३) पिशाच- (पिशिताच्) मांस खानवाला, रक्त पीने वाला। जो रोगिकिमि शरीरमें धुननेके बाद रक्त. मांस आदि धात क्षीण होने लगते हैं। (मं. ४-१०)
- (8) हतं, विहतं, पराभृतं, जग्धं शरीरके रत्त-मांसका इरण करते हैं. विशेष प्रकार छटते हैं. शर्राकी जीवन शक्तिको नष्ट करते हैं, और ला जाते हैं।(मं. ५)
- (५) ऋद्याद्— (कृषि-अद्) जो शरीरका कवा मांस खात हैं। (मं. ८-११)
- (६) रुधिर: यह रक्षप होता है, रक्तमें भिल जानेवाला है, रक्तमें रहता है। ( मं. ११)
- (७) मनोहनः मनकी मननशक्तिका नाश करता है। अब ये रोगिकिमि शरीरमें जाते हैं, तब मननशक्ति नष्ट होती है, यन क्षीण होता है। (मं. १०)
- (८) यातुधानः (यातु) यातना (धानः) धारण करनेवाला। ये किमि शरीरमें गये तो रोगीको यातनाएं होती हैं। (मं. ११)
- (९) रश्नः (क्षरणः) क्षीण करनेवाला । (मं. ११) ये सब शब्द रोगजन्तुओं के गुण बताते हैं। पाठक इन शब्दोंका विचार करके रोगिकमियोंका खरूप जाने और उनसे होनेवाले रोगोंके कछेंका विचार करें। ये कि मे किस प्रकार शरीरमें प्रवेश करते हैं, इस विषयमें अब देखिये-

रोगजन्तुओंका शरीरमें प्रवेश। आमे, शबले खुपके, विपके, अकृष्टपच्ये धान्ये, अशने, श्लीरे, मन्थे, अयां पाने, यातूनां शयने ( मं. ६-८ ) द्द्रभ।

१५ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ५ )ू

दिवा नकं दद्रमा। (मं. ९)

'कचा, आधे पका, अच्छा पूर्ण पका, अधिक पका जो अन्न होता है, खेर्ताके विना जो उत्पन्न होता है वह धान्य आदि पदार्थोंका भोजन, दूध, दही, मठा, छाछ, पानी आदिका पान करना, और अमंगल लोगोंके विस्तरेपर सोना, इन कारणोंस रोगिकिमि दिनमें तथा रात्रीमें शरीरमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। यही बात अन्य शितिसे यजुर्वेदमें आ गई है। देखिये-

ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिवतो जनान् । ( यजु. १६।६२ )

ं जो अज्ञमें और पीनेके पात्रोंमें रहकर जनोंके शरीरोंमें (२) **यतमः जघास —** जे। शरीरको खा जाता है और घुसते हैं और उनके खास्थ्यको वेध डालते हैं। अर्थात् बीमार करते हैं। इसी मंत्रका स्पष्टीकरण उत्पर लिखे दो तीन मंत्र हैं। पाठक इस दृष्टिसे यजुर्वेद मंत्र और अथवंवेद मंत्रकी तुलना करके मंत्रका ठीक भाव ध्यानमें धारण करें।

### आरोग्य प्राप्ति ।

उक्त प्रकार रोगकृमि शरीरमें आते हैं, फिर वहां से उनको किस रीतिसे हटाना होता है इसका विचार अब करना है। इसकी पहिली शीति यह है-

युक्तः भिषक् । भेषजस्य कर्ता । क्रियमाणं अधे वे लिए।

' सुयोग्य वैद्य, जो औषध बनाना जानता है। किया जाने-वाला प्रयोग पहिलेसे जानता है। 'इस प्रकारका सुयोग्य वैद्य अपने इलाजसे रोगी मनुष्यको निरोग करे। यह वैद्य-

विश्वेभिः देवैः संविदानः अस्य परिधिः पताति ।

'सब देवोंसे सहायता प्राप्त करनेकी शीत जानता हुआ, इस रे।गकी अन्तिम मर्यादाको तोड डालता है। ' इस प्रकार उसकी मर्यादा गिरानेके पश्चात् रोगकी जड खयं नष्ट हो जाती है। देवोंके साथ परिचय रक्षनेका तालपर्य यही है कि प्रखेक देवताकी शक्तिसे जो चिकित्सा हो सकती है वह चिकि-त्सा करके रोग दूर करनेकी शक्ति रखना । मृत्तिका-चिकित्सा जलिविदिसा, अमिचिविदसा, सौरिचिकित्सा, विद्याचिकित्सा, वायुचिकित्सा, भौषधिचिकित्सा, मानसचिकित्सा, इवनचिकित्सा आदि सब चिकित्साएं देवताओंकी शक्तियोंकी सहायतासे होती हैं, देवोंके साथ मिलकर रोग दूर करनेका तारपर्य यही है। चिकित्सक उक्त देवोंके साथ रहता हुआ रोग दूर करता है। इस प्रकार-

Ž

तं प्रतिश्रेणीहि । ( मं. ४ ) अयं अगदः अस्तु । (मं. ५-९ )

' उस रोगिकिमिका नाश कर । और यह मतुष्य नीरोग हो जावे। और—

विद्या ने में स्थं अयक्षं कृणु। जीवतु। (मं. १३)
'इस रे। गीको दोषरहित, पवित्र और नीरे। ग कर। यह
मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करे। 'वैचको उचित है कि वह रोगीकी ऐसी चिकित्सा करे कि रोगीके शरीके सब दोष दूर है।
जाय, रोगीका शरीर पवित्र बने और उसके शरीर स्थम रोग
हट जावे। केवल रोगको रोकनेवाल वैद्य अच्छे नहीं होते,
रोका हुआ रोग किसी न किसी रूपसे कभी न कभी बाहर
प्रकट होगा ही। इस लिसे शरीर निर्दोष और मलरहित करके
रोगका बीज दूर करना चाहिये। चौदहवें मंत्रमें—

पिशाचजम्मनीः समिधः। (मं. १४)

'इन खून मुखानेवाले कृमियोंका नाश करनेवाली समिधा-ओंका वर्णन है। 'यज्ञीय दृक्षोंकी लक्ष्टियोंका यह गुण है। हवन सामग्रीको साथ रखनेसे भी यही गुण बढ जाता है। हवन चिकित्साका यह तत्त्व है, पाठक इसका अधिक विचार करें। इस प्रकारकी चिकित्सासे—

शां अश्वं पुरुषं सनेम। (मं. १)

' गौरें, घोडे और मनुष्योंकी निरोग अवस्थामें प्राप्त कर सकते हैं। ब्यारहवें मंत्रमें अभिचि। बेरसासे इन रोगजन्तुओं को दूर करनेका संबेत हैं। जहां ये किमि होते हैं वहां अभि जलानेसे अथवा हवन करनेसे वहांका स्थान नीरोग होता है।

#### संसर्ग रोग।

कई रोग एक दूसरेके संसर्गसे होते हैं, मलीन लेगोंके बिस्तरेमें ( दासने दायानं ) सोनेसे तथा उनके संसर्गमें रह-नेसे रोग होते हैं। संसर्गके स्थानमें आग्नि प्रदीप्त करनेसे संसर्ग दोष दूर होता है। मिलकर हवन करनेसे भी इसी कारण संसर्ग दोष दूर होता है।

## रोग हटनेका लक्षण।

रोग हटते ही मनुष्यका शरीर पुष्ट होने लगता है, यही आरोग्य प्राप्तिका लक्षण है—

शरीरे मांसं भर। असुं ऐरयामः।(म. ५) सोमस्य अशु इव आप्यायतां।(म. १२, १३)

' शरीरमें मांच बढना, प्राणकी चेतना प्राप्त होना, चन्द्र-माकी कळाओं के समान शृद्धिको प्राप्त होना। 'यह निरोगताका चिन्ह है। चन्द्रमांके समान मुख दिखाई देने लगा तो समझना कि यह मनुष्य नारोग है।

इस प्रकार इस सूक्तका विचार करनेसे अनेक बोध प्राप्त हो। सकते हैं। स्थाशा है कि पाठक इस प्रकार विचार वरके बोध प्राप्त करेंगे।

# दीर्घायुकी प्राप्ति।

(३०) दीघीयुष्यम्।

( ऋषः - उन्मोचनः ( श्रायुष्कामः ) । देवता - श्रायुष्यम् । )

आवर्तस्त आवर्तः परावर्तस्त आवर्तः।

इहैव भेव मा नु गा मा पूर्वाननं गाः पितृनसं वधामि ते इहम्

11 8 11

अर्थ — (ते आवतः आवतः) तेरे समीपसे समीप और (ते परावतः आवतः) तेरे दूरसे दूरसे भी (ते असुं दढं ब्रामि) तेरे अंदर प्राणकों में दढ बांधता हूं। (इह एव भव) यहां ही रह। (पूर्वान् मा नुगाः) पूर्वजोंके पीछे न जा, (मा पितृन् अनुगाः) पितरोंके पीछे न जा अर्थात् शील न मर॥ १॥

भाषार्थ — हे रोगी तिरे प्राणकों में दूरके अथवा समीपके उपायसे तेरे अन्दर स्थिर करता है। तू इस मनुष्य लोकमें दिशिकाल तक रह। मरे हुए पूर्वजोंके पीलेंगे शीव्र न जा॥ १॥

यस्व भिचे कः पुरुषः स्तो यदरंणो जनः । उन्मो चन् प्रमो चने उमे वाचा वंदामि ते ॥ २ ॥ यदुद्रोहिंथ शेषिष स्त्रिय पुंसे अर्चित्त्या । उन्मो चन् प्रमो चने उमे वाचा वंदामि ते ॥ ३ ॥ यदेनंसो मास्कृंताच्छेषे पित्रकृंताच्च यत् । उन्मो चन् प्रमो चने उमे वाचा वंदामि ते ॥ ४ ॥ यसे माता यसे पिता जामिश्रीतां च सर्जतः । प्रत्यक्सेवस्त्र मेषुजं ज्रदंष्टिं कृणोमि त्वा ॥ ५ ॥ इदेषि पुरुष सर्वेण मनंसा सह । दूती यमस्य मानुं गा अधि जीवपुरा ईहि ॥ ६ ॥ अनुंह्तः पुनरेहिं विद्वानुदर्यनं पृथः । आरो हंणमाक्रमंणं जीवंतोजी वतो ऽर्यनम् ॥ ७ ॥ मा विभेने मेरिष्यसि ज्रदंष्टिं कृणोमि त्वा । निरंवो चमहं यक्ष्ममङ्गिभ्यो अङ्गज्वरं तर्व ॥ ८ ॥

(यत् स्त्रिय पुले आचित्या दुद्रोहिथ) यदि स्त्रीसे अथवा पुरुषसे बिना जाने द्रोह किया है अथवा (शिपिषे) शाप दिया है, तो (वाचा०) वार्णासे छूटने और दूर रहनेकी दोनों विद्याएँ मैं तुझें कहता हूं ॥ ३ ॥

(यत् मातुक्कतात् एनसः) यदि माताके किये हुए पापसे अयवा (यत् पितुक्कतात् च शेषे) यदि पिताके लिये पापसे (शेषे) तु सोया है (चाचा०) तो वाणीसे छूटने और दूर रहनेकी दोनों विद्याएं तुझे कहता हूं॥४॥

(यत् ते माता) जो तेरी माता व (यत ते पिता) जो तेरे पिताने तथा (जामिः भ्राता च सर्जतः) जो तेरी बहिन और भाईने तैयार किया है; (भेषजं प्रत्यक् सेवस्व) उस शौषधको ठीक प्रकार सेवन करः, (त्वा जरद्धिं कृणोमि) वृद्ध अवस्थातक रहनेवाला में तुझशे करता हूं॥ ५॥

हे (पुरुष) मनुष्य! (सर्वेण मनसा सह इह एधि) बंपूर्ण मनके साथ यहां रह। (यमस्य दूतों मा अनु गाः) यमके दूतोंके पांछे मत जाओ। (जीवपराः अधि इहि ) जीवकी पुरीमें निवास कर॥ ६॥

( उद्यनं पथः विद्वान् ) ऊर चढनेक मार्गको जानता हुआ ( अनुद्वतः पुनः आ इहि ) बुलाया हुआ किर यहां आ ( जीवतः जीवतः आरोहणं आक्रमणं अयनम् ) प्रस्रेक जीवित मनुष्यका चढना और आक्रमण करना ये दो ं गतियां हैं॥ ৩ ॥

(मा बिभेः, न मरिष्यसि ) मत डर, तू कभी नहीं मरेगा। (जरदाष्टिं त्वा कृणोमि) वृद्ध अवस्थातक रहनेवाला तुझे में बनाता हूं। (तव अङ्गेभ्यः अङ्गज्वरं यक्षं आहं निरचोचं) तेरे अङ्गोसे शरीरके ज्वरको और क्षय-रोगको में बाहर निकाल देता हूं॥ ८॥

अर्थ— (यत् स्वः पुरुषः) यदि तेरा अपना संबंधी पुरुष अथवा (यत् अरणः जनः) यदि कोई हीन मनुष्य ्त्वा आभिचेतः) तेरे ऊर कुछ घातक प्रयोग करता है, तो उसके लिये मैं (वाचा ते) अपनी वाणीसे तुसे (उभे उन्मोचन-प्रभोचने वदामि) दोनों छूटने और दूर रहनेकी विद्या कहता हूं॥ २ ॥

भावार्धा — जं। तेरा अपना संबंधी अथवा कोई पराया मनुष्य, जो कुछ भी घातक प्रयोग करता है; उससे अपनेके दो उपाय हैं – एक उन्मोचन भार दूसरा प्रमोचन ॥ २ ॥

स्रोका अथवा पुरुषका द्रोह, माताका पाप और पिताका पाप, आदिके कारण जो घात होता है उससे बचनेके लिये भी वे ही दो उपाय हैं॥ ३-४॥

माता, पिता, भाई, बहिन, आदिकों द्वारा तैयार किया हुआ औषध रोगी सेवन करे और दीर्घजीवी बने ॥ ५ ॥ अपने मनकी संपूर्ण शक्ति रोगनिवृक्तिमें ही विश्वासमें लगाई जावे । कोई मनुष्य यमदूतोंके वशमें न जावे, और इस शरीर-में- अर्थात् जीवारमाकी नगरीमें- दीर्घकाल तक रहे ॥ ६ ॥

उच्चतिका मार्ग जानना चाहिये। अर्थात् मनुष्य आरोग्य की उच्चति करनेके उपाय जाने और रोगोंपर आक्रमण करके उनको परास्त करे॥ ७॥

हे रोगी ! तू मत दर, तू मरेगा नहीं । तेरी पूर्ण आयु बनाता हूं। तेरे संपूर्ण अवयवोंसे ज्वर और क्षय दूर करता हूं॥८॥

अङ्गभेदो अङ्गल्बरो यश्चं ते हृदयाम्यः । यश्मः रथेन ईव प्रापप्तद्वाचा सारः परस्त्राम् ॥ ९ ॥ फ्रिशं बोधप्रतीबोधार्वस्तुमो यश्च जागृतिः । तौ ते प्राणस्यं गोप्तारौ दिवा नक्तं च जागृताम् ॥ ८० ॥ अयमप्रिरुंपसद्यं हृह सर्य उदेतु ते । उदेहिं पुत्योगिम्भीरात्कृष्णाचित्तमंसुस्परिं ॥ ११ ॥

नमी युमाय नमी अस्तु मृत्यवे नर्मः पित्रभ्यं उत ये नयंन्ति ।

उत्पारंणस्य यो वेद तम्बि पुरो दे<u>घे</u>ऽसा अरिष्टतांतये ॥ १२॥ ऐतं प्राण ऐतु मन ऐतु चक्षुरथो बर्लम् । शरीरमस्य सं विदां तत्प्रसां प्रति । तप्रता ॥ ६३॥

<u>ष्राणेनांग्रे</u> चक्<u>षुंषा</u> सं सृ<u>ंजे</u>मं समीरय तुन्<u>वार्</u>र सं बलेन ।

वेत्थामृतंस्य मा स गानमा नु भूमिगृहो भवत्

118811

अर्थ— (अङ्गभेदः अङ्गज्वरः ) अवयवें।की पीडा, अंगोंका ज्वर (यः च ते हृदयामयः ) और जो तेरा हृदयरोग है (वाचा साढः यक्ष्मः ) वचासे पराजित हुआ यक्ष्मरोग (इयेन इव परस्तरां प्रापतत् ) स्थेनपक्षीकी तरह परे भाग जाव ॥ ९ ॥

(बोधप्रतिबोधो ऋषी) बोध और प्रतिबोध ये दो ऋषि हैं। (अस्यप्रः यः च जागृतिः) एक निरारहित है और दूसरा जागता है। (तो त प्राणस्य गोप्तारी) वे दोनों तेरे प्राणके रक्षक हैं, वे तेरे अन्दर (दिवा नर्क च जागृतां) दिनरात जागते रहें॥ १०॥

( अयं अग्निः उपलद्यः ) यह अग्नि उपासनाके योग्य है। ( इह ते सूर्यः उदेतु ) यहाँ तेरे लिये सूर्य उद्येव । ( गंभीरात् कृष्णात् तमसः मृत्योः चित् ) गहेरे, काले, अन्धकारहणी मृत्युसे भी ( परि उद्हि ) परे उदयको प्राप्त हो॥ १९॥

(यमाय नमः) यमके लिये नमस्कार है। (मृत्यवे नमः सस्तु) मृत्युके लिये नमस्कार होते। (उत य नयान्ति, पितुभ्यः नमः) जो हमें ले जाते हैं, उन पितरोंके लिये नमस्कार है। (यः उत्पारणस्य वेद्) जो पार करना जानता है (तं अग्नि अस्मै अरिष्ट-तातये पुरः द्घे) उस अग्निको इस कल्याणगृद्धिके लिये आगे घर देते हैं॥ १२॥

( प्राणः आ पतु ) प्राण आवे, ( मनः आ पतु ) मन आवे, ( चश्चः अथो च छं ) आंख और बल आवे । ( अस्य হাरीरं विदां सं पतु ) इसका शरीर बुद्धिक अनुसार चले। ( तत् पद्भयां प्रति तिष्ठतु ) वह पांवांसे प्रतिष्ठाको प्राप्त होव ॥ १३ ॥

हे अमे ! (प्राणेन चञ्चपा संस्ता) प्राण और चक्किने धंयुक्त कर । (तन्वा बलेन इमं सं सं ईरय) दारीर और बलके इसको प्रेरित कर । ( अमृतस्य वेत्थ ) तू अमृतको जानता है । (मा नु गात्) तेरा प्राण न चला जावे । ( भृमिगृहः मा नु भुवत्) भूमिको घर करनेवाला न हो अर्थात् मरकर मिहीमें न मिल ॥ १४॥

भावार्थ — शरीरका दुखना, अंगोंका ज्वर, हृदयरोग और क्षयरोग ये सब तेरे शरीरसे दूर हों ॥ ९ ॥

तरे अन्दर बोध और प्रतिबोध ये दो मानो ऋषि हैं। एक पुस्ती आने नहीं देता और दूसरा जगा देना है। ये तेरे प्राण-रक्षक हैं, ये दिनरात जागते रहें।। १०॥

यहाँ प्राणाभिकी दुम्हें उपासना करनी चोहिये। इससे तेरे अन्दर आत्मारूपी सूर्य प्रकाशित होता रहे। ऐसा करनेसे मूद अन्धकाररूपी मृत्युसे तू दूर होगा और अपने प्रकाशिस होगा ॥ ११ ॥

यम और मृत्युके लिये नमस्कार है, तथा जो मृत्युके पश्चात् ले जाते हैं उन पितरों के लिये भी नमस्कार है। मृत्युसे पार होने की विद्या जो जानता है उस अग्निसे कल्याण प्राप्त करते हैं॥ १२॥

प्राण, मन, चक्क, बल ये सब शक्तियां शरीरमें फिरसे निवास करें और यह शरीर अपने पांवसे खड़ा रह सके !! १३ !! यह प्राण और चक्किंश शक्तियों से युक्त हैं। शरीरके बलसे यह प्रेरित होवे । अमृत प्राप्तिका उपाय जान और उरासे तिरा प्राण शींप्र न चला. जावे ॥ १४ ॥

मा तें प्राण उपं दसनमा अपानोऽपि धायि ते । सर्यस्त्वाधिपतिर्मृत्योक्ट्रायेच्छतु राहमाभैः ॥ १५ ॥ इयमन्तर्वेदति जिह्वा बुद्धा पंनिष्पदा । त्वया यक्ष्मं निरंवोचं श्वतं रोपिश्च त्वमनंः ॥ १६ ॥ अयं लोकः प्रियतंमो देवानामपराजितः । यस्मै त्वामिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जिह्वे । स च त्वानुं ह्वयामसि मा पुरा ज्रासी मृथाः ॥ १७ ॥ (३६४)

अर्थ— (ते प्राणः मा उपदसत्) तेरा शण नष्ट न होवे। (ते अपानः मो अपि धायि) तेरा अपान न আच्छादित होवे। (अधिपातिः सूर्यः रिमिभिः त्वा उदायच्छतु) अधिपति सूर्यकिरणसे तुझे ऊपर उठावे॥ १५॥

(पनिष्पदा इयं अन्तः बद्धा जिह्ना) शब्द बोलनेवाली यह अन्दर बंधी हुई जिह्ना (वद्ति) बोलती (त्वया यक्ष्मं) तेरे साथ रहनेवाला क्षयरोग और (तक्ष्मनः च शतं रोपीः) ज्वरकी सौ प्रकारकी पीडा (निः अव दूर करता हूं ॥ १६ ॥

् अयं अपराजितः लोकः देवानां प्रियतमः ) यह पराजित न हुआ हुआ लोक देवोंका प्यारा है। ( यसौ मृत्र दिष्टः पुरुषः त्वं इह जिक्केष ) जिस लोककी मृत्युको निश्चित प्राप्त होनेवाला तू पुरुष यहां उत्पन्न होता है। (सः च त्व अनु ह्वयामिस ) वह और तुझे बुलाते हैं। और कहते हैं कि (जिरसः पुरा मा मृथाः) बुढापेसे पूर्व मत मर ॥ १७ ॥

भावार्थ- तेरा प्राण और अपान तेरे शरीरमें हडतासे रहे । सूर्य अपनी किरणेंसे तुझे ऊपर उठावे अर्थात जीवन देवे ॥ १५ ॥

अपनी वाक्शिक्ति में कहता हूं कि क्षय, ज्वर तथा अन्य पीडाएं इस प्रकार दूर की जाती हैं।। १६॥ तू देवोंक। प्रिय है, यद्यपि तू इस मृत्युलोकमें जन्म लेनेके कारण मरनेवाला है, तथापि हम यह ही कहते हैं कि, तू मृद्धा-वस्थाके पूर्व न मर ॥ १७॥

# आरोग्ययुक्त दीर्घ आयु।

इस स्क्रमें आरोग्यपूर्ण दीर्घ आयु प्राप्त करनेके बहुतसे निर्देश हैं। पाठक इनका मनन करेंगे, तो उनको बहुत लाम हो सकता है। यहां दीर्घायुके विषयमें मुख्य प्रश्न आत्म-विश्वासका है, इस विषयमें प्रथम मंत्रका निर्देश देखने योग्य है—

# आत्मविश्वाससे दीर्घायु ।

इह एव भव, पूर्वान् पितृन् मा अनुगाः। ते असुं दढं बन्नामि। (मं. १)

'यहां अर्थात् इस शरीरमें रह, प्राचीन पूर्वजोंके पीछे मत जा अर्थात् शीग्र न मर । तेरे शरीरमें प्राणोंको हडतासे बांधता हूं। 'ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा बता रहे हैं कि आत्मविश्वाससे दीर्घ आयु होनेमें सहायता होती हैं। 'तू मत मर जा 'यह उसीको कहा जा सकता है, कि जिसके आधीन शीग्र या देरीसे मरना हो । यदि मनुष्यके आधीन यह बात न होगी, तो 'इस समय न मर, वृद्धावस्थाके पश्चात् मर 'इत्यादि आझायें व्यर्थ होगी। ये आझाएं कंठरवसे कह रहीं हैं, कि मनुष्यकी इच्छाशिक्तपर मृत्युको शीग्र या देरीसे प्राप्त होना अवलंबित है।

१६ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ५)

में शोघ न महंगा, में दीर्घायु होऊंगा, में अपनी आयु धर्म कार्यमें समर्पण कहंगा 'इस प्रकारकी मनकी सुदृढ भावना रही, तो सहसा अल्प आयुमें मृत्यु न होगी, परंतु यदि कें।ई विश्वकी क्षणभंगुरताका ही ध्यान करेगा, तो वह खयं क्षण-भंगुर बनेगा। आत्मविश्रास यह अन्य दीर्घायु प्राप्तिके अनुष्ठा-नोंकी खुनियाद है। अन्य अनुष्ठान तब सिद्ध हो सकते हैं, जब कि यह खुनियाद ठीक सुदृढ हुई हो।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि 'उन्मोचन और प्रमोचन 'ये दो उपाय हैं जिनसे नीरोगता और दीर्घायु सिद्ध हो सकती है। ये तिथि क्या हैं, इसकी खोज करनी चाहिये। इनमेंसे एक विधि आरोग्य बढानेवाला और दूसरा अकाल मृत्यु हरण करनेवाला है।

## कुविचारसे अनारोग्य।

ृत्तीय मंत्रमं स्त्री पुरुषोंको शाप देना, गालियां देना, अथवा बुरे शब्द प्रयुक्त करना बुरा है ऐसा कहा है। किसीके साथ होह करना भी घातक है। बुरें शब्द बोलनेसे प्रथम अपना मन बुरे विचारोंसे भर जाता है और जो वैसे हीन विचारके शब्द सुनते हैं सनमें वैसे ही हीन भाव जम जाते हैं। इस प्रकार मनका स्वास्थ्य बिगडनेके लिये ये बुरे शब्द कारण होते हैं । मनका स्वास्थ बिगडनेसे ही शरीरमें रोगबीज प्राविष्ट होते हैं और वे रोगबीज उसी कारण वहां स्थिर होते हैं ।

### मातापिताका पाप।

माता पिताके पापाचरणसे भी रोग होते हैं यह बात चतुर्थ मंत्रमें कही है-

मारा कार पिताके किय पापाचरणसे तू बीमार होकर पड़ा है। 'इस मन्त्रभागमें स्पष्ट कहा है कि बीमारीका एक हेतु मातापिताक पापाचरण भी है। मातापिताक पापा आचार-क्यवहारके कारण जन्मतः ही लड़केका शरीर निर्वल होता है। र बालक जन्मसे ही बीमारिबोंका घर बन जाता है। हस्थ धर्ममें रहनेवाले लोग इस मंत्रका अवश्य विचार करें, योंकि यदि वे कुछ भी पाप करेंगे, तो वे अपने वंशको दुःखमें अलनेके दोषी हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि, क्यभि-चार, मद्यपान आदि दुष्ट क्यसनोंमें फंसे हुए लोग न केवल खयं दुःख भोगते हैं, प्रत्युत अपने वंशकों को बीमारियोंक महासागरमें हाल देते हैं। वेदने यह मंत्र कहकर जनताके खास्थ्यके विषयमें बड़ा उत्तम उपदेश दिया है, परंतु पाठकोंको चाहिये कि वे इसका मनन करें और आचरणमें लावें।

पंचम मंत्रमें कहा है कि [ भेषजं सेघसा। त्या जरद्धि कुणोमि। (मं. ५)] योग्य औषधिका सेवन कर, इतना पथ्य करेगा तो में तुन्हें दीर्घायु बनाता हूं। 'संदेह मत कर, तू पथ्य पालन करनेसे अवश्य दीर्घायुवाला हो जायगा।

### मानसशक्ति।

षष्ठ मंत्रमें मनकी शक्तिका वर्णन किया है जो विशेष महत्त्वका है—

पुरुष ! सर्वेण मनसा सह इह एघि। यमस्य दूतो मा अनुगाः। जीवपुरा अधि इहि॥ ( मं. ६ )

'हे मतुष्य! अपनी सब मानसिक शक्तिके साथ तू यहां रह। यमके दूतोंके पीछे न जा। जीवोंकी पुरियोंमें अर्थात् शरीरमें यहां स्थिर रह।'

इस मंत्रका संबंध पहिले मंत्रके कथनके साथ बहुत ही चिनिष्ट है। अपनी सब मानसिक शक्तिके साथ इच्छापूर्वक में दीर्घायु बन्त्रा 'ऐसा मनमें निर्धार करना चाहिये। मनकी शक्ति विलक्षण है, मनकी शक्ति जितनी प्रबल होगी उतनी निश्चयसे सिद्धि हो सकती है। मनकी कल्पनासे रोगी मनुष्य

नीरोग और नीरोग मनुष्य रोगी बनता है। बलवान् निर्बल होता है और निर्बल भी सबलके समान कार्य करनेमें समर्थ हो जाता है। मनकी यह विलक्षण राक्ति होनेके कारण हर एक मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनमें सुविचारोंकी धारणा करता हुआ नीरोगतापूर्वक दीर्घायु प्राप्त करे। हीन विचार मनमें न आने दें। क्योंकि हीन विचारोंसे मनुष्य क्षीणायु हो जाता है। मरनेके विचार कभी मनमें न आने दें। पूर्ण खास्थ्य-के विचार ही मनमें स्थिर किये जावे।

# उन्नतिका मार्ग।

अपनी उन्नितिका मार्ग कौनसा है, इसका ज्ञान श्रेष्ठ मन्द्र-ध्योंसे प्राप्त करें और तदनुसार आचरण करें, आरोग्य प्राप्तिके मार्गका नाम ' उद्यनं पथः 'है, अर्थात् उन्नतर अवस्था प्राप्त करनेका यह राजमार्ग है। इसपरसे 'आरोहणं आक्र-मणं ' अर्थात् इस आरोग्यके मार्ग पर आना और उसपरसे चलना मनध्यके लिये लाभदायक है—

उदयनं पथः विद्वान् पेहि।

आरोहणं आक्रमणं जीवतः अयनम् ॥ (मं. ७)

'उन्नतिके मार्गको जानकर ही इस संसारमें रह । इस मार्गपर भाना और इसी मार्गपरसे चलना जीवित मनुष्यके स्थिये हितकारक है। 'इसलिये हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपने आरोग्यके बढानेके उपायोंको जानें और उनका आचरण करके अपनी आयु और आरोग्य बढावे। इस प्रकार करनेसे कितने लाभ हो सकते हैं इसका वर्णन अष्टम मंत्रमें किया है—

मा बिभेः। न मरिष्यसि। त्वा जरदर्षि कुणोमि।

यदि तू पूर्वोक्त मंत्रों में कह मार्गके अनुसार आवरण करेगा, तो 'तू शोघ नहीं मरेगा, तू मत डर, में तुझे दीर्घायु करता हूं। ' जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार आवरण करेगा, उसके किये यह आशोवीद अवस्य मिलेगा। पाठक! विचार करके देखिये, तो मालूम होगा कि यह मार्ग सीधा है, परंतु मनुष्य प्रली-भनमें पहता है और फंसता है—

# मार्गदर्शक दो ऋषि।

अपने ही अंदर मार्ग बतानेवाले दो ऋषि बैठे हैं, ये ऋषि दशम मंत्रमें देखिये—

बोधप्रतिबोधौ ऋषी । असप्रः जागृष्टिः । तौ प्राणस्य गौप्तारौ दिवानकं च आगृताम् ॥ (मं. १०) 'मनुष्यके अन्दर बोध और प्रतिबोध अर्थात् ज्ञान और विज्ञान ये दो ऋषि हैं। इनसे सचा ज्ञान प्राप्त होता है। इनमें से एक (य-स्वप्तः) सुरत नहीं है और दूसरा सदा जागता रहता है। ये ही दो ऋषि मनुष्यके प्राणोंके रक्षक हैं। अतः ये दिन रात यहां जागते रहें। ये दो ऋषि यहां जागते रहनेसे हैं। मनुष्य और दीर्घायु हो सकता है। ज्ञान-विशानसे उसको यहांका व्यवहार कैसा करना चाहिये इसका आन हो सकता है। ठीक व्यवहार करके यह मनुष्य अपना स्वास्थ्य उत्तम रखता है और दीर्घायु होता है। व्यक्तिमें और समाजमें ये बोध और प्रतिबोध अथवा ज्ञान और विज्ञान जागते रहें। जबतक इनकी जागति रहेगी तबतक उन्नति होना स्वाभाविक है। इसलिये कहा है—

गम्भीरात् कृष्णात् तमसः परि उदेहि। (मं ११) 'गहरे काले अन्धकार रूपी मृत्युसे ऊपर उठ अर्थात् मृत्युके अंधकारमं न फंस और जीवनके प्रकाशमें नित्य रह। यहां पूर्वोक्त दो ऋषियोंकी सहायतासे मृत्युसे बचनेका उपदेश है। क्योंकि वे ही मृत्युको दूर करके दीर्घ जीवन देनेवाले हैं।

# मृत्युको दूर करना।

यहां एक बात लक्ष्यमें रखने योग्य कही है वह यह है कि 'मृत्यु अंधकार है' और 'जीवन प्रकाशमय है।' यह अनुभव सल्य है। जीवित मनुष्यका प्रकाशवर्तुल आकाशभर व्यापक होता है, यह प्रकाशवर्तुल मरनेक समय शनै: शनै: छोटा छोटा हो जाता है। जब यह प्रकाशवर्तुक अंगुष्ट मात्र रह जाता है

उस समय मनुष्य प्ररा होता है। परनेवाले मनुष्यको मरनेसे पूर्व कुछ घण्टे ऐसा अनुभव आता है कि जगतके अंदर व्यापने वाला प्रकाश अब घरके अंदर ही रहा है और बाहर अन्धकार है। मृत्युको छाया रूप वर्णन किया है इसका कारण यह है। यह कविकल्पना नहीं है परंतु सस्य बात है। अपने आपको अन्धेरेसे वेष्टित होने न देना आवश्यक है, यही मृत्युको दृ करनेका ताल्पर्य है। प्रकाशका महत्त्व इतना है, यह प्रकाश अपने आत्माका ही है बाहरका नहीं।

### जीवनका लक्षण।

बारहवें मंत्रमें उन पितरों को नमन किया है कि जो जीवको इस लोकसे यमलोकमें ले जाते हैं। वे छुपा करें और हमारे (उत्पारणा) मृत्युपार होने के अनुष्ठानमें सहायता करें। बारहवें मंत्रमें यह कहने के पश्चात् तेरहवें मंत्रमें जीवनका लक्षण बताया है। 'मनुष्यके शरीरमें प्राण, मन, चक्छ और बल रहे और यह अपने पांवके बलसे खड़ा रहे।' (मं. १३) यह जीवनका लक्षण है, मृत्युका लक्षण मी इसीसे झात हो सकता है, वह इस प्रकार है— 'शरीरमें प्राण, मन, आंख और बल न रहे और शरीर अपने पांवपर खड़ा न रह सके।' इन शिंक योंका यहां होना और न होना जीवन और मृत्यु है। और प्रतीक प्रकार मृत्युको दूर और जीवनको पास किया जा सकता है।

पाठक इन मंत्रोंका अच्छी प्रकार विचार करेंगे तो उनको इस सुक्तमें कही जीवन विद्याका ज्ञान हो सकता है।

# घातक प्रयोगको दूर करना।

(३१) कृत्यापरिहरणम्।

( ऋषिः — शकः। देवता — कृत्यादृषणम्।)

यां ते चुकुरामे पात्रे यां चुकुर्मिश्रधान्ये । आमे मांसे कृत्यां यां चुकुः पुनः प्रति हरामि ताम्

11 8 11

अर्थ— (यां ते आमे पात्रे चकुः) जिसको वे कच्चे बर्तनमें करते हैं, (यां मिश्रधान्ये चकुः) जिसको मिश्रधान्ये करते हैं, (यां मिश्रधान्ये चकुः) जिसको मिश्रधान्यमें करते हैं, (यामे मांसे यां करयां चकुः) कच्चे मांसमें जिस हिंसा प्रयोगको करते हैं (तां पुनः प्राति हरामि) उसको में हटा देता हूं ॥ १॥

| यां ते चुकु: कंकवाकावुजे वा यां कंशिराणि।                |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| अन्यों ते कृत्यां यां चुकुः पुनुः प्रति हरामि ताम्       | ॥२॥     |
| यां ते चुक्ररेकं अफे पशूना मुंभ यादंति ।                 |         |
| गर्देभे कृत्यां यां चुकुः पुनः प्रति हरामि ताम्          | ॥३॥     |
| यां ते चुक्करेम्लायां वलुगं वा नराच्याम् ।               |         |
| क्षेत्रें ते कुत्यां यां चुकुः पुनः प्रति हरामि ताम्     | 11 8 11 |
| यां ते चक्रुगिरियस्ये पूर्वामावुत दुश्चितः ।             |         |
| शालायां कृत्यां यां चुकुः पुनः प्रतिं हरा <u>मि</u> ताम् | 11.411  |
| यां ते चुकुः समायां यां चुकुरिधदेवने ।                   |         |
| अक्षेषुं कृत्यां यां चुकुः पुनः प्रति हरा <u>मि</u> ताम् | 11 & 11 |
| यां ते चक्रुः सेना <u>यां</u> यां चक्रुरिष्वायुधे ।      |         |
| दुन्दुभौ कृत्यां यां चुक्रः पुनः प्रति हरामि ताम्        | 11 0 11 |
| या ति कृत्यां क्षेंऽवद्धुः सम्ह्याने वा निच्छनुः         |         |
| सर्वनि कृत्यां यां चुकुः पुनः प्रति हरामि ताम्           | 11 0 11 |
|                                                          |         |

अर्थ— (यां ते क्रकवाकों चकुः) जिसको वे पक्षिविशेषमें करते हैं, (यां वा कुरीरिणि अजे) अथवा जिसको सींगवाले मेंढेमें अथवा वकरेमें करते हैं, (यां कुत्यां ते अध्यां चकुः) जिस घातक प्रयोगको वे मेडीमें करते हैं (तां०) चसको में दूर करता हूं ॥ २॥

<sup>(</sup>यां ते एक खफे चक्रुः) जिसकी वे एक खुरवाले पशुमें करते हैं, (पशुनां उभयादाति) पशुभोंमें जिनकी दोनों भोर दांत होते हैं, उनमें जो प्रयोग करते हैं, (यां कृत्यां गर्दभे चक्रुः) जिस घातक प्रयोगको गधेमें करते हैं (तां०) उसकी में दूर करता हूं॥ ३॥

<sup>(</sup>यां ते अमूळायां चकुः) जिसको वे अमूला औषधिमें करते हैं, और (नराच्यां वा वळगं) नराची औषधिमें बल घटानेका जो प्रयोग करते हैं, (यां कृत्यां ते स्नेत्रे चकुः) जिस घातक प्रयोगको वे सेत्में करते हैं (तां०) उसकी में इटाता हूं ॥४॥

<sup>(</sup> यां ते गाईपत्ये चक्रुः ) जिसको गाईपत्य भग्निने करते हैं, ( उत दुश्चितः पूर्वाग्नी ) और जिसको बुरी तरहसे प्रज्विलत पूर्व भग्निमें करते हैं तथा ( यां कृत्यां शालायां चक्रुः ) जिस घातक प्रयोगको शालामें करते हैं ( तां० ) उसको में दूर करता हूं॥ ५॥

<sup>(</sup>यां ते सभायां चक्रुः) जिसको वे सभामें करते हैं, (यां अधि देवने चक्रुः) जिसकी खेलमें करते हैं, (यां खिंच देवने चक्रुः) जिसकी खेलमें करते हैं, (यां खंदों अक्षेषु चक्रुः) जिस घातक प्रयोगको पासोंमें करते हैं, (तां०) उसको मैं दूर करता हूं॥ ६ ॥

<sup>(</sup>यां ते सेनायां चकुः) जिसको वे सेनामें करते हैं, (यां रचु-आयुधे चकुः) जिसको बाण और अनुष्यपर करते हैं, (यां कुत्यां दुन्दुभे चकुः) जिस घातक प्रयोगको दुन्दुभी पर करते हैं, (तांठ) उसको में इटाता हूं॥ ७॥

<sup>(</sup>यां कृत्यां ते कृते अवद्धुः) जिस घातक प्रगोगको वे कृत्में करते हैं, (इमशाने था निचयनुः) अथवा जिसको स्मशानमें गाड देते हैं, ( गं कृत्यां सवानि चक्रुः) अथवा जिस घातक प्रयोगको घरमें ही करते हैं, ( तां ) उसको मैं हटाता हूं।। ८॥

यां ते चकुः पुरुषास्थे अप्री संक्षेष्ठके च याम् ।

मोकं निर्दाहं कृष्यादं पुनः प्रति हरामि ताम् ॥९॥
अपेथेना जभारेणां तां पथेतः प्र हिण्मसि । अधीरो मर्याधीरेम्य सं जेशाराचित्या ॥ १०॥
यश्रकार न श्रशाक कर्त्वं श्रेत्रे पादेमङ्ग्रिरेम् । चकारं श्रद्रमुसम्यमस्यो भगेवस्थः ॥ ११॥
कृत्याकृतं वळ्गिनै मृ्लिनं शपथेय्यम् । इन्द्रस्तं हेन्तु महुता वधेनाभिविध्यत्वस्तयां ॥ १२॥ (३७६)

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

# ।। इति पश्चमं काण्डं समाप्तम् ।। ५ ।।

अर्थ — (यां ते पुरुषास्थे चकुः) जिसको ने मनुष्यकी हर्शमें करते हैं, (संकसुके अग्नी चकुः) प्रज्वित अग्निमें जो करते हैं, (म्रोकं निर्दाहं कष्यादं प्रांते ) चोरीसे प्रज्वित किये मांस खानेवाले अग्निक प्रति (पुनः तां प्रति हरामि ) फिर उसको में हटा देता हूं ॥ ९ ॥

(अपथेन एनां आ जभार) कुमार्गसे इस हिंसाको लाया है (तां पथा इतः प्र हिण्मसि) उसको सुमार्गसे यहांसे हटाते हैं (अधीरः मर्या घीरेभ्यः) मूढ मनुष्य मर्यादा धारण करनेवाल पुरुषोंसे (अचित्या सं जभार)। बिना सोचे उपाय प्राप्त कर सकता है।। १०॥

(यः कर्तुं चकार) जिसने हिंसा करनेका यत्न किया, वह (न शशाक) वह समर्थ नहीं हुआ। परन्तु (पादं अंगुर्रि शश्चे) उसने ही पांव और अंगुलिको तोड दी है। (अभगः) उस अभागीने तो (अस्मभ्यं भगवङ्ग्यः भद्रं चकार) इस सौभाग्यवानोंके लिये तो उसने कल्याण ही किया है॥ १९॥

( इन्द्रः वलगिनं ) इन्द्र इस नीच ( मूलिनं श्रापथेच्यं ) जडमें दुःख देनेवाले और गालियां देनेवालांको ( महता वर्धेन हन्तु ) बडे वधोपायसे मारे और ( अग्निः अस्तया विष्यतु ) अग्नि अन्नसे वेघ डाले ॥ ৭२ ॥

भावार्ध — कचा वर्तन, मिश्रधान्य, कचा मांस, कृक्वाक पक्षी, मेंढे, वकरी, भेडी, एक खुरवाले पश्च, दोनों ओर दांत-वाले पश्च, गथा, अमूला औषधि, नराची वनस्पति, खेत, गाईपत्य अग्नि, पूर्विग्नि, घर या कमरा, सभा, खेलका स्थान, पासे, सेना, बाण और धनुष्य, दुन्दुभी, क्वा, स्मशान, घर, पुरुषकी हड़ी, प्रज्विलत अग्नि, मांस जलानेवाला अग्नि आदि स्थानोंमें दुष्ट लोक घातक प्रयोग करते हैं। उनसे बचनेका उपाय करना चाहिये॥ १-९॥

कुमार्ग से ही यह हिंसक और घातक प्रयोग हुआ करते हैं। यद्यपि दूसरेने कुमार्ग से ऐसे प्रयोग किये, तो भी उनको ठीक प्रकार दूर करनेका उपाय हमें करना ही चाहिये। मनुष्य खयं उपाय न जानता हो, तो ज्ञानी पुरुषोंसे उपायको जान सकता है ॥१०॥

जो दूसरेकी हिंग करनेका यत्न करता है वह दूसरेकी हिंसा करनेके पूर्व अपनी ही करता है। जो दूसरेकी हिंसा करना चाहता है वह अभागी है, उससे ईश्वरभक्त होनेसे जो भाग्यवान होते हैं उनका कल्याण ही होता है।। ११॥

ईश्वर ही नीच मनुष्योंको दण्ड देवे ॥ १२॥

[ इस सूक्तका विषय संदिग्ध होनेसे इसका विशेष स्पष्टीकरण करना काठेन है । यह श्रोचका विषय है । ]

यहां षष्ठ अनुवाक समात ॥ ६॥॥ ।। पञ्चम काण्ड समाप्त ॥

# अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

### पञ्चम काण्ड

# विषयानुऋमणिका

| स्क        | विषय                                         | पृष्ठ            | स्क विषय                                        | <u> </u>       |  |
|------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|--|
|            | पञ्चम काण्डकी भूमिका                         | 3                | वारीरिक चल                                      | ₹ %            |  |
|            | सूक्तोंके ऋषिदेवता छन्द                      | 8                | ८ कुष्ठ औषधि                                    | 35             |  |
|            | ऋषिकमानुसार सूक्तविभाग                       | Ę                | कुष्ठ भौषधि                                     | ₹ €            |  |
|            | देवता क्रमानुसार स्काविभाग, स्कांके गण       | و ر              | ५ छाश्चा                                        | 3 5            |  |
|            | सात मर्यादाये                                | 6                | लाक्षा                                          | 3 6            |  |
| १३         | गत्मोन्नतिको विद्या                          | 8                | ६ महाविद्या                                     | 39             |  |
|            | भारमे। निका मार्ग, आत्माकी उनति              | 92               | श्रद्धात्राप्तिका मार्ग, खर्गके महन्तांकी वीषणा | 83             |  |
| ,          | अदम्य आत्मशक्तिका तेज                        | 92               |                                                 |                |  |
|            | गुरावाणीका गुप्त संदेश, शरीर घारणका उद्देश्य | 93               |                                                 |                |  |
|            | अपने अन्दरके अमृत                            | 98               | रास्त्रोंके राख                                 |                |  |
|            | दुसरों के साथ आदरका व्यवहार                  | 98               |                                                 |                |  |
|            | विरोधक शक्तियोंकी एकतासे दृद्धि              | 94               | आत्मसमर्पण                                      | 8 €            |  |
|            | सात मर्थादाएँ                                | 9 ६              | ७ पेश्वर्यमयी विपास                             | . 84           |  |
|            | परमपिताकी उपासना                             | 90               | विपीत्तपूर्णं संपत्ति                           | 86             |  |
|            | ईश गुणक्णेन, इस स्का सार                     | 96               | कंजूशोसे गिरावट, हार्दिक इच्छा                  | 88             |  |
| <b>8</b> 9 | <sub>र्</sub> षनोंमें ज्येष्ठ देव            | १९               |                                                 |                |  |
|            | स्ककी विशेषता, ज्येष्ठके लक्षण               | २१               | ८ शत्रुको दवाना                                 | op<br>Cal lear |  |
|            | दासकी घबराहट, दासके लक्षण                    | २२               | शतुका नाश, ईश प्रार्थना, नास्तिकोकी असम         |                |  |
|            | विरोधियोंका सहकार्य                          | ३३               | शत्रुके नाशका उपाय                              | 43             |  |
|            | शक्तिकी वृद्धि, माधुर्य                      | २३               | ९–१० आरिमक् बल                                  | ५ 🕏            |  |
|            | बाह्मण क्षत्रियोंकी एकता                     | २४               | भारिमक शक्ति                                    | ded            |  |
|            | आप्तपुरुषकी स्तुति                           | 34               | पत्थरका कवन                                     | 40             |  |
|            | आदर्श पुरुष, कान्य कैसा ही ?                 | २६               | ११ भ्रेष्ठ देव                                  | 40             |  |
|            | राष्ट्री जित्का सन्देश                       | २७               | ईश्वर और भक्तका संवाद, दो प्रकारके लोग          | é a            |  |
| _          | देवता, ईश्वर विषयक भावार्थ                   | २८               | प्रयत्नका महत्त्व, ईश्वरका महत्त्व              | É              |  |
| te         | वेजयकी प्राप्ति                              | २८               | धनप्राप्तिमें दोष, ईश्वरका स <b>वा</b>          | 42             |  |
|            | अपने विजयकी प्रार्थना, विजयी विचार           | ३१               | ११ यश                                           | ६८             |  |
|            | श्रृत्रको दूर करना, कामनाकी तृप्ति           | ३२               | यअमानकी इच्छा                                   | 4 €            |  |
|            | ईश्वर उपाधना, निष्पाप बनना                   | 32               | १३ सर्प्विष दूर करना                            | e)             |  |
|            | ईश शर्थना, देवोंकी सहायता, राजप्रवंध         | ₹ ₹ <sup>1</sup> | सर्पविष, उपाय                                   | ६🤜             |  |

| स्क         | <b>दिष</b> य                                 | पृष्ठ | सूक्त विषय                                  | 85         |
|-------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|------------|
| १८          | घातक प्रयोगको लौटानां                        | 90    | २५ गर्भघारणा                                | 90         |
|             | दुष्ट कृत्यका परिणाम                         | ७२    | गर्भेकी सुरक्षितता                          | <b>९</b> ९ |
| १५          | सत्यका विजय                                  | 90    | २६ यश                                       | १००        |
|             | बत्यम् यश                                    | ७३    | यज्ञमें आत्मसमर्पण                          | 909        |
|             | <b>भात्मब</b> ळ                              | ७इ    | १७ अग्निकी ऊर्ध्वगति                        | १०२        |
| १७          | स्रोके पातिव्रत्यकी रक्षा                    | ૭૪    | यज्ञका महत्त्व                              | १०३        |
|             | म्नी चारित्रयकी रक्षा, बृहस्पति और तारा      | ৩৩    | २८ दीर्घायु और तेजस्विता                    | १०३        |
| १८          | ब्राह्मणकी गी                                | ७९    | यज्ञोपवीतका धारण, तीन धागे                  | 908        |
|             | ब्राह्मणकी गी                                | ८२    | सुवर्णका यज्ञे गवीत, इंद्रिय और प्राण       | 906        |
|             | राजाका कर्तेब्य                              | ८३    | ओंकारकी तीन शाक्तियां, देवोंके नगर          | 906        |
| १९          | ब्राह्मणको कष्ट                              | ८३    | न्याय, पुष्टि और ज्ञान, यज्ञोपर्वातसे लाभ   | १०९        |
|             | ज्ञानीका कष्ट, अन्त्येष्टिकी कुछ बाते, हजामत | ८६    | १९ रोग-क्रिमि-निवारण                        | 990        |
| <b>80</b> - | -२१ दुन्दुभीका घोष                           | 6     | रोगोंके कृमि, रोग जन्तुओंका शरीरमें प्रवेश  | 1 993      |
|             | नगाडा, आर्थीका घ्वज                          | 90    | भारे।स्य प्राप्ति                           | 993        |
| 99          | ज्वर निवारण                                  | 90    | संसर्ग रोग, रोग हटनेका लक्षण                | 998        |
|             | ज्वर रोग, ज्वरके भेद                         | 92    | ३० दीर्घायुकी प्राप्ति                      | ११८        |
|             | ज्वर निवृत्तिका उपाय                         | ९३    | आरोग्ययुक्त दीर्घ आयु, आत्मविश्वासंसे दीर्घ | ं आयु ११७  |
| ¥\$         | रोग जन्तुओंका नाश                            | 93    | कुविचारसे अनारोग्य                          | 990        |
|             | रोग किमियोंका नाश                            | ९५    | मातापिताका पाप, मानसशक्ति                   | 996        |
| 48          | सुरक्षितताकी प्रार्थना                       | 34    | उन्नतिका मार्ग, मार्गदर्शक दो ऋषि           | 196        |
|             | अपनी सुरक्षितता                              | 36    | ३१ घातक प्रयोगको दूर करना                   | ११९        |





सुबोध माष्य षष्ठं काण्डम् ।

# अऋण होना।

अनुणा अम्मिन्नेनृणाः परीस्मिन्तृतीयं लोके अनुणाः स्याम । ये देव्यानाः पितृयाणांश्व लोकाः सर्वीन्पयो अनुणा आ क्षियेम ॥ (अथर्ववेद ६।११७।३)

" इम इस लोक में अऋण, परलोक में अऋण और तीसरे लोक में भी अऋण होवें। जो देवयान और पितृयान लोक हैं, उन के सब मार्गों में इम अऋण होकर चलेंगे।"



# अथर्ववेद का स्वाध्याय।

# [ अथर्ववेद का सुबोध भाष्य । ]

# षष्ठ काण्ड।

इस षष्ठ काण्डके प्रथम सूक्तमें 'सदिता 'देवताका वर्णन है। सविता देवता सबकी उत्पत्ति करनेवाळी, सबकी प्रकाश देनेवाळी जौर उत्तम चेतना देनेवाळी है। संध्याके गुरुमन्त्रमें इसीका वर्णन है। इससे पाठक जान सकते हैं कि यह मंगळवाचक पहिला सूक्त है और इसका मनन करनेसे सबका शुम मंगल हो सकता है।

इस पष्ट काण्डमें प्रायः तीन मंत्रवाले सूक्त हैं। इस कारण इस काण्डकी 'प्रकृति तीन मंत्रवाले सूक्तोंकी हैं ' ऐसा कहते हैं; इससे भिन्न मंत्रसंख्यावाले सूक्त इस काण्डमें विकृति हैं। परंतु यहां स्मरण रखना चाहिये कि, अधिक मंत्रवाले कई सूक्त भी पुनरक्त मंत्रभागोंको अलग करनेसे तीन मंत्रवाले सूक्त बनाये जा सकते हैं। तथापि कुछ सूक्त ऐसे रहेंगे कि जो निश्चयसे इस काण्डमें विकृति सूक्त ही कहे जायेंगे

इस काण्डकी सुक्त ब्यवस्था इस प्रकार है--

इस काण्डमें १२२ सूक्त ३ मन्त्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ३६६ है।
इस काण्डमें १२ सूक्त ४ मन्त्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४८ है।
इस काण्डमें ८ सूक्त ५ मंन्त्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४० है।
कुल सूक्तसंख्या १४२ कुल मंत्रसंख्या ४५४

इस प्रकार इस काण्डके १४२ स्क्लोंमें ४५४ मंत्र हैं। इस काण्डमें १३ अनुवाक हैं, बहुधा प्रखेक अनुवाकमें दस दसं स्क हैं; तथापि तृतीय, सप्तम, एकादश और द्वादश इन चार अनुवाकोंमें प्रखेकमें ग्यारह स्क हैं और त्रयोदशवें अनुवाकमें अठारह स्क हैं।

काण्डोंकी मंत्रसंख्या कमपूर्वक बढ रही है। प्रथम काण्डमें १५३, दितीयमें २०७, तृतीयमें २३०, चतुर्थमें ३२४, पश्चममें ३७६ और इस षष्ठ काण्डमें ४५४ मंत्र हैं। यह संख्या प्रथम काण्डकी मंत्रसंख्यासे तीन गुनी, तृतीयसे दुगनी और पश्चमसे डेढ गुनी है। सूक्तसंख्या भी बहुत है। परंतु सूक्त प्रायः तीन मंत्रवाले होनेके कारण बढी संख्याका महत्व विशेष नहीं है, तथापि कुल अभ्यास इस काण्डमें पहिलेकी अपेक्षा अधिक ही होना है। प्रथम पाठ छोटा देकर पश्चात् बडे पाठ देनेके समान ही यह व्यवस्था वहां दिखाई देती है—

# सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

|   | सुक.                             | <b>मंत्रसंख्या</b>               | ऋषि                                                                                                            | देवता                                                                                     | छंद                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 |                                  | रवाक: ।                          | १३ त्रयोद्शः प्रप                                                                                              | ाठकः ।                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| , | 8                                | 3                                | अथर्वा                                                                                                         | सविता                                                                                     | उ <b>िण क्,ित्रपदा पिपीलिकमध्या साम्री</b><br>जगती । २, ३ पिपीलिकमध्य<br>पुरउप्णिक् ।                                                                                     |
|   | en sen en en en                  | ३ अथर्वा<br>३ अथर्वा<br>३ अथर्वा | (स्वस्त्ययत्रकामः)<br>(स्वस्त्ययनकामः)<br>(स्वस्त्ययनकामः)<br>(स्वस्त्ययनकामः)<br>(स्वस्त्ययनकामः)<br>जमदग्निः | नानादवताः<br>इन्द्राग्नी<br>ब्रह्मणस्पतिः, सोमः<br>सोमः, ३ विश्वेदेवाः<br>कात्मात्मदेवता  | उण्णिम्, १-३ परोष्णिक् । जगती १ पथ्याबृहती । १ पथ्याबृहती, २ संस्तारपंकिः, ३ त्रिपदा बिराड्गर्मा गायत्री । अनुष्टुण् २ भुरिक् । अनुष्टुण्, गायत्री, १ निवृत् । पथ्यापंकिः |
|   | <b>१</b> ०                       | 3                                | जमद्भिः<br>शन्तातिः                                                                                            | कात्मात्मदेवता<br>नानादेवताः<br>( अग्निः, वायुः, सूर्यः )                                 | अनुष्टुप्<br>१ साम्री त्रिष्टुप्, २ प्राजापत्या<br>बृह्ती, ३ साम्रीबृहती ।                                                                                                |
| • | १ द्विती                         | योऽनुवा <b>कः</b>                | 1                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|   | ११<br>१३<br>१३<br>१४<br>१४<br>१६ | <b>3</b> 4                       | प्रजापतिः<br>गरुत्मान्<br>(स्वस्त्ययनकामः)<br>बस्रुपिगळः<br>उदाळकः<br>शौनकः                                    | रेतः, मंत्रोकाः<br>तक्षकः<br>मृत्युः<br>बलासः<br>वनस्पतिः<br>चन्द्रमाः (मन्त्रोक्तदेवताः) | अनुष्दुप्<br>अनुष्दुप्<br>अनुष्दुप्<br>अनुष्दुप्<br>अनुष्दुप्<br>अनुष्टुप् १ निचृत् त्रिपदा गायत्री,<br>३ नृहतीगर्भा ककुम्मखनुष्टुप्,<br>४ त्रिपदाप्रतिष्ठा ।             |
|   | १७<br>१८<br>१ <b>९</b><br>१०     | 38 17 17 17                      | अथर्वा<br>अथर्वा<br>शन्तातिः<br>भृग्वगिरा                                                                      | गर्भदंहणं<br>इष्योविनाशनं<br>चन्द्रमाः(नानादेवताः)<br>यक्ष्मनाशनं                         | अनुष्दुप्<br>अनुष्टुप्<br>गायत्री, अनुष्टुप्।<br>१ अतिजगती, २ कुकुम्मती<br>प्रस्तारपंकिः, ३ स्रतःपंकिः।                                                                   |
|   | ३ तृतं                           | ीयोऽ <u>न</u> ुवाकः              | •                                                                                                              | :                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|   | २ १<br>२ १<br>२ ३                | ¥                                | शन्तातिः<br>शन्तातिः<br>शन्तातिः                                                                               | चन्द्रमाः<br>आदित्यरहिमः, मरुतः<br>क्षापः                                                 | अनुष्दुप्<br>त्रिष्टुप्, चतुष्पदा भुरिग्जगती ।<br>अनुष्टुप्, २ त्रिपदागायत्री<br>३ परे।िष्णक्                                                                             |
|   |                                  |                                  |                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                           |

|   | स्क म      | <b>ंत्र</b> संख्या | ऋषि                               | देवता                           | ळंद                                                                                |
|---|------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ₹४         | 3                  | शन्तातिः                          | आपः                             | अनुष्टुप्                                                                          |
|   | <b>२</b> ५ | 3                  | <b>ग्रुन</b> ःशेषः                | <b>मंत्रोक्तदैवतं</b>           | अनुष्दुप्                                                                          |
|   | <b>२</b> ६ | 3                  | ब्रह्मा                           | पाटमा                           | अनुष्टुप्                                                                          |
|   | २७         | ३                  | भृगुः                             | यमः, निर्ऋतिः                   | जगती, २ त्रिष्टुप्।                                                                |
|   | १८         | \$                 | भृगुः                             | यमः, निर्ऋतिः                   | त्रिष्टुप् २ अनुष्टुप् , ३ जगती ।                                                  |
|   | २९         | 3                  | भृगुः                             | यमः, निर्ऋतिः                   | चृहती, १-२ विराण्नाम गायत्री,                                                      |
|   |            |                    |                                   |                                 | ३ त्र्यवसाना सप्तपदा विराडष्टी।                                                    |
|   | 30         | 3                  | <b>उपरिवभ्रवः</b>                 | शमी                             | जगती, २ त्रिष्टुप्, ३ चतुःपदा<br>ककुम्मत्यतुष्टुप्।                                |
|   | 38         | 3                  | उपरिबभ्रवः                        | गौः                             | गायत्री                                                                            |
| Å | चतुर्थोऽ   | नुवाकः।            |                                   |                                 |                                                                                    |
|   | ३२         | ३ १-१ च            | ातनः, ३ अथर्वा                    | अग्निः                          | त्रिष्टुप् , २ प्रस्तारपंकिः।                                                      |
|   | ३३         | 3                  | जाटिकायनः                         | इन्द्रः                         | गायत्री, २ अनुष्टुष्।                                                              |
|   | ३८         | 4                  | चातनः                             | अग्नि:                          | गायत्री                                                                            |
|   | ३५         | 3                  | <b>कौशिकः</b>                     | वैश्वानरः                       | गायत्री                                                                            |
|   | 37         |                    | (स्वस्त्ययनकामः)                  | अग्निः                          | गायत्री                                                                            |
|   | <b>30</b>  |                    | (स्वस्त्ययनकामः)                  | चन्द्रमाः                       | <b>अनुष्दुभ्</b>                                                                   |
|   | ३८         |                    | (वर्चस्कामः)                      |                                 | <b>त्रि</b> ब्दु प्                                                                |
|   | 38         |                    | (वर्चस्कामः)                      | बृह् स्पातिः                    | १ जगती २ त्रिष्टुप्, ३ अनुष्टुप्।                                                  |
|   | 80         | ३ अथवी :           | (१-२अभयकामः,<br>१ स्वस्त्ययनकामः) | मन्त्रोक्तदेवताः                | जगती ३ ऐन्द्रीअनुष्टुप्                                                            |
|   | 88         | ₹                  | त्रह्या                           | चन्द्रमाः, बहुदैवत्यम्          | अनुष्टुप्, १ भुरिक् , ३ त्रिष्टुप्।                                                |
| 4 |            | ऽनुवाकः ।<br>-     |                                   |                                 |                                                                                    |
|   | કર <b></b> | चित्तेव            | राः ( परस्परं<br>तिकरणकामः।)      | <b>मन्युः</b>                   | अनुब्दुए १-२ भुरिक् ।                                                              |
|   | ८३         |                    | राः ( परस्परं ़<br>शेकरणकासः ः )  | मन्युमदानं                      | अनुष्दुप्                                                                          |
|   | 88         | 3                  | विश्वामित्रः                      | वन स्पतिः (मन्त्रोक्तदेवता)     | अनुष्टुप् ३ त्रिपदा महाबृहती ।                                                     |
|   | 84         |                    | . प्रचेताः यम <b>श्च</b>          | दुष्व <b>ननाशन</b> म्           | १ पथ्यापंक्तिः, २ मुरिक् त्रिष्टुप्,                                               |
|   | •          | 1 91191(1)         | o of additional and               | 3.4.441644                      | ३ अनुष्टुप्।                                                                       |
|   | 8६         | 3                  | अंगिराः                           | स्वग्नं                         | १ ककुम्मती विस्तारपंकिः। २ त्र्यव-<br>साना शकरीगर्भा पश्चपदा जगती,<br>३ अनुष्टुप्। |
|   | 80         | 3                  | अंगि <b>राः</b>                   | अग्निः, २ विश्वेदेवाः ३ सुधन्वा |                                                                                    |
|   | 88         | 3                  | अंगिराः                           | मन्त्रोक्तदेवताः                | अ <b>नु</b> ष्दुप्                                                                 |
|   | 88         | <b>à</b>           | गार्ग्य                           | अग्निः                          | १ अनुष्टुप् २-३ जगती (३ विराट्)                                                    |
|   | 40         | _                  | (अभयकामः)                         | अश्विनौ                         | १ विराइ जगती, २,३ पथ्यापंकि।                                                       |
|   | ५१         | 3                  | ग्रन्तातिः                        | आपः, ३ वरुणः                    | त्रिष्टुप्, १ गायत्री, ३ जगती।                                                     |

|      | धुक                                      | मं श्रसंख्या | ऋषि                                | देवता                                                | <b>चंद</b>                              |  |  |
|------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| . 84 | ६ षष्ठोऽनुवाकः । १४ चतुर्द्शः प्रपाठकः । |              |                                    |                                                      |                                         |  |  |
| •    | ५३                                       | <b>3</b>     | भागलिः                             | मन्त्रोक्त <b>वेघताः</b> अ                           | । <del>तु</del> च्हुप्                  |  |  |
|      | <b>પ</b> રૂ                              | <del>7</del> |                                    | नानादेवताः वि                                        | ब्रेष्टुप्, १ जगती                      |  |  |
|      | 48                                       | 3            | त्रसम्बद्धाः<br>व्यक्षाः           | સ્ત્ર <b>નો વોર્</b> યો જ                            | । नु <i>ष्</i> दुप्                     |  |  |
|      | ५५                                       | 3            | त्रह्मा                            | १ विश्वेदेवः १-३ हदः १                               | जगती २ त्रिष्टुप्, ३ जगती ।             |  |  |
|      | ५६                                       | 3            | श्वन्तातिः<br>शन्तातिः             | १ विश्वेदेवाः २-३ रुद्रः                             | १ उिष्णरगर्भा पध्यापंक्तिः, २ अनुष्टुप् |  |  |
|      | ' '                                      | 1            |                                    |                                                      | ३ निचृत् ।                              |  |  |
|      | 40                                       | 3            | शन्तातिः                           | <b>रुद्र</b> ।                                       | १-२ अनुष्टुप्, ३ पथ्यापंकिः।            |  |  |
|      | 46                                       |              | ो (यशस्कामः)                       | बृहस्पतिः, मंत्रोक्तदेवताः १                         | जगती, २ प्रसारपंक्तः, ३ भ उष्टुप्       |  |  |
|      | 48                                       |              | ा (यशस्कामः)                       |                                                      | <b>ानु</b> ब्दुप्                       |  |  |
|      | 40                                       |              | (यशस्कामः)                         | अर्थमा र                                             | मनु <b>ष्टु</b> प्                      |  |  |
|      | ६१                                       |              | र्(यश्र€कामः)                      | रुद्र:                                               | ब्रेस्टुए, २-३ मुरिक्।                  |  |  |
|      |                                          |              |                                    |                                                      |                                         |  |  |
| •    |                                          | ोऽनुवाकः     |                                    |                                                      | त्रध्दुप्                               |  |  |
|      | ६२                                       | 3            | अथर्वा                             | 424                                                  | जगती, १ अतिजगतीगर्भा                    |  |  |
|      | ६३                                       | ន            | द्व <b>हणः</b> (आयु-               | ( - ( ) - ( ) - ( )                                  | ४ अनुष्टुव                              |  |  |
|      | <b></b>                                  | _            | र्वचौंबलकामः )                     | ३ अग्निः<br>स्रामनस्यं, विश्वेदेवाः                  | अनुष्टुप्, २ त्रिष्टुप् ।               |  |  |
|      | ६८                                       | 3            | अ <b>थर्वा</b>                     |                                                      | अनुष्टुप्, १ पथ्यापंकिः।                |  |  |
|      | <b>६</b> :५                              | 3            | अथवा                               | <u>-</u>                                             | अनुष्टुप्, १ त्रिष्टुप् ।               |  |  |
|      | ६६                                       | <b>સ</b>     | अथर्वा                             |                                                      | अनुष्दुप्                               |  |  |
|      | ६७                                       | <b>3</b>     | <b>अथर्घा</b>                      | चन्द्रः, इन्द्रः, पराश्चरः<br>मन्त्रोक्तदेवताः       | १ पुरोविराडतिशक्तरीगभरि चतुष्पदा        |  |  |
|      | ६८                                       | ₹            | अथर्वा                             | भ•ना चा <b>द्</b> यसः                                | जगती, २ अनुष्टुप्, ३ अविजगती-           |  |  |
|      |                                          |              |                                    |                                                      | गर्भा त्रिष्टुप् ।                      |  |  |
|      | e a                                      |              | -2-12-                             | बृह्यस्पतिः, अभ्विनौ                                 | अनुष्टुप्                               |  |  |
|      | ६९                                       | २ अथ         | र्वा ( वर्च स्कामो<br>यशस्कामश्च ) | वृह्दपाताः, जान्यमः                                  |                                         |  |  |
|      | 90                                       | 3            | कांकायनः                           | अध्न्या                                              | जगती                                    |  |  |
|      | ७१                                       | 3            | ब्रह्मा                            | अग्निः, ३ विश्वेंदेवाः                               | जगती, ३ त्रिष्टुप्।                     |  |  |
|      | 98.                                      | ે ફે         | अ <b>थव</b> ींगिराः                | शेपोऽकः                                              | अनुष्दुप्, १ जगती, ३ भुरिक्।            |  |  |
|      |                                          | भोऽनुवाक     |                                    |                                                      |                                         |  |  |
|      |                                          |              | _                                  |                                                      | त्रिष्दुप्, १,३ मुरिष् ।                |  |  |
|      | ७३                                       | <b>ર</b>     | अथर्वा                             | सांमनस्यं नानादेवताः<br>सांमनस्यं नानादेवताः त्रिणाम | विष्युः, ११ र वर्षः                     |  |  |
|      | 98                                       | <b>3</b>     | <b>अ</b> थर्चा                     | •                                                    | अनुष्टुप्, षर्पदा जगती ।                |  |  |
|      | <i>૭</i> ૡ                               |              | न्धः (सपत्नक्षयकामः)               | ) इन्द्रः, मन्त्राकाः<br>\ चांच्यवासिः               | अनुष्टुप्, ३ इकुम्मती।                  |  |  |
|      | ૭૬                                       |              | न्धः (सपत्नक्षयकामः)               | _                                                    | अनुष्दुप्<br>अनुष्दुप्                  |  |  |
|      | 99                                       |              | न्धः (सपत्नक्षयकामः                | )    जातवदाः<br>१,२ चन्द्रमाः, ३ त्वष्टा             | अनुष्टुप्<br>अनुष्टुप्                  |  |  |
|      | 30                                       | <b>3</b>     | अथर्वा                             | र,र चन्द्रमान, रत्पष्टा<br>संस्फानः                  | गायत्री, ३ त्रिपदा प्राजापत्या जगती।    |  |  |
|      | હ                                        | 7            | अथवां                              | <i>लर्फाच</i> .                                      |                                         |  |  |

| र्बक | <b>मंत्रसंस्या</b> | ऋषि                           | देवता                       | छंद                                                           |
|------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 60   | 3                  | अथर्वा                        | चन्द्रमाः                   | अनुष्टुप्, १ भुरिक्, ३ प्रस्तारपंकिः।                         |
| ૯૧   | \$                 | अथर्वा                        | आदित्यः, मंत्रोकाः          | अ <b>नुष्टुप्</b>                                             |
| 6    | <b>3 9</b>         | भगः (जायाकामः)                | इन्द्रः                     | अनुष्टुप्                                                     |
| ९ नव | मोऽनुवाकः ।        |                               |                             | '9 <b>'</b>                                                   |
| 63   | 8                  | <b>अंगिर</b> ः                | मन्त्रोक्तदेवताः            | <b>अनुष्टुप्, ४</b> एकावसाना द्विपर<br>निचृदार्वी अनुष्टुप्।  |
| <8   | 8                  | अंगिराः                       | निर्ऋतिः                    | १ भुरिग्जती, २ त्रिपदा आर्षी<br>३ -४ जगती, ४ भुरिक्त्रिष्टुप् |
| 64   | ३ अथव              | र्ग ( <b>यक्ष्मनाशन</b> कामः) | वनस्पतिः                    |                                                               |
| ૮૬   | ३ अथर्वा           | i ( वृषकामः )                 | <b>एक</b> वृषः              | <b>अनु</b> रदुप्<br>अन्य                                      |
| 69   | 3                  | अथर्वा                        | ध्रुवः                      | <b>अनु</b> ष्टुप्<br>अनुष्टुप्                                |
| 66   | 3                  | অথৰা                          | प्र <b>वः</b>               | अ <b>तुष्टुप् , ३</b> त्रिष्टुप् ।                            |
| 63   | 3                  | अथवां                         | रुद्रः, मन्त्रोक्तदेवताः    | अनुष्टुप्                                                     |
| 90   | 3                  | अथवी                          | <b>रुद्र</b> ः              | १,२ अनुष्टुप्, ३ आर्षी भुरिगुण्णिक्।                          |
| 88   | ş                  | <b>भृग्वंगिराः</b>            | मन्त्रोक्तदेवताः, यक्मनाशनं | <b>अनुष्टुप्</b>                                              |
| 86   | Ę                  | अथर्वा                        | वाजी                        | श्चिद्धप् १ जगती ।                                            |
| १० द | शमोऽनुवाकः         |                               |                             |                                                               |
| 9३   | Ę                  | शन्तातिः                      | ठद्रः, ३ बहुदैयत्यम्        | <b>ब्रि</b> ब्टु व्                                           |
| 38   | 3                  | अथवंशिराः                     | सरस्रती                     | अनुष्टुप् २ विराड् जगती ।                                     |
| 94   | 3                  | भृग्वंगिराः                   | वनस्पतिः, मंत्रोक्ताः       | अनुष्टुप्                                                     |
| 88   | . 3                | भृग्वंगिराः                   | वनस्पतिः, ३ सोमः            | अतुष्टुप् ३ त्रिपदाविराण्नाम गायत्री।                         |
| 80   | <b>3</b>           | अधर्वा                        | मित्रावरुणौ                 | त्रिष्टुप्, २ जगती, भुरिक्।                                   |
| 69   | <b>13</b>          | अथर्वा                        | इन्द्रः                     | त्रिष्टुप्, २ वृहती गर्माष्टारपंकिः।                          |
| 88   | -                  | अथर्वा                        | इन्द्रः, ३ सोमः सविता च     | अनुष्टुप् , ३ भुरिक् बृहती ।                                  |
| १००  | <b>3</b>           | गरुत्मान्                     | वनस्पतिः                    | अनुष्टुप्                                                     |
| १०१  | 4                  | अ <b>थव</b> ींगराः            | <b>ब्रह्मणस्</b> पतिः       | <b>अ</b> नुष्टुप्                                             |
| १०२  | 3                  | जमद्ग्निः                     | अश्विनौ                     | अनुष्टुप्                                                     |
|      |                    | (अभिसंमनस्कामः)               |                             |                                                               |
| ११ ए | कादशोऽनुवा         | कः । १५ पश्चद्श               | :प्रपाठक: ।                 |                                                               |
| १०३  | 3                  | <b>उच्छोचनः</b>               | इन्द्रामी, बहुदैवत्यम्      | अनुष्टुप्                                                     |
| १०४  | ÷.                 | प्रशोचनः                      | इन्द्राप्ती, बहुदैवत्यम्    | अनुष्दुप्                                                     |
| १०५  | 3                  | <b>उन्मोचनः</b>               | <b>कासः</b>                 | अनुष्रुप्                                                     |
| १०६  | 8                  | प्रमोचनः                      | दूर्याशाला                  | अनुषुप्                                                       |
| १०७  | 8                  | श्चन्तातिः                    | विश्वजित्                   | अनुष्ट्प                                                      |
| १०८  | <b>પ્</b>          | হাীলক:                        | मेघा. ४ असिः                | अनुष्टुप्, २ डरीबृहती, ३ पथ्य।बृहती।                          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                |                          |                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| सुक     | <b>मंत्रसंख्या</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ऋषि              | देवता                    | छंद                                                                                         |
| १०९     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अथर्वा           | <b>पिष्प</b> ली, भैषज्यं | अनुष्टुप्                                                                                   |
| ११०     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अथर्वा           | अग्निः                   | त्रिष्टुप्, १ पंक्तिः ।                                                                     |
| १११     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अथर्वा           | अग्निः                   | <b>अनुष्टुप्, १ परानुष्</b> टुप् त्रिष्टुप् ।                                               |
| ११२     | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अथर्वा           | अग्निः                   | त्रिष्टुप्                                                                                  |
| ११३     | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अथर्वा           | पूषा                     | <b>त्रिष्टु</b> प्, ३ पंक्तिः।                                                              |
| १९ द्वा | दशोऽनुवाक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5:</b> 1      |                          |                                                                                             |
| . ११४   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ब्रह्मा          | विद्वेदेवाः              | अनुष्टुप्                                                                                   |
| ११५     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ब्रह्मा          | विद्वेदेवाः              | अनु <b>ःदु</b> प्                                                                           |
| ११६     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जाटिकायनः        | वैवखतः                   | जगती, २ त्रिष्टुप्।                                                                         |
| ११७     | ३ कौशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कः (अनुण कामः)   | अग्निः                   | त्रिष्टुप्                                                                                  |
| ११८     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कः (अनुण कामः)   | अग्निः                   | त्रिष्दुप्                                                                                  |
| ११९     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कः (अनुण कामः)   | अग्निः                   | त्रिष्टुप्                                                                                  |
| १२०     | ३ कौशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कः (अनुण कामः)   | मन्त्रोक्तदेवताः         | <b>१ जगती,</b> २ पंक्तिः, ३ त्रिष्टुप्।                                                     |
| १२१     | ८ कौशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कः (अनुण कामः)   | मन्त्रोक्तदेवताः         | १-२ अनुष्टुप् , ३,४ अनुष्टुप् ।                                                             |
| 355     | ષ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>भृ</b> गुः    | वि <b>रवकर्मा</b>        | <b>त्रिष्टुप्</b> , ४,५ जगती ।                                                              |
| ११३     | ų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भृगुः            | विद्वेदेवाः              | िश्रष्टुप्, ३ द्विपदा साम्री अनुष्टुप्।<br>४ एकावसाना द्विपदा प्राजापत्या<br>भुरिगनुष्टुप्। |
| १२८     | 3 अ <b>श</b> क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( निर्ऋ-         | <b>मंत्रोक्तदेवताः</b>   | त्रि <b>ब्दु</b> प्                                                                         |
| 2.0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रणकामः)          | विद्या आपः               |                                                                                             |
| , may a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                          |                                                                                             |
|         | गे <b>द्</b> शोऽनुव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                          | •                                                                                           |
| २५      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अथवा             | वनस्पतिः                 | त्रिष्टुप्, २ जगती।                                                                         |
| १२६     | ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अथवा             | वानस्पत्यो दुन्दुभिः     | भुरिक् त्रिष्टु प्                                                                          |
| १२७     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भृग्वंगिराः      | वनस्पतिः, यक्ष्मनाद्यनं  | <b>अनुष्टुप्,</b> ३ त्र्यवसाना षट्पदा जगती।                                                 |
| ११८     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ाः (अथवींगिराः ) | चन्द्रमाः, शक्धूमः       | अनुष्दुप्                                                                                   |
| १२९     | and the second s | ाः (अथवांगिराः)  | भगः                      | अनुष्दुप्                                                                                   |
| १३०     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | सरः                      | अनुष्टुप्, १ विराट्पुरस्ताद्बृहती ।                                                         |
| १३१     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अश्व गीं गराः    | सरः                      | अनुष्टुप्                                                                                   |
| १३२     | . <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अथर्वागिराः      | स्मरः                    | अनुष्टुप् १ त्रिपदानुष्टुप्, ३ भुरिक्,                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                          | २, ४, ५ त्रिपदा महाबृहती,<br>२,४ विराट् ।                                                   |
| १३३     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अग€त्यः          | मेखला                    | न्निष्टुप्, १ भुरिक्, २, ५ अनुष्टुप्,<br>४ जगती ।                                           |
| १३४     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शुकः             | मन्त्रोक्तदेवताः         | अ <b>नुष्टुप्, १</b> परानुष्टुप् त्रिष्टुप्,<br>२ भुरिक् त्रिपदागायत्री ।                   |
| १३५     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>जुक्तः</b>    | मन्त्रोक्तदेवताः         | अनुष्टुप्                                                                                   |

#### ऋषिकमानुसार स्कविभाग।

| · da                | मंत्रसंख्या | ऋषि                          | देवता                      | <b>संद</b>                                                                            |
|---------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| १३६                 |             | (केशवर्धनकामः)<br>[वीतहब्यः] | <b>चनस्</b> पतिः           | अनुष्टुप्, २ एकावसाना द्विपदा<br>साम्नीवृहती ।                                        |
| १३७                 |             | (केशवर्घनकामः)<br>[वीतहब्यः} | व <b>मस्</b> पातिः ।       | अनुष्टुप्                                                                             |
| १३८                 |             | (केशवर्घनकामः)<br>[वीतहब्यः] | वनस्पतिः                   | <b>अनुष्टुप्</b> , ३ पथ्यापंकिः                                                       |
| १३९                 | ५ अथव       | ं (केशवर्धनकामः)             | वन स्पतिः                  | अनु॰द्धुष्, १ त्र्यवसाना षट्पदा विराड्<br>जगती ।                                      |
| १४०                 | ३ अथर्वा    |                              | ब्रह्मणस्पतिः, मंत्रोक्ताः | अनुष्टुप्, १ उरोब्हती, २ उपरिष्टा-<br>उज्योतिष्मती त्रिष्टुप्, ३ आस्तार-<br>पंक्तिः । |
| १ <b>५</b> १<br>१८२ | Str Br      | विद्यामित्रः<br>विद्यामित्रः | आदिवनी<br>बायुः            | याकः ।<br>अनुष्टुप्<br>अनुष्टुप्                                                      |

इस प्रकार षष्ठ काण्डके स्कारिक ऋषि, देवता, छंद हैं। अब इनका ऋषिक्रमानुसार विभाग देखिये—

#### ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग।

**९ अथवी ऋषि के १-७,** १३,१७,१८, ३२,३६-४०, ५०, ५८-६२, ३४-६९, ७३, ७४, ७८-८१, ८५-९०, ९२, ९७-९९, १०९-११३, १२४-१२६, १२९-१३२, १३६-१४० ये ६१ स्का हैं।

२ शन्ताति ऋषि के १०, १९, २१-२४, ५१, ५६, ५७, ९३, १०७ ये ग्यारह सूक्त हैं।

३ मृग्वंगिराः ऋषि के २०, ४२, ४३, ९१, ९५, ९६, १२७ ये सात सूक्त हैं।

४ ब्रह्मा ऋषि के २६,४१,५४,५५,७१, ११४, ११५ ये सात सुक्त हैं।

५ कोशिक ऋषिके ३५, १९७~१२१ ये छः सूक्त हैं। ६ मृगु ऋषि के २७-२९, १२२, १२३ ये पांच सूक्त हैं।

७ अङ्गिराः प्राचेतस् ऋषि के ४५-४८ ये चार सूक्त हैं।

८ विश्वामित्र ऋषि के ४४, १४१, १४२ ये तीन सूक्त हैं।

९ अवविक्तिरा ऋषि के ७२, ९४, १०१ ये तीन सूक्त हैं।

९० जमदमि ऋषि के ८,९,१०२ ये तीन सूक्त हैं।

११ अक्तिरा ऋषि के ८३, ८४, १२८ ये तीन सूक्त हैं।

१२ कबन्ध ऋषि के ७५-७७ ये तीन सूक्त हैं।

१३ गरुरमान् ऋषि के १२, १०० ये दो सूक्त हैं।

१४ शौनक ऋषि के १६, १०८ ये दो सूक्त हैं।

९५ उपरिवाजन ऋषि के ३०,३९ ये दो सूक्त हैं। १६ चातन ऋषि के ३२,३४ ये दो सूक्त हैं।

२ (अथर्व, भाष्य, काण्ड ६)

९ ७ जाटिकायन ऋषि के ३३, ९९६ ये दो सूक्त हैं ▮ १८ शुक्र ऋषि के १३४, १३५ ये दो सूक्त हैं। १९ प्रजापति ऋषिका ११ यह एक सूक्त है। २० बम्रु विंगल ऋषि का १४ यह एक सूक्त है। २१ उद्दालक ऋषि का १५ यह एक सूक्त है। २२ शुनःशेप ऋषि का २५ यह एक सूक्त है। २३ यम ऋषि का ४५ यह एक सूक्त है। २४ गार्ग्य ऋषि का ४९ यह एक सूक्त है। २५ भागलि ऋषिका ५२ यह एक सूक्त है। २६ बृहच्छुक ऋषि का ५३ यह एक सूक्त है। २७ काङ्कायन ऋषि का ७० यह एक सूक्त है। २८ मग ऋषि का ८२ यह एक सूक्त है। २९ उच्छोचन ऋषि का १०३ यह एक सूक्त है। ३० प्रशोचन ऋषि का १०४ यह एक सूक्त है। ३१ उन्मोबन ऋषिका १०५ यह एक सूक्त है। ३२ प्रमोचन ऋषि का १०६ यह एक सूक्त है। ३३ अपगस्य ऋषिका १३३ यह एक सूक्त है।

इस प्रकार ३३ ऋषियों के नामोंसे इस काण्डका संबंध है। प्रथम काण्डमें ८, द्वितीय काण्डमें १७, तृतीय काण्डमें ८, चतुर्भ काण्डमें १७, पश्चम काण्डमें १२ और इस पष्ट काण्डमें ३३ ऋषियोंका संबंध है। अब देवताकमानुसार सूक्तविभाग देखिये--

### देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग।

१ नाना देवताः, बहुदैवतम्, मन्त्रोक्तदैवतं के ३: ४; १०; ११; १६; १९; २५: ४१; ४४; ४८; ५२; ५३; ५८; ६२; ६८; ७३, ५५; ८१; ८३; ८९; ९९; ९३; ९५; १२०; १२१; १२४; १३४; १३५; १४० ये २९ स्क हैं।

२ सोम, चन्द्रमा के २; ६; ७; १६; १९; २१। ३७; ४१; ६५-६७; ७८; ८०; ९६; ९९; १२८ ये १६ सूक्त हैं।

३ अमि के १०; ३२; ३४; ३६; ४७; ४९; ६३; ७१; १०८; ११०-११२; ११७-१९; ये १५ सूक्त हैं।

४ वनस्पति के २; १५, ४४; ८५; ९५; ९६; १००; १२५; १२७; १३६-१३९ ये १३ सूक्त हैं।

५ विश्वेदेवाः देवता के ७, ४७; ५५, ५६; ६४; ७९; १९४; १९५; १२३ ये ९ सूक्त हैं।

६ रुद्र देवता के ५५-५७; ५९; ६९; ६२; ८९; ९०, ९३ ये ९ सूफ्त हैं।

७ इन्द्र देवता के ३३; ६५-६७; ७५; ८२; ९८; ९९ वे ८ सूक्त हैं।

८ बृहस्पति के ३८; ३९; ५८; ५९; ६९ ये पांच सूक्त हैं। ९ निर्ऋति के २७-२९; ६३; ८४ ये पांच सूक्त हैं।

९ निऋातक २७-२६; ६३; ८४ थ पाच चूल है। १० ब्रह्मणस्पत्तिके ६; १०१; १०२; १४० ये चार सूक्त हैं।

११ अश्विनो के ५०; ६९; १०२; १४० ये चार सूक्त हैं।

१२ यम के २७-२९; ६३ ये चार सूक्त हैं।

१३ आपः के २३, २४, ५१, १२४ ये चार सूक्त हैं।

१४ सांमनस्य के ६४, ७३, ७४ ये तीन सूक्त हैं।

१५ पराशर के ६५-६७ तीन सूक्त हैं।

६ सार के १३०-१३२ तीन सूक्त हैं।

श्वायुके १०, १४२ ये दो सूक्त हैं। यक्ष्मनाश्चन के २०, १२७ ये दो सूक्त हैं।

ध्रुव के ८७, ८८ ये दो सूक्त हैं। कालात्मा के ८, ९ ये दो सूक्त हैं।

विता के १, ९९ से दो सूक्त हैं।

्क एक देवताका एक है देखिये, इन्द्रामी ५, सूर्य १०, तक्षकः १२, मृख्युः १३, बलासः १४, गर्भदंहणं विनाशनं १८, आदित्यरहिमः २२, मक्तः २२, समी २०, गौः ३१, वैश्वानरः ३५, त्विषिः ३८, ान्युशमनं ४३, दुष्वप्रनाशनं ४५, खप्नं ४६, सुधन्वा ४७, वरणः ५१, अश्रीषोमी ५४, अर्थमा ६०, अध्या ७०, शेपोऽर्कः ७३, त्रिणामा ७४, सातपनाभिः ७६, जात-वेदाः ७७, त्वष्टा ७८, संस्फानः ७९, आदित्यः ८१, एकवृषः ८६, वाजी ९२, सरखती ९४, मित्रावरुणै ९७, कासः १०५, दूर्वाशाला १०६, विश्वजित् १०७, मेधा १०८; पिप्पली १०९, मेषज्यं १०९, पूषा ११३, वैवस्ततः ११६, विश्वकर्मा १२२, वानस्परयो दुन्दुभिः १२६, शरुध्मः १२८, भगः १२९, मेखला १३१ ये अडतालीस देवताओं के प्रत्येकके एक एक ऐसे सूक्त हैं।

पहिलेके २१ और ये ४८ मिलकर ६९ देवताएं इस काण्डमें हैं। अर्थात् इतनी देवताओं का विचार इस काण्डमें हुआ है। अब इस काण्डके गणोंकी व्यवस्था देखिये—

### इस काण्डमें सूक्तोंके गण।

१ बृहच्छान्तिगण के १९,२३,२४,५१,५७,५९,६१. ९३,१०७ ये नी सूक्त हैं।

२ स्वस्त्ययनगण के ३, ४, ७, १३, ३२,३७,४० ९३, ये भाठ सूक्त हैं।

३ तक्मनाशनगण के २०, २६, ४२, ८५, ९१, १२७ ये छः सूक्त हैं।

४ पुष्टिकमंत्रगण के ४, १५, ३३, ७९, १०२ ये पांच सूक हैं।

५ अपराजितगण के ६५-६७ ९७, ये चार सूक्त हैं।

६ वर्चस्यगण के ३८, ५८, ६९, ये तीन सूक्त हैं।

७ प्वित्रगण के ५१, ६२ं, ७३ ये तीन सूक्त हैं।

८ रौद्रगण के ५५, ६१, ९० ये तीन सूक्त हैं।

९ वास्तुगण के १०, ७३ ये दो सूक्त हैं।

१० चातनगणके ३२, ३४ ये दो सूक्त हैं।

११ अंहोलिज्ञगण के ३५, ३६ ये दो सूक्त हैं।

१२ अभयगण के ४०, ५० ये दो सूक्त हैं।

१३ इन्द्रमहोस्सव के ८६, ८७ ये दो सूक्त हैं।

१४ दुष्वप्रनाशनगण का ४५ यह एक सूक्त है।

१५ सांमनस्यगण का ७३ यह एक सूक्त है।

इस प्रकार इन सूक्तोंके गण हैं। पाठक यदि इन सूक्तोंका गण सूक्तोंके साथ साथ मिलकर विचार करेंगे, तो सूक्तोंका ताल्पर्य समझनेमें बढी सुगमता होगी।

इतना विचार ध्यानमें रखकर अब इस काण्डका मनन कींजिये।



# अथर्ववेद का सुबोध भाष्य।

षष्ठ काण्ड।

# अमृतदाता ईश्वर !

[ स्क १]

(ऋषः — अथर्वा । देवता — सविता ।)

दोशो गांय बृहद् गांय युमद्वेंहि । आर्थर्वण स्तुहि देवं संवितारम् ॥ १ ॥ १ ॥ तम्रं ष्टुहि यो अन्तः सिन्धौ सूनुः । सत्यस्य युवानमद्रोधवाचं सुक्षेवम ॥ २ ॥ स घां नो देवः संविता सांविषद्रमृतानि भूरिं । उमे स्रंष्टुती सुगार्ववे ॥ ३ ॥

अर्थ — हे ( आथर्वण ) अथर्वाके अनुयायी ! (स्वितारं देवं ) सविता देवकी (स्तुहि ) स्तुति कर । (दोषो गाय ) रात्रीके समय गा, ( वृहत् गाय ) बहुत भजन कर, ( द्युमत् घेहि ) तेजयुक्तकी धारणा कर ॥ १ ॥

(यः सिन्धौ अन्तः सत्यस्य सूनुः) जो भवसमुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, तथा (युवानं) युवा, (सुद्योषं) उत्तम सुख देनेवाला और (अ-द्रोध-वाचं) द्रोहहीन वाणीसे युक्त है (तं उ स्तुहि) उसीका गुणवर्णन कर ॥ १॥

(सः घा सविता देवः) वही सर्व प्रेरक देव ( उभे सुष्टुती सुगातवे ) दोनों प्रकारकी स्तुति करने योग्य उत्तम मार्गोपरसे इम जांग, इसके लिये ( नः भूरि अमृतानि साविषत् ) हमें बहुतसे अमृतमय सुख देता रहता है ॥ ३ ॥

भावार्थ- हे योगमार्गमें प्रवृत्त मनुष्य ! तू सर्वेप्रेरक एक ईश्वरकी उपासना कर । रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसका बहुत मजन कर, और उसके तेजको मनमें धारण कर ॥ १ ॥

वहीं एक ईश्वर इस भवसमुद्रके बीचमें सस्यकी प्रेरणा करनेवाला है, वह न बाल होता है और न वृद्ध होता है। अपितु सहा तरुण रहता है। वहीं सब सुखोंको देनेवाला है और हिंसारहित वाणीका प्रवर्तक है, उसीका गुणगान कर ॥ २ ॥

वहीं सबको प्रेरंणा देनेवाला एक देव, इस दोनों प्रकारके प्रशंसनीय मार्गोंपरसे प्रगति करें, इसलिये हमें अनंत सुख सदा देता रहता है ॥ ३ ॥

#### एक देवकी भक्ति।

इस सूक्तमें एक देवकी भिन्त करनेका उत्तम उपदेश है। विशेष विचार न करते हुए इस सूक्तका अर्थ देखनेसे, यह सुकत सूर्य देवकी उपासना करनेका उपदेश कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। सूर्य परमातमाका प्रतिनिधि इस सूर्य मालामें है, इस-

लिये उसकी उपासना करनेसे परंपरया परमातमाकी उपासना है। सकती है, इसमें संदेह नहीं है; परंतु यह प्रतीकोपासना साधारण अज्ञ बालबुद्धि जनोंकी मनःस्थिरताके लिये उपयोगी है। वेदमें अभि, वियुत् और सूर्य इनके द्वारा पार्थिव, अन्तर्रिक्षीय और युलेक संबंधी तीन हर्य तेजोंका दर्शन कराके परमात्मोपासनाका ही पाठ दिया होता है; इसी नियमके अनु सार यहां सिवता देवके द्वारा सूर्यका दर्शन कराते हुए एक अद्वितीय परमात्माकी ही उपासना कही है इसका उत्तम प्रमाण यह है—

#### दोषो गाय। (मं. १)

रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसकी मिक्त कर, उसकी उपासना कर, यदि 'दिनमें दिखाई देनेवाले सूर्यकी ही उपासना इस सूक्तमें होती, तो 'रात्रीके समय उसका गुणगान कर 'ऐसा कहना अनुचित था, क्योंकि सूर्यकी उपासना दिनके समय ही हो सकती है और रात्रीके समय नहीं। इस सूक्तमें तो रात्रीके एकान्त समयमें उस सूर्य देवका ख्व मजन करी ऐसी आज्ञा है, देखिये—

#### दोषो गाय, बृहद् गाय । (मं. १)

'रात्रीके समय भजन कर, बहुत भजन कर ' इस प्रकार रात्रीके समय भजन करनेको हो कहा है यदि इस सूर्यको हो उपासना इस सूक्तमें अभीष्ट होती, तो उसकी उपासना रात्रीका नामनिर्देश करके कैसे कही होती ? इस सूक्तमें दिनका नाम तक नहीं है, परंतु रात्रीका स्पष्ट उल्लेख है, इतना हो नहीं परंतु उस रात्रीमें —

#### द्युमत् घेहि। (मं. १)

'तेजवाले स्वरूपकी मनमें धारणा कर।' सूर्यका तेज दिनमें दिखाई देता है, रात्रीके समय नहीं। परंतु यहां तो रात्रीके समय सूर्यके तेजका ध्यान करना लिखा है; इस लिये, जो सूर्य रात्रीके समय उपासनाके लिये प्राप्त हो सकता है, भीर जिसके तेजकी धारणा रात्रीके समयमें भी की जा सकती उस सूर्यका वर्णन इस सूक्तमें है ऐसा हम कह सकते हैं। वित्त सूर्यका भी जो सूर्य परमात्मा है, जिसके शासनसे यह यहां प्रकाश रहा है, उस परमात्मक्षी सूर्यकी उपासना । सूक्त द्वारा कहीं है। इसके गुणका उपासनाक समय मनन हरना चाहिये, जिनका वर्णन निम्न लिखित प्रकार इस सूक्त में 'आ है—

- १ बृहत् = वह सबसे बडा है, उससे बडा कोई नहीं है, १ सुमत् = वह प्रकाशवाला है,
- ३ देख = वह सब प्रकारसे दिव्य है, वह दाता प्रकाशक और ऐश्वर्ययुक्त है,
- 8 स्विता = वह सबकी उत्पत्ति करनेवाला और सबका ऐश्वर्य बढानेवाला है,
- प सिन्धी अन्तः = इस संसारसमुद्रके गहरे स्थानमें भी वह विद्यमान है,

- इ.स.च.च्य स्नुः = सत्यकी प्रेरणा करनवाला, वह सत्य खक्ष है,
- 9 युवा = वह सदा जवान है, वह न कभी बाल था और न कभी बुढ़ा होगा, सदा तहण जैसा शक्तिशाली है,
- ८ सुरोवः = उत्तम सुख देनेवाला, किंवा ( सु-सेवाः ) उत्तम प्रकार सेवा करने योग्य,
- ् ९ अ-द्रोध-वाक् = हिंसारहित शब्दों की प्रेरणा करनेवाला, १० असृतानि भूरि साविषत् = अनंत सुसोंको देता रहता है।

ये दस गुण इस परमात्माके इस स्कतमें कहे हैं, उपासकको इन गुणोंका मनन करना चाहिये। परमात्माके इन गुणोंका मनन करके, इनकी घारणा मनमें करके अपने अन्दर जहांतक हो वहां तक इन गुणोंकी वृद्धि करनी चाहिये। सर्वधा इन गुणोंका उत्कर्ष मनुष्यमें न भी हो सके, तो कोई हर्ज नहीं है, जिस अवस्था तक हो सके, उस अवस्थातक उत्कर्ष करना आवश्यक है।

परमात्माके इन गुणींका मनन करनेसे उसके तेजःस्वरूपका साक्षात्कार सर्वत्र होने लगता है। योगमार्गमें प्रवृत्त होकर प्राणायाम ध्यानधारणाकी ओर योडीसी प्रवृत्ति होनेसे ही प्रकाशदर्शन होने लगता है। इस प्रकाशदर्शनका नित्य स्मरण करनेसे और इसीको ध्यानमें स्थिर करनेसे योगसिद्ध उन्नतिके प्रकाशका मार्ग सिद्ध हो जाता है। यह तेजका केन्द्र इस संसार महासागरमें सर्वत्र उपस्थित देखना और उसके बिना कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा मनका निश्चय करना चाहिये। उसका तेज, उसके सस्यनियम और उसकी दया सर्वत्र अनुभव करनेसे उसकी सर्वत्र उपस्थित जानी जा सकती है।

#### अहिंसक वाणी।

परमातमा स्वयं हिंसारहित वाणीका प्रवर्तक है, अतः जो मनुष्य उसके भक्त होना चाहते हैं, वे सदा ब्रोहरहित वाणीका प्रयोग करें। 'अद्भोधधाक ' अर्थात जिन शन्दोंमें थोडा भी ब्रोह नहीं, थोडी भी हिंसा नहीं, दूसरोंको कष्ट देने का थोडा भी आश्य नहीं, उस प्रकारकी वाणी मनुष्योंको बोलना उचित है। इस शब्द द्वारा ईश्वरभक्तको किस प्रकारका आचरण करना चाहिये यह दर्शाया है। यदि स्वयं परमेश्वर दभी ब्रोहमय शब्दोंका प्रयोग नहीं करता, तो उसके भक्तको भी ऐसे ही शब्द प्रयोग करना चाहिये। अर्थात भगवद्भक्त अपने मनमें हिंसाका भाव न रखे, हिंसाभाव वाणीसे प्रकट न करे, और हिंसाका कोई कर्म न करे। इस प्रकार प्रयत्न करनेसे कोई समय ऐसा आ जाता है, कि जिस समय उपासक मनमें

हिंसाकी लहर उठती ही नहीं। यह अवस्था जब प्राप्त होती है तब उसके सन्मुख हिंसक जन्तु भी हिंसावृत्ति भूल जाते हैं। आत्मोद्यतिके लिये इस प्रकार 'श्रदोह वृत्ति 'की परम आवश्यकता रहती है।

भहोह वृत्ति केवल दोह निषेधको हो स्थकत करती है, ऐसा कोई न समझे। दोह निषेधको अपेक्षा 'दूसरीका सुल बढानेके लिये आत्मसमर्पण करनेको इस वृत्तिमें आवश्यकता है। आहिंसा, अदोह ये शब्द केवल हिंसा निवृत्ति ही नहीं बताते, प्रत्युत जनताको सेवा करने द्वारा जो भगवान की सेवा होती है, उसके करनेकी भी इसमें आवश्यकता है।

#### सत्यका मार्ग।

अहिंसाके साथ 'सत्य 'का मार्ग मी इस सूक्तमें बताया है। परमारमाको 'सत्यस्य सूनुः 'कहा है, यहां 'सूनु ' शब्दका अर्थ (सु-प्रस्तवे) प्रसव करना है। सत्यका प्रसव करनेका तारपर्थ सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना, अर्थात् सत्यक्त प्रवर्तक है, ऐसा कहनेसे ईश्वर मक्तको लिचत है कि वह सत्यनिष्ठ बने अपनी उन्नतिक लिये सत्यको अर्थंत आवश्यकता है।

अहिंसा शति और सत्यनिष्ठा इन दो भावनाओं से मनुष्यकी उन्नति हो सकती है और परमात्माका साक्षात्कार होता है।

#### दो मार्ग ।

अहिंसा और सथ्य ये दो प्रशंसनीय मार्ग हैं, इनसे ही मनु-ष्यमात्रका इहपरलोकमें कल्याण हो सकता है इन दो मार्गीके विषयमें इस सूक्तमें इस प्रकार कहा है।

उमे सुष्टुती सुगातवे सः भूरि अमृतानि साविषत्। (मं.३)

' दोनों उत्तम प्रशंसनीय मार्गोपरसे ( सु ) उत्तम रातिसे ( गातने ) जानेके लिये वह परमात्मा बहुत सुखकाधन हमें देता है। ' यहाँ उसका अपार दया है। इस जगतमें उसने अनंत सुखसाधन बनाये हैं, और मनुष्यों को दिये हैं। इसका उद्देश यह है कि मनुष्य उन सुखसाधनों का अव-लंबन कर के अहिंगा और सत्यके साधनदारा अपनी उन्नतिका साधन करें और अन्तमें परमात्माको प्राप्त करें। परमेश्वरकी अपार दया इस प्रकार अनुभव करके उसके उपर हढ श्रद्धा रखनी योग्य है।

ठक्त दो मार्ग ऐहिक अम्युद्ध्य साधन और पारमार्धिक निःश्रेयस साधन ये मी हो सकते हैं। धर्मके ये दो अंग ही हैं। परमात्माने इस जगत्में जो सुखसाधन निर्माण किये हैं उनको लेकर अम्युद्य और निःश्रेयस साधन करके परमगतिको मनुष्य प्राप्त हो।

## अथवीका अनुयायी।

इस स्का उपदेश 'आ-धर्वण ' के लिये किया है। 'धर्व 'का अर्थ कुटिलता, हिंसा, चंचलता आदि। 'अ+धर्व, का अर्थ है 'अकुटिलता, अहिंसा और स्थिरता ' जो मनुष्य अकुटिलता और अहिंसा श्वासे चलते हुए मनः स्थेर्य प्राप्त करते हैं अर्थात योगमार्गका अनुष्ठान करके चित्तपृत्तियोंक। निरोध करते हैं, उनको अर्था कहते हैं। इस योगमार्गके जो अनुयायी होते हैं, उनको 'आयर्वण' कहते हैं। इन आर्था जानी उन्नति किस प्रकार होती है, इसका वर्णन इस सून्तमें किया है। इस दृष्टिसे पाठक इस सून्तका विचार करेंगे, तो उनको आत्मोन्नतिक वेदप्रतिपादित योगमार्गका ज्ञान हो सकता है।

आशा है कि पाठक इस सूक्तसे आहिंसा और सत्यका महत्त्व जानकर उसके अवलंबनसे अपनी उन्नतिका साधन करें और वेदका उपदेश अपने दैनिक आचरणमें लाकर इहपरलोकमें परम उन्नति प्राप्त करें।

# विजयी इन्द्र।

[ सक्त २ ]

(ऋषः - अथर्वा वेवता - सोमः, वनस्पतिः।)

इन्द्रांय सोर्ममृत्विजः सुनोता चं पावत । स्तोतुर्यो वर्चः श्रुणवृद्धवं च मे ।। १ ॥

अर्थ— है (ऋत्विजः) ऋतुओं के अनुकूल यह करनेवालों! (इन्द्राय स्नोमं सुनोत ) इन्द्रके लिये सोमरस निचोडो, (च आ धावत ) और उसको अच्छी प्रकार शोधों। (यः स्तोतुः मे चचः) जो स्तुति करनेवाले मेरी स्तुति और (हवं च ) मेरी प्रार्थना (श्रुणवत् ) सुने ॥ १॥

आ यं <u>विश्वन्तीन्देवो</u> व<u>यो</u> न वृक्षमन्धंसः । विरंप्शिन्व मृधौ जहि रक्षस्विनीः ॥ २ ॥ सुनोतां सोम्पान्ने सोम्पिन्द्राय वृज्ञिणे । युवा जेतेशानः स पुरुष्टुतः ॥ ३ ॥

अर्थ— (यं अन्धसः इन्द्वः ) जिसके प्रति अन्नरसके अंश (आ विद्यान्ति ) पहुंच जाते हैं ( युक्कं वयः न ) वृक्षके प्रति जैसे पक्षी जाते हैं । हे (विराद्यान् ) विज्ञानगुक्त वीर ! (रक्षस्विनीः मुघः वि जाहि ) आधरी वृत्तिके शतुओंका नाश कर ॥ २ ॥

(सोमपान विजिणे इन्द्राय) सोमपान करनेवाले शल्लधारी इन्द्रके लिये (सोमं सुनोत ) सोमका रस निचोडो ।

(सः पुरुष्टुतः जेता युवा ईशानः ) वह प्रशंसनीय विजयी युवा ईश है ॥ ३ ॥

भावार्थ- हे याजको ! इन्द्र देवके लिये से।मरस निचोडो और उस रसको छानकर पवित्र बनाओ । वह प्रभु ऐसा है कि जो हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारे मनोरथ पूर्ण करता है ॥ १ ॥

उसी प्रभुके प्रति यह सोमयज्ञ पहुँचता है। हे वीर ! आसुरी माववाले शत्रुओंको परास्त कर ॥ २ ॥

सोमपान करनेवाले वज्रधारी इन्द्रके लिये सोमरस तैयार करो । वहीं इन्द्र प्रशंसनीय विजयी युवा वीर है और वहीं सबका प्रभु है ॥ ३ ॥

#### इन्द्रके लिये सोमरस।

सोमरस निकालकर उसकी छानकर पवित्र करके उसका प्रमुक्ते लिये समर्पण करना चाहिये और अवशिष्ट रहे हुए रसका खर्य सेवन करना चाहिये। यह सोमरस बडा बलवर्धक, पौष्टिक, आरोक्यवर्धक, उत्साहवर्धक और तेजिस्विता बडानेवाला है। ईश्वरको भक्तिपूर्वक समर्पण करनेके बाद अवशेष मक्षण करनेका महत्व इस सूक्तमें है।

तृतीय मंत्रमें 'ईशान ' शब्द है जो इन्द्र शब्दका विशे-षण होनेसे यहांका वर्णन परमात्मपरक होनेका निश्चय कराता है। 'युवा, जेता, इन्द्र' आदि शब्द भी उसी प्रमुके वाचक प्रसिद्ध हैं।

# रक्षाकी पार्थना।

[स्क ३]

(ऋषिः - अथवी। देवता - नानादेवताः।)

पातं न इन्द्रापूष्णादितिः पान्तं मुरुतः ।

अपा नपात् सिन्धवः सप्त पात्न पात्तं नो विष्णुंरुत द्यौः

11 8 11

पातां नो द्यावांपृथिवी अभिष्टंये पातु प्राना पातु सोमी नो अहंसः । पातुं नो देवी सुभगा सरंस्वती पात्विधः शिवा ये अस्य पायवः

11 7 11

अर्थ — ( इन्द्राप्षणी नः पातं ) इन्द्र और पूषा ये दो देव इमारी रक्षा करें, ( आदितिः मरुतः पान्तु ) अदिति और मरुत् देव हमारी रक्षा करें। ( अपां नपात्, सप्त सिन्धवः पातन ) मेघोंको न गिरानेवाला पर्जन्यदेव और सातों समुद्र हमारी रक्षा करें, ( विष्णुः उत द्याः नः पातु ) व्यापक देव और युलोक हमें क्यावे ॥ १ ॥

( द्यावापृथिवी अभिष्टये नः पातां ) युलोक और पृथिवी लोक अभीष्ट अवस्था प्राप्त होनेके लिये हमारी रक्षा करें। ( प्राचा सोमः नः अंहसः पातु ) पत्थर और सोम औषि हमें पापसे क्वावें, ( सुभगा सरस्वती देवी नः पातु ) उत्तम ऐश्वर्यवाली विद्यादेवी हमारी रक्षा करें। ( अग्निः पातु ) अग्नि हमारी रक्षा करें और ( ये अस्य पायवः ) जो इसके रक्षक गुण हैं, ने भी हमारी रक्षा करें ॥ २॥

### पातां नो देवाश्विनां शुभस्पती उपासानकोत नं उरुष्यताम् । अपौ नपादिभिन्द्वती गर्यस्य चिद् देवं त्वष्टवेधेयं सुवैतातिये

11 \$ 11

अर्थ— ( शुभस्पती अभिनो देवों नः पातां ) उत्तम पालक अश्विनीदेव हमारी रक्षा करें। (उत उपासानका नः उरुण्यतां ) तथा उपा और रात्री हमारी रक्षा करें। (अपां नपान् स्वष्टः देव ) हे जलोंको न गिरानेवाले स्वष्टा देव ! (गयस्य अभि-हुती चित् ) घरकी दुरवस्थासे भी दूर करके (सर्वतातये वर्धय ) सब प्रकारके विस्तारके लिये हमारी वृद्धि कर ॥ ३॥

#### देवों द्वारा हमारी रक्षा।

इस स्कामें कई देवोंके नामोंका उल्लेख करके उनसे हमारी रक्षा होनेकी प्रार्थना की है। इसमें पृथ्वीस्थानीय देव ये हैं—

१ पृथिवी = भूमि जिसपर सब मानवजाति रहती है,

२ सप्त सिन्धवः = सात समुद्र, जिनमें जल भरा पडा है,

३ **आग्निः, अस्य पायवः च =** अग्नि और उसकी सब रक्षंक शक्तियां,

ध स्त्रोमः = स्रोम आदि सब वनस्पतियां और औषधियां,

५ ग्राचा = पत्थर तथा अन्यान्य सनिज पदार्थ।

ये पांच देव पृथिवीस्थानीय हैं, ये अपनी शक्तियों से हमारी रक्षा करें। इनके अन्दर विविध शक्तियों हैं, इसिलिये उन शक्तियों से मनुष्यका सुम्ब बढे ऐसा उपाय अवलंबन करना चाहिये। उदाहरणके लिये अभिका उपयोग पाक करने आदि कार्यों करनेसे लाभ और गृहादिके जलाने करनेसे हानि होती है। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के विषयमें जानना चाहिये। अब अन्तरिह्मस्थानीय देवों के विषयमें देखिये—

६ इन्द्र = जो पर्जन्य देता है, विद्युत्का संचार करता है, ७ मरुतः = सब प्रकारके वायु, जो प्राणादि रूपसे सबकी रक्षा करते हैं,

८ अपां नपात् = जलांको मेघोंमें धारण करनेवाला देव, ९ त्वछा = जो तोडने मोडनेका कार्य करता है आर जो रूपोंको बनाता है।

ये देव भी विविध शिक्तयों के द्वारा मनुष्यों की रक्षा करते हैं। इसिलिये इनकी शिक्तयों से मनुष्यका लाभ हो और कदापि हानि न हो ऐसा प्रबंध करना चाहिये। अब युस्थानीय देवताओं का विचार देखिये—

१० द्योः = युलोक जहां सब तेजधारी सूर्यादि गोलक रहते हैं,

. . . ११ पूषा = सूर्य जो अपने किरणोंसे सबको पुष्ट करता है। ये देव युक्तोकमें रहते हुए मनुष्यकी रक्षा कर रहे हैं, इसी प्रकार अन्य देवोंके विषयमें देखिये—

१२ अश्विनों = श्वास और उच्छ्वास, शण और अपान, तारक ( कर्भरी ), मारक ( तुर्फरी ) शक्ति, यह प्राण कक्ति है।

१३ उपासानका = उपा और रात्री, यह काल है।

१४ सरस्वती= विद्या देवी, ज्ञानदेवता, शास्त्रविद्या, सभ्यता,

१५ अदितिः= अखंडित मूल शक्ति, और

१६ विष्णुः= सर्वन्यापक ईश्वर ।

ये सब देव और देवताएं मनुष्यकी रक्षा करें। मनुष्यकी चाहिये कि वह इनसे ऐसा व्यवहार करें, कि जिससे इनकी शक्ति इसकी सहायक बने और कभी विरोधक न बने।

इनमें सब शाकि एक अद्वितीय सर्वष्यापक देवसे आती है, तथापि मनुष्यका इनके साथ अलग अलग संबंध आता है, और इनसे मनुष्यके विविध कार्यसिद्ध भी होते हैं और इनका विरोध होनेसे मनुष्यकी बड़ी हानि भी होती है, इसलिये इनकी सहायताकी याचना यहां की है।

#### दो उद्देश्य।

मानवी उन्नतिके दो उद्देश्य हैं - (१) गयस्य अभि-हुती व्यर्की कुटिलता, हानि आदि दूर करना, और (२) सर्व-तात्ये वर्धय = सब प्रकारका विस्तार होनेके लिये बढना। उक्त देवताओं की शिक्षयों से ये दो उद्देश्य सिद्ध हों, ऐसा व्यव-हार करना चाहिये। पूर्वोक्त देव अपने शरीरमें अंश रूपसे हैं, उनकी शक्तियों की उन्नित करके भी मनुष्यका बढ़ा लाभ हो सकता है। इस स्का विचार करनेसे इस ढंगसे बहुत लाभ हो सकता है।

अगला सूक्त भी इसी विषयका है, वह अब देखिये।

#### [ स्त ४]

(ऋषः - अथवी। देवता - नानादेवताः।)

त्वष्टां मे दैव्यं वर्चः पूर्जन्यो ब्रक्षणस्पितः ।
पुत्रेर्भ्रातंभिरिदितिर्तु पातु नो दुष्ट्ं त्रायंमाणं सर्दः ॥ १॥
अंशो भगो वर्रुणो मित्रो अंयुमादितिः पान्तं मुरुतः ।
अप् तस्य द्वेषो गमेदिभिन्द्वेतो यावय्च्छत्रुमन्तितम् ॥ २॥
धिये समक्षिना प्रायंतं न उरुष्या ण उरुष्मञ्जप्रयुच्छन् ।
द्योद्रैष्पितंर्यावयं दुच्छना या ॥ ३॥

अर्थ— (त्वष्टा) सबका निर्माण करनेवाला, पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति और (पुत्रेः आसूभिः अदितिः) पुत्र और भाइगोंके साथ अदिती देवी, (में दंदयं वचः) मेरे देवोंके संबंधके वचनको सुनें, और (नः दुष्टरं श्रायमाणं सहः पातु) हम सबके अनेय और पालना करनेवाले वलकी रक्षा करें ॥ १ ॥

अंश, मग, वरुण, मित्र, अर्थमा, अदिति और मस्त् देव ये सब देव मेरी (पान्तु ) रक्षा करें। (तस्य अभिन्दुतः द्वेषः अपगमेत्) उस शत्रुका इटिल द्वेष दूर होवे। (अन्तितं शत्रुं यावयत्) ये सब पास आये शत्रुको दूर मगा दें॥ २॥ हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (धिये नः सं प्रावतं) बुद्धिके लिये हमारी उत्तम रक्षा करो । हे (उरु-जमन्) विशेष

गतिवाले ! (अप्रयुच्छन्) भूल न करता हुआ तू (नः उरुष्य) हम सबकी रक्षा कर । हे ( चौः पितः) युलोकके पालक ! (या दुच्छुना यावय) जो दुर्गति है, उसको दूर कर ॥ ३॥

इस स्कृतमें पूर्व स्कृतमें कहे जो देवोंके नाम शा गये हैं वे ये हैं- 'त्वछा, अदिति, महतः'। जो देवोंके नाम पूर्व स्कृतमें नहीं आये वे ये हैं- 'पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति, अंदा, भग, वरुण, मिन्न, अर्थमा, घौडिपता।' पूर्वके अनु-संघानसे ही इस स्कृतका अर्थ देखना चाहिये।

१ एजिन्छः = मेघ, जल देनेवाला देव,

२ ब्रह्मणस्पतिः = शानका खामी, शान देनेवाला,

३ अंदाः = प्रकाश देनेवाला,

8 भगः = भाग्यवान् , भाग्य देनेवाला,

५ वरुणः = वरिष्ठ देव, सबसे श्रेष्ठ देव,

६ मित्रः = सबका हितकारी,

भर्य-मा = श्रेष्ठ कौन है इनका निश्चय करनेवाला,

८ चौष्पिता = युलोकका पालक देव ।

९ पुत्रैः भ्रातिभः सह आदितिः = लडकों और भाइ योंके समेत अदिति देवी। अखंडित मूल शक्तिका नाम अदिति देवी है, इससे सूर्यादि तेजके गोलक उत्पन्न होते हैं इसलिये ये इसके पुत्र हैं। तथा उसके समान जो हैं वे उसके माई हैं। अर्थात् मूल प्रकृति अथवा मूल शाक्ति और उससे उत्पन्न हुए सब पदार्थ इस मंत्रभागसे लेने योग्य हैं। यह सब दैवी शाकितयोंका समूह हम सबकी रक्षा करे।

#### रक्षाका कार्य।

रक्षा करनेका क्या तात्पर्य है यह इस सूक्तमें बताया है, इसिलेये इसके सूचक वाक्य देखिये। रक्षांके लिये अपनी बुद्धि उत्तम रहनी चाहिये। यह दर्शानेके लिये कहा है—

१ धिये नः सं प्र अवतं- 'उत्तम बुद्धिके विस्तार होनेके लिये इम सबकी उत्तम प्रकार विशेष रक्षा करो। ' मनुष्यको बुद्धिकी ही विशेष आवश्यकता है। मनुष्यकी रक्षा भी इसी-लिये होनी चाहिये कि उसकी बुद्धि विशेष छुड, पवित्र, निर्दोष और कुशाप्र हो और दभी हीन न हो। (मं. ३)

२ में दैठयं घचः मेरा भाषण दिन्य हो, अर्थात् उसमें देवके गुणोंका वर्णन हो, श्रुद्ध भाव हों, और कभी होन भाव न हों। वाणोंको इस प्रकार ग्रुद्धि होनेसे ही उत्पर कही हुदिकी उन्नति हो सकती है। इस सूक्तमें एक वाणोंका उन्नेस करके सब अन्य इंदियोंको प्रश्वति ग्रुद्ध करनेका उपदेश सूचित किया है। जिस नियमसे वाणींकी श्रुद्धि होती है, उसी नियमसे नेत्र, कर्ण आदि अन्यान्य इंदियोंको भी श्रुद्धि होती है। इंदियोंको श्रुम कर्ममें सदा निमम रक्षनेसे ही सब इंदिय श्रुद्ध हो सकते

हैं। यह नियम सब इंद्रियों के विषयमें समान ही है। अपने इंद्रियों में 'दिश्य भाव' स्थिर करना चाहिये, यह इस विवरणका तात्पर्य है। इस प्रकार सब इंद्रियां शुद्ध होनेसे बुद्धि भी इसी कारणसे शुद्ध होती है और विकसित होती है। (मं. १)

रे द्वेषः अपगमेत्— द्वेषभाव, निंदा करनेका खभाव, शत्रुत्व करनेका आश्रय अन्तः करणसे दूर हो जावे । यह पवित्र बननेका मार्ग है । द्वेषभाव मनसे पूर्णतया हटा, तो मन शुद्ध हो सकता है । (मं. २)

8 दुच्छुना याद्य सब दुर्गतिको दूर कर। अपने इंद्रिय हीन कर्मोमें प्रश्वत रहनेसे ही सब प्रकारकी दुर्गति प्राप्त होती है। इसलिय पूर्वोक्त प्रकार आत्मश्चिस हो गयी तो दुर्गति अपने पास कदापि रहेगी ही नहीं। (मं. ३)

५ शकुं यावय — शत्रुको दूर भगा दे। अपने अन्दर कामकोधादि शत्रु हैं, समाजमें कामी, कोषी ये शत्रु हैं और राष्ट्रके भी शत्रु होते हैं। इन सब शत्रुओं को दूर करना चाहिये। पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि करनेसे सब आंतरिक शत्रु दूर होते हैं, सामाजिक और अन्य शत्रु दूर करनेका उपाय भी वहांकी शुद्धता करना ही है। इस कार्यके लिये अपने अन्दर बल । चाहिये, उसका उपदेश इस प्रकार किया है—

द नः दुष्टरं त्रायमाणं सहः — हमारे अन्दर शत्रुद्वारा पार करनेके लिये किठन और जिससे अपनी रक्षा हो इस प्रकारका बल हमारा हो । बलके दो लक्षण यहां कहे हैं, वह बल ऐसा चाहिये कि जिसका (दुः +तरं) चल्लंघन शत्रु न कर सके। जब शत्रु आक्रमण करे उस सम्य वह पूर्ण रीतिसे परास्त हो, ऐसा अपना बल रहना चाहिये। इसी प्रकार उस बलसे हरएक कठिन प्रसंगमें हमारी रक्षा होने, ऐसा हमारा बल हमेशा रहना चाहिये। इस प्रकारका बल बढ जानेसे स्वयमेव सब शत्रु दूर होंगे।

इस प्रकारका बळ बढाना ब्रह्मणस्पतिका कार्य है। ब्रह्मणस्पति यह ज्ञान और विज्ञानका देव है और वह अपने ज्ञानके दानसे पूर्वोक्त बळ मनुष्योंमें बढाता है। इसीलिये उसकी उपासना और स्तुति प्रार्थना मनुष्योंको करनी चाहिये। उपासनाके समय इस प्रकारका मनन करनेसे और श्रद्धाभिकत्युक्त अन्तःकरणसे उपासना करनेसे ये सब फळ प्राप्त होते हैं।

# यज्ञसे उन्नति।

[ 風雨 4 ]

( ऋषिः — मथर्या । देवता — इन्द्राग्नी । )

उदैनमुत्तरं नुयामें घुतेनांहुत । समेनं वर्चैसा सृज प्रजयां च बहुं के घि ॥ १॥ इन्द्रेमं प्रतरं के घि सजातानांमसद् वृक्षी । रायस्पोषेण सं सृज जीवार्तवे जरसे नय ॥ २॥ यस्य कृष्मो हिवर्गृहे तमेमे वर्धया त्वम् । तस्मै सोमो अधि व्रवद्यं च व्रक्षणस्पति॥ २॥

अर्थ — हे ( घृतेन आहुत अग्ने ) घोसे आहुति पाये हुए आगि ! ( एनं उत्तरं उन्नय ) इस मनुष्यको अधिक ऊंचा उठा । ( एनं वर्चसा सं सुज ) इसको तेजसे संयुक्त कर । ( च प्रजया बहुं कृचि ) और प्रजासे समृद्ध कर ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (इमं प्रतरं कृषि) इस मनुष्यको ऊंचा कर । यह (सजातानां वज्ञी असत्) यह मनुष्य स्वजातिके पुरुषोंके बीच सबको वश्रमें करनेवाला होवे । (रायस्पोषेण सं सृज ) इसको घन और पुष्टि उत्तम प्रकार प्राप्त हो और (जीवातवे जरसे नय) दिष्किविनके लिये बुढापेतक सुखपूर्वक लेजा ॥ २ ॥

हे अमे ! ( यस्य मृहे हिन्नः कुणमः ) जिसके घरमें इस इवन करते हैं, ( त्वं तं वर्षय ) तू उसकी बढा; ( स्रोमः अयं च ब्रह्मणस्पतिः ) सोम और यह ब्रह्मणस्पति ( तस्में अधि ब्रवत् ) उसकी भाशीर्वाद देवे ॥ ३॥

३ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ६)

#### हवनसे आरोग्य।

जिसके घरमें हवन होता है उसकी शृद्धि होती है, और सब प्रकारकी उन्नति होती है। इसके विषयमें देखिये—

- १ पनं उत्तरं = जिसके घरमें हवन होता है वह (उत्+ तरः ) अधिक उच्च बनता है, पूर्वकी अपेक्षा अधिक उन्नत होता है।
- २ वर्चसा सं = जिसके घरम इवन होता है वह तेजस्वी होता है।
- ३ प्रजया बहुः = जिसके घरमें दवन होता है उसकी उत्तम संताने होती हैं।
- 8 इमं प्रतरं = जिसके घरमें हवन होता है, वह आंधेक

ऊंचा बनता है। इरएक प्रकार से श्रेष्ठ होता है।

- ५ सजातानां चर्ची = खजातियोंको अपने आधीन करनेवाला होता है, जो प्रतिदिन हवन करता है।
- ६ रायस्पोषेण सं = उसका धन बढता है और पृष्टि भी बढती है। वह हृष्टपृष्ट होता है।
- ७ जीवातवे जरसे नय = उसको दीर्घ भायु प्राप्त होती है।

अर्थात् जिसके वरमें हवन होता है उसकी हरएक प्रकारसे उन्नित होती है। प्रतिदिन उसकी सुख और सीभाग्य प्राप्त होता है। इसलिये प्रतिदिन हवन करना लाभकारी है। हवनसे आरोग्य, बल, दीर्घ आयु प्राप्त होकर, घन, यश और अन्य सब प्रकारका अभ्युदय और निःश्रेयस भी प्राप्त होता है।

## शत्रुका नाश।

युक्त ६]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — ब्रह्मणस्पतिः, सोमः।)

यो ईस्मान् ब्रह्मणस्पृतेऽदेवो अभिमन्यते । सर्वे तं रेन्धयासि मे यर्जमानाय सुन्वते ।। १।। यो नंः सोम सुश्रांसिनो दुःशंसे आदिदेशित । वर्जेणास्य मुखे जिहि स संपिष्टो अपायिते ।। २।। यो नंः सोमाभिदासंति सर्नाभियेश्व निष्ट्यः । अप तस्य वर्लं तिर मुहीव द्यौषेश्वरमर्ना ।। ३।।

अर्थ— हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानपते! (यः अदेवः अस्मान् अभिमन्यते) जो ईश्वरकी भक्ति न करनेवाला इमें नीचे करनेकी इच्छा करता है, (तं सर्व) उस सब शत्रुका (सुन्वते यज्ञमानाय में रन्ध्ययास्ति) सोमरससे यज्ञन करने-बाले मेरे लिए नाश कर ॥ १ ॥

हे सोम ! (यः दुःशंसः) जो दुराचारी (सुशांसिनः नः आदिवेशाति) सदाचार करनेवाले इम सबको आज्ञा करता है अर्थात् हमें आधीन करना चाहता है, (अस्य मुखे बज्जेण जाहि) इसके मुखमें वजसे आधात कर, जिससे (सः संपिष्टः अप अयिति) वह चूर चूर होकर दूर होवे ॥ २॥

हे सोम ! (यः सनाभिः) जो खजातीय (यः चा निष्ठियः) और जो सबसे नीचे बैठने योग्य नीच मनुष्य (नः आभिदासति) हमें दास बनाना चाहता है, अथवा हमारा घात करता है, (तस्य बलं चघतमना अप तिर ) उसके बलको अपने वधसाधनसे नीचे कर, (मही द्योः हव) जिस प्रकार बडा गुलोक अपने प्रकाशसे अंधकारको दूर करता है ॥ ३॥

#### शबुका लक्षण।

इस नुक्तमें शत्रुके लक्षण निम्नलिखित प्रकार दिये हैं---

- १ अदेवः = जो एक अद्वितीय ईश्वरको नहीं मानता, देवकी भक्ति नहीं करता जो नास्तिक और सत्य धर्मपर स्मित्रशास रखता है।
- २ अभिमन्यते = जो अभिमानसे भरा है, जो घमंडी है।
- ३ दुःशांसाः = जिसके विषयमें सब लोग बुरा कहते हैं। सब लोग जिसकी दिंदा करते हैं, अर्थात् जो अकेला सबका अहित करता है।
- थ आदिदेशाति = जो दूसरापर हुकुमत करनेका अभि-

लापों है, जो दूसरोंको आज्ञा देना ही जानता है। जो दूसरोंपर जिस किसी रीतिसे अधिकार जमाना चाहता है।

'त व्यभिदासाति = जो दूसरीको दास बनाना न्याहता है, दूसरीका नाश करता है, दूसरीको खटता है।

शत्रुके ये पांच लक्षण हैं। इन लक्षणों से बोधित होनेवाले शत्रुको दूर करना चाहिये, फिर वह (सनाभिः) खाजातीय, अपने कुलमें उत्पन्न हुआ हो, अथवा (नि-क्ट्यः) निक्ष्य जातिका अथवा किसी होन कुलमें उत्पन्न अथवा आचारहीन है।, या कैसा भी हो, उसको दूर करना चाहिये।

# अद्रोहका मार्ग।

### [ स्क ७]

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — स्रोमः, ३ विश्वेदेवाः।)

येनं सोमादितिः पथा मित्रा वा यन्त्यद्वहः । तेना नोवसा गंहि ॥ १॥ येनं सोम साह्नत्यासुरान् रुन्धयांसि नः । तेनां नो अधि वोचत ॥ २॥ येनं देवा असुराणामोजांस्यवृंणीष्वम् । तेनां नः भ्रमं यच्छत ॥ ३॥

अर्थ — हे (स्तोम) शान्तदेव ! (येम पथा अदितिः) जिस मार्गसे यह पृथिनी (वा मिन्नाः अदुहः यन्ति अथना सूर्य भादि देव परस्पर द्रोह न दरते हुए चलते हैं, वे (तेन अवसा नः आ गहि ) उसी मार्गसे अपनी रक्षाके साध हमें प्राप्त हों ॥ १ ॥

हे (साहन्त्य सोम) विजयो शक्तिसे युक्त सोम! (येन असुरान् नः रन्धयासि) जिससे असुरेको हमारे लिये तू नष्ट करता है, (तेन नः अधि बोचत) उस शक्तिके साथ हमें आशीर्वाद दे ॥२॥

हे (तेवाः) देशे ! तुम (येन असुराणां ओजांक्षि अष्टुणीध्वं) जिससे असुरोंके बलोंका निवारण करते हैं (तेन नः शर्म यच्छत) उस बलसे हमें सुख दो ॥ ३॥

### प्रार्थना ! अद्रोहका विचार ।

हे शान्त और सुखदायक ईश्वर! जिस तेरे सुनियमके कारण सूर्यंचन्द्रादि सब विविध लोकलोकान्तर एक दूसरे के साथ न टकराते हुए अपने मार्गसे भ्रमण करके कार्य कर रहे हैं, वह बल हमें दे। इस बलसे मुक्त, उस विचारसे मुक्त होते हुए हम एक दूसरे के साथ, आपसमें विरोध और लड़ाई न करते हुए, और अपना संघवल बढ़ाते हुए हम अपनी उत्तम रक्षा कर सकेंगे। इसलिये 'अहोहका विचार' हमारेमें स्थिर हो जावे।

बलकी वृद्धि।

हे ईश्वर ! जिस बलसे तुम असरों, राह्मसों और दस्युओंको नष्ट करते हो; उस बलका दान करनेका आशीर्वाद हमें दो । अर्थात् वह बल हमें प्राप्त हो और इस बलके प्राप्त होनेसे हम पूर्वोत्त शत्रुओंको दूर कर सकेंगे।

हे ईश्वर ! जिस बलसे शत्रुओं के बलाको रोका जाता है। वह बल हमें प्राप्त हो, और उसके द्वारा हमें सुख प्राप्त हो ।

#### तीन उपदेश।

इस स्कमें '(१) आपसमें अदोहका व्यवहार करना, (२) अपना बल बढाना, (३) और रात्रुओं के बलों को रोकना अथवा अपना बल उनसे अधिक प्रभावशाली करना 'ये तीन उपदेश हैं। इससे निःसन्देह सुख प्राप्त हो सकता है। इस स्कमें इन बलों को प्रार्थना ईश्वरसे की है, इस कारण यह उत्तर प्रार्थनास्का है। इसमें बलवाचक दो शब्द हैं, 'सहः' और 'ओजः'। इनमें 'सहः' शब्द मानसिक और आदिमन् बलका बोधक और 'ओजः' शब्द शारीरिक अथवा पाशवी बलका वाचक है। अथित अपना सब प्रकारका बल बढे, यह इस प्रार्थनाका भाव है।

# दम्पतीका परस्पर प्रेम।

### [स्ति ८]

(ऋषिः - जमद्भि देवता - कामात्मा।)

यथां वृक्षं लिखंजा समन्तं परिषस्वजे।

एवा परि व्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मनापंगा असंः ॥ १॥
यथां सुपूर्णः प्रपत्तन् पृक्षौ निहन्ति भूम्याम् ।

एवा नि हंन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मनापंगा असंः ॥ २॥
यथेमे द्यावापृथिवी सद्यः पूर्येति स्र्यः ।

एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मनापंगा असंः ॥ ३॥

अर्थ- (यथा लिवुजा वृक्षं समन्तं परिषखजे) जिस प्रकार बेल वृक्षको चारों भोरसे लिपट जाती है, (पव मां परि व्वजस्व) इस प्रकार तू मुझे भालिंगन दे, (यथा मां कामिनी असः) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली हो भौर (यथा मत् अपना न असः) जिससे तू मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ १॥

(यथा प्रपतन् सुपर्णः) जैसे उडनेवाला पक्षी (भूम्यां पक्षों निहन्ति) भूमिकी ओर अपने दोनों पंचोंको दबाता है, (एव ते मनः निहन्मि) इस प्रकार तेरा मन अपने अंदर खींचता हूं, (यथा०) जिससे तू मेरी इच्छा करनेवाली और सुक्षसे दूर जानेवाली न हो ॥ २ ॥

(यथा इमे धावापृथिवी) जिस भकार इस बुलोक और पृथ्विलोकके बीच (सूर्य: सद्य: पर्येति) सूर्यका प्रकाश तत्काल फैलता है, (एव ते मनः पर्येभि) इसी प्रकार तेरे मनको में न्यापता हुं (यथा०) जिससे तू मेरी कामना करने-वाली और मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ ३ ॥

### धिक्त ९ ]

वाञ्छं मे तुन्वं पादौ वाञ्छाक्ष्यौ द्वाञ्छं सुक्थ्यौ ।

अक्ष्यौ विष्णयन्त्याः केशा मां वे कार्मेन शुष्यन्तु ॥ १ ॥ मर्म त्वा दोविणिश्रित्रं कृणोमि हृदयशिर्वम् । यथा मम कतावसो मर्म चित्तमुपायसि ॥ २ ॥ यामां नाभिरारेहेणं हृदि सुंवनेनं कृतम् । गावी घृतस्य मातरोऽम् सं वानयन्तु मे ॥ ३ ॥

अर्थ— (मे तन्त्रं पादी वाञ्छ) मेरे शरीरकी और दोनों पैरोंकी इच्छा कर, (अक्ष्यो वाञ्छ) मेरे दोनों को खोंकी इच्छा कर, (सक्थ्यी वाञ्छ) दोनों जंघाओंकी इच्छा कर। (त्रुषण्यन्त्याः ते अक्ष्यी केशाः) बळकी इच्छा करती हुयी तेरी आंखें और बाल (कामेन मां शुष्यन्तु) कामसे मुझे सुखाव ॥ १॥

(त्वा मम दोषशिष्यं) तुझे मेरी भुजाओं में आश्रित और (हृद्यश्चिषं कृणोमि) इत्यमें आश्रम करनेबाओं करता हूं। (यथा मम क्रतौ असः) जिससे तू मेरे कार्यमें देश हो और (मम चित्तं उपायसि ) मेरे चित्तके अतुसार चळ॥२॥

(यासां) जिनसे (नाभिः) मिलना (आरेष्ठणं) आनन्ददायक है और जिनके (हृदि संवननं कृतं) हृदयमें प्रेमकी सेवा है, (धृतस्य मातटः भावः) घीको निर्माण करनेवाली यह गौवें, (अमुं मे सं वानयन्तु) इस बीको मेरे साथ मिला देवें॥ ३॥

## स्त्री और पुरुषका प्रेम!

गृहस्थधर्ममें रहनेवाले स्नी और पुरुष परस्पर श्रेम करें भौर सुखसे गृहस्थाश्रमका व्यवहार करें, यह उपदेश इन दोनों सुक्तोंमें कहा है।

अष्टम सूक्तमें कहा है कि ली-पुरुष गृहस्थाश्रममें परस्पर मिलकर रहें, एक दूसरेपर प्रेम करें और उनमेंसे कोई भी एक दूसरेसे दूर होनेका यत्न न करें। पुरुष यस्न करके अपनी लीका मन अपनी ओर आकर्षित करें और उसकी अपने पास संतुष्ट रखें, जिससे वह बार बार पतिगृहसे दूसरी ओर भाग न जावे। जिस प्रकार सूर्य इस जगत्में अपने प्रकाशसे फैला रहता हैं, इसी प्रकार पति भी ऐसा आचरण करें कि जिससे लीके मनमें पतिके विषयमें आदर भरा रहे। इसी प्रकार खीका भी ऐसा व्यवहार हो कि जिससे पतिके मनमें लीका आदर बढे। इसं प्रकार दोनों परस्पर आदर रखते हुए सुखसे गृहस्थाश्रमका कार्य करें।

नवम सूक्तमें कहा है पति खांको और ख्री पतिको लातम-सर्वख अपण करे। एक दूसरेके वियोगसे दुखी और साथ रहनेसे दोनों छुखी हों। छी और पुरुष परस्परके कार्योंमें एक दूसरेकी सहायता करें और परस्परकी अनुकूलतासे चलें। परस्परकी अनुकूलतासे अपने सब व्यवहार करें। स्त्रियोंसे धर्मपूर्वक मिलना छुखदायी है, क्योंकि उत्तम स्त्रियोंके हृदयोंमें प्रेम भरा हुआ रहता है, पतिके घरकी गौवें स्त्रियोंको आकर्षित करें।

इस प्रकार व्यवहार करके स्त्री-पुरुष सुखसे गृहस्थाश्रमेक कार्य करें और परस्परकी अनुकूलतासे सुखी हों।

अष्टम सूक्तके प्रथम मंत्रके साथ अथर्न. १।३४।५ और २।३०।१ ये मंत्र तुलना करके देखिये। कुछ आज्ञय समान है।

# बाह्यशक्तियोंसे अन्तःशक्तियोंका संबंध।

[सूक्त १०]

(ऋषिः - शन्तातिः। देवता - नानादेवताः, अग्निः, वायुः, स्यंः।)

पृथिव्ये श्रोत्रीय वनस्पतिम्योऽप्रयेऽधिपतये स्वाही
प्राणायान्तरिक्षाय वयोम्यो नायवेऽधिपत्ये स्वाही
दिवे चक्षेषे नक्षेत्रेम्यः सूर्यीयाधिपतये स्वाही
॥ इति प्रथमोऽज्ञवाकः ॥

11 8 11

11 7 11

11 \$ 11

सर्थ — पृथ्वी, ( श्रोत्राय ) कान, वनस्पति तथा पृथ्वीके अधिपति अग्निके लिये ( ख-आह ) प्रशंसा कहते हैं। १॥ अन्तिरिक्ष, प्राण, ( वयोभ्यः ) पक्षी तथा अन्तिरिक्षके अधिपति वायुके लिये हमारी स्तुति हो।। २॥ युलोक, आंख, नक्षत्र और युलोकके अधिपति सूर्यकी में प्रशंसा करता हूं॥ ३॥

इस सूक्तमें बाह्य सृष्टिसे व्यक्तिके अन्दरकी शक्तियोंका संबंध बताया है-

| बाह्यलेक          | उसमें प्राप्त पदार्थ | लोकाधिपति | व्यक्तिके शरीरमें इंद्रिय |
|-------------------|----------------------|-----------|---------------------------|
| <b>पृथिवी</b>     | वनस्पति              | भोंम      | कान ( शब्दप्रहण )         |
| <b>अ</b> न्तरिक्ष | पक्षी                | वायु      | সাত্ত                     |
| <u> युलो</u> क    | <b>ન</b> क्षत्र      | सूर्य     | भांख                      |

इस प्रकार व्यक्तिके इंद्रियोंका बाह्य जगत्के लोकों और देवोंके साथ संबंध है। यह संबंध जानकर सूर्य प्रकाशसे आंखकी, शुद्ध वायुसे प्राणकी, और अगिसे अवणशक्तिकी शक्ति बढावें। यहां अगिसे अवणशक्तिका संबंध खोजका विषय है।

॥ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥

# पुंसवन।

## [सूक्त ११]

(ऋषिः - प्रजापतिः। देवता - रेतः, मन्त्रोकदेवता।)

श्वामीमंश्वत्थ आरूट्रस्तत्रं पुंसर्वनं कृतम्। तद् वै पुत्रस्य वेदंनं तत् स्त्रीष्वा भंरामसि ।। १ ॥ पुंसि वै रेती भवति तत् स्त्रियामन्तं पिच्यते । तद् वै पुत्रस्य वेदंनं तद् युजार्पतिरत्रवीत् ।। २ ॥ युजार्पतिरत्नंमतिः सिनीवाल्य चिक्छपत् । स्त्रेष्यमन्यत्र दष्टत् पुमौसमु दघदिह ॥ ३ ॥

अर्थ— (अश्व-त्थः) अश्वत्य दक्ष ( रामी आरुटः) शमी दक्षपर जहां चढा होता है (तत्र पुंसवनं रुतं) वहां पुंसवन किया जाता है। वह ही ( पुत्रस्य चेदनं ) पुत्र-प्राप्तिका निश्चय है। (तत् र्खाषु आ भरामिस ) वह ज्ञियोंमें हम भर देते हैं॥ १॥

(पुंसि वे रेतः भवति ) पुरुषमें निश्चयसे वीर्य होता है (तत् ख्रियां अनु विच्यते ) वह श्रियों में सींचा जाता है, (तत् वे पुत्रस्य वेदनं ) वह पुत्र प्राप्तिका साधन है, (तत् प्रजापितः अन्नवीत् ) यह प्रजापितने कहा है ॥ २ ॥

(प्रजापतिः अनुमतिः) प्रजापालक पिता अनुकूत्र मित धारण करे और (सिनी-वाली अवीक्त्यत्) गर्भवती स्त्री समर्थ होवे, ऐसा होने पर (पुमांसं उ इह दधत्) पुत्र गर्भ ही यहां धारण होता है, (अन्यम स्त्रेषुयं दधन्) अन्य परिस्थितिमें स्नीगर्भ धारण होता है ॥ ३॥

### निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति।

निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति होनेके लिये एक उपाय इस सूक्तमें कहा है, वह भौषधि प्रयोगका उपाय यह है—

शमीं अश्वत्य आरूढः तत्र पुंसवनं कृतम्। तद्वै पुत्रस्य वेदनं, तत् ऋष्वि। सरामासि॥ (मं.१)

'(१) शमी वृक्षपर उमा और बढा हुआ पीपलका वृक्ष होता है, वह पीपल पुत्र इप मर्भकी घारण करानेवाला होता है। अर्थात् इसका औषध बनाकर यदि स्त्री चेवन करेगी तो वह स्त्री पुत्र उत्पन्न करनेवाली बनेगी। (२) यह पीपल निकायसे पुत्र उत्पन्न करनेवाला है, (३) इसके सेवनसे निश्च-ग्रेस पुत्र उत्पन्न होता है, (४) पुत्र उत्पत्तिके लिये इस ग्रेस स्त्रीषधको स्त्रियोंको देना चाहिये।

काशीके वृक्षपर उमे पीपल वृक्षके पद्याज्ञका चूर्ण करें मधुके अथ सेवन किया जावे अथवा अन्य दूध आदि द्वारा सेवन किया जावे । इसके सेवनसे स्नीका गर्भाशय पुरुष गर्भ बनानेमें समर्थ होता है। जिस स्नीको लडकियां ही होती हैं उस स्नीको यह आष्ट्रां देनेसे उसमें, गर्भाशयमें परिवर्तन होकर, पुरुष गर्भ उरपन्न करनेकी शाक्ति आ सकती है।

पुंसवन और स्त्रेपूय । पुरुष पुत्र उत्पन्न होनेका नाम 'पुंदावन ' और लडकी उत्पन्न होनेका नाम 'स्त्रेष्ट्रय'है। ये दोनों नाम इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं। जो पुरुष संतान निश्चयसे चाहते हैं वे इस भौषधीका उपयोग करें। इस मंत्रके श्लेष अर्थसे और भी एक आशय व्यक्त होता है, वह देखने योग्य है—

१ अभ्व + त्थाः — अश्वका अर्थ वाजी है। वाजीकरणका अर्थ पुरुषको पुरुष शक्तिसे युक्त करना है। अश्व शब्दका अर्थ यहां घोडेके समान पुरुष धर्मसे युक्त और समर्थ पुरुष। (अश्व) घोडेके समान जो (तथा, स्थाः) रहता है ऐसा बलवान पुरुष।

२ शमी— मनकी दृत्तियां उछलने न देनेवाली स्नी, अर्थात जो धर्मानुकूल गृहस्थधर्म नियमोंका पालन करनेवाली स्नी।

ऐसे स्नीपुरुषों के संबंधसे निश्चित पुरुष संतान होती है। पाठक इसमें देखें कि इस स्नीपुरुषसंबंधमें वीर्यका बल अधिक होने और रजकी न्यूनता रखनेका विधान किया है इसी कारण निध-यसे पुत्र संतान होती है। अर्थात पुरुष अधिक बलशाली हुआ तो पुरुषसंतान और स्नी बलशालिनी हुई तो स्नीसंतान होती है। यहां बलका अर्थ पुरुषवीर्य और स्नीरजका भाव लेना योग्य है।

हितींग मंत्र गर्भाधान परक है और स्पष्ट है। तृतींय मंत्रमें फिर श्लिषार्थसे कुछ विशेष आशय कहा है। वह अब देखिये—— १ प्रजापतिः— अपने संतानोंका उत्तम रीतिसे पालन करनेमें समर्थ एहस्थी पुरुष ।

२ अनुमतिः— परस्पर अनुकूल प्रेमपूर्ण मन रखनेवाले स्त्री या पुरुष ।

३ सिनीवाली — सिनका अर्थ है चन्द्रकला, उसका बल बढानेवाली खी सिनीवाली है। जिस प्रकार शुक्क १क्षकी रात्रीमें चन्द्रकी कलायें बढती हैं, उस प्रकार जिस खीके गर्भाशयमें गर्भकी कलाएं बढती हैं।

ये शब्द बड़े विचारणीय हैं। सन्तान उत्पन्न वहीं करें कि जो उनके पालन पोषणका भार सहन करनेमें समर्थ हो। सन्तानोत्पत्ति करना है तो स्त्री-पुरुष परस्पर अनुकूल संमित रखें, तो ही समान गुणवाला पुत्र होगा। उनमें विरोध होगा तो संतान भी विरुद्ध गुणधर्मवाली होगी। गर्भवती स्त्री समझे कि मेरे अन्दर चंद्रमा जैसा अपनी कलाओंसे बढनेवाला गर्भ रहा है और उसकी सुन्नादिका प्रबंध करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार व्यवस्था होनेसे पुरुष सन्तान होती है। इसके विपरीत अवस्था होनेसे स्त्री सन्तान होती है अथवा नपुंसक सन्तान होगी।

अर्थात् पुरुष वीर्यकी न्यूनता, स्त्री रजकी अधिकता, पुरुष और स्त्रीके मनोशित्तयोंमें विरोध इत्यादि कारणसे स्त्री सन्तान और रजवीर्यकी समानतासे नपुंसक सन्तान होती है।

उत्तम वैद्य इस सूक्तका अधिक विचार करें और वास्त-विक रीतिसे प्रयोग करके देखें और इस पुंसदन और स्त्रेष्ट्रयके कास्त्रका निश्चय करें।

# सर्प-विष-निवारण।

[स्क १२]

(ऋषिः - गरुत्मान् । देवता - तक्षकः।)

परि द्यामिव सूर्योऽहींनां जनिमागमम्। रात्री जर्गदिवान्यद्धंसात् तेनां ते वारये विषम् ॥१॥
यद् ब्रह्मभिर्यद् देवैविदितं पुरा। यद् भूतं भव्यमासन्वद् तेनां ते वारये विषम् ॥२॥
मध्वां पृश्चे नद्यर्थः पर्वता गिरयो मधु । मधु पर्रुष्णी शीपां हा शमास्ने अस्तु शं हुदे ॥३॥

अर्थ- (सूर्यः द्यां इव) जिस प्रकार सूर्य युलोकको जानता है, उस प्रकार मैं (अर्द्धानां जानिम परि अगमं) सपोँके जन्मवृत्तको जानता हूं। (राष्ट्री हंसात् अन्यत् जगत् इव) रात्री जैसी सूर्यसे भिन्न जगत्का आवरण करती है (तेन ते विषं वार्य) उसी प्रकार तेरे विषका मैं निवारण करता हूं॥ १॥

(ब्रह्माभिः ऋषिभिः देवभिः) ब्राह्मणों, ऋषियों और देवोंने (यत् पुरा विदितं) को पूर्वकालमें जान लिया थ। (तत् भूतं भव्यं आसन्वत ) वह भूत, भविष्यकालमें रहनेवाला ज्ञान है (तेन ते विषं वारये) उपसे तेरा विष दूर करता हूं॥ २॥

(मध्वा पृञ्जे) मधुसे सिंचन करता हूं, (नद्यः, पर्वताः, गिरयः मधु) निदयां, पर्वत, पहाड सब मधु देवें। (परुष्णी शीपाला मधु) परुष्णी और शीपाला मधुरता देवे। (आस्ने शं अस्तु) तेरे मुखके लिये शान्ति और (हुद् शं) हृदयके लिये शान्ति मिले ॥ ३॥

इस मंत्रमें नदियों और पर्वतों के झरनों आदिके जलकी घारासे सर्पाविष उतारनेका विधान प्रतीत होता है। परंतु निश्चय नहीं है। इसकी खोज सर्पविषचिकित्सकको करनी चाहिये। जलक्षारासे सर्पविष दूर करनेका विधान वेदमें अन्य स्थानमें भी है। परंतु उनका तात्पर्य क्या है, यह समझमें नहीं आता। यदि

बिछ्का विष चढ रहा हो तो उसपर जलकी भारा एक वेगसे गिरानेसे बिछ्का विष उतारता है। यह अनुभव हमने लिया है। परंतु इससे सर्पविष उतरता है, ऐसा मानना कठिन है। इसी प्रकार इस स्कांक अन्य विभान भी विचारणीय हैं। अर्थात् इस स्कांका विषय अन्वेषणीय है। जो इसकी चिकित्सा जानते हों वे इसका अधिक विचार करें।

## मृत्यु ।

### [सक्त १३]

(ऋषि — अथर्वा। (स्वस्त्ययनकामः)। देवता — मृत्युः।)

नमी देवव्धेभ्यो नमी राजव्धेभ्यः । अथो ये विश्यानां व्धास्तेभ्यो मृत्यो नमीडस्त ते ॥ १॥ नमस्ते अधिवाकार्य परावाकार्य ते नमीः । सुमृत्ये मृत्यो ते नमी दुर्मृत्ये ते हुदं नमीः ॥ २॥ नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेष्केभ्याः । नमस्ते मृत्यो मृत्येभ्यो बाह्यणेभ्ये हुदं नमीः ॥ ३॥

अर्थ — (देवचधेभ्यः नमः) ब्राह्मणोंके शस्त्रोंको नमस्कार, (राजवधेभ्यः नमः) क्षत्रियोंके शस्त्रोंको नमस्कार (अथो ये विश्यानां वधाः) और जो वैश्योंके शस्त्र हैं उनको नमस्कार है और हे मृत्यों! (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार होवे॥ १॥

(ते अधिवाकाय नमः) तेरे आशीर्वादको नमस्कार और (ते पराचाकायः नमः) तेरे प्रतिकूल वजनको भी नमस्कार हो । हे मृत्यो ! (ते सुमत्ये नमः) तेरी उत्तम मितिके लिये नमस्कार और (ते दुर्मत्ये इदं नमः) तेरी दुष्ट मितिको भी यह नमस्कार है ॥ २ ॥

(ते यातुधाने भ्यः नमः) तेरे यातना देनेवाले रोगोंको नमस्कार और (ते भेषजे भ्यः नमः) तेरे औषघ उपायोंके लिये भी नमस्कार हो। हे मृत्यो ! (ते मूलेभ्यः नमः) तरे मूल कारणोंको नमस्कार और (ब्राह्मणेभ्यः इदं नमः) ब्राह्मणोंको भी मेरा नमस्कार है॥ ३॥

### मृत्युके प्रकार।

इस स्क्रमें मृख्के कई प्रकार कहे हैं, देखिये-

१ देवचधः = देवों के द्वारा होनेवाला वध अथवा मृत्यु। पित्र, वायु, सूर्यादि देव हैं, ब्राह्मण भी देव हैं। इनके रिण होनेवाला मृत्यु। अग्नि प्रकोप, वायु बिगडने, र्यके उत्ताप, तथा ब्राह्मणादिकोंके कारण का मृत्यु होती हैं।

राजवधः = लडाईमें होनेवाला वध, अथवा राजपुरुषोंके व्यवहारोंसे होनेवाली मृत्यु ।

 विश्यानां वधः = वैश्यां, पूंजीपतियां अथवा धनवा-नांके कारण होनेवाली मृत्यु ।

इन तीन कारणोंसे मृत्यु होती हैं। अतः इनका सुधार होना हेये। तथा-

8 अधिवाकः = अनुकूल वचन ।

**५ परावाकः** = प्रतिकृत वचन ।

६ सुमतिः = उत्तम बुद्धि, और

#### ७ दुर्भतिः = दुष्टबुद्धि ।

ये भी चार कारण हैं जिनसे मृत्यु होती है। अनुकूल वचनका अतिरेक होनेसे भी अविवेक होकर मृत्यु होती है, प्रतिकूल वचनसे निराशा होकर मृत्यु होती है। उत्तम बुद्धि होनेसे केवल बौद्धिक कार्योंका ही ध्यान करनेके कारण शारीरिक निर्वलता उत्पन्न होकर मृत्यु होती है और दुर्मतिस तो मृत्यु होती हो है। तथा—

८ यातुचानः = यातना देनेवाले रोग मृत्यु करते हैं, और

९ मेपजं = औषधि उपाय भी किसी किसी समय मृत्यु लानेवाले होते हैं।

ये और इससे भिन्न जो भी मृत्युकी जहें हैं, उन सबको दूर करना चाहिये।

यही ब्राह्मणों अर्थात् श्वानियोंका कार्य है। इस कारण उनके। नमस्कार है। सबको प्रयत्न करके इन सब मृत्युके कारणोंको दूर करके अपने आपको दीर्घजीवी बनानेका यत्न करना चाहिये।

# क्षयरोगका निवारण।

### [सूक्त १४]

( ऋषिः — बस्रुपिंगलः । देवता — बलासः।)

अस्थिसं पेरुसंसमास्थितं हृदयामयम् । बुलासं सर्वं नाश्चयाङ्ग्रिष्ठा यश्च पर्वेसु ।। १।। निर्वेलासं बलासिनंः क्षिणोमि मुन्करं यथा । छिनद्म्यंस्य बन्धंनं मूलंग्वर्वार्श ईव ।। २।। निर्वेलासेतः प्र पंताश्चंगः श्चिशुको यथा । अथो इटं इव हायनोपं द्राह्यवीरहा ।। ३।।

अर्थ- (अस्थिसंसं परुसंसं) हिंद्रियों और जोडों में ढीलापन लानेवाले, (आस्थितं हृद्यामयं ) शरीरमें रहनेवाले हृद्यके रोगको अर्थात् (सर्च बलासं) सब क्षयरोगको और (यः अंगेष्ठाः च पर्वसु) को अवयवों और जोडोंमें रहता है, उस सब रोगको (नाश्य) नाश कर दे॥ १॥

(बलासिनः बलासं निः क्षिणोपि) क्षयरोगीसे क्षयरोगको दूर करता हूं (यथा मुष्-करं) जिस प्रकार चोरी करनेवालेको दूर किया जाता है। (अस्य बंधनं लिनाईस) इस रोगके संबंधको छेद डालता हूं, (उर्वावाः मूलं इव) जैसे ककडीके जडको काटते हैं।। २॥

है। बलास) क्षयरोग! (इतः निः प्रपतः) यहांसे हट जा। (यथा आशुंगः शिशुकः) जिस प्रकार शोधगामां बल्ला जाता है। (अथो अविरहा अप द्वाहि) और वीरोंका नाश न करनेवाला तू यहांसे भाग जा। (हायनः इटः इवः) जैसा प्रतिवर्ष उगनेवाला घास नाशको प्राप्त होता है।। ३॥

#### कफक्षय।

इस सूक्तमें 'खलास्न' शब्द है, इसका अर्थ कफ और कफक्षय है। यह शरीरके पर्वों, जोखों, हृदय और अन्यान्य अवयवोंमें रहता है और रोगीका नाश करता है। इसको दूर करनेका वर्णन इस सूक्तमें है। इसमें जिस उपायका वर्णन है, उसका पता नहीं चलता। इसिल्ये क्षयरोग निवारणका जो उपाय इस सूक्तमें कहा है उसके विषयमें कुछ अधिक कहना, बिना अधिक खोज किये, किठन है। पाठकोंमें जो वैद्य और मानसिचितित्सक होंगे वे इसका अधिक मनन करेंगे तो कुछ पता चल सकता है। हमारे विचारसे तो यह सूक्त मानसिचितित्सका सूक्त है। अपने मनके खास्थ्य प्रभावपूर्ण विचारोंसे रोगीके रोग दूर होते हैं। इसका यहां संबंध प्रतीत होता है। इस हिससे पाठक इस स्काश विचार करें।

# मैं उत्तम बनूंगा।

[सूक्त १५]

(ऋषिः — उद्दालकः। देवता — वनस्पतिः।

<u>उत्त</u>मो अस्योवधीनां तर्व वृक्षा उपुस्तयः । उपुस्तिर्रस्तु सोधुस्माकं यो अस्माँ अभिदासिति ।।१।।

अर्थ — (ओषधीनां उत्तमः असि) तू औषधियों में उत्तम है। (धृक्षाः तव उपस्तयः) अन्य दक्ष तेरे समाप-वर्ती है। अतः (यः अस्मान् अभिदासति) जो हमें दास बनाकर हमारा नाश करनेका इच्छुक है (सः अस्माकं उपस्तिः अस्तु) वह हमारा अनुगामी होवे ॥ १॥

८ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ६)

सर्वन्धुश्रासंबन्धुश्र यो अस्माँ अभिदासंति । तेषां सा वृक्षाणांमिनाहं भूयासमुत्तमः यथा सोम ओषंधीनामुत्तमो हुविषां कृतः । तुलाञ्चां वृक्षाणांमिनाहं भूयासमुत्तमः

...

11 3 11

अर्थ — (सवन्धुः च असवन्धुः च) बन्धुवाला अथवा बन्धुरहित, (यः अस्मान् अभिदासति) को हमारा नाश करता है (वृक्षाणां सा इव) वृक्षोंमें जिस प्रकार वह उत्तम है उस प्रकार (आहं तेषां उत्तमः भूयासं) में उनसे उत्तम होऊंग।। २॥

(यथा स्रोमः हविषां आषधीनां उत्तमः कृतः) जिस प्रकार सोम हिनेके पदार्थों और ओषधियोंने उत्तम बनाया है और (वृक्षाणां तळाशा इय) वृक्षोंने जिस प्रकार तलाश वृक्ष उत्तम होता है उस प्रकार (अहं उत्तमः भ्यासं) में उत्तम बन्गा ॥ ३॥

### भैं श्रेष्ठ बनूंगा।

'में उत्तम बन्ं, में श्रेष्ठ बन्ं 'यह महत्त्वाकाक्षा मनुष्यमें होनी चाहिये। मनुष्यका अभ्युदय और निःश्रेयस इसी इच्छा पर निर्भर है। शत्रुको नीचे दबानेसे भी उनसे अपनी अवस्था उच्च बन सकती है, परंतु यहां कहा है कि ऐसा प्रयत्न करों, कि तुम अन्योंसे श्रेष्ठ बनो। अन्योंको नीचे गिराना नहीं है, अपितु अपनी योग्यता सबसे अधिक करनी है।

यः अस्मान् अभिदासति सः अस्माकं उपस्ति अस्तु। (मं. १)

' जो हमारा नाश करना चाहता है वह हमारे पास उपस्थित

होनेवाला होवे। 'तथा--

तेषां अहं उत्तमः भूयासम्। (मं. २)

' उनसे में सबसे उत्तम बनूंगा'। में अपनी योग्यता ऐसी बढाउंगा कि जिससे मेरे सब हांत्रु मेरे आश्रयसे रहनेवाले बनें। अपनी उन्नति करनेकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनमें धारण करें। और जगत्में जो उन्नतिके साधनके नियम हैं, उनको जानकर सबसे श्रेष्ठ बने।

सूचना— इस सूक्तमें आये 'उत्तम, तलाशा' ये औषियों के भी नाम होंगे। परंतु इन औषियों का पता आजकल नहीं लगता। 'सोम' भी भाजकल प्राप्त नहीं है।

# औषधिरसका पान।

[सूक्त १६]

( ऋषिः — शौनकः। देवता — चन्द्रमाः, मन्त्रोक्तदेवताः।)

आर्चयो अनीवयो रसंस्त उग्र अवियो । आ ते कर्म्भमंबसि

11 8 11

विहरहो नामं ते पिता मृदावंती नामं ते माता । स हिन् त्वमंसि यस्त्वमात्मान्ययः ॥ २ ॥ तोवि<u>लि</u>केऽवेलयानायमैलन ऐलगात् । बभुश्चं बभुकंर्णश्चापेहि निरोल ॥ ३ ॥

अर्थ— ( हे आबयो, आबयो, अनावयो ) फैलनेवाली और न फैलनेवाली औषधि!(ते रसः उप्रः ) तेरा रस उप्र है। (ते करंभं आ अवासि ) तेरे रसका हम पेय बनाते हैं॥ १॥

<sup>् (</sup>ते पिता विहरूहः) तेरा पिता विहरूह है और (ते माता मदावती नाम) तेरी माता मदावती नामक है। (सः हिन् त्वं आसि) वही उनसे ही त्वनता है। (यः श्वं आत्मानं आवयः) जो त् अपने आत्माकी रक्षा करता है॥२॥

<sup>(</sup>तौविछिके अव ईछय) प्रगतिके कार्यमें हमें प्रेरित कर। (अयं ऐछबः अव ऐछयीत्) यह भूमिके संबंधमें कार्य करनेवाला प्रेरणा करता है। हे (आछ) समर्थ ! (बस्तुः च बस्तुकर्णः च) भूरा और भूरे कानवाला (निः अप इहि) हमसे दूर रह ॥ ३॥

## <u>अल्</u>यालां सि पूर्वी सिलाङ्गीलास्युत्तरा । <u>नीळागल</u>सालां

11811

अर्थ— (पूर्वा अलसाला) पहिले तू भालिस्योंको रोकनेवाली है, (उत्तरा सिलांजाला) दूसरी तू अणुआंतिक पहुंचनेवाली है। तथा (नीलागलसाला) घर घरमें उपयोगी है॥ ४॥

#### रसपान ।

इस स्कम 'करंभ ' शब्द है। दही और सक्त्रा आटा मिलाकर बढा उत्तम पेय रस बनता है उसका यह नाम है। यह कब्जीको हटानेवाला और बढा पुष्टि करनेवाला होता है। इसमें कई औषिधयों के रस मिलानेसे इसके गुण अधिक बढ जाते हैं।

'विद्दल्ह' (पिता) वृक्षका 'मदावती' नामक (माता) भौषिषपर कलम करनेसे जो औषिष बनती है वह (आत्मानं आवयः) आत्माकी-अपनी-रक्षा करनेवाली होती है। यह द्वितीय मंत्रका कथन है। यह मातापिताके स्थानकी कीषिचयां इस समय अप्राप्त हैं।

इसी प्रकार इस सूक्तमें आये अन्यान्य नाम किन वनस्प-तियों के हैं, इसका पता नहीं चलता । आबयु, अनावयु, विहल्ह (पिता), मदावती (माता), तीविलिका, ऐलब, बधु, बधुकर्ण, आल, अलसाला (पूर्वा), सिलाझाला (उत्तरा), नीलागलसाला, इत्यादि नाम इस सूक्तमें आये हैं। इनका पता नहीं लगता। इसीलये इनपर अधिक लिखना असंमव है।

## गर्भधारणा ।

[सूक्त १७]

(ऋषिः — अथवी। देवता — गर्भदंहणम्।)

यथेयं पृथिवी मही मुतानां गर्भमाद्धे। एवा ते श्रियतां गर्भो अनु सतुं सर्वितवे ॥ १ ॥ १ ॥ यथेयं पृथिवी मही द्राधारेमान वनस्पतीन् । एवा ते श्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे ॥ २ ॥ यथेयं पृथिवी मही द्राधार पर्वेतान् गिरीन् । एवा ते श्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे ॥ ३ ॥ यथेयं पृथिवी मही द्राधार विष्ठितं जर्गत् । एवा ते श्रियतां गर्भो अनु सूतुं सर्वितवे ॥ ४ ॥

अर्थ — (यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बडी पृथिवी (भूतानां गर्भ आद्घे) भूतोंका गर्भ धारण करती है, (एव ते गर्भः) इस प्रकार तेरा गर्भ (सूतुं अनु सवितवे भ्रियतां) संतानको अनुकूलतासे उत्पन्न करनेके लिये स्थिर होवे ॥ १॥

(यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बडी पृथिवी (इमान् वनस्पतीन् दाधार) इन वनस्पतियोंका धारण करती है। इसी प्रकार संतान उत्पन्न होनेके लिये तेरे अंदर गर्भ स्थिर होते॥ २॥

जिस प्रकार यह बडी पृथिवी (पर्धतान् गिरीन् दाधार) पर्वतों भीर पहाडोंको घारण करती है, उस प्रकार तेरे भंदर यह गर्भ सुखसे प्रसृति होनेके लिये स्थिर रहे ॥ ३॥

जिस प्रकार यह वर्डी पृथिवी (विष्ठितं-जगत्) विविध प्रकारसे रहनेवाले जगत्को घारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुख प्रस्तिके लिये स्थिर रहे ॥ ४॥

स्त्रीको अपने गर्माशयमं गर्म स्थिर रखनेकी इच्छा होती है, वह सफल करनेके लिये यह आशीर्वाद है।

# ईर्घ्या-निवारण।

[ इक्त १८]

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - ईर्ष्याविनाशनम् ।)

र्दुष्यीया घाजि त्रथमां प्रथमस्यां उतार्पराम् । अपि हंद्रय्यं श्रे शोकं तं ते निर्वीपयामसि ॥ १ ॥ यथा भूमिर्भृतमंना मृतान्मृतमंनस्तरा । यथोत मुप्रुषो मर्न एवेष्यों भूतं मर्नः ॥ २ ॥ अदो यत् ते हदि श्रितं मन्दकं पंतियण्णुकम् । तर्तस्त ईष्यां ग्रुश्चामि निरूष्माणं हतेरिव ॥ ३ ॥

अर्थ — (ते ईंग्योयाः प्रथमां भ्राजि) तेरी ईंग्यी-हाह-के पहिले नेगको (उत प्रथमस्याः अपरां)और पिहेलेकी आगेकी गतिको तथा (हृद्र्यं त शोक आर्थ्ने) हृदयमें रहनेवाले उस शोक रूपी अभिको (निर्वापयामास्ति) हम हटा देते हैं॥ १॥

(यथा भूमिः मृतमनाः) जैसी भूमि मरे मनवाली है अथवा (मृतात् मृतमनस्तरा) मरेसे भी अधिक मरे मनवाली है, (उत यथा समुखः मनः) और जैसा मरनेवालेका मन होता है (एव ईंग्यों: मनः मृतं) उस प्रकार ईंग्या-डाइ-करनेवालेका मन मरा होता है ॥ २॥

(अदः यत्ते हृदि श्रितं ) जो तेरे हृदयमें रहा हुआ (पतिचिष्णुकं मनस्कं ) गिरनेवाला अल्प मन है, (ततः ते ईच्याँ निः मुर्श्चाम ) वहांसे तेरी ईच्याँको में हटाता हूं। (हतेः ऊष्माणं इस् ) जिस प्रकार घोंकनीसे वायुकी निकालते हैं॥ ३॥

### डाहको दूर करना।

दूसरेकी उन्नित देख न सकनेका नाम 'इंट्यां 'अथवा बाह है। यह मनमें तब उत्पन्न होता है कि जब दूसरेका उत्कर्ष सहा नहीं जाता। यह ईंट्यां कितनी हानि करती है, इस विषय में देखिये—

१ हृद्रयं शोकं अधि ≈ हृदयके अंदर शोक उत्पन्न करती है, शोक्से हृदय जलने लगता है और यह आग आयुका क्षय करती है। (मं.१)

र ईंच्यों: मृतं मनः = ईंच्या करनेवालेका मन मरे हुए समान हो जाता है, मनभें कोई शुभ विचार नहीं आते, जीवनहींन मन होता है। इस्रीलेय उसको ' मृतमनाः' सुदा मनवाला कहते हैं। वह (मृतात् मृतमनस्तरः) मुदेंसे भी अधिक मरा होता है। (मं. २)

३ पतियिष्णुकं मनस्कं = उसका मन गिरनेवाला होता है और छोटा संकुचित वृत्तिवाला होता है।

देखिये यह ईर्घ्या कितनी घातक होती है, हृदयकी जलाती है, मनको मार देती है और सबका पतन कराती है। इसलिये यह ईर्घ्या मनसे दूर करनी जाहिये। ईर्घ्या दूर होनेसे हृदय शान्त होगा, मनमें सजीव चैतन्य कार्य करेगा और मन भी ऊपर उठानेवाले विचारोंसे परिपूर्ण होगा। इस कारण ईर्घ्या दूर होनेसे मतुष्यकी उन्नति होती है और ईर्घ्या मनमें रहनेसे हानि होती है। इसलिये जहांतक हो सके वहांतक प्रयत्न करके मतुष्य ईर्घ्योंसे अपने आपको दूर रखे।

# आत्मशुद्धिके लिये प्रार्थना।

सक्त १९]

(ऋषिः - शन्तातिः । देवता - चन्द्रमाः, नानादेवताः ।)

पुनन्तुं मा देवजुनाः पुनन्तु मनेवो धिया । पुनन्तु विश्वा भूतानि पर्वमानः पुनातु मा ॥ १ ॥

अर्थ- (देवजनाः मा पुनन्तु) दिन्यजन मुझे ग्रद्ध करें। (मनवः धिया पुनन्तु) मननशील अपनी बुद्धिसे

पर्वमानः पुनातु मा करवे दक्षांय जीवसे । अथो अरिष्टतांतये जुमाम्यां देव सवितः पृवित्रीण सुवेनं च । असान् पुनिश्वि चक्षंसे

॥२॥ ॥३॥

पवित्र करें। ( विश्वा भूतानि पुनन्तु ) सब भूत मुझे पवित्र करें और ( पद्ममानः मा पुनातु ) पवित्र करनेवाला देव मुझे पवित्र करें ॥ ९ ॥

(करवे दक्षाय जीवसे) दर्भ, बल और दीर्घ आयुक्त लिये (अधो अरिष्टलातये) और कल्याणके विस्तारके लिये (प्रमानः मा पुनास ) पवित्र करनेवाला देव मुझे पवित्र करे॥ २॥

हें (देव सावितः) सबके उत्पादक देव ! तू (चक्षास्त ) तेरे दर्शन होनेके लिये (उभाभ्यां पवित्रेण ) दोनों पवित्र विचार और (सवेन च) यज्ञवें (अस्मान् पुनीहि) हम सबके। पवित्र कर ॥ ३॥

अपनी कर्मशक्ति, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति, दीर्घ आयु बढानेके लिये और कल्याणकी प्राप्ति होनेके लिये विचार व आचारकी पवित्रतासे अपने आपकी पवित्रता करना हरएकको उचित है। उस कार्यके लिये यह उत्तम ईश्वरप्रार्थना है। जो मना-भावसे यह प्रार्थना करेगा, उसकी पवित्रता होगी, इसमें संदेह नहीं है।



## क्षयरोगनिवारण।

[सक्त २०]

(ऋषः — भृग्वाङ्गिराः। देवता — यक्ष्मनाशनम्।)

अभिरिवास्य दहंत एति श्रुष्मिणं उतेर्व मत्तो विरुप्त्रपायित ।
अन्यम्समिदिच्छतु कं चिद्वतस्तपुंर्वधाय नमी अस्तु त्वमने ॥ १॥
नमी छुद्राय नमी अस्तु त्वमने नमो राज्ञे वर्रणाय त्विषीमते ।
नमी दिवे नमीः पृथिच्ये नम् ओषंधीस्यः ॥ २॥
अयं यो अभिशोचिष्णुर्विश्वां रूपाणि हरिता कृणोषि ।
तस्मै तेऽरुणायं बुश्रवे नमीः कुणोमि वन्यांय त्वमने ॥ ३॥

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ — (दहतः शुष्मिणः अस्य अग्नेः इव) जलानेवाले इस बलवान अग्निके तापके समान यह ज्वर (पति) व्यापता है। (उत मन्तः इव विलपन् अपायति) और उन्मत्तके समान बहबडाता हुआ चला जाता है। (अन्नतः अस्मत् अन्यं कं चित् इच्छतु) यह अनियमवाले मतुष्यको आनेवाला ज्वर हमसे भिन्न किसी दूसरे मतुष्यको ढूंढ लेवे। (तपुः-चधाय तक्मने नमो अस्तु) तपाकर वध करनेवाले इस ज्वरको नमस्कार होवे॥ १॥

रुद्र, (तक्सने) ज्वर, (त्विषीमते) तेजस्वी राजा वरुण (दिवे पृथिब्यै ओषधिश्यः नमः) युलोक, भूलोक स्रोर भौषधियाँ, इन सबके लिये नमस्कार हो ॥ २॥

<sup>(</sup>अयं यः अभिज्ञोत्विषिण्णुः) यह जो शोक बढानेवाल। है, (विश्वा रूपाणि हरिता रूपोधि) सब क्षेंको पीले और निस्तेज बनाता है, (तस्मै ते अरुणाय बभ्जवे) उस तुझ लाल, भूरे और (वन्याय तक्मने नमः कुणोमि) वनमें उत्पन्न जनरको नमस्कार करता हूं॥ ३॥

### ज्वरके लक्षण और परिणाम ।

इस स्क्रमें ज्वरके लक्षण और परिणाम कहे हैं देखिये उनके सूचक शब्द ये हैं—

- १ **अग्निः इव द्हन् म** अभिके समान जलाता है, उत्र आनेके बाद शरीर अभिके समान उष्ण होता है और वह उष्णता रक्तको जलाती है। (मं. १)
- २ शुष्मिन् = शोष उत्पन्न करता है, सुखा देता है। शरीरको सुखाता है। (मं. १)
- ३ मत्त इव विरुपन् = पागल जैसा रोगीको बनाता है, इस कारण वह रोगी मन चाहें बाते बडबडाता रहता है। (मं. १)
- श अज्ञतः = यह ज्वरं व्रतहीन अर्थात् नियम पालन न करनेवालेको ही आता है। अर्थात् नियमानुकूल व्यवहार करनेवालेको नहीं सताता। (मं. १)
- ' तपुः वधः = यह ज्वर तपाके वध करता है।
- ६ तक्मा = बडे कष्ट देता है। (मं. १)
- ७ स्द्रः = यह फलानेवाला है। (मं. २)

- ८ अभिशोचियिष्णुः = शोक बढानेबाला है। (मं. ३)
- ९ विद्वा रूपाणि हारिता कुणोति = शरीरको हरा पीला अर्थात् निस्तेज बनाता है। ज्वर आने-वालेका शरीर फीका होता है। (मं. ३)
- १० चन्यः = वनमें इसकी उत्पत्ति है। (मं. ३)

इस स्कमें इतने ज्वरके कारण, लक्षण और परिणाम कहें हैं। त्रत पालन अर्थात् नियम पालन करनेसे यह ज्वर नहीं आता और आया हुआ हट जाता है। इसलिये इसको 'अत्रत कहा है। पृथिवी—भूमी, ओषधी, वहण राजाके सब जलस्थान, रहके रहस्कोक स्थान और रूप इनकी सुन्यवस्थांसे यह जवर हट जाता है।

कद्र सूक्तमें रुद्रका जो वर्णन है उसका विचार करनेसे पता लगता है कि यह ज्वर रुद्रका रूप है। रुद्रके दो प्रकारके रूप हैं, एक घोर (उष्ण) और एक शिव (शान्त)। इनके सम रहनेसे मनुष्यकी आरोग्य प्राप्त होता है और विषम होनेसे रोग सताते हैं। इस प्रकार योजना द्वारा ज्वर दूर करनेका उपाय जाना जा सकता है। यह वैद्योंका विषय है, इसलिये वैद्य लोग इसका अधिक मनन करें।

॥ यहां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥

# केशवर्धक औषधी।

[स्क २१]

(ऋषिः — शन्तातिः। देवता — चन्द्रमाः।)

ड्मा यास्तिसः पृथिवीस्तासां हु भूमिरुत्तमा । तासामिधि त्वचो अहं भेषुजं सम्रु जग्रमम् ॥ १॥ श्रेष्ठमिसि भेषुजानां विसिष्ठं वीरुधानाम् । सोमो भर्ग इव यामेषु देवेषु वरुणो यथां ॥ २॥ रेवेतीरनांधृषः सिषासथ । उत स्थ केश्वदंहणीरथी ह केश्ववधनीः ॥ ३॥

अर्थ — (इमाः याः तिस्नः पृथिवीः ) ये जो तीन लोक हैं (तासां भूमिः उत्तमा ) उनमें यह भूमि उत्तम है। (तासां त्वचः अधि ) उनमें त्वचाके विषयमें (भेषजं अर्ह उ सं जन्नभं ) यह शौषध मैंने प्राप्त किया है।। १।।

( भेषजानां श्रेष्ठं अस्ति ) भौषधों में यह श्रेष्ठ है, ( श्रीरुधानां वासिष्ठं ) वनस्पतियोंको यह बसानेवाला अर्थात् श्रेष्ठ है। (यथा यामेषु देवेषु ) जैसे चलनेवाले देवों में ( सोमः भगः वरुणः ) सोम, भग और वरण श्रेष्ठ हैं॥ १॥

हें (रेवतीः अनाध्नयः सिषाद्यवः) सामर्थ्य युक्त, अहिंसित और आरोग्य देनेवाले रेवती औषधियो ! (सिषा-सिषा) आरोग्य देनेकी इच्छा करो । (उत्त केश दृंहणीः स्था) और बालोंको बलवान करनेवाली हो (अथो ह केशव-धिनीः) और बालोंको बढानेवाली हो ॥ ३॥

'रेवती ' औषधी केश बढानेवाली और बालोंकी हढ करनेवाली है। यह त्वचाके रोगोंके लिये भी उत्तम है। बह औषधि आजकल नहीं मिलती, इसलिये इसकी खोज करनी चाहिये।

# वृष्टि कैसी होती है ?

#### [स्रक्त २२]

( ऋषिः — शन्तातिः। देवता — आदित्यरियः, मरुतः।)

कृष्णं नियानं हर्रयः सुपूर्णा अपो वसाना दिवसुत् पंतन्ति ।
त आवंवृत्रनसदंनाद्दतस्यादिद् घृतेनं पृथिवीं च्यू ∫दः ॥१॥
पर्यस्ततीः कृणुश्राप ओषंघीः शिवा यदेर्जथा मरुतो रुक्मवक्षसः ।
ऊर्जं च तत्रं सुमृति चं पिन्वत् यत्रां नरो मरुतः सिश्चश्रा मधुं ॥२॥
उद्युतो मुरुत्स्तां इंयते वृष्टियी विश्वां निवर्तस्पृणाति ।
एजाति ग्लहां कृन्येवि तुक्षेरं तुन्द्राना पत्येव जाया ॥३॥

अर्थ — (अपः वसानाः) जलको अपने साथ लेते हुए (सु-पर्णाः हरयः) उत्तम गतिकील सूर्य किरण (कृष्णं नियानं दिवं) सबका आकर्षण करनेवाले सबके यानरूप युलोकस्य सूर्यके प्रति (उत् पतिन्ति) चढते हैं। (ते ऋतस्य सदनात्) वे जलके स्थानरूप अन्तिरिक्षसे (आवसूत्रन्) नीचे आते हैं (आत् हत् घृतेन पृथिचीं वि ऊदुः) और जलसे पृथ्वीको भिगोते हैं॥ १॥

है ( रुक्मवक्षसः मरुतः ) चमकनेवाले हृदयवाले वायु देवो ! ( यत् एज्ञथ ) जब तुम वेगसे चलते हो तब ( अएः ओषधीः ) जलों और औषधियोंको ( पयस्तिः शिवाः कृणुथ ) रसवालो और हितकारिणी करते हो । हे (नरः मरुतः) नेता मरुतो ! ( यत्र च मधु सिंचत ) और जहां मधुर जल सींचते हो (तत्र ऊर्ज सुमिति च पिन्वत ) वहां बल देने-बाला अन्न और उत्तम बुद्धि स्थापित करते हो ॥ २ ॥

हे ( मरुतः ) मरुतो ! ( तान् उद्युतः इयर्त ) उन उदक्से भरपूर करनेवाले मेघोंको भेजो । ( या बृष्टिः ) जिनसे होनेवाली वृष्टि ( विश्वाः निवतः पृणाति ) सब निम्न स्थानोंको भर देती है। ( ग्लाहा ) मेघोंका शब्द ( प्रजाति ) सबकी कंपित करता रहे, ( तुम्मा कश्या इय ) जिस प्रकार दुःखित कन्या पिताको कंपित कर देती है तथा वह शब्द (परुं तुंदाना) मेघको प्रेरित करे, ( पत्या जाया इव ) जैसी पतिके साथ रहनेवाली धर्मपरनी गृहस्थीके संसारमें प्रेरणा करती है ॥ ३ ॥

#### मेघ कैसे बनते हैं ?

सूर्यिकरण पृथ्वीके उत्परका जल हरण करते हैं इस कारण उनको (हिरः, हरयः) ये नाम दिये हैं। वे सब स्थानको पूर्ण करते हैं, इसिलेंग सूर्यिकरणोंको (सु-पर्णाः सुपूर्णाः) कहते हैं अथवा उनकी विशेष गतिके कारण उनको यह नाम मिला है। ये किरण (अपः ससानाः) जलको अपने साथ लेते हैं, मानो जलका वस्न पहनते हैं और (हिस्तं उत्पतान्त) युळोकमें — उत्पर आकाशमें — उत्पर आते हैं। अर्थात पृथ्वीके उत्परका जलाश लेकर ये सूर्यिकरण उत्पर आते हैं और

(अत्तस्य सदनं) जलके स्थान अन्तरिक्षमें रह कर वहां मेघ-ह्रपमें परिणत होकर उन मेचों छे पृथ्वीपर फिर षृष्टिह्रपमें वहीं जल आता है। अर्थात जो जल सूर्यकिरणसे उत्पर खींचा जाता है वहीं जल वृष्टिह्रपसे फिर पृथ्वीपर आता है। यह कार्य सूर्य-किरणोंका है।

यह सूर्यिकरणोंका कार्य सदा होता रहता है, वे समुद्रसे पानी ऊपर खाँचते हैं, मेघ बनाते हैं और वृष्टि होती है, इस प्रकार अलकी शुद्धि होती है। पृथ्वीपरका जो जल ऊपर बाब्प-रूपसे खींचा जाता है वह वहां शुद्ध बनकर वृष्टिहपसे फिर पृथ्वीपर गिरता है, मानो, वह (मधु सिंचय) मीठे शह-दकी ही वृष्टि होती है। इस वृष्टिसे (ओषघी: शिवा:) हितकारक कीषघियां बनती हैं और (प्यस्वती:) उमत्त रसवाली मी बनती हैं ये औषघियां रोगियोंक शरीरोंमें रहनेवाले दोषोंको (दोष-घी:) घोती हैं और उनको नीरोग बनाती हैं, इन औषघियों और विविध रसपूर्ण अन्नके। खोनेसे मनुष्य (ऊर्ज सुमर्ति च) बल और उत्तम बुद्धिको प्राप्त करते हैं। यदि वृष्टि न हुई तो इन पदार्थों की उत्पन्ति नहीं होती और अक्षाल होता है, इसलिये मनुष्य निर्वेल और मतिहीन बनते हैं। इस प्रकार वृष्टिका महत्व कितना है यह देखिये।

पानीसे भरे बादल बायुके द्वारा लाये जाते हैं और उनसे जो वृष्टि होती है वह पृथ्वीपरके तालाब, कुंबे, नदियां आदि कोंको भर देती है और इस कारण सर्वत्र आनंद फैलता है।

सारांशसे यह इस सूक्तका सार है। पाठक इसका विचार करके सृष्टिके विषयका विज्ञान जानें।

## जल।

## [सूक्त २३]

( ऋषिः - शन्तातिः। देवता - आपः।)

सम्भुषीस्तद्वपसो दिवा नक्तं च सम्भुषीः । वरिण्यक्रतुरहम्पो देवी रुपं ह्वये ॥ १ ॥ अोता आपंः कर्मण्या मुञ्जन्तिवाः प्रणीतये । सद्यः कृण्वन्त्वेतंवे ॥ २ ॥ देवस्यं सित्तिः स्ववे कर्मे कृण्वन्तु मानुषाः । शं नी भवन्त्वप ओषंत्रीः शिवाः ॥ ३ ॥

अर्थ— ( वरेण्यकतुः अहं ) प्रशंक्षित श्रेष्ठ कर्म करनेवाला में ( तत् सस्तुषीः ) उन प्रवाहयुक्त जलधाराओं भीर ( दिवा नक्तं च अपसः सस्तुषीः ) दिन रात जलकी धाराओं के प्रवाहोंमें बहनेवाले ( देवीः अपः ) दिग्य जलकी ( उपक्षये ) पास बुलाता हूं ॥ १ ॥

( ओताः कर्मण्याः आपः ) सर्वत्र व्यापक और कर्म करानेवाले जल ( प्रणीतये इतः मुञ्जन्तु ) उत्तम गतिको प्राप्त करनेके लिये इस निकृष्ट अवस्थासे सुक्षे छुडावें और ( सन्धः एतचे कृण्यन्तु ) शीघ ही प्रगतिको प्राप्त कराये ॥ २ ॥

(सिवितुः देवस्य सवे) सबकी उत्पत्ति करनेवाले ईश्वरकी इस सिष्टिमें (मानुषाः कर्म कुण्वन्तु ) मनुष्य पुरुषार्थं करें। और (अपः ओषधीः) जल और जलसे उत्पन्न हुई श्रीषधियां (नः शं शिवाः च भवन्तु ) हमारे लिये कर्याण करनेवाली होवें॥ ३॥

वृष्टिसे प्राप्त होनेवाला और प्रवाहोंने बहनेवाला जल सब मनुष्योंको सुख और शान्ति देवे और उस कलसे हृष्ट-पुष्ट हुए मनुष्य उत्तम पुरुषार्थ करके उन्नतिको प्राप्त करें।

## [ सूक्त २४ ]

हिमवंतः प्रस्नविन्ति सिन्धौ समह सङ्गुमः । आपौ हु मह्यं तद् देवीर्दर्न हृद्योत-भेषुजम् ॥ १ ॥ यन्में अक्ष्योरांदिद्योत् पाष्ण्योः प्रपंदोश्च यत् । आपुस्तत् सर्वे निष्करन् भिषजां सुभिषत्तमाः ॥२॥

अर्थ— (आपः हिमवतः प्रस्नवन्ति) जलधारायें हिमालयसे बहती हैं। हे (स-मह) महिमाके साथ रहने-वाले ! (सिन्धो संगमः) उनका संगम समुद्रमें होता है। वह (देवीः) दिव्य जलधाराएं (मह्यं तत् हृद्योत— भेषजं ददन्) मुझे वह हृदयकी जलनका भौषध देती हैं॥ १॥

( यत् यत् में अक्ष्योः पारण्योः प्रपदोः च ) जो जो मेरे दोनों आंखों, एक्ष्यों और पायों में दुःख ( आदियोत ) प्रकट होता है, ( तत् सर्च ) उस सब दुःखको ( भिषजां सुभिषक्तमाः आपः ) वैद्योंसे भी उत्तम वैद्य रूपी जल ( निष्क- रस् ) हटाता है ॥ २॥

## सिन्धुपरनीः सिन्धुराज्ञीः सर्वा या नद्या स्थनं। दुत्त नुस्तस्य भेषुजं तेना वो अनजामहै ॥ ३॥

थर्थ—( सिन्धुपत्नीः सिन्धुराक्षीः ) समुद्रकी पित्नयां और सागरकी रानियां (याः सर्वाः नद्यः स्थन्) जो सब निदयां हैं, वे तुम ( नः तस्य भेषजं दत्त ) हमें उसकी औषिध दो ( तेन वः भुनजामहै ) उससे तुम्हारा हम उपभोग करें ॥ ३ ॥

#### जलचिकित्सा।

इस स्कर्में जलका चिकित्सा धर्म लिखा है। यहां जिस जलका वर्णन है वह जल हिमालय जैसे बर्फवाले पहालोंसे बहने-वाला है, अन्य नहीं। यह हिमपर्वतोंसे बहनेवाले नद, नदी भौर अन्य झरने बहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं। यह जल हृदयकी जलनको दूर करनेवाला है।

आंख, पीठ, एडी, पांव भादि स्थानकी पीडा भी इस जलसे दूर होती है। यह जल ( भिषजां सुभिषत्तमाः ) वैद्योंसे भी उत्तम वैद्य और औषधोंसे भी उत्तम औषधी है।

य सब निदयां महासागरकी ख्रियां हैं, इनके जलप्रवाहों में औषध भरा पड़ा है, इसका उपयोग मनुष्यों के करना उचित है। यह नदीके जलप्रवाहका तथा खागरके जलका भी गुण हो सकता है।

जलका उपयोग किस प्रकार करना चाहिये यह बात इसमें स्पष्ट नहीं हुई है। तथापि जलचिकित्साके विषयकी खोज करते समय इस सुक्तका बहुत उपयोग हो सकता है।

# कष्टोंको दूर करनेका उपाय।

[सक्त २५]

(ऋषिः — शुनःशेषः। देवता — मन्त्रोकाः।)

पर्श्व च या पश्चाक्षचं संयन्ति मन्यां आभि । इतस्ताः सर्वी नश्यन्तु वाका अपुचितांमिव ॥ १ । सप्त च याः सप्तितिश्चं संयन्ति ग्रैन्यां आभि । इतस्ताः सर्वी नश्यन्तु वाका अपुचितांमिव ॥ २ । । नर्व च या नैवृतिश्चं संयन्ति स्कन्ध्यां आभि । इतस्ताः सर्वी नश्यन्तु वाका अपुचितांमिव ॥ ३ ॥

अर्थ- (पंच च याः पञ्चाद्यास् च) पांच और पवास जो पीडाएं (मन्याः अमि संयन्ति) गलेके भागमें होती हैं, (सप्त च याः सप्तितिः च) स्ति और सत्तर जो पीडाएं (ग्रैट्याः अभि संयन्ति) कण्ठके भागमें होती हैं तथा (नव च याः नवितः च) नौ और नव्वे जो पीडाएं (स्कंध्याः अभि संयन्ति) कन्थेके ऊपर होती हैं (इतः ताः सर्वाः) यहांसे वे स्व पीडाएं (नद्यन्तु) नष्ट हे। जावें (अपचितां चाकाः इव) जिस प्रकार पूजनीय सज्जनोंके सन्मुख साधारण लोकोंके बचन नष्ट होते हैं ॥ १-३॥

मनुष्य शुद्ध वनें और अपनी शुद्धतासे अपने कष्टों, आपत्तियों और दुःखोंको दूर करें। जिस प्रकार ज्ञानी के सन्मुख मूर्ख की वक्ता नहीं ठहरती, उसी प्रकार पवित्र मनुष्यके पास रोग और दुःख नहीं ठहरते।

५ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ६)

# पापी विचारका त्याग करो।

[सूक्त २६] (ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — पाप्मा ।)

अर्व मा पाप्मन्मृज वृश्वी सन् मृंडयासि नः । आ मां मुद्रस्यं लोके पाप्मन् धृद्यविन्हुतम् ॥ १ ॥ यो नीः पाप्मुन् न जहांसि तमुं त्वा जिहमो व्यम्। प्थामनुं व्यावतिने उन्यं पाप्मानुं पद्यताम्।। २ ।। अन्यत्रास्मन्न्यु चियतु सहस्राक्षो अर्मर्त्यः । यं द्वेषाम् तर्भृच्छतु यमु द्विष्मस्तमिर्जहि

अर्थ- हे (पाटमन्) पापी विचार! (मा अवसृज ) मुझे छोड दे। (वशी सन् नः मृष्टयासि ) क्समें करता हुआ तू हमें मुख देता है, ऐसा प्रतीत होता है। हे (पाष्मन्) पापी विचार (भद्रस्य लोके) कल्याणके स्थानमें (मा अविन्हतं आ घेहि) मुझे अकुटिल अवस्थामें रख॥ १॥

है (पाप्मन् ) है पापी विचार! (यः नः न जहांसि ) जो तू हमें नहीं छोडता है, (तं त्वा उ वयं जहिम) उस तुझको इम छोड देते हैं। (पर्धा अनु वयावर्तने ) मार्गोके अनुकूल घुमाव पर (पाप्मा अन्यं अनु पद्मतां ) पापी विचार दूसरेके पास चला जावे ॥ २ ॥

( सहस्त-अक्षः अमर्त्यः ) हजार आंखवाला और न मरनेवाला यह पापी विचार ( अस्मत् अन्यत्र नि उच्यत् ) इमसे भिन्न दूसरे स्थानमें चला जावे। (यं द्वेपाम तं ऋच्छत् ) जिससे इम द्वेष करते हैं, उसके पास जावे, (यं उ द्वेष्मः तं इत् जाहि ) जिससे हम देष करते हैं उसका नाश कर ॥ ३ ॥

#### पापी मन ।

पापी मन होनेसे सब प्रकारके चारीरिक, इंद्रिय संबंधी तथा गानसिक आदि कष्ट होते हैं। इसलिये मनसे पापी संकल्प म्बसे प्रथम दूर करने चाहिये। मन शुद्ध हुआ तो सब दुःख ्हो सकते हैं।

पापी विचार मनमें उत्पन्न होते हैं, मनुष्यको वशमें करते **गीर थे**।डे प्रयत्न**से भ**धिक सुख प्राप्त कर। देनेके प्रलोभनसे, र्गत् सुख देनेके प्रलोभनमें फंसाते हैं। इस लिये इनसे बचना ये ।

दे पापी विचार मनसे खयं दूर नहीं हुआ, तो उसकी

प्रयत्नसे दूर करना चाहिये ऐसा करनेसे ही प्रगतिके मार्गकी अनुकूलता हो सकती है। तात्पर्य पापी विचार दूर करके चित्तको शुद्ध करनेसे ही उन्नतिका सच्चा मार्ग खुला हो सकता है।

पापी विचार हजार आंखवाला है, इसलिये वह हमारी न्यूनता और कमजोरी भ्रष्टपट जानता है और उस मार्गसे अन्दर प्रविष्ट होता है। शरीर क्षीण होनेपर भी वह पापी विचार क्षीण नहीं होता, इसलिये उसकी प्रयत्नसे दूर करना चाहिये। पापी विचारको दूर करनेसे अन्दरकी पवित्रता होगी और पविश्रतासे सब कष्ट दूर होंगे । यह आत्मशुद्धि द्वारा उन्नति प्राप्त करनेका मार्ग है।

# कपोत-विद्या।

[सूक्त २७]

(ऋषिः — भृगुः। देवता — यमः, निर्ऋतिः।)

देवाः क्रपोतं इपितो यदिच्छन् दूतो निर्ऋत्या इदमाजुगामं। तस्मा अचीम कुणवाम निष्कृति यं नो अस्तु हिपदे यं चतुष्पदे

11 8 11 /

अर्थ- हे (देवाः ) देवो! ( इचितः निर्ऋत्याः दूतः कपोतः ) भेजा हुआ दुर्गतिका दूत कपोत ( यत् इच्छन् इदं आजगाम ) जिसकी इच्छा करता हुआ इस स्थानके प्रति आया है। (तस्मै अर्चाम ) उसकी हम पूजा करते हैं और

शिवः कृपोर्त इषितो नो अस्त्वनागा देवाः श्रकुनो गृहं नेः ।
अगिरिहें विश्रों जुषतां हिविनेः पिरं हेतिः पिक्षणी नो वृणक्तः ॥ २ ॥
हितः पिक्षणी न दंभात्यस्मानाष्ट्री पदं क्रिणते अगिषाने ।
शिवो गोभ्यं उत प्रकृषेभ्यो नो अस्तु । मा नो देवा हुह हिंसीत् कृपोर्तः ॥ ३ ॥

उससे ( निष्कृति करवाम ) दुःख निवारण हम करते हैं। ( नः क्रिपदे चतुष्पदे शं अस्तु ) हमारे दो पांववालों और चार पांववालोंके लिये शान्ति होते ॥ १ ॥

( इषितः कपोतः नः शिवः अनागाः अस्तु ) भेजा हुआ कपोत हमारे लिये कल्याणकारी और निष्पाप होवे। हे ( देवाः ) देवो ! ( नः गृहं शक्कतः ) हमारे घरके प्रति वह शुभस्चक होवे। ( विप्रः अग्निः हि नः हविः जुपतां ) श्वानी अग्नि हमारो हिवे लेवे और ( पश्चिणी हेतिः नः परि वृणकत् ) पंखवाला यह हथियार हमसे दूर होवे॥ २॥

(पश्चिणी होतिः अस्मान् न द्भाति ) पंखवाला यह हथियार हमें न दबावे। (आध्नी अग्निधाने पदं कुणुते ) अंगीठीके अभिके पास यह अपना पांव रखता है। (नः गोभ्यः उत पुरुषेभ्यः शिवः अस्तु ) हमारे गौओं और मनुष्योंके लिये यह करवाणकारी होवे। हे (देवाः) देवो! (कपोतः इह नः मा हिस्तिन्)यह कपोत यहां हमारी हिंसा न करें॥ ३॥

कबूतर दूरदूर देशसे वार्ता लानेका कार्य करता है। यह हानिकारक वार्ता न लावे। ग्रुम वार्ता लावे, इस विषयमें यह प्रार्थना है। कबूतरके अंदर यह गुण है कि वह सिखानेपर कहींसे भी छोडा जाय तो सीधा घरपर आता है। प्रवासी लोग ऐसे शिक्षित कबूतर अपने पास रखते हैं और जहां जाना होता है, वहां जाकर उस कबूतरके गलेमें चिद्वी बांधकर उसकी छोड देते हैं। वह छोडा हुआ कबूतर घर आता है और घरवालोंको प्रवासीका सेंदेश पहुंचाता है।

इस सूक्त निर्देशोंसे पता लगता है कि, इस कपोतिवयामें भौर भी अधिक बातें हैं, जिनसे यह कब्तर खुरा और भला भी बन सकता है। परंतु इसका पता अभीतक नहीं लगा है। यह सूक्त कुछ पाठभेदसे ऋ० १०। १६५। १-३ में हैं, परंतु वहां देखनेसे भी इसपर विशेष प्रकाश नहीं पहता है। अतः खोज करनेवाले पाठकोंको चित्त है कि इस विषयकी खोज वे करें और इस विद्याका आविष्कार करें।

इसी विषयका अगला सूक्त है वह अब देखिये --

### [सूक्त ३८]

(ऋषिः - भृगुः। देवता - यमः, निर्ऋतिः।)

श्रुचा कृपोतं जुदत प्रणोद्धिम् मदंन्तः पि गां नंयामः । सं लोभयंन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊर्जे प्र पंदात् पथिष्ठः ॥१॥ परीमे देशिमंषेत् परीमे गामंनेषत । देवेष्वंकत श्रवः क इमाँ आ दंघपेति ॥२॥

अर्थ — (ऋचा प्र-नोदं कपोतं नुद्त ) मंत्रके द्वारा भेजने योग्य कपोतको भेजो। इम तो (इषं मदन्तः) अन्नको प्राप्त करके आनंदित होते हुए (दुरिता पदानि संलोभयन्तः) और पापके चिन्हरूपी इसके अग्रुभ पादचिन्होंको मियते हुए (गां परिनयामः) गौको चारों ओर ले जाते हैं। (ऊर्ज हित्वा) जलस्थानको छोडकर (पथि-म्रः प्रपदान्) मार्गमें स्थित प्रवासी आगे चला जावे॥ १॥

<sup>(</sup>इमे अग्निंपिर अर्थत ) इन्होंने अग्निको प्राप्त किया है, (इमे गांपिर अनेषत ) इन्होंने गोको प्राप्त किया है। और (देवेषु श्रवः अकृत ) देवोंमें यश संपादन किया है। अब (कः इमान् आ द्घर्षति ) कौन इन लोगोंको भय दिखा सकता है ? ॥ २॥

## यः प्रेथमः प्रवर्तमास्यसादं बहुभ्यः पन्थांमञ्जपस्पश्चानः । योद्रेस्येशे द्विपदो यश्चतुंष्पदुस्तस्मै युमाय नमी अस्तु मृत्यवे

11 3 11

अर्थ— (यः प्रथमः) जो पहिला (बहुभ्यः पंथां अनुपस्पशानः) अनेकींके लिये मार्गोका निश्चय करता हुआ (प्रवतं आससाद) योग्य मार्ग प्राप्त करता है (यः अस्य द्विपदः) जो इसके दोपांववालों और (यः चतुष्पदः ईशो ) जो चार पांववालों के ऊपर स्वामित्व करता है, (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु ) उस मृत्यु देनेवाले यमकी नमस्कार है ॥ रे ॥

वार्ताहर कब्तरको मंत्रका पित्र उचार करके और ईश्वरकी प्रार्थना करके पित्र इन्छासे भेजो । कभी घातक इन्छासे न भेजो । हम गीओं को पालते हैं, उत्तम अन्नके सेवनसे आनंदित होते हैं और पापवासनाओं को दूर करते हैं; इस लिये हमारा प्रवासी सुखपूर्वक आगे बढता जायगा। इसमें संदेह नहीं है।

जो प्रतिदिन अग्निमें हवन करते हैं, गायका सत्कार करते हैं और यश बढानेवाला पुण्यकर्म करते हैं, उनको डरानेका सामर्थ्य किसीमें भी नहीं होता है। इस लिये मनुष्य इस उपायसे अपने आपको कष्टोंसे बचा सकता है।

यमका अधिकार द्विपाद और चतुष्पाद समप्र समान है। वह सब लोगोंके मार्गको अर्थात् जीवनके मार्गोंको यथावत् जानता है। इसलिये उस यमको सब मतुष्य नमस्कार करें। यह आशय इन तीनों मंत्रोंका है। इसमें बीचके मंत्रमें जो कहा है कि संस्कर्म करनेवालोंको कोई दरा नहीं सकता, वह बात हरएकको विशेष लक्ष्यमें रखनी चाहिये। अगला सूक्त भी इसी विषयका है, वह अब देखिये—

[सक्त २९] (ऋषिः — भृगुः। देवता — यमः, निर्ऋतिः।)

अभून हेतिः पंतित्रणीन्ये तु यदुर्द्धको त्रदंति मोधमेतत्। यद् वां कृपोतः प्दमुप्ती कृणोति ॥ १ ॥ यो ते दूती निर्फत इदमेतोऽप्रहितौ प्रहितौ वा गृहं नः । कृपोतोळ्काम्यामपदं तदंस्तु ॥ २ ॥ अतैरहत्यायेदमा पंपत्यात् सुनीरताया इदमा संसद्यात । पराङ्केव परा वद् परानीमन्नं संवतंम् । यथां यमस्यं त्वा गृहेऽरुसं प्रतिचाकंशानाभूकं प्रतिचाकंशान् ॥ ३ ॥

अर्थ — ( पतित्रिणी हेतिः अमून् नि पतु ) पंखवाला हथियार इन शत्रुओं को नीचे करे। ( उल्लूकः यत् वद्ति मोघं पतत् ) जो उन्छ बोलता है वह व्यर्थ है। (यत् वा कपोतः अग्नौ पदं ऋणोति ) अथवा जो कव्तर अभिके पास पांव रखता है वह भी व्यर्थ है, अर्थात् उससे कोई अश्चम नहीं होगा॥ १॥

हे (निर्फते) दुर्गति! (यो प्रहितौ अप्रदितौ ते दूतौ) जो मंजे हुए अथवा न मंजे हुए तेरे दोनों दूत (नः इदं गृष्टं आ इतः) हमारे घरको आते हैं; (कपोतोत्त्रुकाभ्यां तत् अपदं अस्तु )कपोत और उल्लेक द्वारा वह पर रखने योग्य न होवे, अर्थात् कोई अग्रुमकी स्चना देनेवाल प्राणी हमारे घरोंमें पांव न रखें ॥ २॥

(अ-वैरहत्याय इदं आ पपत्यात्) इमारे वीरोंकी हला न होनेकी सूचना देनेवाला यह होवे। (सुवीरतायै इदं आ स्मलदात ) हमारे वीरोंके उत्साहके किये यह सुचिन्ह होवे। (पराङ् पराची अनु संवतं) नीचे अधोवदन करके अनुकूल रीतिसे (परा एव वद्) दूसरे बोल। (यथा यमस्य गृहें) जिस प्रकार यमके घरमें (अरसं स्वा प्रतिचाक-द्यान्) निर्वेल हुआ तुझे लोग देखें। (आभूकं प्रतिचाकद्यान्) केवल आया हुआ ही तुझे देखें अर्थात् त् धनुद्त असमर्थ होकर यहां रह ॥ ३॥

ये सभी सूक्त बड़े दुवें घ हैं। कबूतर, उल्ल आदिकोंसे किस प्रकार अनिष्ट सूचनाएं मिलती हैं यह कहना कठिन है। परंतु इन सूकों में ऐसा प्रतीत होता है कि अपने वीर शत्रुपर हमला करने की जब जाते हैं तब व अपने साथ कबूतर ले जाते हैं शीर वहां का सदेश अपने घरमें अथवा अपने राष्ट्रमें भेज देते हैं। यह श्रुभ संदेश प्राप्त होवे और अपने वीरोंके मृत्यु आदिका अथवा अपने पराज्यका संदेश न प्राप्त हो। इस विषयकी प्रार्थनाएं इन संत्रों में हैं। परंतु इन सूक्तोंका विषय खोजका ही विषय है। इसिलये इन सूक्तोंकर अधिक लिखना असंभव है।

11 8 11

11 7 11

# शमी औषधी।

[स्त ३०]

(अषिः - उपरिवभ्रवः । देवता - शमी ।)

देवा इमं मधुना संयुत्ं यवं सरंखत्यामधि मणावंचकेंपुः ।

इन्द्रं आसीत् सीरंपतिः शुतकंतुः कीनाशां आसन् मुरुतः सुदानंनः

यस्ते मदौडवकेको विकेको यनामिहस्य पुरुषं कृणीष ।

आरात त्वद्वन्या वनानि वृक्षि त्वं श्रीम शतवंदशा वि रोह

बृहत्पलाशे सुभगे वर्षवृद्ध ऋतावरि । मातेव पुत्रेम्यी मृद्ध केशेम्यः श्रमि ॥ ३ ॥

अर्थ — (देवाः मधुना संयुतं इमं यवं ) देवींने मधुरतासे युक्त इस यव धान्यको (सरस्वत्यां अधि मणीं अचर्छपुः) सरस्वतीके तटपर मणि जैसी उत्तम भूमिमें बोनेके लिये बार बार हल चलाया । वहां (शतक्रतुः इन्द्रः सीर-पतिः आसीत्) शतकतु इन्द्र हलका स्वामी था और (सुदानवः मरुतः कीनाशाः आसन्) उत्तम दानी महत किसान थे॥ १॥

हे (शिम) श्रामी औषि ! (द: ते मदः) जो तेरा आनन्ददायक रस (अवकेशः विकेशः) विशेष केश बढानेबाला है (येन पुरुषं समिहस्यं कृणोषि ) जिससे तू पुरुषको बढा हर्षित करती है । इस लिये (त्वत् अन्या वनानि आरात् शृक्षि ) तेरेसे भिन्न दूसरा जंगल में तेरे समीपसे इटाता हूं, (त्वं शतवदशा विरोद्ध ) तू सैंकडों शाखावाली होकर बढती रह ॥ २ ॥

हे ( बृहत्पलाको सुसने वर्षवृद्धे कातावारि शामि ) बडे पत्तीवाली उत्तम तेजस्वी, बृष्टिसे बडी, शतावरि शिमि ! ( माता पुत्रेश्य इव ) माता पुत्रोंके लिये प्यार करनेके समान ( केशेश्यः मृड ) केशोंके लिये सुख दे ॥ ३ ॥

#### खेती।

प्रथम मंत्रमें जी नामक घान्य बोने के लिये भूमीको उत्तम हल जलाकर तैयार करनेका विधान है। यह तो सर्वेषाधारण खेतीके लिये ही उपदेश है ऐसा समझना चाहिये। जहां इंद्र हल जलाता है और मरुत खेती करते हैं; वहां वह कार्य मतु-ध्योंको करनेमें कोई संकोच नहीं होना चाहिये। अर्थात् खेतीका कार्य दिक्य कार्य है वह मनुष्य अवस्य करें।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि शमीका रस आनंद देता है और बालोंको बढाता है इसलिये इससे लोग बडे हार्षेत होते हैं। भतः शमी वृक्षके आसपास उगनेवाले अन्य वृक्ष हटाने चाहिये जिससे शमीका वृक्ष अच्छा प्रकार बढ जावे। यहां उद्यानका एक उत्कृष्ट नियम कहा है। जो वृक्ष बढाना हो उसके आसपास कोई जंगल बढाने नहीं देना चाहिये। इससे उसकी उत्तम वृद्धि होती है।

तृतीय मंत्रमें रातावरी और शमीकी प्रशंसा है। इससे केशोंको बडा लाभ होता है। इस स्फक्ष विचार वैश अवस्य करें। इनसे बालोंकी रक्षा और वृद्धि किस प्रकार होती है इसी बातका विचार होना चाहिये।

# चन्द्र और पृथ्वीकी गति।

[सूक्त ३१]

(ऋषिः — उपरिवभ्रवः । देवता — गौः।)

आयं गौः पृश्चिरक्रमीदसंदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्तस्वीः

11 8 11

अर्थ — (अयं गौः) यह गतिशील चन्द्रमा (मातरं पुरः असदत ) अपनी माता भूमिको आग करता है और (पितरं स्वः च प्रथन्) अपने पिता रूपी स्वयं प्रकाशी सूर्यके चारों ओर घूमता हुआ (पृष्टिः स्वा अक्षमीत्) आकाशमें आक्षमण करता है ॥ १॥

अन्तर्थरति रोचना अस्य प्राणादंपानतः । व्यक्तियन्महिषः ख्राः ॥ २ ॥ विश्वद् धामा वि राजिति वाक् पंतुङ्गो अधिश्रियत् । प्रति वस्तोरहृद्युभिः ॥ ३ ॥

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ — (अस्य रोचाना) इसकी ज्योति (प्राणात् अपानतः) प्राण और अपान करनेवालाँके (अन्तः चरित ) अंदर संचार करती है और वह (मोहणः स्वः হি अक्यन् ) वहे स्वयं प्रकाशी सूर्यको ही प्रकाशित करती है ॥ २ ॥

( वस्तोः त्रिदात् धामा ) अहारात्र ह तीस धाम अर्थात् सुहूर्त (अष्टः खुभिः प्रति वि राजित ) निश्वयेष इसेक प्रकाशेष प्रकाशित होते हैं । उसकी प्रशंसाके लिये ( वाक् पर्तगः आद्यीक्षियत् ) हमारी वाणी सूर्यका आश्रय करती है ॥ ३॥

चंद्र भूमिक चारों ओर अमण करता है और भूमिसहित चन्द्र सूर्यकी चारों ओर घूमता है। इस प्रकार भूमिसहित चन्द्र सूर्यकी प्रदक्षिणा करता है और अपने मार्गसे आकाशमें संचार करता है।

इसके किरण सब स्थावर जंगमके ऊपर प्रकाशित होते हैं और वे सूर्यप्रकाशके महत्त्वको व्यक्त करते हैं।

अहोरात्रके तीस मुहूर्तीमें इसीका प्रकाश सबको तेजस्वी बनाता है। इसिलिये इस सूर्यकी प्रशंसा हमारी वाणीको करनी योग्य है।

॥ यहां तृतीय अजुवाक समाप्त ॥



# रोगिकिमिनाशक हवन।

### [सक्त ३२]

(ऋषिः -- १, १ चातनः; ३ अथर्वा । देवता — अग्निः।)

अन्तद्वि जेह्नता स्वेद्वेतद् यांत्रधानक्षयंणं घृतेने ।

आराद् रक्षांसि प्रति दह त्वमंग्रे न नी गृहाणाम्चर्ष तीतपासि ॥ १॥

रुद्रो नी ग्रीवा अर्घरैत् पिद्याचाः पृष्टीवीपि शृणातु यातुधानाः ।

वीरुत् वी विश्वतीवीर्था युमेन समंजीगमत् ॥ २॥

अर्थयं मित्रावरुणाविहास्तुं नोचिष्यात्त्रणी नुद्रतं प्रतीचेः ।

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विज्ञाना उपं यन्तु मृत्युम् ॥ ३॥

र्थ — ( पतत् यातुष्यानक्षयणं ) यह पीडा देनेवालोंका नाश करनेवाली हिवका ( अन्तः दावे ) अभिकी प्रदीप्त सु जुहुत ) उत्तम प्रकार हवन करो । दे अमे ! (त्वं रक्षांसि आरात् प्रति दृष्ट् ) तू राक्षसींको समीपसे और दे । और ( नः गृहाणां न उप तीतपासि ) हमारे घरोंको न ताप दे ॥ १॥

(पिशाचाः) पिशाचो ! (रुद्रः वः श्रीवाः अशारैत्) रुद्रने तुम्हारी गरंनोंको तोड डाला है। हे (यातु-गतना देनेवालो ! (वः पृष्टीः अपि शृणातु) वह तुम्हारा पसलियोंको भी तोड डाल। (विश्वतोवीयां वीरुत्) ली भोषधिने (वः यमेन समजीगमत्) तुमको यमके साथ संयुक्त किया है ॥ २॥

प्त्रावरणों ) सित्र और वरण ! (नः इह अभयं अस्तु ) हमारे लिये यहां अभय होते । (अर्खिषा अत्रिणः मं ) अपने तेजसे भक्षक शत्रुओं को दूर हटा दो । (मा आतारं) ज्ञानीको ने न प्राप्त करें । कहीं भी ने (मा हता) स्थिरत को न प्राप्त हों । ने (मिथः विद्वाना मृत्युं उप यन्तु ) आपसमें एक दूसरेको मारते हुए ने सन ि॥ ३॥

#### रोगनाशक हवन।

रोगके कृमियोंका नाश करनेवाला हवन प्रदीप्त अभिमें उत्तम विधिपूर्वक करनेका उपदेश इस स्त्रके प्रधम मंत्रमें किया है। इससे शरीरमक्षक सूक्ष्म रे।गिक्रिय नाशको प्राप्त होते हैं। किमी ये हैं-

१ पिशाचाः = मांसकी श्रीणता करनेवाले, रक्तकी क्षीणता करनेवाले.

- १ यात्रधानाः = शरीरमें यातना, पीडा उत्पन्न करनेवाले,
- ३ राक्षसः-क्षरासाः = क्षीणता करनेवाले और
- 8 अन्निण:-अद्दित **इति = श**रीर मक्षण करनेवाले ये रोगजन्त आमिमें किये हवनसे तथा-
- ५ विश्वतो चीर्या चीरुत् = असंत गुणवाली वनस्प-तीके प्रयोगसे क्षीण होते हैं और नाशको प्राप्त होते हैं।

# ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य।

सिक्त ३३]

(ऋषिः — जाटिकायनः। देवता — इन्द्रः।)

यस्येदमा रजा युर्जस्तुजे जना वनं स्वीः । इन्द्रंस्य रन्त्यं वृहत्

नार्ष्ट्र आ देष्ट्रपते धृषाणा धृषितः शर्वः । पुरा यथा व्यथिः अव इन्द्रंस्य नार्ष्ट्रषे स्रवेः स नौ ददातु तां रियमुरुं पिश्चक्षंसंदशम् । इन्द्रः पतिस्तुविष्टंमो जनेव्वा 11 3 11

अर्थ - हे (जानाः ) लोगो ! (अस्य तुजे ) इस प्रमुके बलमें (इहं रजः ) यह लोकलोकान्तर, (वनं स्वः ) यह बन अर्थात् पृथ्वी और यह स्वर्ग ( आ युजः ) संयुक्त हुआ है । इतना ( इन्द्रस्य वृह्धस् रन्त्यं ) इस अभुका बडा रमणीय सामर्थ्य है ॥ १ ॥

( भृषितः ) पराजित हुआ शत्रु ( भृषाणः शवः न आभृषे ) हरानेवालेके बलकी बराबरी नहीं कर सकता और न (आ दध्येषे ) उसकी हरा सकता है। (यथा पुरा व्यथिः) जिस प्रकार पाहेले पाँडासे थका हुआ कात्रु (इन्द्रस्य अवः श्रवः स आधुषे ) प्रभुके प्रशंसनीय बलकी गिरा नहीं सकता ॥ २ ॥

( इन्द्रः जानेषु तुविष्टमः एति आ ) ईश्वर सब जन्म लेनेवालोंसे मी बडा समर्थ प्रभु है। (सः नः तां उकं पिठाक्कसरकां रियं ददासु ) वह इम सबको उस बड़े सुवर्णसहश धनको देवे ॥ ३ ॥

इसके सामर्थ्यसे यह भूलोक, अन्तिरक्ष लोक और खर्ग लोक हढ हैं। ऐसा प्रचण्ड सामर्थ्य उस प्रभुका है। कोई शत्रु उस प्रमुका पराजय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति ही विलक्षण प्रशावशाली है। सब उत्पन्न हुए पदार्थीसे वह प्रमु अधिक समर्थ है, इस्रीलये वह हमें उत्तम धन देवे।

# तेजस्वी ईश्वर।

[सूक्त ३४] (ऋषः — चातनः। देवता — अग्निः।)

शामये वार्चमीरथ वृष्भार्य क्षितीनाम् । स नः पर्षदिति द्विषः

11 8 11

अर्थ- ( श्वितीनां वृषभाय अञ्चये ) पृथ्वी आदि सब लोकोंके महाबलवान् तेजस्वी ईश्वरके लिये ( साचं प्र **ईरय )** स्तुतिरूप अपनी त्राणीको प्रेरित करो । (यः अग्निः ) को तेजस्वी प्रमु ( तिनमेन शोचिषा रक्षांसि निजूर्वति )

| यो रक्षांसि निज्वत्यप्रिस्तिग्मेनं शोचिषां। स नः पर्वदति द्विषंः | 11 7 11    |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| यः परस्याः परावतं स्तिरो भन्वां तिरोचते । स नः पर्वदति द्विषः    | 11 2 11    |
| यो विश्वाभि विषर्यति स्रवंना सं च पर्यति । स नः पर्वदिति वि      | द्वेषः ॥४॥ |
| यो अस्य पारे रर्जसः शुक्रो अधिरक्षंयत । स नः पर्षद्ति द्विषः     | ॥४॥        |

अपने तिक्ष प्रकाशसे राक्षसोंको नष्ट करता है। (यः परत्याः परावतः धन्व) जो दूरसे दूरवाले स्थानको (तिरः अति-रोचते) पार करके चमकता है। (यः विश्वा भुवना अभि विषयपति) जो सब भुवनोंको अलग अलग भी देखता है और (संपद्यति) मिले जुले भी देखता है। (यः शुक्तः अग्निः) जो तेजस्वी प्रकाशक। देव (अस्य रजसः पारे अज्ञायतः) इस लोकलोकान्तरके परे प्रकट रहता है। (सः सः द्विषः अति पर्धद्) वह हमें सब शतुओंसे दूर करके परि-पूर्ण नमावे॥ १-५॥

ईश्वर सबसे महाबलवान है, वह अपने तेजसे ही सब दुष्टोंको नष्टश्रष्ट कर देता है। वह जैसा पास है उसी प्रकार दूरसे दूरवाले स्थानपर भी है। वह सब पदार्थभात्रको अलग अलग और मिलीजुकी अवस्थामें भी यथावत् जानता है। वह अत्यंत तेजस्वी है और इस दश्य जगत्के परे विराजमान है। वह सब अगसकोंको शत्रुओंसे बचाकर परिपूर्ण बनाता है।

# विश्वका सञ्चालक देव।

### [सक्त ३५]

(ऋषः - कौशिकः। देवता - वैश्वानरः।)

| वैश्वानरो नं ऊतए आ प्र यांतु परावतंः । अप्रिनैः सुष्टुतीरुपं                  | Chesto | 8  |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------------------------------------------|
| वैश्वानरो न आगंमदिमं युज्ञं सुज्रूरुपं । अग्निरुक्थेष्वंहंसु                  |        | ?  |                                                |
| <u>वैश्वान्रोक्षिरसां स्तोमंमुक्थं चं चाक्रुपत्। ऐष्ठं युम्नं स्वर्ि रमत्</u> |        | \$ | ALERSON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN |

अर्थ — ( वैश्वानरः ) विश्वका नेता ईश्वर ( अतये ) हमारी रक्षा करनेके लिये ( पराचतः नः प्र आयातु ) अपने अह स्थानसे हमारे पास आवे और वह ( अक्तिः नः सुष्टुतीः उप ) प्रकाशका देव हमारी उत्तम स्तृतियां स्थाकार करे ॥ १॥ ( उक्थेषु अंहसु ) स्तृति करनेके समयमें ( असिः सजूः वैश्वानरः ) वह तेजस्वी विश्वका चालक प्रेमपूर्ण ईश्वर ( इसे नः खां उप आवासन् ) इस हमारे यज्ञके पास आवे ॥ २॥

( वैद्यानरः ) विश्वका वालक देव ( अंगिरलां स्तोमं उक्थं च ) शानी ऋषियों के स्तुतिस्तोत्रों को (च च अवक्रूपत्) समर्थ करता भाया है । और वह ( एषु द्युक्तं स्वः आयमत् ) इनमें प्रकाशित होनेवाला आस्मितेत्र स्थिर करता है ॥ ३ ॥

विश्वका संचालक देव जो विश्वके संपूर्ण पदार्थोका संचालन करता है, वह एक तेजस्वी, प्रेममय, प्रशंसनीय और श्रेष्ठ देव हैं । वह उपासकोंको श्रेष्ठ आस्मतेज देता है ।

## जगत्का एक सम्राट् ।

### सिक ३६]

(ऋषिः - अथवी खस्त्ययनकामः। देवता - अग्निः।)

ऋतावानं वैश्वान्रमृतस्य ज्योतिषुस्पतिम् । अर्जसं युर्ममीमहे 11 8 11 स विश्वा प्रति चाक्कप ऋतं्रुत्स्वं जते बुशी ।। यज्ञस्य वयं उत्तिरन् 1121 आगिः परेषु धार्मसु कामी मृतस्य भव्यंस्य । सुब्राडेको वि राजित 11 3 11

अर्थ- ( ऋतावानं ) सलयुक्त, ( ऋतस्य ज्योतिषः पति ) सलप्रकाशके खामी, और ( अज्ञस्तं धर्म वैश्वा-नरं ) निरंतर प्रकाशवाले सब विश्वके चालक ईश्वरकी (ईमहें ) इस प्राप्ति करते हैं ॥ १ ॥

(सः विद्वा प्रति चाक्लिये) वह सबको समर्थ बनाता है। (धर्शा ऋतूं उत् खुजते) और वह सबको अपने वशमें करनेवाला वसंत आदि ऋतुओं को बनाता है। और ( यञ्चस्य दयः उत्तिरन्) यञ्चके लिये उत्तम अन्न बनाता है॥ २॥

( भूतस्य भव्यस्य कामः ) भूतभिवष्यमें उत्पन्न होनेवाले जगत्की कामना पूर्ण करनेवाला ( एकः खन्नाट् अञ्चाः )

एक सम्राट् प्रकाशमय देव (परेखु धामसु विराजिति) दूरके स्थानों में विराजिता है ॥ ३ ॥

### सबका एक ईश्वर।

इश्वर संपूर्ण जगत्का 'एक सम्राट् 'है यह बात इस सूक्तमें बहा उत्तमतासे कहा है । वह ईश्वर (परेषु घामसु विरा-जाति ) दूरसे दूर जो स्थान हैं उन स्थानों में विराजमान है। पास तो है ही परंतु अपित दूर भी है। अर्थात वह सर्वत्र है। सब (भूतस्य भटयस्य) भूतकालमें उत्पन्न हुए पदार्थीका जैसा वह सम्राट्था, उसी प्रकार इस वर्तमान समयमें दिखाई देनेवाले सब जगत्का वह स्वामी है, इतना ही नहीं अपितु मेनिष्य कालमें उत्पन्न होनेवाले जगत्का भी वह स्वामी रहेगा । अर्थात् संपूर्ण जगत्का सब कालोमें वह स्वाभी है। और इससे भिन्न दूसरा कोई स्वामी नहीं है।

वह सबसे अधिक सामर्थ्यान् है और इसीलिये वह सनाके लिये यह उत्तम सुक्त है।

(विद्वा खाक्तरुपे) सबको सामर्थ्यवान् बनाता है। वह समर्थ है इसीलिये सब हो (खशी ) अपने वरामें रखता है, उसके शासनसे बाहर कोई नहीं है। वहीं सब प्रकारके अज और विविध ऋतु श्रीम होनेवाले यजनीय पदार्थ और भीज्य पदार्थ उत्पन्न करता है।

वह त्रिकालमें ( ऋतावान ) सत्यस्वरूप है और ( ऋतस्य पति ) सत्य नियमीका पालन करनेवाला है, वही सब ( देइबा-**नर**) विश्वका संचालक, विश्वकी चलानेवाला है, सबका वहीं उपास्य और प्राप्त करने योग्य है।

इस स्क्रमें एकेश्वरकी उत्तम उपासना कही है, इसलिये उपा-

## शापसे हानि।

## [सूक्त ३७]

(ऋषिः — अथर्वा खस्त्ययनकामः। देवता — चन्द्रमाः।)

उप प्रागीत् सहस्राक्षो युक्तवा श्रुपथो रथम्। श्रुप्तारंमन्विच्छन् मम् वृकं इवाविमतो गृहम् ॥ १॥

अर्थ- (सहस्राक्षः ग्रापथः ) हजार आंखनाला शाप (रथं युक्तवा) अपना रथ जोतकर ( सम दाप्तारं आंन्य-**च्छन् ) मेरे शाप देनेवालेको ढूंढता हुआ ( उप प्र अशान् )** उसके समीप आता है, ( वृकः अवि-मतः गृहं इव ) जिस प्रकार मेडिया भेडवालेके घरके प्रति आता है।। १॥

६ (अथर्वे. भाष्य, काण्ड ६)

परि णा वृङ्धि श्रपथ न्हृद्मृगिरिं<u>वा दर्हन् । श्रुप्तार</u>मत्रं नो जहि दिवो वृक्षमि<u>वा</u>श्वानिः ।। २ ॥ यो नः श्र<u>पा</u>दश्चेपतः श्रपंतो यश्चे नः श्रपात् । श्रुने पेष्ट्रं मिवार्वक्षाम् तं प्रत्यंस्थामि मृत्यवे ।। ३ ॥

अर्थ — हे (शपथ) दुष्ट भाषण ! (नः परिवृङ्धि) हमें छोड दे (दहन् अग्निः हुदं इव) जिस प्रकार जलनेवाला अग्नि जलस्थानको छोड देता है। (अञ्चनः श्वासारं जाहि) यहां हमारे शाप देनेवालेका नाश कर (दिवः अश्वानिः वृक्षे इव) आकाशकी विज्ञली जिस प्रकार वृक्षका नाश करती है॥ २॥

( अश्रापतः नः यः श्रापात् ) शाप न देनेवाले इमको जो शाप देने, ( यः च श्रापतः नः श्रापात् ) और जो शाप देनेवाले इमको शाप देने, ( अवक्षामं तं मृत्यने प्रति अस्यामि ) उस दीनको में मृत्युके आधीन करता हुं। ( पेष्ट्रं श्रामे इस ) जिस प्रकार दुकडा कुत्तेके सामने फेंकते हैं ॥ ३॥

### शापसे हानि।

शाप देनेसे, दूसरेको कटु वचन कहनेसे जो हानि होती है, उसका वर्णन इस सूक्तमें किया है। शाप हजार आंखवाला अर्थात् महाकोधी अथवा महाकोधसे उत्पन्न होता है। जो शाप देता है, कोधके वचन कहता है, दूसरेको कोधसे खुरा कहता है, उसीका शाप उसको हजार गुना नाशक होकर उसकी हंउता हुआ उसीपर नापस आता है। देखिये—

सहस्राक्षः श्रापथः शप्तारं अन्विच्छन् उपागात् । ( मं॰ १ )

इजार गुना शाप बनकर शाप देनेवालेका इंडता हुआ उसीके पास जाता है। 'इसिलये शाप देनेवालेका हानि हजार गुना होती है। अतः कोई किसीका शाप न देवे।

शपथ! नः परिवृङ्धि। ( मं॰ २ )

' ज्ञाप इमारे पास न आवे ' अर्थात् इमारे मुखसे कभी बुरा वचन न निकले, और कोई दूसरा इमारे उद्देशसे खुरा चन न कहे। अर्थात् इम कभी खुरा वचन न कहें और कभी

#### हम बुरे शब्द भी न सुनें।

शपथ ! शप्तारं जिहि। (मं॰ २)

' शाप शाप देनेवालेका ही नाश करे । ' अर्थात् जिसका जो कटु वचन होता है वह उसीका नाश करता है। इसिलेये कोई कभी कटु वचन न बोले। कटु वचनसे अपना ही अधिक नाश होता है। इसिलिये कोधी मनुष्य अपने आपको बडी साव-धानीसे बचा लेवे।

अवक्षामं मृत्यवे अस्यामि। ( मं॰ ३ )

' शाप देनेवाल हीन मनुष्यको मृत्युके प्रति भेजा जाता है। 'अर्थात् शाप देनेसे आयुका नाश होता है इस कारण कोई किसीको शाप न देवे और बुरा वचन भी न कहे।

'स्वस्त्ययन' अर्थात् (स्वस्ति-अयनं) 'उत्तम उत्याण प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करना ' इस सूकका उद्देश्य है। इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये मनुष्यको उचित है कि वह कभी कटु वचन न बोले। इस नियमका पालन करता हुआ मनुष्य उत्तत होवे और अपना जीवन कल्याणयुक्त बनावे।

## तेजस्विताकी प्राप्ति।

[ स्रक्त ३८ ]

(ऋषिः — अथर्वा वर्जस्कामः । देवता — त्विषिः, बृहस्पतिः ।)

सिंहे न्याघ्र उत या पृदांकी त्विष्यी ब्राह्मणे सूर्ये या ।

इन्द्रं या देवी सुभगी जुजान सा न ऐतु वर्चेसा संविद्राना

11 8 11

— (या त्विषिः) जो तेज (सिंहे, व्याघ्रे, उत पृदाकों) सिंह, बाघ, और सांपर्ने हैं और (या अझौं, रूपें) जो तेज अभि, ब्राह्मण, और सूर्यमें है, (या सुभगा देवी इन्द्रं जजान) जो भाग्यशुक्त देवी तेज ति राजाको उत्पन्न करता है (वर्चसा संविदाना सा नः पतु) अज और बलसे युक्त होकर वह तेज हमें या हिस्तिन द्वीपिनि या हिरंण्ये त्विष्ट्रि गोषु या पुरुषेषु ।
इन्ह्रं या देवी सुभगां जुजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥ २ ॥
रथे अश्वेष्वृष्ट्रभस्य वाजे वाते पूर्जन्ये वरुणस्य शुष्मे ।
इन्द्रं या देवी सुभगां जुजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥ ३ ॥
राजन्ये दुन्दुभावार्यतायामश्वस्य वाजे पुरुषस्य मायौ ।
इन्द्रं या देवी सुभगां जुजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥ ४ ॥

अर्थ — (या त्विचिः) जो तेन ( हस्तिनि द्वीपिनि) हाथीं और बावमें है (या हिरण्ये, अप्तु, गोषु, पुरुषे जो तेज, सोना, जल, गौर्वे और मनुष्योंमें होता है, जिस भाग्ययुक्त तेजसे राजा उत्पन्न होता है, वह तेज हमें प्राप्त होते ॥

जो तेज (रथे अक्षेषु ऋषभस्य वाजे ) रथ, अक्ष, और बैलके बलमें है, और ( वाते पर्जन्य वरणस्य शुरू बायु, पर्जन्य और बरुणके सामर्थ्यमें है और जिससे राजा उत्पन्न होता है वह तेज हमें प्राप्त होते ॥ ३ ॥

जो तेज (राजन्ये आयतायां दुन्दुभी) क्षत्रियमें और खेंची हुई दुन्दुभीमें होता है, और (अश्वस्य व पुरुषस्य मायों) घोडेके बलमें और मनुष्यके पित्तमें जो बल होता है, जिससे राजा उत्पन्न होता है वह तेज मुझे प्राप्त हो।।

### तेजके स्थान।

इस सूक्तमें तेज कहां कहां रहता है, इसका उत्तम वर्णन है। मतुष्यको ये गुरु करने चाहिये और इनसे तेजका पाठ सीखना चाहिये। देखिये—

- १ सिंह सिंहमें तेज है इसीलिये उसकी वनराज कहते हैं । सिंहके सामने उसकी उपता देखकर साधारण मनुष्य नहीं ठहर सकता।
- **२ व्याझ— बाब भी बडा तेजस्वी होता है, उसकी उमता** प्रसिद्ध है।

इसी कारण अधिक तेजस्वी मनुष्यको 'नरसिंह, नर-डयाझ 'कहते हैं। क्योंकि ये पशु अन्य पशुओंसे बडे तेजस्त्री होते हैं।

- ३ पृदाकु सांप भी बडा तेजः पुझ होता है, चपल आग उम्र होता है।
- ४ अग्नि— अग्निका तेज, उष्णत्व और प्रकाश सब जानते हैं।
- ५ ब्राह्मण ब्राह्मणमें ज्ञान और विज्ञानका बल रहता है।
- ह सूर्य सूर्य तो सब तेजका केन्द्र है ही। इसके समान कोई तेजस्वी पदार्थ नहीं है।
- इस्ती— हाथोमें गंभीरताका तेन होता है, उसकी शोमा
  महोत्सवोंमें दिखाई देती है, इसकी शिक्त भी बडी
  होती है।
- द्वीपी यह नाम तरक्षु या व्याघ्रका है, यह बडा उप
   और तेजस्वी होता है।

- ९ हिर्ण्य सोनेका तेज सब जानते हैं।
- १० आए: जल भी तेजस्वी होता है, ' उसमें जीवन अर्थात् जल नहीं, 'ऐसा भाषाका भी व्यवहार । है। जलमें तेज होनेके कारण जीवनके लिये भी शब्द प्रयुक्त होता है।
- ११ गी- गौओं में भी तेज हैं। पाठक मैंसका शैथित्य गौओं की चपलताका विचार करेंगे तो उनकी गौ तेजका पता लग जायगा।
- १२ पुरुष मनुष्यमें भी तेज होता है !
- १३ ७था, अक्षा, वृषभ इनके तेजका अनुभव सबके दुःगोंमें जो श्रेष्ठ होता है उसकी 'नरपभ 'व 'ननुष्योंमें बैल 'ऐसा कहते हैं। बैल बडा बर और तेजस्वी होता है।
- (8 वायु, पर्जन्य यद्यपि वायु अह्न्य है तथापि प्राप्पके द्वारा शरीरमें तेज स्थापित करता है, प्र बिना मनुष्य । निस्तेज बनता है। पर्जन्य जलके सबको जीवन देता है।
- १५ श्वित्रय-क्षत्रियमें अन्य मतुष्योंसे अधिक उपता औ होता है इसी कारण क्षत्रिय राज्यका शासन कर सका
- १६ दुन्दुओ, अश्व दोल बजते ही मनुष्यमें बडा र बढता है और घोडा भी बडा प्रभावशाली होता है पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि

अलग अलग प्रकारका तेज है और ये सब प्रकारके तेज मनुष्यमें स्थिर होने चाहिये। भिन्न तेजोंकी कल्पना आनेके लिये देखिये-स्थ, चन्द्र, विद्युत, अग्नि इनमें तेज है, परंतु वह परस्पर भिन्न है। इरएक पदार्थके तेजमें भिन्नता है। बावजा तेज और गौका तेज परस्पर भिन्न है। मनुष्यको विचार करके इनके तेजोंको अपने अंदर धारण करना चाहिये। देखिये-

अमिमें तेज है, उसकी गति उच दिशाकी ओर होती है, वह खयं जलकर दूसरीको प्रकाशित करता है, वह सदा उप्र अवस्थामें रहता है, इसी प्रकार मनुष्यकी अपनेमें तेज बढाना चाहिये। अर्थात् मनुष्य तेजस्वी बने, उच अवस्थाकी ओर

अपनी प्रगति करे, स्वयं कष्ट सहन करके दूसरोंको प्रकाशित करे और सदा उप्र बना रहे। आफ्निके तेजसे यह उपदेश मनुष्य ले सकता है। उसी प्रकार सब अन्य तेजोंके विषयमें जानना चाहिये। पाठक इस प्रकार विचार करके हर एककी तेज खितासे प्राप्त करने योग्य बोध लें और खयं तेजस्वी बनें।

इस जगत्में हरएक पदार्थ मनुष्यको बोध देनेके लिये तैयार है, परंतु मनुष्य ही बोध लेनेके लिये तैयार होना चाहिये। यदि पाठक इस स्काता अधिक विचार करेंगे तो उनको इस सूक्तसे बहुत बोध प्राप्त हो सकता है। बोध छेनेकी दृष्टिसे यह सुक्त बड़ा महत्त्वपूर्ण है।

## यशस्वी होना।

[सूक्त ३९]

(ऋषः — अथर्वा वर्चस्कामः । देवता — त्विषः, बृहस्पतिः ।) यश्ची हविविधेतामिन्द्रेज्तं सहस्रवीर्थे सुभृतं सहस्कृतम् । प्रसम्बीणमनुं दीर्घाय चर्धसे हुविष्मन्तं मा वर्धय ज्येष्ठतांतये

11 9 11

अच्छां न इन्द्रं युश्चसं यश्चोभिर्यश्चस्विनं नमसाना विधेम ।

11 7 11

स नो राख राष्ट्रमिन्द्रंजूतुं तस्यं ते रातौ युश्रसंः स्याम

युका इन्द्री युक्ता अप्रियुकाः सोमी अजायत । युक्ता विश्वस्य भूतस्याहमंस्मि युक्तस्तमः

अथे— (इन्द्रजूतं सहस्रवीर्यं सुभृतं ) ईवारसे प्राप्त, सहस्रों नीर्योसे युक्त, उत्तम भरपूर, (सहस्कृतं हविः यदाः वर्धनां ) बलसे प्राप्त किया हुआ यज्ञरूप मेरा यश बढे । इसमे (दीर्घाय ज्येष्ठतातये ) बढी श्रेष्ठताको फैलानेवाली ( चक्षसे ) दृष्टि प्राप्त होनेके लिये (प्रसर्च्याणं हृविष्मन्तं मा अनु वर्धय ) प्रगति करनेवाले अन्नयुक्त मुझको अनुकूलतासे बढा ॥ १ ॥

(यशोभिः यशसं यशस्त्रिनं इन्द्रं) अनेक यशों हे युक्त होनेके कारण यशस्त्री प्रभुको (नमसानाः नः अच्छ विधेम ) नमस्कार करते हुए इमार उदयके हेतुसे इम उत्तम प्रकार उसकी पूत्रते हैं। (सः इन्द्रजूतं राष्ट्रं नः रास्य ) वह तू प्रभुके द्वारा हिया हुआ राष्ट्र अथवा तेज इमें दे। (तस्य ते रातौ यशसः स्याम ) उस तेरे दानमें हम यशस्वी हों वें ॥ २ ॥

( इन्द्रः यद्याः ) प्रभु यशस्वी है, ( अग्नि यशाः ) अग्नि यशस्वी है, ( सोमः यशाः अजायत ) सोम भी यशस्वी हुआ है। ( विश्वस्य भूतस्य यजाः ) संपूर्ण भूतमात्रके यशसे ( अहं यज्ञास्तमः अस्मि ) में यशवाला हूं ॥ ३॥

### हजारों सामर्थ्य।

मनुष्यको इजारों सामर्थ्य ( सहस्रवीर्थ ) प्राप्त करना चाहिये। क्योंकि मनुष्यकी उन्नति सामर्थ्यसे ही होती है। सामध्येदीन मनुष्य निकम्भा होता है । यह सामध्ये (सह-स्कृतं ) अपने बलके ही प्राप्त करना चाहिये। दूसरेके बलके प्राप्त हुई उच्च अवस्था उसका बल दूर होनेके पश्चात् खयं दूर

होगी, इस कारण अपना बल बढाकर उससे अपने यशकी यृद्धि करनी चाहिये। यह यश ( हविः यशः ) हवनके समान, यज्ञरूपी यश है। अर्थात् सबकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करनेसे प्राप्त होनेवाला है। जब कोई मनुष्य सब जनताकी भलाईके लिये आत्मसर्वस्वका त्याग करता है, तब उसकी ( इन्द्रजुतं यदाः ) प्रभुसे यह यश प्राप्त होता है।

#### यशका स्वरूप।

### दीर्घाय ज्येष्ठतातये चक्षसे । (मं०१)

'दीर्घ दृष्टिं और श्रेष्ठताका विस्तार इस यशसे होता है।' संकुचित दृष्टि यशको द्वानि करनेवाली है और लघुता क्षीणत्वकी योतक है। इस कारण यशके साथ दीर्घटष्टि और श्रेष्ठता अवस्य रहनी चाहिये अर्थात् वही यशं प्राप्त करना चाहिये कि जिसके साथ दीर्घटष्टि और श्रेष्ठता रहती है।

## प्रमुकी भक्ति।

यश प्राप्त होनेके लिये प्रमुकी भक्ति अवस्य करनी चाहिये— यशस्विनं इन्द्रं नमसानाः विधेम। (मं॰ २) 'यशस्वी प्रमुको नमस्कार करते हुए हम उसकी भक्ति करें।'यह भक्ति जो करते हैं उनका अन्तःकरण ग्रुद्ध और पवित्र होता है और वे यशके भागी होते हैं। उससे प्रार्थना करनी चाहिये कि—

सः राष्ट्रं रास्व। (मं॰ २)

'हे प्रभो ! हमें राष्ट्र अथवा तेज दे। 'हमें ऐसा राष्ट्र दे कि जो हमारे यशावर्धन करनेमें सहायक होवे।

इस जगतमें इन्द्र, अप्ति, सोम, भूतमात्र ये सब अपने अपने यशसे यशस्वी हुए हैं उन सबका तेज प्राप्त होकर में यशस्वी बन्ता, यह इच्छा मनमें थारण करनी चाहिये। देखिये—

#### अहं यशस्तमः अस्ति। (मं॰ ३)

'में यशस्वी होऊंगा।' अर्थात् जिस प्रकार ये सब अपने यशसे यशस्वी हुए हैं उस प्रकार में भी अपने तेजसे तेजस्वी बनुंगा। इस प्रकारकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनमें धारण करे और अपने प्रयत्नसे उच्च अवस्था प्राप्त करे और चारों पुरुषार्थ सिद्ध करे।

----

## निर्भयताके लिये प्रार्थना।

[स्ति ४०]

(ऋषः - अथवी । देवता - मन्त्रोक्ताः ।)

अभयं द्यावापृथिवी इहास्तु नोऽभयं सोमः सविता नः कृणोतु । अभयं नोऽस्तूर्वभून्तरिक्षं सप्तऋषीणां चं हविषाभयं नो अस्तु

11 8 11

असमै प्रामाय प्रदिश्रथतंम् ऊर्जी सुमूतं स्वस्ति संविता नेः कृणोतु ।

अञ्चिन्द्रो अभयं नः कृणोत्वन्यत्र राज्ञांमिम यातु मन्युः

11 7 11

<u>अनुमित्रं</u> नो अध्रादनमित्रं ने उत्तरात् । इन्द्रनिमित्रं नेः पुश्रादनमित्रं पुरस्कृषि ॥ ३ ॥

अर्थ — हे यावापृथिवी ! ( इह नः अभयं अस्तु ) यहां हमारे लिये अभय होवे । (सोमः सविता नः अभयं कुणोतु ) सोम और सविता हमारे लिये निर्भयता करें । ( उरु अन्तिरिक्षं नः अभयं अस्तु ) यह बडा अन्तिरिक्ष हमारे लिये अभयदायी होवे । और ( सप्त-ऋषीणां च हविषा नः अभयं अस्तु ) सप्त ऋषियोंकी हविसे हमारे लिये अभय प्राप्त होवे ॥ १ ॥

(सिवता) समकी उत्पत्ति करनेवाला देव (असी नः प्रामाय) इस हमारे नगर के लिये (चतस्तः प्रदिशः) चारों दिशाओं में (ऊर्ज सुभूतं स्वस्ति कृणोतु) बल, ऐश्वर्य और कल्याण करें । (इन्द्रः नः अश्वर्य क्रणोतु) प्रभु हम सम के लिये शत्रु रहित निर्भयता करें । (राक्षां मन्युः अन्यत्र अभियातु) राजाओं का कांध औरांपर चला जावे ॥ २॥ हे (इन्द्र) प्रभो । (नः अधरात् अनिमत्रं) हमारे लिये नीचेसे शत्रु दूर होवें । (नः उत्तरात् अनिमत्रं) हमारे लिये उन्न भागसे निवैरता होवे । (नः पश्चात् अनिमत्रं) हमारे लिये पीछेसे निवैरता होवे और (नः पुरः अनिमत्रं कृषि) हमारे सामने निवैरता कर ॥ ३॥

मूमि, अन्तरिक्ष, युलोक, सोम, सविता, सप्तऋषि, दिशा, इन्द्र, राजा, इन सबसे हम सब लोगोंको अभयता प्राप्त होवे। यह प्रार्थना के लिये यह बडा उत्तम सूक्त है।

ये सब देव अपने अंदर भी हैं, सप्त इंदियों के रूपमें हमारे शरीरमें हैं, सूर्य आंखमें है, चन्द्र मनमें है, दिशाओं ने कानों में स्थान लिया है, इन्द्र मनमें रह रहा है, भूमि स्थूल शरीर-के घनभागमें है, अन्तरिक्षका अन्तःकरण बना है, युलोकका मस्तक बना है, इस प्रकार अपने शरीरमें अंशरूपसे रहे ये देव हमारे शरीरके अन्दर निर्भयता स्थापित करें। अर्थात शत्रुरूपी रोगों और कुविचारोंको दूर करके हमें अंदरसे शत्रुरहित करें। यह तब होगा जब कि हमारे अंदरके ये देवतांश शत्रुओंके वशमें न होंगे। अर्थात सबके सब इंदिय सत्कर्ममें प्रवृत्त हों। और असन्मागसे निवृत्त हों। इस प्रकार विचार करनेसे निर्भय होनेका मार्ग शात हो सकता है। पाठक स्मरण रहीं कि निर्भयता प्राप्त करनेके लिये आन्तरिक शुद्धता होनी चाहिये। निर्भयता अन्दरसे होनी है बाहरसे नहीं।

## अपनी शक्तिका विस्तार।

[स्क ४१]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — चन्द्रमाः, बहुदैवत्यम्।)
मनंसे चेतंसे धिय आक्तंतय उत चित्तंये । मृत्ये श्रुताय चक्षंसे विषेमं हृविषां व्यम् ॥ १॥ श॥
अपानायं व्यानायं प्राणाय भ्रिंचायसे । सरंखत्या उरुव्यचे विषेमं हृविषां व्यम् ॥ २॥
मा नी हासिषुर्ऋषयो दैव्या ये तंनूपा ये नंस्तुन्ब∫स्तनूजाः।
अमेर्त्यो मर्त्यो अभि नं: सचध्वमार्युर्धत्त प्रत्रं जीवसे नः ॥ ३॥

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ — (मनसे, चेतसे, धिये) मन, चित्त, बुद्धि, (आकूतये चित्तये) संकल्प, स्मृति, (मत्ये, श्रुतया, उत चक्ससे) मित, श्रवण और दर्शनकाकिकी, बृद्धिके लिये (वयं हविषा विश्वेम) हम हविसे यज्ञ करते हैं ॥ १ ॥ अपान, न्यान, (भूरि-धायसे प्राणाय) बहुत प्रकारसे धारण करनेवाले प्राण और (उद्दृब्यचे सरस्वत्ये) बहुत विस्तृत प्रभावशाला विद्यादेवीकी वृद्धिके लिये (वयं हविषा विद्यम) हम हविसे यज्ञ करते हैं ॥ २ ॥

(ये तन्पाः) को शरीरकी रक्षा करनेवाले हैं वे (ये नः तन्वः तून-जाः) को हमारे शरीरमें उत्पन्न हुए हैं वे (वैव्याः ऋषयः) वे दिग्य ऋषि (नः मा हासिषुः) हमें न छोडें । ये (अमर्त्याः मर्त्यान् नः आमि सच्च ध्वं ) अमर देव हम मरनेवालों से मिलकर रहें । (नः प्रतरं आयुः जीवसे धन्त ) हमें उत्कृष्ट दीर्घ आयु जीवनके लिये धारण करें ॥ ३ ॥

#### अपनी शक्तियाँ।

मन, चित्त, धारणावती बुद्धि, संकल्प शक्ति, स्मृति, मिति, श्रवणशाक्ति, दृष्टि, प्राण, अपान, व्यान, विद्या-ज्ञानविज्ञान इत्यादि अनंत शक्तियां मनुष्यके अन्दर हैं। इनका विकास करना चाहिये। मनुष्यका विकास तब ही होगा, जब इसकी इन शक्तियोंकी बुद्धि हो और वे शक्तियां प्रशस्ततम संस्कर्ममें अग जाय। प्रथम मंत्रमें अन्तः करणकी शक्तियां कहीं हैं और ज्ञानीन्द्रयोंका भी उल्लेख है। द्वितीय अंत्रमें प्राणोंका वर्णन है और विद्याका उल्लेख है। यदापि इन मंत्रोंमें

कर्मेंद्रिय आदि अनेक शक्तियोंका उल्लेख नहीं है, तथापि उल्लि-खित इंद्रियशक्तियोंके अनुसंधानसे अन्य इंद्रियों, अवस्वों और शक्तियोंका भी प्रहण यहां करना उचित है। अर्थात अपने अन्दरकी संपूर्ण शक्तियोंका उत्कर्ष करनेका यत्न करना चाहिये।

#### ऋषि ।

इस सूक्तके तीसरे मंत्रमें ऋषियोंका निश्चित पता दिया है। इससे ऋषियोंका आश्रय कहां है इसका उत्तम पता लग सकता है। देखिये— तनूजाः तनूषाः देवयाः ऋषयः। (मं०३) ' शरीरमें उत्पन्न होकर शरीरकी रक्षा करनेवाले ये इंदिय रूपी ऋषि यहां हैं।' और यह शरीर ही उनका आश्रय है।

रूपी ऋषि यहां हैं। ' और यह शरीर ही उनका आश्रय है। इस आश्रममें ये रहते हैं, और यहांका सब कार्य करते हैं। ये इंद्रिय शक्तियां—

अमत्याः दैव्याः ऋषयः । ( मं॰ ३ )

' ये इंदियरूपी ऋषि देवो शक्तिसे युक्त हैं और इनमें जो शिक्त है, वह अमर शक्ति हैं। ' ये देवी शिक्तियां मनुष्येक शरीरमें विकसित हों और इन विकसित शिक्तियों के साथ मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करे, इस विषयमें उपदेश देखिये—

दोधं भागु प्राप्त करं, इस विषयमें उपदेश देखिये— अमर्त्याः दैव्याः ऋषयः नः मर्त्यान् अभि सचध्वम्। 'ये अमर शक्तिसे युक्त दिव्य ऋषि अर्थात इंद्रिय शक्तियां इम सब मर्ल्य मनुष्योंको चारों औरसे प्राप्त हों। और—

प्रतरं अत्युः जीवसे नः घत्त। (मं॰ ३)

' उत्तम आयु दीर्ध जीवनके लिये हमें प्राप्त हो। अर्थात् हमारी इंद्रियों में वह देवी शक्ति उत्तम प्रकार कार्य करनेमें समर्थ होवे।

सप्त ऋषि शब्द मनुष्य शरीरके इंदियोंका वाचक है, दो नेत्र, दो कान, दो नाक, एक मुख (वार्गिद्धिय) ये सात ऋषि हैं अथवा— त्वचा, नेत्र, कान, जिव्हा, नाक, मन, और बुद्धि ये भी सप्त ऋषि हैं। इनमें दैवी शक्ति है यह जानकर इनको देवताह्वय बनानेका यतन मनुष्य करें और सब प्रकारसे समर्थ होकर कुतकुख बने।

॥ यहां चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥

## परस्परकी मित्रता करना।

[सक्त ४२]

( ऋषिः - भृग्वंगिराः परस्परं चित्तैकीकरणकामः । देवता - मन्युः।)

अबु ज्यामिव घन्वनो मुन्युं तेनोमि ते हृदः । यथा संमेनसी भूत्वा सर्खायाविव सर्चावहै ॥ १ ॥ सर्खायाविव सत्त्वावहा अवं मुन्युं तेनोमि ते । अधस्ते अवमेनो मुन्युमुपांस्थामि यो गुरुः ॥ २ ॥ अभि तिष्ठामि ते मुन्युं पाष्ण्यी प्रपेदेन च । यथाविको न वादिषो मर्म वित्तमुपायसि ॥ ३॥

अर्थ— ( धन्वनः ज्यां इव ) धनुष्यसे डारीको उतारनेके समान ( ते हृदः मन्युं अव तनोमि ) तेरे हृदयसे कोधको हटाता हूं। ( यथा संमनस्तौ भूत्वा ) जिससे एक मनवाले होकर ( सखायौ इव सचावहे ) मित्रके समान हम परस्पर मिलकर रहें ॥ १ ॥

(सखायों इव सचावह ) हम दोनों मित्र बनकर रहें इसिलिये (ते मन्युं अव तनोमि ) तेरा कीष हटाता हूं। (यः गुरुः) जो बढ़ा कीष है उस (ते मन्युं) तेरे कोषको (अइमनः अधः उप अस्यामिस ) पत्थरके नीचे दबा देते हैं॥ २॥

(ते मन्युं पाष्णर्या प्रपदेन च अभि तिष्ठामि) तेरे कोयको एडीसे और पांवकी ठीकरसे मैं दबाता हूं। (यथा मम चित्तं उपायसि) जिससे तू मेरे चित्तके अनुकूल हो और (अवदाः न अवादिषः) तू परतंत्रताकी बात न कहे॥ ३॥

#### क्रोध

कोध ऐसा है कि, वह दिलोंको फाड देता है, विरोध उत्पन्न करता है और देख बढाता है। इस कोधको मनसे हटाना चाहिये! जिस समय कोध हट जाता है, उस समय दिल साफ हो जाता है और परस्पर मेल होनेकी संभावना होती है। इस लिये हरएक मनुष्यको उचित है कि, वह अपने मनसे कोधको इस प्रकार हटावे जिस प्रकार युद्धसमाप्तिके समय वीर पुरुष अपने धनुष्यसे रस्सीको हटा देते हैं। कोधको दूर करके उस-

को दूर ही दबाकर रखें, जिससे वह फिर अपने मन पर चढ न सके। यदि कोध फिर पास आने लगा, तो उसको ऐसी ठोकर मारनी चाहिये कि जिससे वह फिर ऊपर न चढने पाने। मनुष्यको उचित है कि वह कभी कोषके आधीन न होने और कोधी वचन न बोले।

इस प्रकार की धको दूर करके शान्ति धारण करनेसे परस्पर मिलाप होता है और संगठन होनेसे शक्ति बढ जाती है।

## कोधका रामन।

### [सक ४३]

(ऋषिः - भृग्वंगिराः परस्परं चित्तैकीकरणकामः । देवता - मन्युशमनम् ।)

अयं दुर्भो विमन्युकः स्वाय चारणाय च । मन्योर्विमन्युकस्यायं मन्युक्यमंन उच्यते ॥ १॥ अयं यो भूरिमूलः समुद्रमंवृतिष्ठति । दुर्भः पृथिच्या उत्थितो मन्युक्यमंन उच्यते ॥ २॥ वि ते हन्व्यां वि ते ते हन्व्यां वि ते सुख्यां नयामसि । यथांवृक्षो न वार्दिषो ममं चित्तमुपायांसि ॥ ३॥

अर्थ— (अयं दर्भः स्वाय चारणाय च विमन्युकः) यह दर्भ अपने लिये और अन्येक लिये भी कोषको हटाने-वाला है, (अयं मन्योः विमन्युकस्य) यह कोषीके कोषको दूर करनेवाला और (मन्युक्तमनः उच्यते) कोषको शान्त करनेवाला कहा जाता है।। १॥

(यः अयं भूरिमूळः) जो यह बहुत जडाँवाला (समुद्रं अचितिष्ठाते ) समुद्रके समीप होता है (पृथिन्याः उत्थितः दर्भः) भूमीसे बगा हुआ दर्भ ( मन्युशमनः उच्यते ) कोषको शान्त करनेवाल। कहा जाता है ॥ २ ॥

(त हनव्यां द्वारिण वि) तेरे हनुके आश्रयसे रहनेवाला कोधका चिह्न दूर करते हैं, ( मुख्यां वि नयामिस ) तेरे मुख्यों जो कोध है उसको भी हम दूर करते हैं ( यथा मम चित्तं उपायिस ) जिससे तू मेरे चित्तके अनुकूल होगा और ( अवदाः न अवादिषः ) परवश होकर कोधी भाषण न करे ॥ ३ ॥

### दर्भ।

यहां इस स्काम दर्भको कोध शान्त करनेवाला कहा है। यह खोजका विषय है। वैद्यकप्रंथों में दर्भका यह गुण नहीं लिखा है। यदि वैद्यकोग इसका अधिक विचार करेंगे, और समुद्र तीर पर चगनेवाले दर्भ नामक घासकी जड़ों के रसमें यह गुण है, या और किस बनस्पतिमें यह गुण है इसका निश्चय करेंगे, तो कीधी मनुष्योंको शान्त स्वभावी बनानेका खपाय ज्ञात हो सकता है।

कौशीतकी सूत्र (कौ॰ सू॰ ४।१२) में " अयं द्र्भ इत्योषिधिवत्" ऐसा कहा है। इससे पता लगता है कि समुद्र तीरपर उपनेवाले दर्भका मूल निकालकर उसकी सिरपर अभवा शरीरपर धारण करने अथवा रसके सेवन करनेका विधान इस स्क्तें हैं। संभव है दर्भकी जडों में मस्तिष्कको शान्त करनेके द्वारा कोधको हटानेमें सहायक होनेका गुणधर्म हो। यह सब विधिपूर्वक करके देखने योग्य बात है। जो कर सकते हैं वे वैद्यकी सलाहसे करके अनुभव ले और अपना अनुभव प्रकाशित करें।

## रक्तस्रावकी औषधी।

[सूक्त ४४]

( ऋषिः — विश्वामित्रः । देवता — वनस्पतिः, मन्त्रोक्तदेवता । ) अस्थाद् द्यौरस्थात् पृथिव्यस्थाद् विश्वं मिदं जर्गत् । अस्थुर्वृक्षा ऊर्व्यस्वं मास्तिष्ठाद् रोगों अयं तर्व ॥१॥

अर्थ— ( चौः अस्थात् ) युलोक ठहरा है, (पृथिवी अस्थात् ) यह सब जगत् ठहरा है, ( ऊर्ध्व-स्वप्ताः कृक्षाः । प्रस्थः ) खंडे खंडे सोनेवाले वृक्ष भी ठहरे हैं । इसी प्रकार (अयं तव रोगः तिष्ठात् ) यह तेरा रोग ठहर जावे ॥ १ ॥

श्वतं या मेषुजानि ते सुहस्तं संगैतानि च । श्रेष्ठमास्नावभेषुजं वसिष्ठं रोगुनार्श्वनम् ॥२॥ रुद्रस्य मूत्रमस्यमृतम्य नाभिः। विषाणका नाम वा असि पितृणां मूलादुरिथता वातीकृतनार्शनी॥३॥

अर्थ - (ते या शतं भेषज्ञानि) तेरी जो सौ आंषियां और (सहस्रं संगतानि च) हजारों उनके मेल हैं, उनमें यह (श्रेष्ठं आस्त्रावभेषजं) सबसे श्रेष्ठ रक्तवावका भौषण है, यह (विस्तिष्ठं रोगनाशनं ) सबसे बसानेवाला और रोगका नाश करनेवाला है ॥ २ ॥

( रुद्रस्य = रुत् + रस्य = सूत्रं ) शब्द करनेवाले मेघका मूत्र अर्थात् वृष्टिक्षी जल ( अमृतस्य नाभिः असि ) अपृत रसका केन्द्र है। तथा ( विष्णणका नाम वा असि ) यह विषाणका भौषधी है जो ( वातीकृतनाशनी ) वात रोगको दूर करनेवाली है और (पितृणां मूलात् उत्थिता) पितरोंकी जलसे अथवा कारणसे उत्पन्न होनेवाले आनुवंशिक रोगको उखादने-वाली है ॥ ३॥

### रक्तस्राव और वातरोग।

जिस प्रकार पृथ्वी और आकाश यथास्थानमें ठहरे हैं, जिस प्रकार वृक्ष ठहरे हैं, इसी प्रकार मनुष्यके रोग दूर जाकर ठहरें संयति हमारे पास न आवें।

वैद्यशास्त्रमें सैकडों स्नीयिवियां हैं और हजारों प्रकार के उनके अनुपान हैं। इन सबमें रक्तस्राव को दूर करनेवाला और सुख पूर्वक मनुष्यको रखनेवाला जो औषध है वह सबमें श्रेष्ठ है।

को अमृतका केन्द्र है और जे। मेघसे तृष्टिद्वारा आता है, वह जलक्षी अमृतरस है, वह सबसे श्रेष्ठ है। विषाणका नामक औषधी वातरोगको दूर करती है और पितानातासे आनेवाल आनुवंशिक रोगोंको इटाती है।

इसमें जलिकित्सा और विषाणका नामक औषधी के चिकि-त्सा कहीं है। आनुवंशिक वातरोग और रक्तसावका रोग दूर करनेके लिये यह उपाय करना उचित है।

वृक्षोंकी निद्रा।

प्रथम मंत्रमें '' उर्ड्स-स्वर्काः बृक्ष्याः ' कहा है । खडे खडे छोते हैं । वृक्ष खडे खडे सोते हैं, अर्थात् जिस समय नहीं सोते उस समय जागते भी हैं। यदि सोना और जागना वृक्षोंका धर्म है, तो डरना और आनंदित होना भो उनके लिये संभवनीय होगा। वृक्षोंमें मतुष्यवत् जीवन रहनेकी बात यहां वेदने कहीं है । पाठक इसका विचार करें।

## दुष्ट स्वम।

[सूक्त ४५]

(ऋषिः — अंगिराः प्राचेतस्रो यमश्च । देवता — दुष्वप्तनाशनम् ।)

परोऽपेहि मनस्पाप किमशंस्तानि शंसि ।

परें हि न त्वां कामये वृक्षां वनां नि सं चर गृहेषु गोषुं मे मनः

11 8 11

अवश्वसा निःश्वसा यत् पराधसीपारिम जात्रतो यत् स्वपन्तः ।

अभिविश्वान्यपं दुष्कृतान्यज्ञंष्टान्यारे असद् दंघातु

11 ? 11

(यत् अवशासा निःशसा पराशसा ) जो पाप पासकी हिंसाने, निर्देयताका हिंसाने और दूसरेकी हिंसाने अथवा

७ ( अथर्वे. भाष्य, काण्ड ६ )

अर्थ-हे (मनःपाप) मनके पाप! (परः अप इहि) दूर हट जा। (किं अशस्तानि शंसिस ) क्या तू बुरी बातें कहता है ! (परा इहि) दूर जा। (त्या न कामये) तुसकों में नहीं चाहता। (सृक्षान् वनानि सं चर) वृक्षों और वनोंमें संचार कर। (मे मनः मृहेखु गोषु) मेरा मन नेरे घरों और गौबोंमें हे ॥ ।॥

## यादनद्र ब्रह्मणस्पृतेऽपि मृषा चरांमसि । प्रचेता न आङ्गिर्सो दुंरितात् पात्वंहंसः ॥ ३ ॥

(यत् जाश्रतः स्वपन्तः उपारिम) जो जागते हुए और सोते हुए हमने किया है (अग्निः विश्वानि अजुष्टानि दुष्क-तानि) प्रकाशका देव सब अकरणीय दुष्कर्गोको ( अस्मत् आरे अप द्धात् ) हम सबसे दूर रक्ते ॥ २॥

है (ब्रह्मणस्पते इन्द्र) ज्ञानी प्रभु ! (यत् अपि सृषा चरामसि) जो भी कुछ पाप असत्याचरणसे इम करें, (अंगिरसः प्रचेताः) सबके अंगरसींके समान न्यापक विशेष ज्ञानी देव (नः द्रितात् अंहसः पातु) हमें दुराचारके पापसे बचावे ॥ ३ ॥

#### पापी विचार।

पाप विचार मनसे हटानेका उपदेश इस स्कमें कहा है। गृहस्थीका मन---

### गृहेषु बोषु मे मनः। (मं. १)

" घरमं और अपने गौ आदिमें रहना चाहिये।" अन्य बातों में और कुविचारों में मन जानेसे दुष्ट खप्त आते हैं और उसते कष्ट होते हैं। इस लिये मनुष्यको उनित है कि वह अपनेको ग्रुभ संस्कारयुक्त बनावे और अपने परिवारके हितनें दक्ष रहे। यदि कुविचार मनमें आ जाये, तो उसकों कहना चाहिये कि—

मनस्पाप ! परा अपेहि, किं अशस्तानि शंससि ! परेहि, न त्वा कामये। (मंग् १)

"हें पापी विचार ! दूर हट, मुझे तू बुरी बातें कहता है, चला जा, में मेरी इच्छा नहीं करता।"

इस प्रकार उस पापी विचारको कह कर उसको दूर करना चाहिये। पापी विचार बार बार मनमें घुसने लगते हैं, परन्तु उनको घुसने देना उचित नहीं है। अपने अंदर कौनसा विचार आवे और कौनसा न आवे इसका निश्चय खयं अपने आपको करना चाहिये। और यह शरीर अपना कार्यक्षेत्र है, यह जान-कर उस कार्यक्षेत्रमें शुभ विचारोंकी परंपरा ही स्थिर रखनी चाहिये। सबको विचार करना चाहिये कि—

### यत् जात्रतः स्वपन्तः उपारिम । ( मं॰ २ )

" जो जायते हुए और सोते हुए हम करते हैं '' वही खप्रमें परिणत होता है, इस लिये जाप्रतिके हमारे सब व्यवहार उत्तम हुए, तो खप्र निःसंदेह ठीक होंगे। और किसी प्रकार बुरे खप्र नहीं आवेंगे और मनमें कभी अञ्चम संस्कार नहीं पर्लेंगे। इसी प्रकार—

#### मृषा चरामिस । (मं॰ ३)

" असल्य व्यवहार करेंगे।" तो उसका भी बुरा परिणाम होगा। सब कुसंस्कार असल्यके कारण उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य असल्यको छोडकर सल्यका भाष्ट्रय करें तो वे निःसंदेह बुराईसे बच सकते हैं।

पाठक इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके बोध प्राप्त करें। अब इसी विषयका दूसरा सूक्त देखिये—

## [सूक्त ४६]

यो न जीवोसि न मृतो देवानांममृतग्भोंिसि स्वप्न । <u>बरुणा</u>नी ते माता यमः <u>षितारं</u> क्निमीसि ॥१॥ विद्य ते स्वप्न जनित्रं देवजा<u>मी</u>नां पुत्रोिसि यमस्य कर्रणः । अन्तंकोऽसि मृत्युरंसि ॥ तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स नेः स्वप्न दुष्वप्न्यात् पाहि ॥ २॥

अर्थ — हे खप्र! (यः) जो तू (न जीवः असि न मृतः) न तो जीवित ही है और नहीं मरा हुआ ही है, वह तू (देवानां अमृतगर्भः असि ) देवांका अमृत् गर्भ है अर्थात् देवांमें सर्वदा रहनेवाला है। (ते ) तेरी (वहणानी माता) वहणानी माता है और (यमः पिता) यम पिता है। (अरहः जाम असि ) तू अरह नामवाला है॥ १ ॥

हे खप्त ! (ते जिन्ति विदाः) तेरी उत्पातिको हम जानते हैं। तू (देवजामीनां पुत्रोऽसि) देवोंकी परिनयोंकः पुत्र है। और (यमस्य करणः) यमके कार्योंका साथक दै। तू (अंतकः आसि) अंत करनेवालः है। (मृत्युः आसि) तू मारनेवाला है। हे खप्त ! (तंत्वा) उस तुझको (तथा) वैसा उपरोक्त जैसा (संविदा) हम जानते हैं। (सः) वह तू हे खप्त ! (नः दुष्वप्रयात्) बुरे खप्तसे हमारी (पाहि) रक्षा कर ॥ २॥

अर्थ — ( यथा कलां यथा दाफं ) जिस प्रकार कला अर्थात् सोलहवां भाग और जिस प्रकार राफ अर्थात् आठवां भाग ( यथा ऋणं सं नयन्ति ) ऋणके अनुसार देते हैं ( एका सर्वे दुष्वप्नयं ) इस प्रकार सन दुष्ट खप्न हम ( द्विषते सं नयामस्ति ) शतुके प्रति पहुंचाते हैं ॥ ३ ॥

### दुष्ट स्वप्त यमका पुत्र।

देखानां — यहां देवानां का अर्थ इन्द्रियों का है। स्वप्न इंद्रियों में अमृत रूपसे बसा हुआ है। क्यों कि जान्नत अवस्था में इंद्रियों के अनुभवों से उत्पन्न, वासनाओं से उत्पन्न होता है। हमारे अन्दर वासनायें स्थायी हैं, अतः स्वप्न उन वासनाओं से उत्पन्न होनेसे अमृत है, अतएव उसे यहां अमृत गर्भसे कहा गया है।

अर्द्धः — पीडा देनेवाला । हिंसक । 'ऋगति हिंस-नथोः ' से बना है। तै. ब्रा. ३।२।९।४ के अनुसार अरह नामवाला अधुर ।

सहजानी- वरुण अर्थात् अंधकारकी परनी ।

इस प्रकार इस मंत्रमें यमको खप्नका पिता कहा गया है। अर्थात् स्वप्न यमका पुत्र है। अतएव कई बार स्वप्नसे मृत्यु भी हो जाती है।

इष्ट स्वप्नका मृत्युचे संबंध है इसिलये पूर्व सूक्तमें कहा है कि दुष्ट स्वप्नसे बचनेके लिये विचारोंकी छुद्धता करनी चाहिये। पाठक इस बातका संबंध यहां अवश्य देखें।

इस मंत्रमें स्वय्नको देव पित्नयोंका पुत्र कहा गया है। पूर्व मंत्रकी टिप्पणीमें हमने खप्रकी उत्पत्ति दर्शाते हुए यह बताया था कि देव अर्थात इन्द्रियोंके विषयों छे उत्पत्त वासनाओं छे स्वय्नकी उत्पत्ति होती हैं। उसी कथनकी पृष्टि इस मंत्रमें 'देव जामीनां पुत्रः व्यस्ति' से की गई है। देवों अर्थात् इन्द्रियों की पित्नयों इन्द्रिय विषयजन्य वासनायें हैं। उनका स्वय्न पुत्र है। यहांपर विशेष बात कहीं गई वह यह कि स्वय्नको यमका करण बताया गया है। पाणिनि मुनिने करणका अक्षण अष्टाध्यायों में किया है कि— 'साधकतमं' (अष्टा. १।४१४२) अर्थात् जो कार्य साधनों में समीपतम साधन है वह करण है। कार्यसाधक सब साधनों में जो साधन अधिक आव-स्वक है वह करण कहलाता है। इस लक्षणान्त्रसार यमका स्वय्न करण है, इसका अभिन्नाय यह हुआ, कि यमके मारने के कार्यमें स्वयन सबसे अधिक आवश्यक साधन है। पाठक स्वयनके इस विशेषण से उसकी भयंकरताहा अनुमान सहज कर सकते हैं।

इसी मंत्रके भावको ही नीचे लिखे मंत्रमें शब्दभेदसे क गया है—

देवानां पत्नीनां गर्भ यमस्य कर यो भद्रः खम। स्व मम यः पापस्तद्विषते म हिण्मः। मा तृष्टानामसि छण्णशकुनेर्मुखम्॥

अथने. १९।५७।३ हे (हेवानां पत्नीनां गर्भ) देवोंके पत्नियोंके गर्भहत्य तथा (यमस्य कर) यमके हाय स्वप्न! (यो भदः) जो कल्याणकारी तेरा अंश है (सः) वह अंश (मम) मेरा होते। (यः पापः) और जो तेरा पापी अनिष्ठकारी अंश है (तत्) उस अंशको (द्विषते) हेष करनेवालेके प्रति (प्र हिण्मः) हम भेजते हैं। (तृष्टानां) तृषितों—लोभियों—कूरोंके बीचमें तू (कृष्ण-शक्तेः) काले पक्षीके-कौएके (मुखं) मुखकी तरह (मा अस्ति) हमारे लिये बाधक मत हो, अर्थात् जिस प्रकार लोभियोंको वा कूरोंके लिए कौएका मुख अनिष्टकारी होता है उस प्रकार तू हमारे लिए अनिष्टकारी मत हो।

विद्या ते स्वप्न जनित्रं प्राष्ट्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः । अर्थते १६१५१

हे स्वप्त ! (ते जिनित्रं विदा) तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं। तू (त्राह्याः पुत्रः अस्ति) प्राहीका पुत्र है और (यमस्य करणः) यमके कार्योंका साथक है।

इस मंत्रमें स्वप्नको प्राहीका बेटा कहा गया है। गठिया आदि शरीरके अकडनेवाले रोग प्राही कहलाते हैं। उन रोगोंके कारण शरीरमें पीडा बनी रहती हैं, जिससे निद्रा नहीं आती और यदि आई भी तो स्वप्नकीसी अवस्था बनी रहती है। अतएव स्वप्नको प्राहीका पुत्र कहा है। यमस्य करणकी व्याख्या ऊपर कर आए हैं।

अन्तकोऽसि मृत्युरसि ॥ अथर्व. १६।५।२; १६।५।९ हे स्वप्न ! तू (अन्तकः असि ) प्राणान्त करनेवाला है । तू (मृत्युः असि ) मारनेवाला है ।

निहा बराबर न आनेसे व रोज स्वप्न आनेसे स्वास्थ्य बिगडकर अंतमें मृत्यु हो जाती है, अतएव स्वप्नको यहां अन्तक व मृत्युके नामसे कहा गया है। विदा ते स्वप्त जितत्रं निर्क्तत्याः युत्रोऽसि यमस्य करणः। अन्तकोऽसि मृत्युरसि। तंत्वा स्वप्त तथा सं विदा स नः स्व

तं त्वा स्वप्न तथा सं विदा स नः स्वप्न दुष्वप्न्यात पाहि॥ अयर्वः १६।५।४

मंत्रका अर्थ हम जिपर दे आए हैं। वहांपर ऐसा ही मंत्र आया है। इस मंत्रनें स्वप्नको निर्कातिका पुत्र कहा गया है। निर्कातिसे स्वप्नकी उत्पत्तिका अभिन्नाय यह है कि निर्काति अर्थात् कष्ट, दुःख आदिसे मनुष्यको निद्रा नहीं आती। स्वप्न वह अवस्था है जिस अवस्थामें कि गांढ निद्रांका अभाव होता है। और कष्टादिको दशामें मनुष्यको गांढ निद्रां नहीं आती। इसी अभिन्नायसे स्वप्नको निर्कातिका पुत्र कहा है।

विद्या ते स्वप्न जनित्रमभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः।

अन्त Sको Sसि । अथर्व. १६१५१४ वत् ॥ अथर्व. १६१५१५ अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको अभृति अर्थात् अनैश्वर्य-दारिद्रयका पुत्र कहा है। दरिद्रताके परितापस भी मनुष्यको निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबोसे भी स्वप्न (वास्त्विक निद्राका न आने ) की उत्पत्ति है। शेष व्याख्या पूर्ववत् ही समझनी चाहिए ।

विद्य ते स्वप्त जिन्नं निर्भूत्याः
पुत्रोऽस्ति यमस्य करणः।
अन्तकोऽस्ति। अर्थवे. १६१५१६
अर्थ पूर्ववत्। इस मंत्रमें स्वप्नको निर्भूतिका पुत्र कहा
गया है। निर्भूतिका अर्थ है ऐश्वर्य-सम्पत्तिका निकल जानाजाना। सम्पत्तिकालीकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेसे उसे
। नहीं आती। वह सुखकी निद्रासे नहीं सो सकता।
। ए संपत्तिविनाशका मी स्वप्न पुत्र है।

विद्या ते स्वप्त जनित्रं पराभूत्याः पुत्रोऽस्ति यमस्य करणः ।

अन्तको ऽसि ॥ अथर्व० १६।५।७ अथर्व० १६।५।७ अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको पराभातिका पुत्र कहा गया है । पराभातिका अर्थ है पराभव अर्थात् हार जाना, तिरस्कारको प्राप्त होना। पराभवसे वा तिरस्कारसे मनुष्यको इतना मानसिक कष्ट होता है कि उसके लिए निद्रा हराम हो जाती है। और इस प्रकार पराभातिसे स्वप्नकी स्तराति होती है।

विदा ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां

पुत्रोऽसि यमस्य करणः॥ अथर्व० १६,५।८ हे स्वप्न ! तरी उत्पत्तिको हम जानते हैं। तू देवोंकी पित्नयोंका पुत्र है और यमके कार्योंका साधक है। इस मंत्रका भाव हम पूर्व दर्शा चुके हैं। देवपरिनयोंका पुत्र स्वप्न किस प्रकार है यह वहां विशद रूपसे दर्शाया है।

इस प्रकार यह अथर्ववेदके १६ वें काण्डका ५ वा सूक्त संपूर्ण यम व स्वप्न विषयक है जो कि हमने ऊपर दिया है। इस सूक्तसं व इससे व दिए गए पहिलेके मंत्रोंसे यम व स्वप्न-का संबन्ध स्पष्ट होता है।

वह अपने पिता यमके कार्योंका निकटतम साधक है। इसके अतिरिक्त स्वप्न अर्थात् वास्तविक निद्राका अभाव किन किन कारणोंसे होता है, तथा उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं, स्वप्न यमका करण किस प्रकार है, इत्यादि बातोंका उल्लेख इस स्कमं स्पष्ट रूपसे हमें देखनेको मिला है।

यह सूक्त बहुतसा दुर्बोघ है, तथापि अथर्ववेदके अन्य सूक्तों-के साथ इसका विचार यहां करनेसे इसकी दुर्बोघता किंचित् कम हुई है। तथापि यह खोजका विषय है। जो पाठक स्वप्न-का विचार करनेवाले हैं और मनकी शक्तिका मनन करते हैं, वे इस सूक्तके विषयकी अधिक खोज करें।

## अपनी रक्षाकी प्रार्थना।

[सूक्त ४७]

ऋषिः — अंगिराः प्राचेतसः। देवता — १ आद्वाः, १ विश्वेदेवा, ३ सुधन्वा।) अप्रिः प्रातःसवने पात्वसान् वैश्वान्रो विश्वकृद् विश्वर्यभूः । स नंः पानुको द्रविणे दधात्वायुष्मन्तः सहभंक्षाः स्याम

अर्थ — (वेश्वानरः) विश्वका चालक, (विश्वकृत्) विश्वका निर्माण कर्ता, (विश्वकां मूः) विश्वका शान्ति देनेवाला, स्थानः) प्रकाश देव (प्रानःस्वने अस्मान् पातु) प्रातःकालके यज्ञमें हमारी रक्षा करे। (सः पावकः नः द्रविणे द्यातु) वह पवित्र करनेवाला हम सबको धनके बांच रखे। और इससे हम (आयुष्मन्तः सहभक्षाः स्थाम) दीर्ष आयुष्वाले और साथ मोजन करनेवाले होवें॥ १॥

विश्वे देवा मुरुत इन्द्रों असानुहिमन् द्वितीये सर्वने न जंद्यः। आर्युष्मन्तः प्रियमेषां वर्दन्तो वयं देवानां सुमृती स्याम इदं वृतीयं सर्वनं कशीनामृतन् ये चमुसमैरयन्त । ते सौधन्यनाः स्वरानशानाः खिष्टि नो अभि वस्यो नयन्तु

11 7 11

11 3 11

अर्थ- (विश्वेदेवाः भक्तः इन्द्रः) सब देव, मस्त् और इन्द्र ये सब (अस्मान् अस्मिन् द्वितीये सवने न जयुः) हमको इस द्वितीय यज्ञमें न दूर करें। ( आयुष्मन्तः) दीर्घ आयुवाले और ( प्रियं चहनतः) प्रिय बोलनेवाले होकर, ( वयं प्यां देवानां सुमतौ स्याम ) इम इन देवोंकी सुमतिमें रहें अर्थात् उनका उत्तम आशीर्वाद हमें मिले ॥ २ ॥

(ये चमसं पेरयन्त) जो चमसको इवनके लिये प्रेरित करते हैं (कवीनां ऋतेन) उन कवियों के सखपालनसे (इवं **नृतीयं स्वयनं** ) यह तृतीय यह भाग होता है । ( ते सीधनवनाः स्वः आनशानाः ) वे उत्तम धनुष्य धारण करनेवाल वीर भारमाका तेज प्राप्त करते हुए ( नः स्विष्टि वस्यः आभि नयन्तु ) हमारे उत्तम फलके प्रति ले जावे ॥ ३ ॥

## ईश्वरके गुण।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें ईश्वरके गुणबोधक शब्द हैं जो विचार करने योग्य हैं--

- **े १ वैश्वानरः = सब विश्वका** चालक, जो सब विश्वमें रहकर विश्वको आग बढाता है।
- ९ विश्वकृत् = सब विश्वका बनानेवाला. जगत्का निर्माण कर्ता,
- रे विश्व-शं-भूः = जिससे विश्वको सुख और शानित मिलती है,

8 आग्निः = प्रकाश देनेवाला, चतना देनेवाला देव ।

ये सब शब्द और विशेषतः पहिले तीन शब्द सबके निर्मार एक प्रभुके द्योतक हैं। यह ईश्वर हम सबकी रक्षा करे, उसव कृपास हमारी आयु बढ़े और हमारी मंगलकामना सिद्ध होते इम आपसमें ( प्रियं चदन्तः ) प्रिय भाषण करें और ऐ अधारण करें, कि जिससे ( वयं देवानां सुमतौ स्याम हम देवों के उलम आशीर्वाद प्राप्त करें, हमारे विषयमें दे उत्तम बुद्धि स्थिर होवे और (स्वः आ**नद्यानाः**) ह आतमा प्रकाशित होते ।

इस स्काका यह उत्तम उपदेश पाठक नित्य स्मरणने रं

## कल्याण प्राप्तिकी प्रार्थना।

[स्क ४८] (ऋषः — आंगराः प्राचेतसः। देवता — मन्त्रोक्ताः।)

क्येनो∫सि गायुत्रच्छन्दा अनु त्वा रंभे । स्वस्ति मा सं नंहास्य युज्ञस्<u>यो</u>दिच स्वाही 11 8 <u>ऋधरंसि जर्गच्छन्दा</u> अनु त्वा रंभे । स्वस्ति <u>मा</u> सं वहास्य युज्ञस्<u>योद्दि</u> स्वाहा ॥ २ वृषांसि त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वा रंभे । स्वस्ति मा सं वंहास्य युज्ञस्योद्दि स्वाहां 11 & 11

अर्थ - हे देव! (गायत्र-छन्दाः इयेनः असि ) सबकी प्राण रक्षाका छंद धारण करनेवाला स्थेनके समान गति-शील तू है। इसलिये (त्वा अनु आ रभे) तेरे लिये इस सत्कार्यका प्रारंभ करते हैं। (जगत्-छन्दाः ऋभुः असि ) तू जगत्की भलाईका छंद धारण करनेवाला बडा कर्भकुशल है इसलिये (अनु०) तेरे लिये इम इस यज्ञका प्रारंभ करते हैं। ( त्रिष्टु भ्-छन्दाः वृषा असि ) तीनों- अध्यातम, अधिभूत और अधिदैवत संबंधी-साध्यसाधनका छन्द धारण करनेवाला त् महाबलवान् बैलके समान सामर्थ्यशाली है। इसलिये (अस्य यञ्चस्य उद्दिच ) इस यज्ञकी उत्तम समाप्ति तक (मां स्वस्ति सं वह ) मुक्के मुख्ते हे चल, (स्व-आ-हा) में अपनी शक्तिका सबकी मलाईके लिये खाग करता हूं ॥ १-३॥

## मेघोंका संचार।

[ धक्त ४९ ]

(ऋषिः — गार्ग्यः। देवता — आग्नः)

नि ते अमे तुन्ब मिर्म मिर्म मिर्म मिर्म मिर्म स्व ते ज्ञा मुर्मानं मिर्म मिर्म हेव ते से ज्ञा ते ज्ञा मिर्म पर्दु त्तरहा सुर्पर खादेतः ।

श्वीष्णी भिरोऽ प्रमुसा प्से अर्दर्य के ग्रुत् वे मिर्म हित हिर्दि मिर्म सिर्म ।

सुप्णी वार्च मक्रतोप द्या व्या क्रिके कृष्णी इष्रिरा अनि तिष्ठा ।

नि यित्रयन्त्यु परस्य निष्के ति पुरू रेती दिश्वरे सूर्य श्रितंः ॥ ३ ॥

अर्थ — हे (अरो) प्रकाश खरूप देन ! (मर्त्यः ते तन्त्रः क्रूरं नहि आनंश) कोई मनुष्य तेरे शरीरकी क्रताको नहीं स्वीकार कर सकता। जिस प्रकार (किपः तेजनं वभस्ति) क नाम नदकका पान करनेवाला मेघ प्रकाशको धारण करता है और (गौः स्वं जरायु इव) जिस प्रकार अपनी जरायुको गौ धारण करती है ॥ १॥

(भेष इव वै) निश्चयपूर्वक मेढोंके समान तू (सं अच्यसे) इकट्ठा होता है और (च वि अच्यसे) फैलता है। (यत् उत्तरङ्गी खादतः उपरः च) और उत्तम वनमें घास खाते हुए ठहरता है। (शीष्णी शिरः अध्ससा अध्सः ) शिरसे सिरको और रूपसे रूपको दवाता हुआ (हरितेभिः आस्रिः अंशून् वभस्ति) हरिद्वर्णके मुबोंसे किर-करता है।। २॥

ि आखरे द्यावि वार्च उप अकत ) अनेक किरण इस खोखले आकाशमें शब्द करते हैं और (कृष्णाः अनर्तिषुः) जलका आकर्षण करनेवाले गतिमान किरण यहां नाच रहे हैं। (यत् उपरस्य निष्कृति नि नियम्ति ) नेवाले मेघकी निष्कृति अर्थात् वृष्टिरूप परिणामको निश्चित करते हैं, जब वे (पुरु रेतः द्धिरे ) बहुत जल घारण

11 3 11

ृ सूक्त अलंत दुर्बोध है, परंतु निम्निलिखित भावार्यके धानसे कुछ भाव पाठक जान सकते हैं—
हे ईश्वर ! जिस समय तू कूर होता है, उस समय तिरे क कोई भी मनुष्य ठहर नहीं सकता; तेरा कोष इतना है। काला मेय भी प्रकाशको धारण कर सकेगा, अथवा अपनी जरायुको खा जायगी, परंतु मनुष्य ईश्वरका कोप हु क्षणमात्र भी ठहर नहीं सकता ॥ १ ॥

स प्रकार मेढे या बकरे किसी समय इकडे होकर और किसी समय अलग अलग होकर उपजाऊ भूमिपरका घास ो, और किसी किसी समय अपने सिरसे दूसरेके सिरको टकराते हैं और अपने झरीरसे दूसरेको घर्षण भी करते हैं और इस प्रकारकी ज़ीला करते हुए घास साते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी आपसमें मिळते और कभी छडते हुए जीवन स्वतीत करते हैं, तथापि ईश्वरके कोधके सन्मुख कोई ठहर नहीं सकता ॥ २ ॥

ईश्वरकी कृपासे ही स्वैकिरण सब जगत्में नाच रहे हैं और जलका आकर्षण करते हुए वेगसे जा रहे हैं; येही मेघोंको बनाते हैं और उनसे वृष्टि करते हैं तब सब जगत्को शान्त करनेबाला जल पर्याप्त प्रमाणमें सबको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

इस प्रकार परमेश्वरके सामर्थ्यका ध्यान करना योज्य है ।

# धान्यकी सुरक्षा।

[सूक्त ५०]

(ऋषिः — अथर्वा अभयकामः। देवता — अश्विनी ।)

हुतं तुर्दे समङ्क्रमाखुमिश्वना छिन्तं भिरो अपि पृष्टीः श्रृणीतम्।

यनुष्मेदद्वानिष नश्चतं ग्रुखमथाभयं क्रणुतं धान्याचि

तर्दे है पतंकु है जम्य हा उपकस ।

ब्रुक्केवासंस्थितं हुनिरनंदन्त हुमान् यनाविंसन्तो अपोदित

तदीपते वर्षापते तर्षजम्मा आ शृंणोत मे ।

य अरिण्या व्यद्विरा ये के चु स्थ व्यद्विरास्तान्त्सर्वीन् जम्भयामिस

11 7 11

11 8 11

11 3 11

अर्थ — हे ( अहिवनों ) अधिदेवों ! ( तर्द समंकं आखुं हतं ) नाश करनेवाले और भूमिमें बिल करके रहनेवाले चूहें के मारों । उसका ( शिर: छिन्तं ) सिर काटो । ( पृष्टी: अपि शृणीतं ) उसकी पीठ तोडो । वे चूहे ( यवान् न हत् अदान् ) जो को कभी न खार्वे, ( भुखं अपि नहातं ) उनका मुख वंद करो, ( अध्य धान्याय अभयं कृणुतं ) और धान्यके लिये निर्भयता करो ॥ १ ॥

(है तर्द) हे हिंसक ! (है पतंग) हे शलभ ! (हा जभ्य, उपकस) हे वध्य और दुष्ट ! (ब्रह्मा इव असंस्थितं हाचिः ) ब्रह्मा जिस प्रकार असंस्कृत हिंबको छोडता है, उस प्रकार (इमान् ययान् अनदन्तः अहिंसन्तः ) इन जौको न स्नाते हुए और न नष्ट करते हुए (अपोदित ) तुम दूर हट जाओ अर्थात् इसको छोड हो ॥ २॥

है (तद्यापते ) महा हिंसक ! हे (वघापते ) शलमा ! हे (तृष्टजम्भाः ) तीक्षण दाढवाले ! (मे आंशुणोत ) मेरा भाषण सुनो । (ये आरण्याः व्यक्षराः ) जो जंगली और विशेष खानेवाले हैं और (ये के च व्यक्षराः स्थ ) जो कोई मक्षक हैं, हम (तान् सर्घान् जम्मयामिति ) उन सबका नाश करते हैं ॥ ३ ॥

#### धान्यके नाशक जीव।

चूहे, पतन्न, शलम आदि जन्तु ऐसे हैं कि जो धान्यका नाश करते हैं, पौघोंको नष्ट करते हैं और शलम तो ऐसे हैं कि जो करोडोंकी संख्यामें इकट्टे मिलकर आते हैं, धान्यों और वृक्षीपर भावा करते हैं और उसका नाश करते हैं। इनसे भान्यादिका बचाव करना चाहिये। इसलिये चूहां और शलमोंको मारना चाहिये ऐसा प्रथम मंत्रमें कहा है।

इस स्क्रमें इनका नाश करनेकी विधि नहीं कही है, केवल नाश करना चाहिये और धान्यका बचाव करना चाहिये इतना ही कहा है। यदि किसी स्थानपर इनके नाश करनेकी विधि मिल जाय, तो किसानोंका बहुत लाभ होगा। चूंहे भी हजारेंकी संख्यामें आकर खेतोंका नाश करते हैं और शलभ तो करोडोंकी संख्यामें आते हैं। यदि कोई शोधक इनके नाशका उपाय निकाल, तो जगत् पर बडा उपकार हो सकता है।

# अन्तर्वाह्य शुद्धता ।

[स्रक्त ५१]

( ऋषिः — श्रन्ताति । देवता — आपः, ३ वरुणः। )

बायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ् सोमो अति दुतः । इन्द्रंस्य युज्यः सर्खा

11 8 11

सर्थ— ( वायोः पवित्रेण पूतः ) वायुके पवित्रोकरणके साधनद्वारा शुद्ध हुआ ( प्रत्यङ् अति द्वृतः सोमः ) प्रलक्षः जाना हुआ सोम (इन्द्रस्य युज्यः संस्था ) इन्द्र शक्तिका योग्य मित्र है ॥ १ ॥ आपों अस्मान् मातरंः सृदयन्तु घृतेनं नो घृतर्जाः पुनन्तु । विश्वं हि रिप्नं प्रवहन्ति देवीरुदिसंभ्यः शुचिरा पूत एपि यत् किं चेदं वरुण दैव्य जनेऽभिद्रोहं मंनुष्या देशरेन्ति । अचित्त्या चेत् तव धर्मी युयोपिम मा नुस्तस्मादेनंसो देव रीरिषः

11211

11 3 11

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः॥

अर्थ — ( मातर: आप: अस्मान सूद्यन्तु ) माताके समान हितकारी जल हमें ग्रुद्ध करें। ( घृत व्वाः नः घृतेन पुनन्तु ) पवित्र करनेवाला जल हमें जलके द्वारा पवित्र करें। ( देवी: हि विश्वं रिप्रं प्रवहन्ति ) दिष्य जल सब दोष बहा देता है, ( आभ्यः उत् इत् शुक्तिः पृतः आ एमि ) इनसे हा ग्रुद्ध और पवित्र होकर मैं आगे चलता हूं ॥ २ ॥

हे वरुण ! ( मनुष्याः यत् किंच इदं अभिद्रोहं ) साधारण मनुष्य जो कुछ भी दुराचार (दैव्ये जने चरन्ति ) दिरुयान नोके विषयमें करते हैं, (च इत् अचित्त्या तच धर्म युयापिम) और जो बिना जानते हुए तेरे बताये धर्मको तोडते हैं, दे देव ! ( नः तस्मात् एन सः मा रीरिषः) इम सबको उस पाससे नष्ट मत कर ॥३॥

### सोम 🚉 महातम्य ।

सोमका वर्णन प्रथम मन्त्रमें हैं। यह सोम प्रथमतः छाना जाता है, पश्चात् उसको हवा देनेके लिये एक बर्तनसे दूसरे बर्तनमें किया जाता है; जब इस प्रकार यह सिद्ध होता है, तब यह अपने अन्दर रहनेवाली इन्द्र शक्तिको बढानेवाला होता है। अर्थात् उसके शीनेसे शरीरकी इन्द्रशक्ति बढती है।

#### जलका महातम्य।

द्वितीय भन्त्रमें जलका महात्म्य कहा है। जल प्राणियोंकी बारित देता दें, पिवित्र करता है, शरीरके सब दोषोंकी दूर करता है और अन्तर्बाह्य ग्रुद्ध करनेके द्वारा बडा आरोग्य देता है।

### द्वोह न करना।

तृतीय मन्त्रमें कहा है, कि कोई मनुष्य किसीका दोह और अपराध न करें। न जानते हुए भी जो दोह हुआ हो, उसके लिए परमेश्वरकी प्रार्थना करके क्षमा मौगनी चाहिये।

इन तीन मंत्रों में शुद्धि द्वारा शक्तिवृद्धि करनेका उपदेश है। सोम शुद्ध होनेसे वह इन्द्रशक्तिको सहायता करता है, जल शुद्धता करके भारोग्य देता है और अहिंसा वृक्तिसे आत्मशुद्धि होकर आत्मिक बल बड जाता है। तीनों मंत्रोंका यह आशय देखने योग्य है। शुद्धि द्वारा बलकी वृद्धि होती है यह सबका तात्पर्य है।

॥ यहां पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥

# सूर्य-किरण-चिकित्सा।

-[ यक्त ५२]

(ऋषिः — भागिलः। देवता — मन्त्रोकाः।)

उत् सूर्यो दिव एंति पुरो रक्षांसि निज्वेन्। आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वर्देष्टो अदृष्ट्हा ।। १।।

अर्थ — (आदित्यः विश्वद्दः) सबका आदान करनेवाला, सब जिसको देखते हैं और वो (अ-हष्ट-हा सूर्यः) अटट दोषोंका नाश करनेवाला सूर्य (रक्षांसि निजूर्वन्) राक्षसोंका नाश करता हुआ (पर्वतेश्व पुरः) पर्वतोंसे आपे (विवः उत् पति) गुलोकमं ऊपर आता है, अर्थात् जदित होता है॥ १॥

नि गावी गोष्ठे अंसद्रन् नि मृगासी अविश्वत । न्यूर्डमयी नदी<u>र्ता</u> न्य्रेष्ट्रशं अलिप्सत आयुर्ददं विपश्चितं श्रुतां कर्ण्यस्य <u>वी</u>रुर्धम् । आर्थारिषं विश्वभैषजीमस्यादृष्टान् नि श्रंमयत्

11 2 11

11 3 11

अर्थ — (गावः गोष्ठे नि असदन्) गौर्वे गोशालाम ठदरी हैं। (मृगासः नि-अविक्षत) मृग अपने स्थानमें प्रविष्ठ हुए हैं। (नदीनों ऊर्मयः नि) नदियोंकी लहरें चलीं गई और अब वे (अद्याः नि अलिप्सत ) अद्द होनेके कारण उनकी प्राप्तिकी इच्छा को जाती है ॥ २॥

(कण्वस्य आयु:-द्दं) रोगीको आयु देनेवाली, (विपश्चितं श्रुतां वीरुधं) बुद्धि बढानेवाली प्रसिद्ध औषधि (विश्वभेषजीं आ आभारिषं) सब रोगोंकी भौषधीको मैंने प्राप्त किया है और (अस्य अहष्टान् नि शमयत्) इसके अहर दोषोंको दूर करते हैं ॥ ३॥

## सूर्यका महत्त्व।

इस स्किके प्रथम मंत्रमें स्थिका महत्त्व वर्णन किया है ! 'स्यं' सब जलरसोंका भादान करता है, इसलिये वह 'आदित्य' कहलाता है। (विश्व-हृष्टः) उसको सब देकते हैं, वह भाकसे प्रसक्ष दिखाई देता है। वह स्यं (अ-हृष्ट-हृष्टा) भदछ दोषोंका नाश करनेवाला है। शरीरमें भयवा जगत्में जो रोग-बीज, दोष और हानिकारक रोगमूल हैं, उनको स्यंके किरण नाश करते हैं। (रक्षांस्ति-स्वरांस्ति-निज्विन्) राक्षसों भर्यात क्षीणता करनेवाले रोगजन्तुओंका नाश करता है। इस प्रकारका यह सूर्य प्रतिदिन उदयको प्राप्त होता है। सूर्यके ये गुण सौर चिकित्सा करनेवालोंको स्मरणमें रक्षने चाहिये।

हितीय मंत्रमें कहा है कि दिनमें गोवें अमण करती हैं भोर रात्रीमें गोशालामें आकर निवास करती हैं। मृग भी इसी प्रकार विश्रामके लिये अपने स्थानमें आते हैं। नदीकी लहरें भी कभी वेगसे उठती हैं, तो इसरे क्षणमें चली जाती हैं। अर्थात इस जगत्में कोई अवस्था स्थिर नहीं है। रोग भी इसी कारण नाश होनेवाले हैं। रोगी यह मनमें ठीक प्रकार समझे कि इस नश्चर जगत्में रोग भी नष्ट होनेवाले हैं, स्थिर रूपसे रहनेवाले नहीं हैं। अतः रोग इर होंगे और आरोग्य मिलेगा, यह निश्चय स्थाना उचित है।

रोगीकी अवस्था इस सूक्तमें 'कण्ड 'शब्दसे कही है। शरीरकी पीडित अवस्थामें रोगी विलक्षण शब्द करता रहता है। इसको कण्य कहते हैं। ऐसी अवस्था रोगी यदि सुप्रसिद्ध (विश्व-भेषजी) सब रोगोंकी औषधीका सेवन करेगा, तो वह निःसंदेह रोगमुक्त होगा। इस मंत्रमें जो सब रोगोंकी शमन करनेवाली औषधि कही है। वह प्रथम मंत्राक्त स्र्येत्रकाश ही है। सूर्याकरण ही यह वहाँके रूपमें हमारे पास आती हैं। इस सूर्यप्रकाशमें ऐसा सामर्थ्य है, कि वे दए और अदृष्ट सब प्रकारके रोगबीजाका नाश करते हैं। जहां सूर्यप्रकाश होता है, वहां कोई रोगबीज नहीं रह सकता । इतना प्रभाव सूर्यकिरणों में है। इस विज्ञानका विचार करने से मनुष्य अपना रहन सहन योग्य प्रकार करके सूर्य देवसे आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात् नंगा शरीर सूर्यप्रकाशमें रखनेसे शरीरके रोगिकिमी दूर होंगे, घरमें सूर्यप्रकाश आने व घरके रोग दूर होंगे, नगरमें सूर्यप्रकाश गलीगलीमें पहुंचनेसे सब नगर आरी-ग्यपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार सब मनुष्य इस सूर्यके प्रकाशस भारोम्य प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य किरण जिनपर गिरते हैं, ऐसी वनस्पतियां खानेसे भी यही लाभ होता है। सूर्येकिरणोंमें अमण करनेवाली गौका दूध पीनेसे भी लाभ होता है। इस प्रकार योजनापूर्वक जानकर सूर्यकिरण चिकित्साका विषय सबको समझना चाहिये।

## अपनी रक्षा।

### [ सक्त ५३]

(ऋषः - वृहच्छुकः । देवता - नानादेवताः ।)

द्योश्चं म इदं पृथिवी च प्रचेतसौ शुक्रो बृहन् दक्षिणया पिपेर्तु ।
अर्चु स्वधा चिकितां सोमों अभिर्वायुनेः पातु सिवता मर्गश्च ॥ १ ॥
पुनेः प्राणः पुनेरात्मा न ऐतु पुनश्रक्षः पुनरसंने ऐतं ।
वैश्वानरो नो अर्दब्धस्तनूषा अन्तस्तिष्ठाति दुतितानि विश्वां ॥ २ ॥
सं वर्षसा पर्यसा सं तन्तिरगन्मिह मनेसा सं शिवेनं ।
त्वष्टां नो अत्र वरीयः कुणोत्वर्चं नो मार्षु तन्तोई यद् विरिष्टम् ॥ ३ ॥

अर्थ — (प्र-चेतसी द्योः च पृथिवी च) उत्तम ज्ञानवाले युलोक और भूलोक और (बृहन् शुक्रः दक्षिणया) वडा सामर्थ्यवान् सूर्य दक्षतोके साथ (मे हदं पिपर्तु) मेरे इस सबकी रक्षा करे। (सोमः अग्निः) सोमादि वनस्पति और अग्नि ये (स्वधा अनु चिकितां) अपनी धारणशक्तिका ज्ञान अनुकूलतोके साथ देवें। (वायुः सविता भगः च न पातु) वायु सविता और भग ये हम सबकी रक्षा करें॥ १॥

(प्राणः नः पुनः पतु) प्राण हमारे पास फिर आवे, (आतमा नः पुनः पतु) आतमा हमारे पास पुनः आवे। (पुनः चाक्षुः पुनः असुः नः पतु) फिर आंख और फिर प्राण हमारे पास आवे। (अ-स्टब्धः तनू-पाः चैश्वानरः) न दबाया जानेवाळा शरीरका रक्षक सबका नेता आतमा (नः विश्वा दुरितानि) हमारे सब पापाँकी जानता हुआ (अन्तः विश्वाति) अन्दर रहता है॥ २॥

(वर्चसा पयसा सं) तेज और पुष्टिकारक दूधसे इम युक्त हों। (तनूमिः शं) उत्तम शरीरोंके साथ इम युक्त हों। (शिवेन मनसा सं अगन्महि) कल्याणमय विचारयुक्त मनसे हम युक्त हों। (त्वष्टा नः अन्न वरीयः कृणोतु) श्रेष्ठ कारीगर परमात्मा हमें यहां उत्तम बनावे। (यत् नः तन्वः विशिष्टं) जो इमारे शरीरोंमें कष्ट देनेवाला भाग हो (अनु मार्ष्ट्रं) उसको अनुकूलतासे शुद्ध करे॥ ३॥

भावार्थ— युळोकका बढा शक्तिशाली भाग्यवान सूर्य, अन्तरिक्ष लोकका वायु, और भूलोकका अभि, सोम आदि हमारी रक्षा करें और हमारे अनुकूल हों ॥ १ ॥

हमारी आत्मा, प्राण, चक्षु आदि सब शक्तियां पूर्वोक्त प्रकार हमें पुनः प्राप्त हों। हम पार्पोको छिपकर कर नहीं सकते, क्यों-कि ज्ञानी रक्षक आत्मा हमारे अंदर जागता रहता है ॥ २ ॥

हमें पुष्टिकारक अज, तेज, उत्तम शरीर, उत्तम कल्याणका विचार करनेवाळा मन प्राप्त होवे । इमारे शरीरमें जो कुछ हानि-कारक पदार्थ घुसा हो, वह परमेश्वरकी योजनासे दूर होवे और इमारी शुद्धि होवे ॥ ३॥

इस सूक्तमें अपनी सब प्रकारसे रक्षा हो इस विषयकी उत्तम प्रार्थना है। द्वितीय मंत्रमें कहा है कि---

आतमा, प्राणः असुः, चक्षुः नः पुनः पतुः। (म. २) ' भातमा, प्राण, भांख भादि सब शक्तियां हमारे पास पुनः आर्वे। ' क्षर्थात् रोगादिके कारण शरीरपर जो विविध भाप-त्तियां आते। हैं, उनसे जक्षु आदि सब इंदिय रोगी और विकल हो जाते हैं, किसी किसी समय ये इंदिय नामशेष भी हो जाते हैं, आत्मा और प्राण चले भी जाते हैं अर्थात् यह मनुष्य मर भी जाता है। अर्थात् जब शरीर ऐसा रोगी हो जाता है, कि मनुष्य मर भी जाता है। इतना रोगी होनेपर भी आत्मा, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि सब शक्तियां पुनः हमारे शरीरमें पूर्ववत् उत्तम अवस्थामें बसें। अर्थात् रोग शाहि आपत्तियां आनेप भी पूर्ववत् आरोग्य प्राप्त हो। यह आरोग्य किस प्रकार प्राप्त हो सकता है इसका विचार पहिले मंत्रने बताया है---

(धौः वृह्दन् शुकः भगः सविता) गुलोकका बडा सामर्थ्यशाली गुद्धता करनेवाला सूर्य, (वायुः) अन्तरिक्षका वायु और (पृथिवी अग्निः स्रोमः) पृथ्वीके ऊपरका अग्नि और सोमादि वनस्पतियां (अनु स्वधा चिकितां, पातु, पिपर्तु) अनुकूलतासे अपनी धारक शक्ति देवें, हमारी रक्षा करें, और पूर्णता करें। (मं. १)

युलोकमें सूर्य है जो अपने प्रकाशमान किरणोंसे सबकी शुद्धता करता है, सबमें बल लाता है और सबको बलाकर पूर्ण करता है। अन्तरिक्षमें जो वायु है वह सबका प्राण होकर सबको जीवन देता है, पित्रत्र और पुष्ट करता है और दीर्घ आयु देता है पृथ्वीपरको सोम आदि वनस्पतियों रोग दूर करने द्वारा सबका आरोज्य बढाती हैं और सबको दीर्घायु करती हैं। अर्थात आतमा, प्राण और चक्षु पुनः शरीरमें स्थिर करने के साथ (१) सूर्यप्रकाश, (२) वायु और (३) वनस्पतियों के यथायोज्य सेवनसे आसक्तमरण हुआ मनुष्य भी पुनः स्वस्थ हो सकता है। इससे—

### पयसा, वर्चसा, शिवेन मनसा सं अगन्महि । (मं. ३)

'दुम्बादि अन्नपान, तेजखिता और ग्रुभ विचारवाला मन प्राप्त हो सकता है। 'आरोग्य चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनको ग्रुभमङ्गल विचारोंसे युक्त करे, क्योंकि विचार शुद्ध रहे तो बुराई पास नहीं आ सकती। खभाव तेजखी बनावे और शुद्ध दुग्धाहार करके उत्तम आरोग्यका साधन करे। इतना प्रयस्न करनेपर भी जो कुछ रोगबीज या दोष शरीरमें धुस गया हो, उसे दूर करनेके लिये ऐसी प्रार्थना करे—

#### त्वष्टा नः तन्वः यत् विरिष्टं मार्ष्ट्रं। (मं. ३)

'ईश्वर इमारे शरीरके रोगादिको दूर करके हमारी गुद्धता करे।' क्योंकि मनुष्यका प्रयत्न होनेपर मी कुछ अगुद्धियां हो जाती हैं और दोष घुसते हैं। ईश्वरकी प्रार्थना करनेसे वह सब दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वरप्रार्थना करनेसे मनमें एक प्रकारका अद्भुत देवी बळ प्राप्त हो जाता है जिससे सब दोष और रोगबीज तथा अन्य वियत्तियां दूर हो जाती हैं और मनुष्य निर्दोष हो जाता है। कोई यहां यह न समझे कि ईश्वरसे छिपाकर मनुष्य कुछ मी दोष या पाप कर सकता है। यह कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि—

#### वैश्वानरः, अदब्धः, तनूषाः, विश्वा दुरितानि अन्तः तिष्ठाति । (मं. २)

'सब जगत्का नेता, कभी न दबनेवाला, शरीरकी रक्षा , करता हुआ और इमारे सब पापोंका निरीक्षण करता हुआ इमारे अन्दर रहता है। 'जब वह जाप्रत रहता हुआ अंदर रहता है तब उसे छिपकर कोई केंग्रे पाप कर सकता है? अर्थात् यह सर्वथा असंभव है। इमारे सब बुरे और भले कर्मोंको वह जानता है, इसलिये उसीकी प्रार्थना करनी चाहिये और उसीसे आरिमक बल प्राप्त करना चाहिये।

यह रीति है जिससे मनुष्य नीरोग हो सकता है और अपनी उन्नतिका साधन कर सकता है।

# राष्ट्रके ऐश्वर्यकी वृद्धि।

[सक्त ५४]

( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — अशिषोमी ।)

हुदं तद् युज उत्तर्मिन्द्रं शुम्भाम्यष्टंय । अस्य श्वत्रं श्रियं मुद्दीं वृष्टिरिव वर्षया तृणंम् ॥ १ ॥

सर्थ — (इदं तत् उत्तरं युजे) में इसके साथ उस श्रेष्ठको संयुक्त करता हूं। (अष्टये इंद्रं शुंभामि) फलभोगेक लिये प्रभुकी प्रार्थना करता हूं। हे देव! (अस्य क्षत्रं महीं श्रियं वर्धय) इस राजाके राज्यको तथा महती संपक्तिको बढा, (वृष्टि तृणं हव) जैसे वृष्टि घासको बढाती है।। १।।

भावार्थ — मैं श्रेष्ठके साथ संबंध करता हूं, अपनी उन्नतिके लिये परमेश्वरकी प्रार्थना करता हूं। हे ईश्वर ! इमारे राजाका राज्य बढे और धन भी ऐसा बढे कि जैसी घास वृष्टिसे बढ जाती है।। १॥ अस्मै क्षत्रप्रीषोमानुस्मै घरियतं रियम् । इमं राष्ट्रस्थामीनुर्गे क्रिणुतं युज उत्तरम् ॥ २ ॥ सर्वन्धुश्रासंबन्धुश्च यो अस्मा अभिदासंति । सर्वं तं रेन्घयासि मे यर्जमानाय सुन्तते ॥ ३ ॥

अर्थ— हे अप्तिषौमौ । ( अस्मै क्षत्रं घारयतं ) इसके लिये राज्यको घारण करो , ( अस्मै रार्थि ) इसके लिये धन भारण करो । ( इमं राष्ट्रस्य अभीषणें कृणुतं ) इसके। राष्ट्रकी मुख्य मंडलीमें स्थिर करो । तथा ( उत्तरं युजे ) मैं इसके। अधिक उच्च अवस्थामें नियुक्त करता हूं ॥ २ ॥

(सवन्धुः च असमन्धुः च) माइयों समेत या माइयोंसे रहित (यः अस्मान् अभिदासति) जो शत्रु हमारा विनाश करना चाहता है, (मे सुन्वते यजमानाय) मेरे याजक यजमानके लिये (तं सर्वे रन्धयासि) उस शत्रुका नाश कर ॥ ३॥

भावार्थ — हमारे राजाका राज्य स्थिर होते, धन भी स्थिर रहे। राष्ट्रके हित करनेवाले लोगोंमें यह प्रमुख होने और श्रेष्ठके साथ बढता रहे।। २॥

कोई शत्रु जो अकेला या अपने भाइयों समेत हमारा नाश करना चाहे उसका नाश कर ॥ ३ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है। राष्ट्रीय उन्नतिकी प्रार्थना है। अपना श्रेशोंसे संबंध जोडना और (यजमान) बज्ञमय जीवन बनाना यह मनुष्यका कर्तव्य यहां बताया है। इसके अनंतर परमेश्वरकी प्रार्थना की जाय, तो वह निःसंदेह सफल होगी। अपना राज्य बहे, धन बढ़े, खराज्य न को तो वह प्राप्त होवे, शत्रु दूर हो जावे और सब प्रकारकी उन्नति भी होवे। यह इस प्रार्थनाका आश्रय है।

## उत्तम मार्गसे जाना।

[सूक्त ५५]

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवतां - १ विश्वेदेवाः, १-३ रुद्रः ।)

ये पन्थानो बृहवी देवयाना अन्तरा द्यार्वापृथिवी संचरन्ति । तेषामच्यानि यतुमो वहाति तस्मै मा देवाः परि धतेह सर्वे

11 8 11

ग्रीष्मो हेम्नतः शिक्षिरो वस्ताः श्रुरद् वर्षाः स्विते नी दधात ।

आ नो गोषु भजुता प्रजायां निवात इद् वं: शर्णे स्योम

11211

अर्थ— (ये देवयानाः वहवः पन्थानः) जो देवोंके आने जानेके बहुतसे मार्ग (धावापृथिवी अन्तरा संच-रित ) युलोक और भूलोकके बीचमें चलते रहते हैं। (तेषां यतमः अज्यानि वहाति) उनमेंसे जो मार्ग समृद्धि आता है। हे (सर्वे देवाः) सब देवो! (हह तस्में मा परि घत्त ) यहां उस मार्गके लिये मुझे सब प्रकार घारण करो॥ ॥ ॥

वसन्त, प्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमन्त और शिशिर ये सब ऋतु (नः स्विते द्धात) हमें उत्तम अवस्थामें घारण करें। (नः गोषु प्रजायां या भजत) हमें गौओं भौर प्रजाओंमें सुखका भागी करें। (वः इत् निवाते शरणे स्याम) तुम्हारे साथ निश्चयसे हम वातादिके उपह्रवरहित घरमें रहें॥ २॥

भावार्थ — उत्तम विद्वान् सज्जनोंके जाने आनेके अथवा व्यवहार करनेके जो अनेक मार्ग हैं, उनमें जो निर्दोष मार्ग हों, उसीपरसे चलना उचित है ॥ १ ॥

<sup>े</sup>एडा आवरण करना चाहिये कि जिससे छहाँ ऋतुओं में उत्तम सुख लाम हो, गाँओं और प्रजाओंसे हितका साधन हो और घरमें कोई दोष न हो ॥ २ ॥

इदावत्सरायं परिवत्सरायं संवत्सरायं कुणुता बृहन्नमंः । तेषां वयं सुमती अज्ञियांनामपि भद्रे सीमनसे स्यांम

11 3 11

अर्थ — (इदावत्सराय, परिवत्सराय, संवत्सराय) कमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्षोके लिये (बृहत् नमः कृणुतः) बहुत अन्न उत्पन्न करो । (तेषां यिश्वयानां सुमतौ) उन यज्ञ इतीओंकी उत्तम बुद्धिमें तथा (सौमनसे भद्रे अपि स्थाम) उत्तम मनमें तथा कल्याणमें हम सदा रहें ॥ ३॥

भावार्थ — इरएक वर्ष उत्तम अञ पर्याप्त प्रमःणमें उत्पन्न कर, और जिन्होंने अपना जीवन यज्ञमय बनाया है उनके उत्तम शुभ संस्कारयुक्त मन और बुद्धिमें रह अर्थात् तेरे विषयमें उनकी संमति उत्तम रहे ऐसा भाचरण कर ॥ ३ ॥

'संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, और इद्वरसर' ये संवत्सरोंके पांच नाम क्रमशः प्रभवसे लेकर हरएक पंचयुगांके हैं। इसी प्रकार 'कृत, त्रेता, द्वापर और कांल 'ये चतुर्युगांके नाम हैं।

सज्जनोंके व्यवहार करनेके शुभमागोंमें भी जो मार्ग सबसे

श्रेष्ठ हैं उन पर चलना चाहिये। अपना आचरण उत्तम रहा ते। सब ऋतुओं से लाम होता है और अपने अंदर दोष हुआ तो हानि होती है। हरएकको ऐसा उत्तम आचरण करना चाहिये कि जिससे सज्जन प्रसन्न हों। हरवर्ष खेतींसे इतना घान्य उस्पन्न करना चाहिये कि जो अपने लिये पर्याप्त हो सके।

## सर्पसे बचना।

[सक्त ५६]

(ऋषिः — शन्तातिः । देवता — १ विश्वेदेवाः, १-३ रुद्धः ।)

मा नौ देवा अहिर्वधीत सतीकान्त्सहपूरुषान् ।

संयेतं न वि ष्परद् व्याचं न सं यमुन्नमी देवजुनेभ्यः

11 8 11

नमीऽस्त्वसिताय नमुस्तिरंश्विराजये । स्वजायं बुभ्रवे नमो नमी देवजुनेभ्यः

11211

सं ते हिनम द्वा द्वः सम्रु ते हन्या हर्न्। सं ते जिह्वायां जिह्वां सम्बाखाहं आस्य म् ॥ ३ ॥

अर्थ — हे (देवाः) देवो ! (अहिः सतोकान् सहपूरुषान्) सांप संतानों और पुरुषोंके सरे (नः मा वधीत्) हमें न मारे (देवजने अयः नमः) दिव्यजनों अर्थात् वैद्योंके लिये नमस्कार है। (संयतं न विष्परत्) बंद हुआ न खुल सकता है और (व्यात्तं न संयमत्) खुला हुआ बंद नहीं हो सकता है ॥ १॥

( असिताय नमः अस्तु ) कार्के सर्पके लिये नमस्कार हो, ( तिरश्चिराजये नमः ) तिरछा लकीरोवाले सांपका नमस्कार, ( स्वजाय बस्रवे नमः ) लिपटनेवाले और भूरे रंगवाले सांपके लिये नमस्कार हो । तथा ( देवजनेभ्यः नमः ) दिव्यजनोंके लिये नमस्कार हो ॥ २॥

हे ( अहे ) सर्प ! (ते दतः दता सं हिन्म ) तरे दांतोंको दांतसे में तोडता हूं। (ते हनू हन्या सम् उ ) तेरे ठें। को ठोढींसे सटा देता हूं। (ते जिह्नां जिह्नया सं ) तेरी जिह्नाको जिह्नासे तोडता हूं। (ते आस्यं आस्ना सं हिन्म) तेरे सुखको मुखसे फाडता हूं॥ ३॥

मनुष्योंको अपने निवासस्थानमें ऐसा सुप्रबंध करना चाहिये, कि जिससे सर्पदंशसे मनुष्य या पशु कदापि न मरे । तृतीय मंत्रसे सर्पको मारना चाहिये ऐसा भी पता लगता है ।

मंत्रोंका अन्य भाव दुर्बोध है और बड़ी खोजकी अपेक्षा रखता है।

## जलिचिकित्सा।

### [सक्त ५७]

(ऋषिः — दान्तातिः । देवता — रुद्रः । )

इदिमिद् वा उं भेषुजिम्दि हृद्रस्थं भेषुजम् । येनेषुमेकंतेजनां श्वाराधियामपुत्रवेत् ।। १ ॥ जालाषेणामि विश्वत जालाषेणोपं सिश्चत । जालाषमुत्रं मेषुजं तेनं नो मृड जीवसे ।। २ ॥ श्रं चं नो मर्यश्च नो मा चं नः कि चुनाममत्।

क्षमा रपो विश्वं नो अस्तु भेषुजं सर्वे नो अस्तु भेषजम्

11 \$ 11

अर्थ — ( इदं इत् वा उ भोषाजं ) यह जल निःसंदेह भीषघ है ( इदं रुद्रस्य भोषाजं ) यह रुद्रका आषघ है। ( येन ) जिससे ( दातशाल्यां एकतेजनां ह्युं अपव्यवत् ) अनेक शल्यवाले, एक दण्डवाले वाणके विरुद्ध शब्द बोला जाता है अर्थात बाणका व्रण भी ठीक हो सकता है ॥ १ ॥

( जालाषेण अभि सिंचत ) जलसे अभिषिचन कराओ, ( जालाषेण उप सिंचात ) जलसे उपस्विन कराओ । ( जालाषं उम्रं भेषजं ) जल बडा तील भीषध है ।(तेन जीवसे नः मृड ) उससे दीर्घ जीवनके लिये हमें सुची कर ॥२॥

(नः शंच) हमें शान्ति प्राप्त हो, (नः मयः च) हमें सुख मिले। (नः च किंचन आम-मत् मा) हमें कोई आमवाला रोग न होते। (रपः क्षमा) सडावरसे बचाव किया जाते, (नः विश्वं मेषजं अस्तु) हमें सब भीषध हो, (नः सर्वं भेषजं अस्तु) हमें सब भीषध हो॥ ३॥

भावार्थ — यह जल उत्तम औषघ है। वैद्य इसका प्रयोग करते हैं। शक्लोंके व्रणको भी जलिबिकत्सासे ठीक किया जा सकता है॥ १॥

जलसे पूर्ण स्नान करो, आधा स्नान-कटिस्नान-भी जलसे करो । इससे रोग दूर होंगे, क्योंकि जल वडी तीन औषधि है । इस जलसे दीर्घनीवन श्रप्त होकर स्वास्थ्यका सुख भी त्राप्त हैं। सकता है ॥ २ ॥

जरुसे शरीरकी शान्ति, समता, प्रख और खास्थ्य प्राप्त होकर आमरोग दूर होते हैं, शरीरकी सदावट नष्ट होती है। जरु पूर्ण औषधि है, जरु निःसंदेह सबकी औषधि है। । ३॥

इस स्कार अभिप्राय स्पष्ट है। जलिकित्साक। उपदेश करनेवाला यह स्का है। जलसे संपूर्ण शरीर भिगानेसे पूर्ण ज्ञान होता है, और रोगवाला भाग भिगानेसे अर्धज्ञान होता है। योजनापूर्वक इनका उपयोग करनेसे बहुत लाभ होता है। जैसा—

१- ब्रह्मचर्य पालनके लिये शिश्वरनान शीत जलसे करना, तथा आसपासका प्रदेश अच्छी प्रकार भिगाकर भारत करना ।

२- कब्जी हटानेके लिये नाभीसे लेकर जंघातकका भाग पानीम भीग जाय ऐसे बर्तनमें पानी डालकर बैठ जाना और कपडेसे पेट और नाभीके स्थानकी मालिश पानीमें करनेसे कब्जी हटती है। और आमके रोग दूर होते हैं। शरीरमें सडनेवाले सब दोष इससे दूर होते हैं और आरोज्य प्राप्त होता है। इस प्रकार नमकजलसे नेश्रस्तान करनेसे नेश्रदीय दूर होता हैं। बिच्छ्ने विषकी बाधा हैं। जावे तो ऊगरसे सतत जलधारा छोडनेसे विष उतरता है, परंतु इस विषयमें अधिक प्रयोग करना चाहिये।

ज्वरमें मस्तिष्क तपनेसे उनमाद हुआ तो सिरपर शांतजल-की पट्टी रखनेसे त्वरित उनमाद हट जाता है।

स्त्रियों या पुरुषों के प्रमेह रोगके निवारणार्थ कटिस्नान उत्तम उपाय है। इन्द्रियस्नान और स्त्रियों के लिये अन्दास्तान भी उपयोगी है।

इस प्रकार योजनापूर्वक प्रयोग करनेसे प्रायः सभी रोग जलोपचारसे दूर हो सकते।

## यशकी इच्छा।

[स्क ५८]

(ऋषः — अथवी यहास्कामः । देवता — बृहस्पतिः । मन्त्रोकाः ।)
युश्रसं मेन्द्री मध्वांन् कुणोतु युश्रसं द्यावापृथिवी उमे दुमे ।
युश्रसं मा देवः संविता कुणोतु प्रियो दातुर्दक्षिणाया दुह स्याम् ॥ १॥
यथेन्द्रो द्यावापृथिव्योर्पर्शस्त्रान् यथाप् ओर्षधीषु यश्रस्वतीः ।
एवा विश्वेषु देवेषु वृगं सर्वेषु युश्रसंः स्याम ॥ २॥
युश्रा हन्द्री युश्रा अधिर्यशः सोमी अजायत ।

युशा विश्वस्य मूतस्याहमस्मि युश्वस्तमः

11 3 11

अर्थ-- (अञ्चान इन्द्रः मा यशासं कृणोतु ) महत्त्वान प्रभु मुक्षे यशस्वी करे । (उमें इमे द्यावापृधिवी मा यशसं ) ये दोनें वावापृथिवी मुक्षे यशस्वी करें। (सविता देवः मा यशसं कृणोतु ) सविता देव मुक्षे यशस्वी करें। भौर (अहं दक्षिणायाः दातुः प्रियः स्थाम् ) मैं दक्षिणा देनेवालेका प्रिय हो जाऊं॥ १॥

(यथा इन्द्रः चावापृथिट्योः यदास्वान्) जिस प्रकार इन्द्र युकोक और पृथ्वीक्षोकके बीच यशस्वी है। (यथा आपः क्योषधीषु यशस्वतिः) जिस प्रकार रस औषधियोमें यशपुक्त हैं। (एवा विश्वेषु देवेषु) इस प्रकार सब देवोमें औं (सर्वेषु वयं यहासः स्थाम) सबमें इम यशस्वी होवें॥ २॥

(इंद्रः यशाः) इन्द्र यशस्त्री है, ( अग्निः यशाः) अग्नि यशस्त्री है, ( सोमः यशाः अजायता ) सोम हुमा है। ( विश्वसस्य भृतस्य यशाः ) सब भृतमात्रके यशसे ( अहं यशस्त्रमः अस्ति ) में सधिक यशवाला हुं।

भावार्थ— बुलोक, भूलोक, सूर्य, इंद्र बादि सब मुझे सहायता करें जिससे में यशस्वी होऊं ॥ १ ॥ इस त्रिलोकीमें सूर्य तेजस्वी है, सब औषधियोंमें रसमाग मुख्य है, इसी प्रकार सब मनुष्योंमें में श्रेष्ठ बनूं ॥ २ ॥ इंद्र, अग्नि अथवा सोम जैसे यशस्वी हुए हैं, उस प्रकार में अधिक श्रेष्ठ यशवाला होऊं ॥ ३ ॥

मनुष्य ऐसे कार्य करे कि जिससे उसका उत्तम यश फैलें। मनुष्यके सामने स्र्ये, इंद्र, अति और सोमके आदर्श र समको प्रकाश देता है, इंद्र जेतना देता है, अपि उष्णता देता है, सोम रोग दूर करता है; इसी प्रकार मनुष्य भी परे और यशस्वी बने। सूर्यादि सब देव खार्थ छोड परोपकार में अपने आपने आपको लगा रखते हैं, उनके यशका बीज इस परोष को मनुष्य इस प्रकार निःखार्थ जनसेवा करेगा वह भी उनके समान ही प्रशस्त यशसे युक्त होगा।

## अरुन्धती औषधि।

[ सक्त ५९ ]

(ऋषः — अथर्षा। देवता — रुद्रः। मन्त्रोक्ताः।) अनुडुद्म्युस्त्वं प्रंथमं धेनुम्युस्त्वमेरुन्धति । अधेनवे वर्यसे अभै यच्छु चतुंष्पदे ॥

सर्थ— हे (सरुधति ) अर्दधती भीषाधि ! (त्वं अनुदुद्धाः ) तू नैलांको, (त्वं धोनुस्यः ) तू गौलांको त (सतुष्यदे अधेनवे वयसे ) चार पाववाले गौसे भित्र पश्चको तथा पक्षियोको (प्रथमं शर्म यच्छ ) पहिले सुस्र दे

भाषार्थ— अरूपती नामक भीषधी गाय, बैल आदि चतुष्पाद भीर पक्षी आदि द्विपादींको नीरोग करती है और र देती है ॥ १ ॥ शमें यच्छन्वोषिश सह देवीरंकन्धती । कर्त एर्धस्वन्त गोष्ठमंयक्ष्माँ उत् पूर्वपान् ॥ २॥ विश्वरूपां मुमगांमुच्छावंदामि जीव्दान् । सा नी छद्रस्यास्तां हेतिं द्रं नंयतु गोभ्यंः॥ ३॥

अर्थ— ( अरुधती औषधिः देवीः सह ) अरुधती नामक औषधी सम अन्य दिख्य औषधिमें साथ ( शर्म यच्छतु ) मुख देवे : तथा ( गोष्ठं पयस्वन्तं ) गोशालाको बहुत दुर्घयुक्त ( उत पूरुपान् अन्यस्मान् करत् ) और मनुष्योंको रोग रहित रंग । २ ॥

(विश्वरूपं सुभगां जीवलां अच्छ-आवदामि) नानारूपवाली, भाग्यशालिनी जीवला औषिके विश्वयमें वत्तम वचन कहते हैं, स्तुति करते हैं। (क्ट्रस्य अस्तां होतिं) हरके फेंके रोगादि शक्को (ब्राह्म को स्थार दूरं नयतु) हमारे पशुओंसे दूर ले जावे, उनको नीरोग बनावे॥ ३॥

भावार्थ- अरुम्धतां तथा अन्य औषधियां सुख देनेवाली हैं, इनसे गीवें अधिक दूध देनेवाली बनती हैं। और सब प्राणी नीरोग होते हैं ॥ २ ॥

बारा नारान कार कार कार मनुष्योंको होनेवाले जीवला श्रीषधि स्तुति करने योग्य है। पशुपक्षियों श्रीर मनुष्योंको होनेवाले रोग अनेक रंगरूपवाली, यह जीवन देनेवाली जीवला श्रीषधि स्तुति करने योग्य है। पशुपक्षियों श्रीर मनुष्योंको होनेवाले रोग इससे दूर होते हैं॥ ३॥

अरुन्धती ।

' अरु ' का अर्थ संधिक्ष्यान, जोड, इस स्थानके रोग ठीक करनेवाली औषिष ' अरुंधती ' है। इसका आऊ ⊸लका नाम क्या है इसका पता नहीं चलता। खोज करके निश्चय करना चाहिये। यह गौओं को खिलानेसे गौएं अधिक दूध देने लगती । इसका सेवन मनुष्य करेंगे तो यक्ष्मा जैसे रोग दूर होते हैं। ' जीवला ' औषिष भी इसी प्रकार उपयोगी है, संभव है कि गला, अरुन्धती ये नाम एक ही औषिषिके हों। यह खोजका विषय है।

## विवाह।

## [स्त ६०]

(ऋषः - अथर्वा। देवता - अर्थमा।)

र्घुमा पुरस्ताद् विषितस्तुपः । अस्या इच्छन्नग्रुवै पतिमुत जायामुजानीये ॥ १॥ मञ्जन्यास् सर्मन् यती । अङ्गो न्व धिमन्नस्या अन्याः सर्मन् पायति ॥ २॥

अयं विचित्तस्तुपः अर्यमा ) यह प्रशंसनीय सूर्य ( अस्मै अपुचै ) इस कन्याके लिये (पति इच्छन् ) हुआ ( उत्त अज्ञानये जायां ) और ब्रीरहित पुरुषके लिये ब्रीकी इच्छा करता हुआ ( पुरस्तात् र आता है ॥ १ ॥

) सूर्य ! ( अन्यासां समनं यती ) अन्य कन्याओं के सेमानको अर्थात विवाहरूपसे होनेवाले संमान इयं अश्रमत् ) यह बहुत यक गई है। हे (अंगो अर्थमन् ) सूर्य ! इसलिये ( अस्याः समनं ) इसके विवाहसंमानमें दूसरी कन्याएं भी आजावें ॥ २ ॥

· सूर्य उदयको प्राप्त होकर अस्तको जाता है। इस कारण कन्या और पुत्रका आयु बढती है। और जैसी जैसी सीके अनुसार क्षीपुरुषमें पतिपत्निकी प्राप्ति करनेकी इच्छा भी प्रदीस होती है।। १।।

्राजिस समय दूसरी बन्याके विवाहसंस्कारमें जाती हैं, उस समय उनके मनमें अपने विवाहका विचार उत्पन्न होता नको एक प्रकारका कष्ट होता है। इसलिये यह विचार कन्याके मनमें उत्पन्न होनेके पश्चात् उस कन्याका विवाह करना । २॥

## धाता दांधार पृथिवीं धाता द्यामुत स्यैम् । धातास्या अमुवै पति दर्धात प्रतिकाम्यम् ॥३॥

अर्थ — ( धाता पृथिवीं दाधार ) परमेश्वरने पृथ्वीको धारण किया है ( उत धाता सूर्य धां ) और उसी ईश्वरने सूर्यको और बुलोकको धारण किया है। इसिलये वही ( धाता ) देव ( अस्य अपूर्व ) इस कन्याके लिये ( प्रतिकाम्यं पर्ति दधातु ) इच्छा करनेवाले पतिका घारण करे अर्थात् इसको ऐसा पति देवे ॥ ३॥

भावार्थ — ईश्वरने पृथ्वी, सूर्य भौर युलोकको यथास्थान धारण किय। है, इसिलेय वह निःसंदेह इस कन्याके लिये अनुरूप पति भी दे सकता है ॥ ३॥

इस सूक्तमें निम्नलिखित बातें कहीं हैं-

(१) विशिष्ट भायुमें पुरुषमं क्लिकी, और क्लीमें पुरुषकी इच्छा होती है। इसके पश्चात् विवाहका समय होता है।

(२) विवाहादि संस्कारोंमें संमिलित होनेशे कन्याओंमें विवाह विषयक आतुरता उत्पन्न होती है। यह समय कन्याके

#### विवाहका है।

(३) पत्नी पतिकी इच्छा करनेवाली और पति (अनु-कामः) पत्नीको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला होनेपर विवाह हो। विपरीत अवस्था कदापि न हो। इस विषयमें सावधानी रखी जाय।

## परमेश्वरकी महिमा।

## [सूक्त ६१]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — रुद्रः ।)

मह्ममापो मधुमदेरयन्तां मह्यं सूरी अभर्ज्ज्योतिषे कम् । मह्यं देवा उत विश्वे तपोजा मह्यं देवः संविता व्यची धात् अहं विवेच पृथिवीमुत द्यामहमृत्रं अनयं सप्त साकम् । अहं सुत्यमन्तं यद् वदम्यहं देवीं परि वाचं विश्वेश

11 8 11

11 2 11

अर्थ— (आपः महां मधुमत् आ ईरयन्तां ) जल मेरे लिये मधुररससे युक्त होकर बहे। (सूरः महां ज्योतिषे कं अभरत् ) सूर्यने मेरे कारण प्रकाशके लिये किरण चारों मोर भर दिये हैं। (उत विद्ये तपोजाः देवाः) और सब प्रकाश देनेवाले देव (सिवता देवः च महां व्यचः धात् ) भौर सूर्य देव मी मेरे लिये विस्तारको धारण करते हैं॥ १॥

(अहं पृथिवीं उत द्यां विवेच) मैंने पृथ्वी और धुलेकिके। अलग अलग किया है। (अहं सप्त ऋतून सार्क अजनयं) मैंने सात ऋतुओंको साथ साथ बनाया है। (अहं सत्यं अनृतं यत्) मेरी सख और अनृत जो भी वाणी बोली जाती है वह (विद्याः दैवीं वाचं अहं परि बदामि) मनुष्योंकी दैवी वाणी में ही सब प्रकारसे बेलिता हूं॥ २॥

भावार्थ- जल परमेश्वरकी प्रेरणासे मधुररसके साथ बह रहा है, सूर्य उसीके लिये प्रकाशता है। सब अन्य देव उसीकी महिमाका विस्तार कर रहे हैं॥ १॥

पृथ्वी, युक्लोक उसी ईश्वरने बनाये हैं, छः ऋतु और अधिक मास मिलकर सात उसी द्वारा बनाये गये हैं। मनुष्योंकी वाणी उसीकी प्ररणासे बोर्ल्स जाती है ॥ २ ॥

९ (अथव. साध्य, काण्ड ६)

अहं जीजान पृथिवीमुत द्यामहमृत्रं जनयं सप्त सिन्ध्र्न् । अहं सत्यमनृतं यद् वदामि यो अग्रीषोमावर्जुषे सर्खाया

11 3 11

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥

अर्थ — (अहं पृथिवीं उत द्यां जजान) मैंने पृथ्वी और दुलोककी उत्पन्न किया है। (अहं सप्त ऋतून् सिंधून् अजनयम्) मैंने सात ऋतुओं और सिंधुओंको बनाया है। (अहं सत्यं अनृतं यत् वदामि) मैं सख या अनृत जो भी बोळनेका है वह बोलता हूं। और (सखायो अग्नीषोमों अजुषे) मित्र, अग्नि और सोमको एक द्सेरेके साथ मिलाता हूं॥ ३॥

भावार्थ — सप्त समुद्र और सात निदयां उसीकी आज्ञासे हुई हैं, अंदरकी प्रेरणा वही करता है और अग्निके साथ सोमशक्ति उन्होंने ही जोडी है ॥ ३ ॥

इस विश्वकी रचना परमेश्वर करता है यह बात खयं परमेश्वरने इस सूक्तमें कहीं है।

॥ यहां षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥

# अपनी पवित्रता।

[ इक्त ६२ ]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — रुद्रः । मन्त्रोक्ताः । )

वैश्वानरो रिक्मिर्मिनः पुनातु वार्तः श्राणेनेषिरो नमीभिः । द्यावीपृथिवी पर्यसा पर्यस्वती ऋतावरी यिज्ञिये नः पुनीताम् वैश्वानरीं सृनृतामा रंभष्वं यस्या आञ्चास्तन्वो वीतपृष्ठाः तया गृणन्तैः सधमादेषु वयं स्याम पर्तयो रयीणाम्

11 8 11

11 7 11

अर्थ — ( चैर्धानरः रिष्ट्रमिभिः नः पुनातु ) सब मनुष्योंमें रहनेवाला भन्नि अपनी किरणोंसे हमारी शुद्धि करे । ( वातः प्राणेन ) वायु प्राणरूपेसे हमारी पवित्रता करे । ( हिषरः नभोभिः ) जल अपने विविध रसोंसे हमारी शुद्धता करे । ( पण्स्वती ऋतावरी ) रसवाले, जलयुक्त, ( यिश्वये द्यावापृथिवी ) पूजनीय युलोक और भूलोक ( पयसा नः पुनीतां ) अपने पोषक रससे हमें पवित्र करें ॥ १ ॥

(सूनृतां वेश्वानरीं आ रभष्वं) सख और सब मनुष्यों द्वारा प्रेरित ईशस्तुतिको प्रारंभ करो। (वीतपृष्ठाः आश्वाः यस्याः तन्वः) जिनका पृष्ठ भाग नहीं है ऐसी दिशायें जिन वाणियोंके शरीर हैं। (सध-मादेखु) सब मिलकर आनंदित होनेके अवसरमें (तया गुणम्तः वयं) उससे बोलते हुए हम सब (रयीणां पतयः स्याम) धनोके खामी हों॥ २॥

भावार्थ — अप्नि वाणों के रूपसे, वायु प्राणके रूपसे, जल विविध रसके रूपसे, तथा शुलोक व पृथ्विलोक अपनी अपनी शक्तियों से हमारी शुक्ता करे। अर्थात् ये देवताएं हमारे शरीरमें आकर रह रही हैं और उन्होंने यहां ये रूप लिये हैं, इनसे हमारी पवित्रता होते ॥ १॥

सब मनुष्य सत्य भाषण करें और ईश्वरके गुणगान करें। इस प्रकारकी वाणीके लिये अमर्थीद स्थान हैं। हम उक्त प्रकारके वर्षन कहते हुए धन प्राप्त करें ॥ २ ॥

वैश्वानुरी वर्षेस् आ रंभध्वं शुद्धा मर्यन्तः शुर्चयः पावुकाः । इहेर्डया सधुमादुं मर्दन्तो ज्योक् पंत्रयेमु सूर्यमुचरन्तम्

11 3 11

अर्थ-( शुचयः शुद्धाः पावकाः भवन्तः) शुद्ध, पवित्र और दूसरोंको पवित्र करनेवाले होकर ( वैद्यानरीं वर्चसे **आ रभध्यं ) सब मनुष्योंकी ईशस्तु**तिहरूप वाणीको तेजिस्तिताके लिये बोलना आरंभ करो । ( **इह इडया संघमादं मदन्तः** ) यहां स्तुतिरूप वाणीसे साथ साथ आनंदित होते हुए इम ( ज्योक उच्चरन्तं: सूर्यं पदयेम ) चिरकालतक उपर उठे हुए सूर्यको देखते रहेंगे॥ ३॥

भावार्थ — इम अन्तर्बाद्य ग्रुद्ध हाँ, साथवालोंको पवित्र बनावें, ग्रुम वाणी बोलें और सब मिलकर आनन्दित होते हुए दीर्घ आयुष्यको प्राप्त करें ॥ ३ ॥

अपने शरीरमें सब देवताएं अंशरूपसे रहती हैं। यहां अभि-ने वाणीका रूप लिया है, वायुने प्राणका रूप लिया है, जलने रसका रूप लिया है, युक्रोक सिरके स्थानमें है, पांवके स्थानमें पृथिवी है, इसी प्रकार अन्य अवयवों में अन्य देवताएं रह रही हैं। ये सब देवताएं अनृतसे युक्त न हों, सदा सत्यमें स्थिर रहें और हमारी पवित्रता करें। सत्य वाणी, सत्य विचार और सत्य आचार के किये जितना चाहिये उतना विस्तृत कार्यक्षेत्र है। इस सत्यम स्थिर रहनेवाले मिलकर आपसमें सहंबार्य करते हुए, सल्यसे

पवित्र बनकर धर्ममार्गस धन कमार्वे और धनी बनें। शरीरकी शुद्धि करें, अन्तः करणको पवित्र करें और अपने विचार, उच्चार और आचारसे दूसरोंको शुद्ध बनाते हुए अपने उद्धारका मार्ग आक्रमण करें। सत्यसे निर्भय होनेवा हे और सत्यनिष्ठ तथा ईश्वरके गुणोंका चिन्तन करते हुए अपनेको पवित्र बनानेबाले लोग निःसंदेह दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं और पूर्ण आयुक्ती समा-प्तितक आनंदके साथ रहते हैं। इस लिये मनुष्य अपनी पवित्र-ताका साधन करे और कृतकृत्य बने।

# बंधनसे मुक्त होना।

[सूक्त ६३] (ऋषः — दुद्धणः। देवता — निर्ऋतिः, अग्निः, यमः।)

यत् ते देवी निर्ऋतिराचुबन्ध दामं ग्रीवास्वंविमोक्यं यत् । तत् ते वि प्याम्यायेषे वचीसे बलायादोम्दमन्नमाद्धि प्रधीतः

11 8 11

नमीऽस्तु ते निर्ऋते तिग्मतेजोऽयुस्मयान् वि चूता बन्धपाञ्चान् ।

यमो मद्यं पुनुरित्वां दंदाति तस्मै यमाय नमी अस्तु मृत्यवे

अर्थ — (देवी निर्ऋतिः) दुर्गतिने (यत् यत् अविमोक्यं दाम ते ग्रीवासु आवबन्ध) जो जो सहजहीमें न छूटनेवाला बंधन तेरी गर्दनमें बांधा है, वह (ते आयुषे बलाय वर्चसे वि स्यामि ) तेरी आयु, शकि और तेजिखताके लिये मैं खोलता हूं। अब तू (प्रस्तः अदो-मदं अर्थ अद्धि ) आगे बढकर हर्षदायक अन्नका मोग कर ॥ १ ॥

है ( निर्ऋते ) दुर्गति 1 ( ते नमः अस्तु ) तेरे लिये नमस्कार है । हे ( तिग्मतेजः ) उप्र तेजवाले ! ( अयस्मयान् बन्धपाञ्चान् विचत ) लोहमय पार्शोको तोड डाल। (यमः त्वां पुनः इत् महां ददाति ) यम तुसको पुनः मेरे लिये देता है। (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु ) उस नियामक मृत्युको नमस्कार होवे " २ ॥

भावार्थ- साधारण मनुष्यके गलेमें दुर्गति, अलक्ष्मीके पाश सदा बंधे रहते हैं। बिना प्रयत्न किये वे पाश छूट नहीं सकते । और जबतक ये पाश गलेमें भटके रहते हैं तबतक दीर्घ आयु, बलकी वृद्धि और तेजस्विता कभी प्राप्त नहीं हो सकती । इसलिये हरएक मनुष्य ये पाश तोड डाले और आनन्द देनेवाला अन्न मोग मोगे ॥ १ ॥

अहं जंजान पृथिवीमुत द्यामहमृत्रंजनयं सप्त सिन्ध्नं । अहं सत्यमनृतं यद् वदामि यो अंग्रीषोमावर्जुषे सर्खाया

11 \$ 11

॥ इति षष्ठोऽजुवाकः ॥

अर्थ- (अहं पृथिवीं उत द्यां जजान) मैंने पृथ्वी और युलोककी उत्पन किया है। (अहं सप्त ऋतून् सिंधून् अजनयम्) मैंने वात ऋतुओं और विधुओंको बनाया है। (अहं सत्यं अनृतं यत् वदामि) मैं वस या अनृत जो भी बोलनेका है वह बोलता हूं। और (सखायो अग्नीपोमो अजुषे) मित्र, अग्नि और वोमको एक दूसरेके वाय मिलाता हूं॥ ३॥

भावार्थ— सप्त समुद्र और सात निदयां उसीकी भाज्ञासे हुई हैं, अंदरकी प्रेरणा वही करता है और अग्निके साथ सोमशक्ति उन्होंने ही जोडी है ॥ ३॥

इस विश्वकी रचना परमेश्वर करता है यह बात खयं परमेश्वरने इस सुक्तमें कहीं है।

॥ यहां षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥

## अपनी पवित्रता।

[ सक्त ६२]

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — रुद्रः। मन्त्रोक्ताः।)

वैश्वानरो रिक्मिर्मिनीः पुनातु वार्तः श्राणेनेषिरो नमीभिः । द्यावापृथिवी पर्यसा पर्यस्वती ऋतावरी युद्धिये नः पुनीताम् वैश्वानरीं सूनृतामा रंभष्वं यस्या आञ्चास्तन्वो वीतपृष्ठाः तया गुणन्तैः सधमादेषु वयं स्याम पर्तयो रयीणाम्

11 8 11

11 3 11

अर्थ — ( वैश्वानरः रिश्मिभिः नः पुनातु ) सब मनुष्योमें रहनेवाला अग्नि अपनी किरणोंसे हमारी शुद्धि करे । ( वातः प्राणेन ) वायु प्राणरूपसे हमारी पवित्रता करे । ( श्विरः नभोभिः ) जल अपने विविध रसोंसे हमारी शुद्धता करे । ( पण्यस्वती ऋतावरी ) रसवाले, जलयुक्त, ( यिश्वये द्यावापृथिवी ) पूजनीय युलोक और भूलोक ( पण्यसा नः पुनीतां ) अपने पोषक रससे हमें पवित्र करें ॥ १ ॥

(सूनृतां वैश्वानरीं आ रभष्वं) सत्य और सब मनुष्यों द्वारा प्रेरित ईशस्तुतिको प्रारंभ करो। (वीतपृष्ठाः आश्वाः यस्याः तन्वः) जिनका पृष्ठ भाग नहीं है ऐसी दिशायें जिन वाणियोंके शरीर हैं। (सध-मादेखु) सब मिलकर आनंदित होनेके अवसरमें (तया गृणम्तः वयं) उससे बोलते हुए हम सब (रयीणां पतयः स्याम) धनोंके खामी हों॥ २॥

भावार्थ — अप्ति वाणों के रूपसे, वायु प्राणके रूपसे, जल विविध रसके रूपसे, तथा युलोक व पृथ्वीलोक अपनी अपनी शिक्षों हमारी शुद्धता करे। अर्थात् ये देवताएं हमारे शरीरमें आकर रह रही हैं और उन्होंने यहां ये रूप लिये हैं, इनसे हमारी पवित्रता होवे ॥ १ ॥

सब मनुष्य सत्य माषण करें और ईश्वरके गुणगान करें। इस प्रकारकी वाणीके लिये अमर्थाद स्थान हैं। हम उक्त प्रकारके वचन कहते हुए धन प्राप्त करें ॥ २ ॥ वैश्वानुरी वर्षेस आ रंभध्वं शुद्धा मर्वन्तः शुर्चयः पावकाः । इदेर्डया सधमादं मर्दन्तो ज्योक् पंत्रयेम् स्थमुचरेन्तम्

11 3 11

अर्थ—( शुच्यः शुद्धाः पाचकाः भवन्तः) शुद्ध, पवित्र और दूसगंको पवित्र करनेवाले होकर ( वैश्वानरीं वर्चसे आ रभध्यं ) सब मनुष्योंकी ईशस्तुतिरूप वाणीको तेजस्तिताके लिये बोलना आरंभ करो। ( इह इस्या सधमादं मदन्तः) यहां स्तुतिरूप वाणीसे साथ साथ आनंदित होते हुए इम ( ज्योक् उध्यरन्तंः सूर्यं पश्येम ) चिरकालतक ऊपर उठे हुए सूर्यको देखते रहेंगे॥ ३॥

भाषार्थ — हम अन्तर्वाद्य ग्रुद्ध हों, साथवालोंको पवित्र बनावें, ग्रुम वाणी बोलें और सब मिलकर आनन्दित होते हुए दीर्घ आयुष्यको प्राप्त करें ॥ ३ ॥

अपने शरीरमें सब देवताएं अंशरूप से रहती हैं। यहां अग्निने वाणीका रूप लिया है, वायुने प्राणका रूप लिया है, जलने रसका रूप लिया है, युक्लोक सिरके स्थानमें है, पांवके स्थानमें पृथिबी है, इसी प्रकार अन्य अवयवों अन्य देवताएं रह रही हैं। ये सब देवताएं अनृतसे युक्त न हों, सदा सत्यमें स्थिर रहें और हमारी पिनन्नता करें। सत्य वाणी, सत्य विचार और सत्य आचार के किये जितना चाहिये उतना विस्तृत कार्यक्षेत्र है। इस सत्यमें स्थिर रहनेवाले मिलकर आपसमें सहकार्य करते हुए, सत्यसे

पितत्र बनकर धर्ममार्गसं धन कमार्वे और धनी वर्ने। शरीरकी शुद्धि करें, अन्तःकरणको पितित्र करें और अपने विचार, उच्चार और आवारसे दूसरोंको शुद्ध बनाते हुए अपने उद्धारका मार्ग आक्रमण करें। सलसे निर्भय होनेवाले और सल्यिनिष्ठ तथा ईश्वरके गुणोंका चिन्तन करते हुए अपनेको पितित्र बनानेवाले लोग निःसंदेह दिधि आयु प्राप्त करते हैं और पूर्ण आयुकी समानितक आनंदके साथ रहते हैं। इस लिये मनुष्य अपनी पितित्र-ताका साधन करे और कृतकृत्य बने।

# बंधनसे मुक्त होना।

[सूक्त ६३]

( ऋषिः — दुद्धणः । देवता — निर्ऋतिः, अग्निः, यमः ।)

यत् ते देवी निर्फितिराब्बन्ध दामं ग्रीवास्वंविमोक्यं यत्। तत् ते वि ज्याम्यार्थुषे वर्चेसे बलायादोम्दमन्नमाद्धि प्रस्तः

11 8 11

नमीऽस्तु ते निर्ऋते तिग्मतेजोऽयुस्ययान् वि चृता बन्धपाञ्चान् ।

युमो मह्यं पुनृरिन्वां दंदाति तस्मै युमाय नमी अस्तु मृत्यवे

11 7 11

अर्थ — (देवी निर्ऋतिः) दुर्गतिने (यत् यत् अविमोक्यं दाम ते ग्रीवासु आववन्ध) जो जो सहजहीं में न छूटनेवाला बंधन तेरी गर्दनमें बांधा है, वह (ते आयुषे बलाय वर्चसे वि स्यामि) तेरी आयु, शक्ति और तेजिस्ति कि लिये में सोलता हूं। अब तू (प्रस्तः अदो-मदं अन्ने अद्धि) आगे बढकर हर्षदायक अन्नका मोग कर ॥ १॥

हे (निर्मात ) दुर्गति ! (ते नमः अस्तु ) तेरे लिये नमस्कार है । हे (तिरमतेजः ) उप्र तेजवाले ! (अयस्मयान् बन्धपाञ्चान् विचृत ) लोहमय पाशोंको तोड डाल । (यमः त्वां पुनः इत् महां द्वाति ) यम तुमको पुनः मेरे लिये देता है । (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु ) उस नियामक मृत्युको नमस्कार होते ॥ २ ॥

आवार्थ — साधारण मनुष्यके गलेमें दुर्गति, अलक्ष्मीके पाश सदा बंधे रहते हैं। बिना प्रयत्न किये ये पाश छूट नहीं सकते। और जबतक ये पाश गलेमें अटके रहते हैं तबतक दीर्घ आयु, बलकी वृद्धि और तेजस्विता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिये हरएक मनुष्य ये पाश तोड डाले और आनन्द देनेवाला अन्न भोग भोगे।। १।

अयुक्तियें द्रुप्दे वेविष इद्दामिहितो मृत्युभियें सहस्रम् । यमेन त्वं पितृभिः संविद्वान उत्तमं नाक्रमिषे रोहयेमम् ॥ ३ ॥ संस्मिद्युवसे वृष्किये विश्वान्यर्थे आ । इडस्प्दे समिष्यसे स नो वसून्या भेर ॥ ४ ॥

अर्थ — जब तू (अयस्मय द्रुपदे बिधिषे) लोहमय काष्ट्रस्तंभमें किसीको बांधती है तब वह (ये सहस्तं) जो हजारों दुःख है उन (मृत्युभिः इह अभिहितः) मृत्युभों यहां बांधा जाता है। (त्वं पितृभिः यमेन संविदानः) तू पितरों और यमसे मिलता हुआ (त्वं इमं उत्तमं नाकं अधि गाह्य ) इसको उत्तम स्वर्गमें चढा ॥ ३॥

है ( मृषन् अग्ने ) बलवान् तेजस्वी देव ! आप ( अर्थः मबसे श्रेष्ठ हैं इसलिये आप ( विश्वानि इत् सं सं आ- युवसं ) सबकी निश्रयमे मिला देते हैं और ( इडः पद सामध्यस ) वाणीके और भूमिके स्थानमें प्रकाशित होते हैं (सः नः वसृनि आ भर ) वह आप हमें घन प्राप्त कराओ ॥ ४॥

भावार्थ — लोहे जैसे ये टूटनेके लिये कठिन दुर्गतिके पाश तोड दो। इस कार्यके लिये उम्र तेजवाले देवका आश्रय करो। यह सावर्थ्य सबका नियामक देव तुझको देगा, इसलिये उसको प्रणाम कर ॥ २ ॥

जिसके गलेमें ये पाश अटके हैं, उसकी हजारी दुःख और सैकडीं विनाश सदा सताते हैं । इन रक्षकींके और नियामकके

साथ संमेल करके, इस मनुष्यको बंधमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्ण स्वर्गधाममें पहुंचाओ ॥ ३ ॥

. बलवान् ईश्वर मबके ऊपरका शासक है। वह सबकी संघटना करता है और सब पदार्थ मात्रोंके बोचमें प्रकाशित होता है और वहीं वार्णाका प्रेरक भी है। वह ईश्वर हमें घनादि पदार्थ देवे॥ ४॥

### पारतंत्र्यका घोर परिणाम।

पारतंत्रयका, बंधनमें रहनेका घोर परिणाम इस सूक्तने इस प्रकार बताया है---

अविमोक्यं दाम। (मं॰ १)

अयस्मयाः पाद्याः । ( मं॰ २ )

अयस्मये द्रुपदे बेधिषे, इह सहस्रं मृत्युप्तिः स्राभिद्वितः।(मं॰३)

'पारतंत्र्यके पाश सहजहीं में छूटनेवाले नहीं हैं। जिस प्रकार लेहिकी जंजीर तोडनेके लिये किठन होती है। उसी प्रकार ये पारतंत्र्यके पाश तोडनेके लिये किठन होते हैं। जो मनुष्य इन लोहमय पाशोंसे स्तंभसे बांधा जाता है उस पर हजारों दुःख और मृत्यु आती हैं, और उनसे मानो वह बांधा जाता है। '

परतंत्रताके बंधनमें पढ़ा मनुष्य सेक्डों आपित्यों से विर जाता है, और उसको मुक्त करनेका मार्ग भा नहीं कीखता, ऐसा वह दिख्मृदसा हो जाता है। यह सब ठीक है, तथापि मनुष्यको बन्धनसे अपना छुटकारा पाना आवश्यक ही है, क्योंकि पारतंत्र्यमें किसी प्रकारको भी सन्नति नहीं हो सकती। इसिलये कहा है कि—

### बयसायान बन्धपाशान विचृतः ( मं॰ २ )

' लोहमय बंधनोंको तोड दो ।' क्योंकि जबतक ये पात्र नहीं हटते तबतक तुम्हारी उन्निति होना किसी श्रकार भी शक्य नहीं है।

पाश तोडनेसे लाभ।

पारतंत्र्यके पाश तोडनेसे क्या लाम होगा और बंधनमें

सडते रहनेसे क्या हानि होगी इसका विवरण यह मंत्रभाग करता है—

ते तत् अविमोक्यं दाम भायुषे वर्वसे बलाय विष्यामि । प्रसूतः अदोमदं अन्नं यद्धि ॥ (मं. १)

'तरा न टूटनेवाला पाश तोडता हूं। पाश टूटने से और वुझे खातंत्रय मिलनेसे तुझे दीर्घ आयु, तेज और वुछ प्राप्त होगा और अश्व भोग पर्याप्त प्राप्त होंगे।' पारतंत्र्यके वंध कितने भी अटूट हों, उनको तोडनेसे ये चार लाभ प्राप्त होंगे, लोग दीर्घायु होंगे, जनताका तेज बढेगा, लोग बलवान होंगे और अश्व आदि भोग्य पदार्थ पर्याप्त परिमाणमें मिलेंगे। खातं-त्र्यके ये लाभ हैं।

पारतंत्र्यमें रहनेसे जो हानियां हैं उनका भी ज्ञान इससे हो सकता है, देखिये— लेगोंको आयु क्षीण होगी, जनतामें बल नहीं रहेगा, उनमें तेजांखता न होगी और किसीको खानेके लिये अज भी नहीं मिलेगा । हरएक परतंत्र मनुष्यको य आप-त्तियां भोगनी पडती हैं, इसलिये हरएकको उचित है कि वह पारतंत्र्यका बंधन तोड हे और बंधनसे मुक्ति प्राप्त करे । और अपने आपको खर्गधामका अधिकारी बनावे ।

पाठक इस रीतिसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनकी पारतंत्र्यके पाश तो डनेका उपदेश वेद कितनी हढतासे कर रहा है, इसकी कल्पना हो सकती हैं। आशा है कि पाठक ऐसे वैदिक उपदेशोंसे उचित लाम प्राप्त करेंगे।

## संघटनाका उपदेश।

[ सक ६४ ]

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - सांमनस्यम् )

सं जानीष्तुं सं पृच्यष्त्रं सं त्रो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासंते ॥ १ ॥

सुमानो मुन्त्रः समितिः समानी समानं त्रुतं सह चित्रमेषाम् ।

11 2 11

समानेन वो हविषां जुहोमि समानं चेतां अभिसंविश्वध्वम्

समानी व आक्तीः समाना हदंयानि वः । समानमंस्तु वो मनो यथा वः सुसहासित ।। ३ ।।

अर्थ- (संजानीध्वं) समान ज्ञान प्राप्त करो, (सं पृच्यध्वं) समानतासे एक दूसरेसे संबंध जोडो, (वः मनांसि संजानतां) तुम्हारे मन समान संस्कारसे युक्त करो। (यथा पूर्वे संजानाना देवाः भागं उपासते) जिस प्रकार पूर्व समयके क्वानी लोग अपने कर्तव्यभागकी उपासना करते रहे, वैसे तुम भी करो॥ १॥

(मन्त्रः समानः) तुम्हारा विचार समान हो, (सिमितिः समानी) तुम्हारी सभा सबके लिये समान हो, (व्रतं समानं) तुम सबका व्रत समान हो, (प्यां चित्तं समानं) इन समस्त जनोंका – तुम्हारा – चित्त समान – एक विचारवाला होवे। (समानं चेतः अभिः सं विश्वध्वं) समान चित्तवाले होकर सब प्रकार कार्यमें प्रविष्ट हो, इसिलये (वः समानेन हिवेषा जुहोमि) तुम सबको समान हिवेके साथ युक्त करता हूं॥ २॥

(वः आकृतिः समानी) तुम सबका संकर्प एक जैसा हो, (वः हृदयानि समाना) तुम्हार हृदय समान हों, (वः मनः समानं अस्तु) तुम्हारा मन समान हो (यथा वः साह सु अस्ति) जिससे तुम सब मिलजुलकर उत्तम रीतिसे रहोगे ॥ ३ ॥

यदि अपनी संघटना इष्ट है तो तुम समका ज्ञान एक जैसा हो, तुम समान भावसे एक दूसरेके साथ मिल जाओ, कभी एक दूसरेके साथ होनताका भाव न घरो, सबके मन छुम संस्कारसे युक्त करो, अपने प्राचीन श्रेष्ठ लोक समय समयपर जिस प्रकार अपना कर्तव्यभाग करते रहे, उस प्रकार तुम भी कर्तव्य करो। तुम सब एक विचारसे रहो, तुम्हारी सभामें सबका समान अधिकार हो, तुम्हारे नियम सबके लिये समान हों, तुम्हारा चित्त एक भावसे भरा हो, एक विचार होकर किसी एक कार्यमें एक दिलसे लगा, इसी कारण तुम सबको समान शक्तियां मिली हैं। तुम सबके संकल्प समान हों, परस्पर विरोधी न हों, तुम्हारे अन्तःकरणके भाव सबके साथ समान हों, एक दूसरेसे विरोधी न हों, तुम्होर मनके विचार भी समतायुक्त हों। इस प्रकार तुमने अपनी एकता और अपनी संघटना की, तो तुम यहां उत्तम रीतिस आनन्दपूर्वक रह सकते हो। अर्थात् तुम्हारे ऊपर कोई रात्रु आक्रमण नहीं कर सकता। तुम्हारी इस संघटनासे ऐसा बल बढेगा कि तुम कभी किसी शत्रुसे न दबोगे। और अपना उद्धार अपनी शक्तिसे कर सकोगे।

संघटना करनेवाले पाठक इस स्कात बहुत विचार करें और अपना बल बढावें।

# शत्रुपर विजय ।

[सक्त ६५]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — चन्द्रः, इन्द्रः, पराद्यारः । )

अर्व मुन्युरवायुतार्व बाह् मंनोयुजां। पराञ्चर त्वं तेषां पराञ्चं शुष्मंमर्दयाथां नो रुयिमा कृषि ॥ १ ॥

अर्थ — ( मन्युः अव ) कोध दूर हो, ( आयता अव ) शक्त दूर हों, ( मनोयुजा वाह्न अव ) मनसे प्रेरित बाह्न दूर हों । हे (पराश्चर ) दूरसे शरसंधान करनेवाले वीर ! ( त्वं तेषां शुष्म पराश्चं मर्दय ) उन शत्रुओंका बल दूर करके नाश कर । ( अध नः रियं आकृषि ) और हमें धन प्राप्त करा ॥ १ ॥

निहेंस्तेम्यो नैर्हुस्तं यं देवाः श्रष्टमस्येथ । वृश्वामि श्रत्रूणां बाहूनुनेनं हुविषाहम् इन्द्रश्वकार प्रथमं नैर्हस्तमसुरेभ्यः । जर्यन्तु सत्वानो मर्म स्थिरेणेन्द्रेण मेदिना

11 7 11

11 3 11

अर्थ - ह ( देवाः ) देवो ! ( निर्द्धस्तेश्यः यं निर्द्धस्तं शास्तं अस्यथा ) निहत्थे जैसे निर्वल शत्रुपर जो इस्तरहित करनेवाला शल तुम फैंकते हो, (अनेन हविषा अहं) इस हिवसे में (शक्यां वाहुन सुश्चामि) शत्रुओं के बाहुओं को काटता हूं ॥ २ ॥

( इन्द्रः प्रथमं असुरेभ्यः नैईस्तं चकार ) इन्द्रने पहिले असुरोंको निहत्या अर्थात् निर्वेल किया। स्रतः (स्थिरेण मेदिना इन्द्रेण) स्थिर मित्र इन्द्रकी सहाथतासे ( मम सत्वानः जयन्तु ) मेरे सत्ववान् वीर लोग विजय प्राप्त करें ॥ ३ ॥

अपना बल इतना रखना कि उसके सन्मुख शत्र निर्वल सिद्ध होते, इस प्रकार अपना बल बढानेसे और योजनापूर्वक शत्रु-को कमजोर करनेस विजय माप्त होगी।

[सूक्त ६६] (ऋषः — अथर्वा। देवता — चन्द्रः, इन्द्रः।)

निहस्तः शत्रुरमिदासन्नस्तु ये सेनामिर्युधमायन्त्यस्मान् ।

समंपियेन्द्र महुता वधेनु द्रात्वेषामधहारो विविद्धः

11 8 11

आतन्वाना आयच्छन्तोऽस्यंन्तो ये च घार्वथ। निर्हेस्ताः शत्रवः स्थुनेन्द्रो वोद्य पराश्ररीत्।। २ ।। निर्हेस्ताः सन्तु शत्रुवोऽङ्गैषां म्लापयामसि । अथैषामिन्द्र वेदांसि शतुश्रो वि भंजामहै

अर्थ- (नः आमदासन् रात्रुः निर्हस्तः अस्तु ) इम पर इमला करनेवाला शत्रु निहत्या अर्थात् निर्वल होने । ( ये सेनाभिः अस्मान् युद्धं आयन्ति ) जो सैन्य लेकर हमारे साथ युद्ध करनेके लिये आते हैं, हे इन्द्र! ( महता वर्धन समर्पय ) उनको बड़े वधके साथ मार ढाल । (एवां अघहारः विविद्धः द्वात् ) इनका विशेष घात करनेवाला बीर विद होता हुआ भाग जावे ॥ १ ॥

है ( दान्नवः ) शत्रुओ ! ( ये आतन्वानाः ) जो तुम धनुष्य तानते हुए ( आयच्छन्तः अस्पन्तः च घावथ ) र्खीचते हुए और बाण छोडते हुए दौडते चले भाते हो, तुम ( निर्हस्ताः स्थन ) इस्तरहित हो जाभे।। ( इन्द्रः अद्य धः पराशरीत् ) इन्द्र आज तुमको मार डालेगा ॥ २ ॥

( राजवः निर्हस्ताः सन्तु ) सब शत्रु हस्तरहित हैं।, ( एषां अंगा म्लापयामसि ) इनके अंगोको हम निर्वल कर देते हैं। और ( एषां वेदांस्ति शतशः वि भजामहै ) इनके घनोंको हम धैंकडों प्रकारसे आपसमें बांट देते हैं ॥ ३ ॥

### स्क ६७]

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — चन्द्रः, इन्द्रः।)

् वर्त्मीनि सुर्वेत् इन्द्रीः पृषा चे सस्रतुः । ग्रुह्यन्त्वद्यामुः सेनां अमित्रीणां परस्तुराम्।। १ ।।

अर्थ- ( इन्द्रः पूजा च ) इन्द्र और पूजा ( सर्वतः वत्मीनि परि सखूतः ) सब मार्गोमें भ्रमण करें, जिससे ामित्राणां सेनाः परस्तरां मुह्यन्तु ) शत्रुधेनाएं दूरतक ववरा जावे ॥ १ ॥

मृढा अभित्रांश्वरताश्चीर्षाणं इवाहंयः । तेषां वो अधिमृढानामिन्द्रों हन्तु वरंवरम् ॥ २ ॥ ऐषु नह्य वृषाजिनं हरिणस्या भियं कृथि । परांड्रिमेत्र एषंत्वर्वाची गौरुपंषत् ॥ ३ ॥

अर्थ — हे (अभित्राः) शत्रुओ ! तुम (मूदाः) आन्त होकर (अशिषाणः अहयः इव चरत) सिर दूरे हुए सर्गोके समान चलो । (अग्निमूदानां तेषां वः) हमारे आग्नेयास्रसे मोहित हुए तुम सबके (वरंवरं इन्द्रः हन्तु) वरिष्ट वरिष्ठ वरिको इन्द्र मार हाले ॥ २ ॥

( एषु त्रुषा हरिणस्य अजिनं आनहा ) इन हमारे वीरोमें बलके साथ हारिणका चर्म पहिना दो । हमारे सैन्यसे शत्रुसैन्यमें ( भियं कृथि ) भय उत्पन्न कर । ( अभिन्नः पराङ् एषतु ) शत्रु परे भाग जाने और ( गौः अविचि उप एषतु ) उसकी भूमि या गौने हमारे पास आ जाने ॥ ३॥

ये तीन सूक्त शत्रुपराजय करनेके हैं। शत्रुको मोहित करके और घवराकर उन्हें ऐसे भग। देन। चाहिये कि उनमेंसे कोई भी न बचे। उनमें जो शूर हों उनको मार डालना चाहिये और ऐसा पराक्रम करना चाहिये कि, जिससे शत्रुके मनमें डर पैदा हो जावे। ये तीनों सूक्त सरल हैं इसलिये अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्कता नहीं है।

# मुंडन

### [ स्त ६८ ]

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — मन्त्रोक्ता।)

आयमंगन्तसित क्षुरेणोष्णेनं नाय उद्केनेहिं।

आदित्या कृद्रा वसंव उन्दन्तु सर्चेतसः सोमस्य राज्ञो वपतु प्रचेतसः ॥१॥

अदितिः दमश्रुं वपुत्वापं उन्दन्तु वर्चसा।

विकित्सतु प्रचापंतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षंसे ॥२॥

येनावंपत् सित्ता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्।

तेनं ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्चेवान्यमस्तु प्रजावान् ॥३॥

अर्थ— (अर्थ सिवता क्षुरेण आ अगन्) वह सिवता अपने छुरेके साथ आया है। हे (वायो) वायु! (उच्णेज उद्केन आ इहि) उच्ण जलके साथ आ। (आदित्याः रुद्धाः वस्त्वः सचेतसः उन्दन्तु) आदित्य, रुद्र और वसुदेव एकिक्तिसे इसके बालोंको भिगावें। हे (प्रचेतसः) आनी जनो! तुम (सोमस्य राक्षः वपत) इस सोम राजका मुण्डन करो॥ १॥

<sup>(</sup> अदितिः इमश्च घपतु ) अदिति बालोंका वपन करे, ( आपः वर्चसा उन्दग्तु ) जल तेजके साथ बालोंको गीला करे । (दीर्घायुत्वाय चश्नसे ) दीर्घायु भीर उत्तम दृष्टिके लिये ( प्रजापतिः चिकित्सतु ) प्रजापालक इसकी चिकित्सा करे ॥ १ ॥

<sup>(</sup>विद्वान् सविता) ज्ञानी सविता (येन क्षुरेण) जिस छुरेसे (वरुणस्य राष्ट्रः स्तोमस्य असपत्) श्रेष्ठ राजा स्रोमका वपन करता रहा, हे (ब्रह्माणः) ब्राह्मणो ! (तेन अस्य इदं वपत) उससे इसका यह सिर मुंडाओ । (अयं गोमान्, अश्ववान्, प्रजावान् अस्तु) यह गौवोंवाला, घोडोंवाला और सन्तानवाळा होवे ॥ ३ ॥

बालोंका वपन करना अर्थात् हजामत बनवाना हो तो पहिले उच्च जलसे बालोंको अच्छी प्रकार मिगोना चाहिये। मिगोन-बाला विशेष ख्यालसे बाल भिगावे। उस्तरा लानेवाला निर्दोष उस्तरा ले आवे, उसको तीक्ष्ण करे। जितने ख्यालसे राजाके सिरका वपन करते हैं उतनी ही सावधानीसे बालकका भी सिर मुण्डाया जाय। किसी प्रकार असावधानी न हो। जिसका वपन करना हो उसकी आयु बढे और दृष्टि उत्तम हो ऐसी रीतिसे वपन करना नाहिये। वैद्य उस्तर और जलकी परीक्षा करे और जिसकी हजामत होना है उसकी भी परीक्षा करे। वपनके समय मनका भाव ऐसा रखे कि जिसकी हजामत की जा रही है वह दीर्घायु, स्वस्थ, गौओं और घोडोंका पालने-वाला तथा उत्तम संतानसे युक्त हो। इसके विपरीत भाव मनमें न रहें।



## यशकी प्रार्थना।

## [सूक्त ६९]

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — बृहस्पतिः, अश्विनौ।)

गिरावर्गरांटेषु हिरंण्ये गोषु यद् यद्याः ।
सुरायां सिच्यमानायां कीलाले मधु तन्मार्य ॥ १ ॥
अश्विना सार्घणं मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती ।
यथा मगैस्वतीं वार्चमावदानि जनाँ अर्चु ॥ २ ॥
मिय वर्ची अथो यद्योथी युद्धस्य यत् पर्यः ।
तन्मार्थ ब्रुजापेतिदिनि द्यामिव दंहतु ॥ ३ ॥

अर्थ- (गिरो) पर्वतपर, (अरगराटेषु) चक्रयंत्रमं (हिरण्य, गोषु यत् यद्याः) सुवर्ण और गोवोंमं जो यश है, तथा (सिच्यमानायां सुरायां) बहनेवाली पर्जन्यधारामं तथा (कीलाले मधु) जो अश्वमं मधुरता है (तत् मिय ) वह मुझमें हो।। १ ।:

(शुभस्पति अश्विनौ) कल्याण देनेवाले दोनों अश्विदेव (सारघेण मधुना मा अंक्तं) सारवाली मधुरतासे मुझे युक्त करें। (यथा भर्गस्वतीं वार्च) जिससे भाग्यवाली वाणीको (जनान् अनु आधदानि) लोगोंके प्रति में बोद्ध ॥ २ ॥ (भिया वर्चः) मुझमें तेज हो, (अथो यदाः) और मुझमें यश, (अथो यहस्य यत् पयः) और यज्ञका जो सार है (प्रजापतिः तत् मिय इंह्नु) प्रजापालक देव वह मुझमें इट करें (तिविद्यों हव) जैसा युलोकमें प्रकाश होता है ॥३॥

पहाड पर तपस्या करनेवाल मुनियोंमें, चक्रयंत्र चलानेवाले अथवा रथपर चढनेवाले वीरोंका जो यहा है, उत्तम दृष्टि जल और श्रेष्ठ छुद्ध अज्ञके विषयमें जो प्रशंसा होती है, उस प्रकारकी प्रशंसा मेरे विषयमें होती रहे। अर्थात् में भी उनकी तरह दूसरोंके उपयोगके कार्योंमें अपने आपकी समर्पित करूं और यशाबी होऊं। मेरे प्राण और वल उक्त प्रकार श्रेष्ठ कार्यमें

Mariek :

समर्पित हों। मेरी वाणी ऐसी हो कि जिससे जनताका भाग्य बढे। इस प्रकार भारमयक करनेसे मुक्समें तेजस्थिता और गण बढे भीर भाकाशमें स्थित सूर्यके समान मेरा यश

इस स्कमं आत्मयश्रद्धारा यश और तेज प्राप्त करनेका उपदेश है।

# गौ सुधार।

### [ यक्त ७०]

(ऋषिः — काङ्कायनः । देवता — अध्य्या । )

यथा मांसं यथा सरा यथाश्वा अधिदेवने । यथा पूंसो वृषण्यत खिया निहन्यते मनेः ॥

एवा ते अघ्नये मनोधि वृत्से निहन्यताम् ॥ १॥

यथां हुस्ती हंस्तिन्याः पुदेनं पुदर्मुद्युजे । यथां पूंसो वृषण्यत खियां निहन्यते मनेः ॥

एवा ते अघ्नये मनोधि वृत्से नि हन्यताम् ॥ २॥

यथां प्रधिर्यथोप्धिर्यथा नम्यं प्रधावधि । यथां पूंसी वृषण्यत ख्रियां निहन्यते मनीः ॥

एवा ते अध्नये मनोधि वृत्से नि हन्यताम् ॥ ३॥

अर्थ — (यथा मांसं) जिस प्रकार मांसमें, (यथा सुरा) जैसे सुरामें (यथा अधिदेवने अक्षाः) जैसे सुरामें (यथा कृष यतः पूंस) जैसे बलवान पुरुषका (मनः स्त्रियां निहन्यते) मन स्त्रीमें रत होता है। हे (अक्ष्म्ये) गौ! (पद्या ते मनः वत्से अधि निहन्यतां) इस प्रकार तेरा मन बळडेमें लगा रहे ॥ १ ॥

(यथा हरूती पदेन) जैसे हाथी अपने पांवकी (हस्तिन्याः पदं उद्युजे) हाथिनीके पांवके साथ जोडता है, और जैसा बलवान पुरुषका मन की पर रत होता है, इस प्रकार गौका मन बलडे पर स्थिर रहे ॥ २ ॥

(यथा प्रधिः) जैसे लेहिका हाल चकरर रहता है, (यथा उपधिः) जैसे चक्र आरोपर रहता है और (यथा नश्चं प्रधौ अधि) जैसे चक्रनाभी आरोके बीच होती है, जैसे बलवान पुरुषका मन आर्थे रत होता है, इस प्रकार गौका मन उसके बछदेमें स्थिर रहे ॥ ३॥

िं अस प्रकार मरामास, जूआ, स्नीम्मधन आदिमें साधारण मनुष्यका मन रमता है, उसी प्रकार अच्छे मनुष्यका मन श्रेष्ठ कमों में रमें । गौका मन अपने बछडेमें रमे । गौ नाम इंद्रिय माना आय तो हरएक इंद्रियका बछडा उसका कर्म है । उस शुभ कर्ममें रमे ।

. यह सुक ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है। अतः इसकी अधिक खोज करना चाहिये।

## अन्।

[ सक्त ७१]

(ऋषः — ब्रह्मा । देयता — अग्निः। ३ विश्वेदेवाः ।)
यद्भागां चहुधा विरूपं हिरंण्यमर्थमुत गामुजामविम् ।
यदेव किं चे प्रतिजयहाहमिष्टिद्धोता सहेतं कृणोत

11 8 11

अर्थ— (बहुधा विरूपं यद् अन्नं अचि ) बहुत करके विविध रूपवाला को अन्न में स्नाता हूं, तथा (हिरण्यं अन्नं आनं अनं उत अविं) सोना, घोडा, गी, वकरी, भेड (यत् एवं किं च अहं प्रांति जग्रहाह) को कुछ मैंने प्रहण किया है, (होता अग्निः तत् सुहुतं कृणोतु) होता अग्नि उसकी उत्तम हवन किया हुआ करे॥ १॥ १० (अथर्वे भाष्य, काण्ड ६)

यनमां दुतमहुतमाज्ञगामं दुत्तं पितृ भिरतुंमतं मनुष्यैः। यस्मानमे मन उदिव रारंजीत्य प्रष्टद्धोता सुहुतं कृणोतु यद्यभगवायनृतेन देवा दास्य सदीस्य कृत संगुणामि । वैश्वानरस्यं महतो महिस्ना श्चिवं महां मधुंमदस्त्वसंम्

11211

11 3 11

अर्थ— (यत् हुतं अहुतं ) को दिया हुआ या न दिया हुआ (पितृभिः दत्तं ) पितरों से दिया हुआ, (मनुष्येः अनुमतं ) मनुष्यों से अनुमेदित हुआ (मा आजगाम) मेरे पास आया है, (यस्मात् मे मनः उत् रारजीति दव ) जिससे मेरा मन उत्तम रीतिसे प्रस्क होता है, (होता अग्नि तत् सुहुतं कृणोतु) होता अग्नि उसे उत्तम स्वीकारा हुआ करे।। २॥ हे (देवाः) देवो ! (यत् अन्नं अनुतेन अग्नि) को अन्न में अस्त व्यवहारसे स्वाता हुं, (दास्यन् अद्यास्यन्

ह (द्वा: ) दवा । (यत् अन्न अनुतन आधा) जा अने में असल व्यवहारस स्राता हु, (द्वास्थन अद्वास्थन) उत् संगृणामि ) दान करता हुआ, अथवा न दान करता हुआ जो में संप्रह करता हूं; वह (अन्न) अन्न (महतः वैश्वा-नरस्य महिस्ना) बढे वैश्वानरकी- परमात्माकी- महिमासे (मह्यं शिवं मधुमत् अस्तु ) मेरे लिये कल्याणकारी और मीठा

> र्थ- में जो अनेक प्रकारका अन्न खाता हूं, और सोना, चांदी, घोडा, गौ, बकरी आदि पदार्थ स्वीकार करता हूं. ार यन्नमें समर्पित हुआ हो ॥ १॥

समर्पित अथवा असमर्पित, पितृपितामहोंसे प्राप्त, मनुष्योंसे मिला हुआ, जो भी मेरे पास आया है, जिसके उत्पर गा है, वह उत्तम रीतिसे यज्ञमें समर्पित हुआ हो ॥ २॥

ां अन्न या भोग में लेता हूं, वे सखसे प्राप्त हों वा असलासे, उनका में यन्नमें दान करता हूं, वे सब यन्नमें दिये हों वा 4 हों, परमात्माकी कृपासे वे सब मुझे मधुरता देनेवाल हों ॥ ३ ॥

### अनेक प्रकारका अन्न।

मनुष्य जो अब खाता है वह 'चि-रूप' अर्थात् विविध नंगम्यामा होता है। दाल, चावल, रोटी, खीर आदिके रंग भीर रूप भी अलग अलग होते हैं हिन अन्नों के प्रभोग के पदार्थ सोना, चांदी, गाय, घोडे, बैल, ादि बहुत हैं। सोना, चांदी, जेवर आदिसे वट होती है, घोडे दूर गमन के काम आते हैं, क काम करते हैं। गाय, ककरी दूध देती है। इस मकोनेक पदार्थ मनुष्यके उपयोगमें आते हैं। ये सब समर्पित हों, अर्थात् मेरे अकेलेके खार्थोपमानमें ही नहीं, प्रत्युत सब जनताके कार्यमें समर्पित हों।

### धनके चार भाग।

मनुष्यके पास जो धन भाता है उसके कमसे कम चार भाग होते हैं, इनका विवरण देखिये—

१ पित्रिभिः द्यं — मातापितासे प्राप्त । जन्मके संस्कारसे जो भाता है। २ मनुष्यैः अनुमतं — मनुष्यों द्वारा अनुमोदित अर्थात् अपने वंशसे भिष्न अन्य मनुष्योंकी संमतिसे प्राप्त हुआ धन।

३ हुतं आजगाम-- किसीके द्वारा दानसे प्राप्त हुआ घन I

8 अदुतं आजगाम— किसीके द्वारा दान न देते हुए अन्य रीतिसे प्राप्त ।

धन प्राप्त होनेके ये चार प्रकार हैं। इनमें से किया भी रीतिसें प्राप्त हुआ धन हो, और उसपर अपना मन भी रत हुआ हो, वह धन यज्ञमें समर्पित होना चाहिये।

जो अज खाया जाता है, दान दिया जाता है और संप्रह किया जाता है, वह सब ईश्वरार्पण हो और हमारा उत्तम करयाण करनेवाला हो।

इस प्रकार इस सूक्तका आशय है। पाठक इसका मनन करके लाम उठावें।

### वाजीकरण।

म्रिक्त ७२

(ऋषः - अथवांक्रिराः। देवता - शेपोऽर्कः।)

यथांसितः प्रथयंते वश्वाँ अनु वर्षेषि कृष्वन्नसुरस्य मायया । एवा ते शेषः सहसायमुकांक्षेनाक्षं संसमकं कृणोतु

11 8 11 यथा पसंस्तायादुरं वार्तेन स्थूळमं कृतम् । यातृत्परंस्वतः पस्तार्वतः ते वर्धतां पसंः यावदुङ्गीनं पारेखतं दास्तीनं गार्दभं च यत् । यावदर्श्वस्य वाजिनस्तावत् ते वर्षतां पसीः ॥

॥ इति सप्तमोऽन्याकः ॥

अर्थ — ( यथा असितः ) जिस प्रकार बंधनरहित मनुष्य ( असुरस्य मायया वर्ष्षि कृण्वन् ) आसुरी दहोंको बनाता हुआ ( वशान् अनु प्रथयते ) अपने पुट्टोंको वशमें करता हुआ उनको फैलाता है, ( एवा ते अयं इस प्रकार तेरे इस शरीरांगको ( सहसा अंगेन अङ्गं सं समकं अर्कः कुणोतु ) बलके साथ एक अवयवसे दूसरे । सम होनेके समान यह अर्चनीय आत्मा पुष्ट करे ॥ १ ॥

( यथा पतः वातेन तायादरं स्थूलभं कृतं ) जिस प्रकार शरीरांग वातसे सन्तानोत्पत्ति योग्य पुष्ट किया और ( यावत् परस्वतः पसः ) जैसा पूर्ण पुरुषका शरीरांग होता है ( तावत् ते पसः वर्धतां ) वैसा तेरा बढे॥२॥

( यावत् अंगीनं पारस्वतं ) जैसा सुरढ अंगवाले पूर्ण पुरुषका तथा जैसा ( यावत् हास्तीनं गार्दभं वाजिनः ) हाथी, गवे और घोडेका होता है, (तावत् ते पसः वर्धतां ) वैसा तेरा शरीरांग बढे ॥ ३॥

शरीरांग सुदृढ और संतानोत्पत्तिके दःर्यके लिये योग्य बने । पुरुष हीनांग न हो, दढांग हो । इस सूक्तका अधि करण आवश्यक नहीं है।

॥ यहां सप्तम अनुवाक समाप्त ॥

# एक विचारसे रहना।

[सूक्त ७३]

(ऋषः - अथर्वा देवता - सामनस्यं, नानादेवताः ।) एह यातु वर्रुणः सोमो अप्रिर्वृहस्पतिर्वसुं मिरेह यात । अस्य श्रियंग्रुप्संयात सर्वे उप्रस्य चेतुः संमनसः सजाताः 11 8 11

अर्थ- वर्ण, सोम, अप्ति, मृहस्पिति ( रह आ यातु ) यहां आवें और वसुओंके साथ यहां आवें । हे ( । उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुषो ! ( सर्वे संमनसः ) सब एक मनवाले होकर ( अस्य उग्रस्य चेत्तुः श्रियं उपसंध भूर चेतना देनेवालेकी शोभाको बढाओ ॥ १ ॥

भावार्ध — सब ज्ञानी एक स्थानपर आवें। सब मनुष्य एक विचारसे रहकर अपने नायकका बल बढावें ॥

एतुं तिस्रः पंरावत एतु पश्च जनाँ अति । एतुं तिस्रोति रोचना यतो न पुनरायंति ।। शश्वतीम्यः समाम्यो यावत् सूर्यो असंद् दिवि 11 3 11

बर्थ-- शत्रु ( तिस्तः पराचतः पतु) तीन दूरके स्थानोंसे भी दृर चला जाने । वह शत्रु (पंच जनान् अति पतु) पांचों अकारके जनोंसे दूर चला जाने। (तिस्तः रोचना अति एतु ) तीन ज्योतियोंसे दूर भाग जाने, (यतः पुनः न आयति ) जहांसे वह शत्रु वापस न भा सके। ( शाश्वतिभयः स्वमाभ्यः ) शाश्वत कालतक अर्थात हमेशाके लिये वह वापस न आ सके। (यावत सूर्यः दिवि असत् ) जनतक सूर्य आकाशमें हो तनतक वह शत्रु वापस न आ सके॥ ३॥

भावार्थ- शत्रु सब स्थानोंसे, सब लोगोंसे, और सब ऐश्वर्योंसे दूर हो जावे और हमेशा के लिये वह ऐसी अवस्थाम रहे कि, कभी वह लीटकर उपद्रव देनेके लिये वापस न भा सके ॥ ३ ॥

#### शबुको मगाना ।

ब्याक्तिके, प्रामके और राष्ट्रके रात्रुको इस प्रकार दूर करना चाहिये कि वह कभी फिर लौटकर वापस न आ सके। हरएक मनुष्यका यह कार्य है। शत्रको अपने अंदर रहने देना योग्य नहीं हैं। उसको अपने देहमें, अपने घरमें, अपने स्थानमें अधवा अपने राष्ट्रमें दृढमूल हाने देना कदापि योग्य नहीं है। शत्रु जब आ जाने, तब उसकी ऐसा भगाना चाहिये कि वह किसी प्रकार लौटकर फिर न आ सके।

## हृद्यमें अभिकी ज्योति।

[सूक्त ७६] (क्रांविः — कवम्धः । देवता — सान्तपनाग्निः ।)

य एनं परिषीदंन्ति समादर्भति चक्षंसे । संप्रेद्धौ अग्रिजिह्वामिरुदेंतु इदंयादार्ध अग्नेः सांतपनस्याहमार्थुषे पदमा रंभे । अद्भातिर्यस्य पर्यति धूममुद्यन्तंमास्यतः ।। २ ॥ यो अस्य समिश्वं वेद श्वत्रियेण समाहिताम् । नार्मिह्यारे पुदं निदंघाति स मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ- (ये एनं परिषीद्नित ) जो इसके चारों ओर बैठते हैं, इसकी उपासना करते हैं और ( चक्षसे सं आ-द्यति ) दिन्य दृष्टिके लिये इसका भाषान करते हैं, उनके ( हृद्यात् अघि ) हृदयके ऊपर ( संप्रदः अग्निः जिह्नाभिः उद्तु ) प्रदीत हुआ अभि अपनी उचालाओं से उदय होवे ॥ १ ॥

( सांतपनस्य अग्नेः पदं ) तपनेवालं अग्निकं पदको में ( आयुषे **का र ये** ) आयुष्यके लिये प्राप्त करता हूं। (यस्य आस्पतः ) जिसके मुक्से ( उदान्तं धूमं अद्धातिः पश्याति ) निकलनेवाले धूएंको सत्पन्नानी देखता है ॥ २ ॥

(यः क्षात्रियेण समाहितां) जो क्षत्रियद्वारा समर्थित हुई (अस्य समिधं वेद ) इवकी समिधाको जानता है (सः अभिहारे मृत्युवे ) वह कुटिल स्थानमें भी मृत्युके लिये (पदं न निद्धाति ) पैर नहीं रखता है ॥ ३ ॥

भावार्थ- जो इस भामेके चारों और बैठकर हवनादि करते हैं, जो दृष्टिकी शुद्धताक किये भामिका भाषान करते हैं, उनके हृदयमें प्रज्वित होकर दूसरा ही आत्मामी प्रकाशित होता है।। १।।

इस इंदयस्थानीय प्रदीप्त आत्माभिके स्थानको दीर्घायुके लिये प्राप्त करते हैं, इस आत्माभिका मुखसे बाणीद्वारा निकला हुआ धूर्वा अर्थात् उसका चिन्ह ज्ञानी लोग ही देखते हैं।। २ ॥

जो क्षत्रिय आत्मसमर्पणद्वारा इसके मूलस्थानको जानता है, वह कठिन प्रसंगमें भी मृत्युके लिये अपना पैर तक नहीं देता, अर्थात् वह अत्ररामर होता है ॥ ३ ॥

### नैनं प्रन्ति पर्यायिणो न सन्नाँ अवं गच्छति। अग्नेर्यः श्वनियी विद्वान्नामं गृह्वात्यायुषे॥ ४॥

अर्थ— ( पर्िश्विणः एनं न झन्ति ) घरनेवाले इसका घात नहीं करते और (सन्नान् न अव गठछाति ) समीप बैठनेवाले इसको जानरे भी नहीं। ( यः विद्वान् श्रन्नियः ) जो ज्ञानी क्षत्रिय ( अग्नेः नाम आयुषे गृह्णाति ) अप्रिका नाम कायुके लिये लेता है ॥ ४॥

भाश्रार्थ — जो घेरनेवाले रात्रु हैं व इस आत्माप्तिका घात नहीं करते और समीप रहनेवाले भी इसकी जाननेमें समर्थ नहीं होते जो ज्ञानी क्षत्रिय इस आत्माप्तिका नाम लेता है वह दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ ४ ॥

#### अग्निसे दिन्य दृष्टि।

अभितापसे दृष्टिकी शुद्धता होनेका कथक इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें है, देखिये—

#### चक्षसं सं आ दघति। (मं०१)

' दृष्टिके लिये अभिका आधान करता है।' अर्थात् यक्ष-कुण्डमें अभिकी स्थापना करके यज्ञ करता है और अभिमें इवन करता है। अभिके समीप बैठकर हवन करनेसे दृष्टि सुधरती है यह इस मंत्रका तात्पर्य है।

भींघ रियासतमें कराड स्टेशनके समीप ओगलेवाडी नामक प्राममें एक काच बनानेका बड़ा भारी कारखाना है। उसमें हर- एक प्रकारके शीशिक पदार्थ बनते हैं। शीशा बनानेके लिये जो भट्टी होती है, उसके पास इतनी उष्णता होती है कि साधारण मनुष्य क्षणमात्र भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता। परंतु जो मनुष्य वहीं काम करते हैं वे भट्टीके पास ही रहते हैं। गत पंद्रह वर्षों के अनुभवसे यहां के प्रबंधकर्ताने कहा कि, जो आंखके रोगी, या दृष्टिदोषसे कमजीर आंखवाले मनुष्य आये और उक्त काम करने लगे, उनके आंख सुधर गये। और ऐसा एक भी उदाहरण नहीं हुआ कि अभिके समीप इतनी उष्णतामें काम करनेके कारण एकके भी आंख बिगड़े हो। यह अनुभव विचार करने योग्य है।

इससे भी अनुमान हो सकता है कि प्रतिदिन सबेरे और शामको, तथा वैदिक रीतिसे देखा जाय तो प्रातः, मध्यदिनमें और सायंकालको नियमपूर्वक अग्न्याधान करके नियमपूर्वक हवन करनेवालोंको नेत्रदोषको बाधा नहीं हो सकतो। तथा यदि उस हवनमें नेत्रदोष दूर करनेवाले हवनपदार्थ डाले जांय, तो अधिक लाभ होगा। इसमें संदेह नहीं।

यज्ञसे नेत्रदोष इस कारण दूर हो सकते हैं । पाठक इसक। विचार करें और इसकी अधिक खोज करें ।

#### हृदयका अग्नि।

यज्ञके बाह्य आित के प्रदीप्त होनेके पश्चात् और यज्ञापिकी हवनद्वारा उपासना करनेके अनंतर दूसरा ही एक आग्न हृदयमें प्रदीप्त होता है, जिसका वर्णन देखिये —

#### हृद्यात् अघि अग्निः उदेतु । (मं॰ १)

' हृदयकी वेदीपर एक अग्नि प्रदीत होता हैं ' अर्थात् यह अग्नि केवल मौतिक अग्नि नहीं है। यह अमौतिक आत्मारूप अग्नि है। हृदयमें बुद्धिके परे आत्मार्का उपस्थिति है यह बात सब जानते ही हैं। इसीका नाम ' सांतपनाग्नि ' है जिससे अन्तः करणमें प्रसन्नता और उत्साह रहता है, इसीको हृदयकी गर्मी अथवा मनका उत्साह कहते हैं। इस अग्निके प्रज्वलित होनेका ज्ञान ज्ञानीको ही होता है, कोई अन्य इसको नहीं जान सकता—

#### अस्य धूमं अद्धातिः पश्याति ॥ (मं॰ २)

'इसके धूवेंको ज्ञानी देखता है।' धूम्रसे ही अभिका ज्ञान होता है। जहां धूवां है वहां अभि होता है, यह न्याय सर्वमान्य है। अर्थात धूवां देखनेका अर्थ धूवेके निच रहनेवाल अभिका अनुभव करना है। अभिहोत्र करनेसे इस हृदयस्थानीय आत्माभिकी जाग्रति होती है।

क्षत्रिय आत्मसमर्पणसे इस अभिको जानता है, और जो स्वार्थ छोडता है उसको भी इसका ज्ञान होता है। खुदगर्ज अर्थात् केवल स्वार्थी जो मनुष्य होता है वह इसकी शक्तिसे अनभिज्ञ होता है।

इस आत्मराक्तिके प्रकट होनेसे रात्रु उसका कुछ भी नहीं कर सकता अर्थात् किसीके भी दबावसे वह दबता नहीं। विद्वान क्षत्रिय इसीके बलसे दीर्घायु प्राप्त करता है, और अमर होता है।

भातिक अमिकी सहायतासे अभातिक आत्मामिका ज्ञान इस सूक्तने किया है। इस दृष्टिसे इम सूक्तका महत्त्व विशेष हैं।

## सबकी स्थिरता।

[सूक्त ७७]

(अधिः - कबन्धः। देवता - जातवेदाः।)

अस्थाद् द्यौरस्थात् पृश्विव्यस्थाद् विश्वंमिदं जर्गत्।

<u>आ</u>स्था<u>ने</u> पर्वेता अस्थु स्थाम्न्यश्वौ अतिष्ठिपष् तनेट परार्यणं य उटानण्न्यायेनम् । आवर्तनं निवर्तनं यो गोपा

11 8 11

य उदानेट्र प्रायंणं य उदानुष्न्यायंनम् । आवर्तनं निवर्तनं यो गोषा अपि तं हुवे ॥ र ॥ जात्वेदो नि वर्तय शतं ते सन्त्वावृतः । सहस्रं त उपावृत्स्ताभिनेः पुन्रा कृषि ॥ ३॥

अर्थ— (द्योः अस्थात् े युलोक स्थिर हुआ है। (पृथिवी अस्थात्) पृथ्वी स्थिर है। (इदं विश्वं जगत् अस्थात्) यह सब जगत् स्थिर है। (आस्थाने पर्वता अस्थुः) अपने स्थानपर पर्वत भी स्थिर हुए हैं। अतः मैंने भी अपने (अश्वान् स्थान्नि आतिष्ठिपं) घोडोंको यथास्थानमें ठहराया है॥ १॥

(यः गोपाः परायणं उदानट्) जिस पृथ्वीपालक राजाने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, (यः व्यायनं उदानट्) जिसने निम्नं स्थान प्राप्त किया है, (आवर्तनं निवर्तनं) जिसमें आने और जानेका सामर्थ्य है (तं अपि हुवे) उसीकी मैं प्रार्थना करता है॥ २॥

है (जातवेदः) ज्ञानी ! (निवर्तय) लीट जा, (ते अवृताः शतं) तेरे भावरण वैकडों हैं । और (ते उपामृतः सहस्रं) तेरे समीप अनेक मार्ग हैं । (ताभिः पुनः नः आ कृधिः) उनसे हमें फिर समर्थ कर ॥ ३॥

भाषार्थ — पृथ्वी, बुलोक तथा सब जगत् यथास्थानमें स्थित हैं। पर्वत भी अपने स्थानमें स्थिर हैं। इसी प्रकार मनुष्य, बोडे आदि यथास्थानमें स्थिर रहें ॥ १ ॥

जिस भूपति राजाने उच्च और निम्न स्थान प्राप्त किये हैं, जो योग्य स्थानमें आता जाता रहता है, उसकी प्रशंसा करना योग्य है ॥ २ ॥

क्रानी पुरुष अपने स्थानमें लौट जावे, उसकी भावरण और उपावरणकी शक्तियां अनेक हैं, उनसे वह हमें समर्थ करे ॥३॥

#### - स्थिरता ।

सब जगत् अपने स्थानमें स्थिर है। सूर्यादि गोलक अमण करते हैं, तथापि कोई भी अपनी मर्यादा उल्लंघन नहीं करता है। और सब अगनी मर्यादामें रहनेके कारण सब जगत्के अवयव स्थिर हैं। इसी प्रकार सब मनुष्य अपने धर्मकी मर्यादामें रहकर स्थिर हो जाँग। इस प्रकार रहनेसे सबका सामर्थ्य बढता हैं।

# स्रीपुरुषकी वृद्धि ।

[सूक्त]

(ऋषिः - अथर्वा। देवता - १-२ चन्द्रमा, ३ त्वष्टा)

तेनं मृतेनं हुविषायमा प्यायतां पुनैः। जायां यामस्मा आवां धुस्तां रसेनामि वर्धनाम् ॥ १॥

अर्थ— (तेन भूतेन इविषा) उस किये हुए हिवसे (अयं पुनः आप्यायतां) यह बार बार पुष्ट हो। (बां जायां असी अवाश्चः) जिस कीका इसके साथ विवाह किया है, (तां रसेन अभि वर्धत) उसको भी रससे पुष्ट करें ॥९॥ आभि वर्षतां पर्यसाभि राष्ट्रेणं वर्षताम् । रूप्या सहस्रवर्षसमि स्तामन्पाक्षितौ ॥ २ ॥ २ ॥ त्वष्टां जायामंजनयुत् त्वष्टांस्य त्वां पतिम । त्वष्टां सहस्रमायूंषि द्वीर्घमायुः कृणातु वाम् ॥ ३ ॥

अर्थ- (पयसा अभि वर्धतां ) दूध पीकर पुष्ट होते, (राष्ट्रेण अभि वर्धतां ) राष्ट्रके साथ वढे, (सहवस्त्रचंसा रच्या ) सहस्र तेजांवाले धनसे (इमी अनुपक्षितौ स्तां ) ये दोनों पतिपत्नी सदा भरपूर हों ॥ २॥

(त्वष्टा जायां अजनयत्) जगद्रचियता देवने स्त्रीको उत्पन्न किया है। और (त्वष्टा अस्य त्वां पति) उसी ईश्वरने इसके लिये तुम पतिको उत्पन्न किया है। (त्वष्टा वां सहस्रं आयूंपि) रचयिता ईश्वर तुम दोनेंको हजारों वर्षेतिक रहनेवाला (दीर्घ आयुः ऋणोतु) दीर्घ आयु करे ॥ ३॥

भावार्ध- इस वैवाहिक यज्ञसे यह पति बढे और जिस कारण यह स्त्री विवाहमें इसे दी गई है, इस कारण विविध रसोंसे यह पति इसकी पुष्टि करे ॥ १ ॥

दोनों पतिपतनी दूज पीकर पुष्ट हों, अपने राष्ट्रकी उन्नतिके साथ उन्नत हों, और इनके पास सदा हजारों तेजोंबाला धन भरपूर रहे ॥ २ ॥

ईश्वरने जिस प्रकार स्त्रीकी उत्पत्ति की है, उसी प्रकार स्त्रीके लिये पतिको भी उत्पन्न किया है। वह ईश्वर इनके लिये उत्तम दीर्घ आयु देवे ॥ ३॥

#### गृहस्थीकी पुष्टि।

पित और पत्नी घरमें रहकर एक दूसरेकी पुष्टि और उन्नितिका विचार करें। कभी परस्परके नाशका विचार न करें। विशिष्ट गुणधर्मोंसे ईश्वरने जैसा ख्रियोंको वैसा ही पुरुषोंको उत्पन्न किया है। इसिलिये दोनोंको उचित है कि वे परस्परकी सहायता करके परस्परकी उन्नित करनेमें प्रवृत्त हों।

चहा, काफी, तमाखू, मद्य आदि न पीवें, परंतु गौका दूध ही आवश्यकतानुसार पीवें, दोनों दूध पीकर पुष्ट हों । अर्थात् उनके शरीरकी पुष्टि दृषसे होवे । इसी अकार दोनों ब्रापुरुष धनादि पदार्थों का उपार्जन करें । और सुखसाधनोंसे भरपूर हों । दोनों स्त्रीपुरुष एक दूसरेकी पूर्णता करते हुए दीर्घायु प्राप्त करें और सुखी हों ॥

## हमारी रक्षा।

[सक्त ७९]

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — संस्फानः।)

अयं नो नभसस्पतिः संस्फानों अभि रक्षतः । असमाति गृहेर्षं नः त्वं नी नभसस्पत् ऊजी गृहेर्षं धारय । आ पुष्टमेत्वा वर्स

॥१॥ ॥२॥

अर्थ — (अयं संस्फानः नभसः पतिः) यह बढनेवाला आकाशका पालक देव (नः आभि रक्षतुः) हमारी रक्षा करे। तथा (नः गृहेषु असमाति) हमारे घरोंने असामान्य धन रहे॥ १॥ हे (नभसः पते) आकाशके स्वामी देव! तू (त्वं नः गृहेषु) हमारे घरोंने (नः ऊर्ज धारय) हमें प्रभूत अज

दे। और (पुष्टं वसु आ पतु) पुष्टिकारक धन भी हमारे पास आवे॥ २॥

भावार्थ — हे बृद्धि करनेवाले ईश्वर ! इमारी रक्षा कर और हमारे घरों में बहुत घनसमृद्धि प्रदान कर ॥ ९ ॥ हे ईश्वर ! तू इमारे घरों में घन, बल और पृष्टि दे ॥ २ ॥ ११ (अथर्व. आब्य. काब्द ६ )

### देवं संस्फान सहस्रापोषस्येशिषे । तस्यं नो राख तस्यं नो घेहि तस्यं ते भक्तिवांसः स्याम ॥३॥

अर्थ — हे (देव संस्कान) १ दि करनेवाले देव ! तू (सहस्त्रपोषस्य ईशिषे) इवारों पुष्टियोका स्वामी है। इसिल्ये (तस्य नः रास्व) उन पुष्टियोको हमें दे, (तस्य नो घहि) वही हमें दे, (तस्य ने मिनवांसः स्थाम) उस्र तेरे हम मार्गी होंगे ॥ ३॥

भावार्थ — हे शिंद करनेवाल देव ! तुम्हारे पास हजारों पोषक शांकायों हैं। उनमेंसे कुछ हमें दे, तेरे पोषक सामर्थ्यके भागी हम बनें ॥ ३॥

#### ईश्वरके भक्त।

परमिश्वर सबका पोषणकर्ता है, वह सबका धन, एश्वर्य, अल, तेल और पुष्टि देता है। इसलिये वह देव हमें पोषणके साधन देवे और उनका योग्य उपयोग करके हम सब हुछ, पुष्ट और धनधान्यसंपल हो।

# आत्मसमर्पणसे ईश्वरकी पूजा।

[ स्त ८०]

( ऋषः - अधर्वा। देवता - चन्द्रमाः।)

अन्तरिक्षण पति विश्वां भूताव्चाकंशत् । शुनी दिन्यस्य यन्महस्तेनां ते हिवपा विश्वेम ॥ १ ॥ वे अर्थः कालकाञ्चा दिवि देवा इंव श्विताः । तानसर्वीनह ऊत्येसमा अरिष्टतातिये ॥ २ ॥

अप्सु ते जनमे दिवि ते सधस्य समुद्रे अन्तर्मेहिमा ते पृथिव्याम् । श्रुनो दिव्यस्य यनमहस्तेनां ते हविषां विषेम ॥ ३ ॥

व्यर्थ— ओ (विश्वा भूता अवस्वाकदात्) सम भूतीका प्रकाशित करता हुमा (सन्तरिक्षेण पतिति) भाकाशसे चलता है उस (विदयस्य शुनः) युलीकमें गमन करनेवाले सूर्यका (यत् महः) ओ महत्व है (तेन हविधा ते विधेम) उस हविसे तेरं पुत्रा हम करते हैं॥ १॥

( य त्रयः कालकाञ्चाः ) जो तीन कालक्षाः दिवि देवाः इय श्रिताः ) धुलोकमें देवेकि समान रह रहे हैं। (तान्यू सर्वान अन सबको ( असी अत्ये ) इसको रक्षांके लिये और ( अरिष्टतातय अक्ष ) कस्याणके लिये बुलाते हैं। ॥ २ ॥

ं अन्सु तं जन्म ) अलमें निर्ध अपान है, दिखि ते स्वधस्यं ) युलीकमें तेरा स्थान है, तथा (सामुद्रे अन्तः पृथ्विष्यां तं महिमा ) ममुद्रके बीच और पृथ्वीपर ं महिमा है। उस निर्दे (दिव्यस्य शुनः) युलीकमें गमन करनेवाल सूर्यका (यस्महः) ओ महस्व है (तेन ते हथिया विधेम) उस महस्वमें निर्ध पुत्रा हम करते हैं॥ ३॥

भ्याखार्थ--- सब जगतको प्रकाशित करनेबाला सूर्य भाकाशमं संखार करता है। उसका महत्त्व और तेज विशेष है। बह तेज हमारे अन्दर जितना है उसका समर्पण करके हम ईश्वरको उपासना करते हैं। १ ॥

देश्वताओंके समान तीन काल- अर्थात् उप्पकाल, ६ उकाल और शोतकाल ये तीन काल कुश्र-युलीकमें स्थित सूर्यके सम्बन् निभक्त हैं। इन तोनीं कालीके मनुष्य अपनी रक्षा करें और कत्याणक्षाधन करें।। २॥

प्रकृतिक प्रारंभिक जलावस्थासे सूर्यको उत्पत्ति हुई है, वह यूलोकों रहता है, पृथ्वो और समुद्रमें उसका महस्य प्रकट होता है । इस सूर्यकों जो शक्ति मेरे अन्दर है, उसे परमश्चरका पूजाकार्य करनेके लिये समर्पित करता हूं ॥ १ ॥

स्योदिकोंके अंश मनुष्यमें हैं, उन शांकायोस मनुष्य सामर्थशाली बना है। इस लिये मनुष्यको तिवत है कि, वह उक्क शक्ति योंका समर्थण जगतुकी मलाईके लिये करके तक्त समर्थण द्वारा परमेश्वरकी पूजा करें।

### कङ्कणका धारण।

### [ १० कम्म

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — आदित्यः, मन्त्रोकाः।)

युन्तासि यच्छीसे हस्तावप रक्षीसि सेधिस । युजां धर्नं च गृह्वानः परिहृस्तो अभूद्वयम् ॥ १ ॥ १ ॥ परिहृस्त वि धार्य योनि गभीय धार्तवे । मयीदे पुत्रमा धिहि तं त्वमा गमयागमे ॥ २ ॥ २ ॥ यं परिहृस्तमविभूरदितिः पुत्रकाम्या । त्वष्टा तमस्या आ विष्नाद् यथा पुत्रं जनादिदि ॥ ३ ॥

अर्थ — ( यन्ता आसि ) तू नियामक है, (हस्तौ यच्छसे ) दोनों हाथोंका तू नियमन करता है और उनसे ( रक्षांसि सेघिसि ) विव्वकारियोंको हटाता है । ( अयं परिहस्तः ) यह कंकण ( प्रजां धनं च गृह्वानः ) प्रजा और धन का प्रहण करनेवाला ( अभूत् ) है ॥ १ ॥

हे (परिष्ठस्त ) केंकण ! (गर्भाय घातवे ) गर्भके धारणके लिये (योनि विधारय) योनिका धारण कर । है (मर्यादे ) मर्यादे ! (पुत्रं आ घोहि ) पुत्रको धारण कर । (तं त्धं आगमे आ गमय) उसको तू आगमनके समय बाहर आनेके लिये प्रेरणा कर ॥ २ ॥

(पुत्रकाम्या आदितिः) पुत्रकी इच्छा करनेवाली अदितिने (यं परिहस्तं आविभः) जिस कंकणका धारण किया था, (यथा पुत्रं जनात् इति) जिसे पुत्रकी उत्पत्ति हो इस लिये (त्वष्टा तं अस्य आ बन्नात्) त्वष्टाने उसको इस स्त्रीके लिये बांधा है।। ३॥

भावार्थ — कंकण नियममें रखता है, उसे हाथोंमें डालनेसे हाथोंका नियमन होता है और विझ दूर होते हैं। इसिलये इसकी संतानका धारण करनेवाला कहते हैं। तथा यह धनका भी धारक है॥ १॥

गर्भधारणाके योग्य गर्भाशयकी अवस्था यह बनाता है। इसके घारण करनेसे गर्भ घारण होता है और योग्य समयमें प्रसूति भी होती है ॥ २ ॥

पुत्रकी इच्छा करनेवाली अदितिने इसकी प्रथम धारण किया था। कारीगर इसका निर्माण करे और पुत्रोत्पात्त होनेकी इच्छासे क्रियोंके दोनों हाथोंमें कंकण धारण करावे॥ ३॥

#### कंकण धारण।

िक्रयां हाथमें कंकण धारण करती हैं। इसका संबंध गर्भाशय ठीक रहने, उत्तम संतान उत्पन्न होने और सुखसे प्रस्ति होनेके साथ है। वैद्य लोग इसका विचार शरीरशास्त्रकी दृष्टिस करें और निश्चय करें कि, किस प्रकारका कंकण कौनसी स्नीकों किस विधिसे धारण करना चाहिये। यह शास्त्रदृष्टिसे विचारने योग्य बात है।

## कन्याके लिये वर।

[सक्त ८२]

(ऋषः - भगः । देवता - इन्द्रः।)

आगच्छत आगतस्य नामं गृह्णाम्यायतः । इन्द्रंस्य वृत्रुक्षो वेन्वे वास्ववस्यं श्रुतक्रंतोः ॥ १॥

अर्थ— ( आगच्छतः ) भानेवाले ( आगतस्य ) भाये हुए और ( आयतः ) अति समीप आनेवाले ( वृत्रज्ञः वास्तवस्य शतक्रतोः इन्द्रस्य ) शत्रुका नाश करनेवाले, धनवाले और सैंकडों कर्म करनेवाले इन्द्रका ( नाम गृह्वामि ) नाम मैं लेता हूं और ( वन्त्वे ) पर्धंद करता हूं ॥ १ ॥

भावार्थ — आगमनके पहिलेसे इच्छा करके अब मेरे पास आया हुआ जो शत्रुपर विजय करनेवाला, धनवान, सैंकडों उत्तम कर्म करनेवाला श्रावीर है, उसीको में अपनी पुत्रीके लिये वरके रूपमें पसंद करता हूं॥ १॥ येन सूर्यो सांवित्रीमिश्वनोहतुः पथा। तेन मामंत्रवीद् मगौ जायामा नहतादिति यस्तैऽङ्कुशो नंसुदानों नृहिन्निन्द्र हिरण्ययः । तेना जनीयते जायां महां चेहि शचीपते

|| २ || || ३ ||

॥ इति अष्टमोऽनुवाकः॥

अर्थ— (येन पथा) जिस मार्गसे (आश्विना) अधिदेवोंने (स्याँ सावित्रीं ऊहतुः) सूर्यप्रमा सावित्रीका विवाह किया, (तेन) उसी मार्गसे (जायां आ यहतात् हति) मार्यको प्राप्त कर ऐसा (अगः मां अववीतः) भगने मुझे कहा है ॥ २ ॥

है (इन्द्र) इन्द्र ! (यः ते हिरण्ययः वसुदानः बृहन् अंकुदाः ) जो तेरा सुवर्णका धन देनेवाला बढा अंकुश है; हे (शकीपते ) इन्द्र ! (तेन जनीयते महां ) उससे स्नीकी इच्छा करनेवाले मुझे (जायां घेहि ) भार्या दे ॥ ३ ॥

भावार्थ — जिस प्रकार अश्विदेवोंने सूर्यप्रभाका विवाह किया, उसी प्रकार घनवान वधूका पिता ' इस कन्याका स्वीकार कीजिये ' ऐसा कहकर मुझे विवाहके लिये कहता है ॥ २ ॥

है प्रभो ! तेरे पास जो धनकी प्राप्ति करनेवाला जो उत्तम शस्त्र है उसके बलसे पत्नीकी इच्छा करनेवाले मुझ वरको मार्या प्राप्त हो ॥ ३ ॥

#### कन्याके लिये वर।

कन्याके लिये जो वर पसंद करना है वह निम्नलिखित गुणोंका विचार करके पसंद किया जावे—

- (१) जनीयते वर ऐसा हो कि जिसके मनमें धर्म-पत्नीकी प्राप्ति करनेकी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई हो। (मै॰३)
- (२) आगच्छतः कन्याके पिताके पास जानेकी इच्छा करनेवाला। (मं०१)
- (३) **आगतस्य** कन्याके पिताके पास पहुंचनेवाला । (मं०१)
- ( ४ ) आयतः कन्याके पिताके पास पहुंचा हुआ।

ये तीनों शब्द वरकी उस्कट इच्छा बताते हैं। आजकल कन्याता पिता वरको ढूंढता हुआ वरके शोधार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्रति घूमता रहता है। यह प्रथा अवैदिक प्रतीत होती है। वधूका पिता अथवा वधू वरकी स्रोजके लिये भ्रमण न करे अपितुं वर अपनी योग्यता सिद्ध करे और वधूकी मांग करनेके लिये वधूके पिताके पास जावे। यह बात इन चार शब्दोंसे व्यक्त होती है। अब वरमें कौनसे गुण होने चाहिये, इसका विचार यह है—

- (५) वासवः वसु अर्थात् धन पास रसनेवालाः।
- (म॰ १) (६) शतकतुः — बैंकडों उत्तम पुरुषार्थं करनेवाला।
- (मं॰ १) (७) पृत्रझः— रात्रुका नाश करके विजय प्राप्त करनेमें समर्थ। (मं॰ १)

(८) इन्द्रः — शत्रुका नाश करनेवाला ग्रूर वीर । (मं॰ १) ये चार शब्द वरके गुणोका वर्णन करते हैं। विवाहके पूर्व वरने धन कमाया हुआ हो और शौर्य भी प्रकट किया हुआ हो। अपरीक्षित वर न हो।

वधूका पिता ऐसे वरका आदर करे और उसे कहे कि, (जायां आवहताल्) इस मेरी कन्याको स्वीकार कीजिये। आप स्वीकार करेंगे तो में बड़ा अनुगृहीत हूंगा। इत्यादि वचः नोंसे बरके साथ बोले और कन्या देनेकी इच्छा प्रकट करे। कन्याका दान भी ऐसा ही हो कि जिस प्रकार प्रभाका स्पैके साथ होता है, अर्थात् कन्याका मोल लेना या पतिके लिये धन देना आदि शर्ते नहीं; वरके गुणांका विचार मुख्य हो।

(मं०२)

वर भी मनमें यही समझे कि मेरे पास शौर्य और वीर्य रहनेसे में घन कमाऊंगा और जब में घन कमाऊं खौर मेरा शौर्य प्रकट हो तब मेरा विवाह हो ही जायगा।

इस स्कार्भ जो बरकी पसंदीके और विवाह विषयके अन्य विचार कहे हैं वे बड़े उत्तम हैं। वरका पिता और वर ये दोनों इस स्काना बहुत विचार करें।

बिना शौर्यवीर्थके वैदिक विवाह होना असंभव है, ऐसा इस स्कृत विवारसे खयं सिद्ध होता है। वरको जिलत है कि वह अपने विवाहका विचार करनेके पूर्व धन कमावे। ' धीः श्रीः स्त्री' यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये, बुद्धिका विकास करके धनको प्राप्त करनेके पश्चात् स्त्रीकी प्राप्तिका विचार मनमें लाना चाहिये। आजकल जो बालाविवाह करते हैं वे इस स्कृता मन्त्र विशेष करें।

॥ यहां अष्टम अनुवाद समाप्त ॥

## गण्डमालाका निवारण।

### [सूक्त ८३]

(ऋषः - अक्तिराः। देवता - मन्त्रोक्ताः।)

अपंचितः प्र पंतत सुपूर्णो वंस्तेरिव ।
स्र्याः कृणोतं भेषुजं चन्द्रमा वोपोंच्छतु ॥ १ ॥
एन्येका र्यन्येका कृष्णेका रोहिणी हे ।
सर्वीसामग्रमं नामावीरशार्येतन ॥ २ ॥
अस्तिका रामायण्य पिचित् प्र पंतिष्यति ।
ग्रोरितः प्र पंतिष्यति स गंजुन्तो नंशिष्यति ॥ ३ ॥
वीहि स्वामाहंति जुषाणो मनसा स्वाहा मनसा यदिदं जुहोमि ॥ १ ॥

सर्थ— (चसतेः सुपर्णः इव) अपने निवासस्थानसे जैसा गहह दौहता है उस प्रकार, हे (अपचितः ) गण्ड-माला नाम रोगों ! (प्र पतत ) भाग जाओ । (सूर्यः भेषजं कृणोतु ) इसका औषध सूर्य बनावे और (चन्द्रमा चा उप उच्छतु ) चन्द्र रोगको दूर करे ॥ १॥

(एका एनी) एक चितकबरी, (एका इयेनी) एक श्वेत, (एका कुण्णा) एक काली, (द्वे रोहिणी) और लाल रंगवाले दो इतने इनमें भेद हैं। (सर्वीसां नाम अग्रभं) सबका नाम मैंने लिया है, अतः (अवीर इनीः अपेतन ) मनु-ब्बकी हिंसा न करती हुई तुम यहीं दूर भाग जाओं ॥ २॥

(रामायणी अस्तिका) नाडीमें छिपी रहनेवाली यह रोगकी जड रोगकी उत्पत्ति न करती हुई (अपाचित् प्रपति-ष्यति) यह गंडमाला दूर होगी। (इतः ग्ली प्रपतिष्यति) यहांसे यह गलनेवाली दूर होगी, तथा (सः गल्जन्तः निशिष्यति) वह सडनेवाला रोग नाशको प्राप्त होवे ॥ ३॥

(स्वां आहुतिं जुषाणः वीष्टिं) अपने हवनकी आहुतिका सेवन करता हुआ भाग जा, (यत् इदं मनस्ता जुद्दोमि स्वाहा) जो यह में मनसे हवन करता हूं वह उत्तम हवन होवे ॥ ४॥

भावार्ध- गंडमालांका औषध सूर्य किरणों में है, और चन्द्रमांके प्रकाशसे भी होता है। इससे गण्डमाला शीध दूर हो जाती है॥१॥

काली, श्वेत, चितकवरी, साधारण लाल और अधिक लाल ये पांच प्रकारकी गण्डमाला होती है। इनसे मनुष्यकी हानि न हो और ये सब रोग दूर हों॥ २॥

इसका बीज धमनिमें रहता है तथा इनमें फोड़ेवाली, गलनेवाली और सडनेवाली ऐसे भेद होते हैं। ये सब प्रकारके रोग पूर्वोक्त उपचारसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

मन लगाकर उत्तम हवन करनेसे भी यह रोग दूर होता है ॥ ४ ॥

#### गण्डमाला ।

सूर्यकरण, चन्द्रप्रभा और मन लगाकर किया हुआ इवन इन तीन उपचारोंसे गण्डमाला दूर होती है। इसकी उपचार पद्धतिके विषयमें वैद्योंको विचार करना उचित है।

# दुर्गतिसे बचना।

### [सूक्त ८४]

( ऋषिः — अङ्गिराः । देवता — निर्ऋतिः ।)

| यस्यस्ति आसि घोरे जुहोम्येषां बुद्धानामनुमजीनाय कम्।              |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| भूमिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना निर्क्षितिरिति त्वाहं परि वेद सर्वतः | 11 8 11 |
| भूते हुविष्मती भवेष ते भागो यो अस्मास् । मुखेमानुमूनेनेसः स्वाही  | ॥ २ ॥   |
| एवो ष्वर्भानिर्कतेनेहा त्वमंयसयान् वि चृता बन्धपाञ्चान् ।         |         |
| यमो मह्यं पुनुरित् त्वा देदाति तस्मै यमाय नमी अस्तु मृत्यवे       | 11 ३ 11 |
| अयुस्मये द्रुपदे वैधिष इहाभिहितो मृत्युभिये सहस्रम् ।             |         |
| युमेन त्वं पित्रिः संविद्वान उत्तमं नाक्रमि रोहयेमम्              | 11 8 11 |

अर्थ— (यस्याः ते घोरे आसनि) जिस तेरे कूर मुखमें (एषां बद्धानां अवसर्जनाय) इन बद्ध हुओं की मुक्त-ताके लिये (कं जुद्दोग्नि) अपने सुखकी आहुति देता हूं। (त्वा जनाः भूमिः इति अभिश्रमम्बते) तुसको लोक अपनी जन्मभूमि करके मानते हैं। और (अहं त्वा सर्वतः निर्ऋतिः परि चेद्) में तुसको सब प्रकारके कष्टों की जड करके मानता हूं॥ १॥

हे (भूते) उत्पन्न हुई! (ह्विष्मती भव) हवन करनेवाली हो (एषः ते भागः यः अस्मासु) यह तेरा भाग है जो हममें हैं। (इमान् अमृन् एनसः मुख्रः) इनको पापसे छुडाओ, (स्वाहा-सु आह) में सन कहता हूं॥ २॥

है (निर्ऋते ) दुर्गति! (अनेहा एव उ त्वं ) अविनाशिका होकर त (एवो ) निश्चयसे (अयस्मयान् वन्धपाशान् अस्मत् सु वि चृत ) लोहेके बने बंधनोंके पाशोंको हमसे खोल दे। (यमः महां त्वा पुनः इत् द्वाति ) यम मेरे लिये दुझको पुनः पुनः देता है। (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु ) उस यम मृत्युके लिये नमस्कार हो ॥३॥ (अथर्व. ६।६३।२)

जब तू ( अयस्मये दुपदे बेधिथे ) लेहमय काष्ट्रसंभमें किसीको बाप देती है तब वह (ये सहस्तं) को हजारों दुः ख हैं उन (मृत्युभिः इह अभिहितः) मृत्युओंसे यहां बांघा जाता है। (त्वं पितृभिः यमेन संविदासः) तू पितरों भीर यमसे मिलता हुआ (त्वं इमं उत्तमं नाकं अधि रोह्य) तू इसको उत्तम स्वर्गमं चढा दे ॥ ४ ॥ ( अथर्व. ६।६३।३ )

भावार्थ — दुरवस्था बडी कठिन है, उसमें बंधे अतएव जो पराधीन हुए हैं, उनकी मुखता होनी चाहिये। इस कार्यके लिये अपने मुखको लागके प्रयत्न करना चाहिये। कई लोग तो इसी पराधीनताको अपना आश्रय मानते हैं और उसके निवारणके लिये प्रयत्न तक नहीं करते। परंतु यह दुरवस्था सबसे भयानक है ॥ १॥

जो दुरवस्थाका भाग अपने अंदर होगा, उसकी प्रयत्नसे दूर हटाना चाहिये ॥ २ ॥

दुर्गतिको दूर करना चाहिये। लोहेके सब पाश तोडने चाहिये। इन पाशोंको तोडनेके लिये हैं। यम बार बार जन्म देता है अतः समको नमन करना उचित है ॥ ३ ॥

जिसके गलेमें ये पाश अटके हैं, उनको हजारों दुःख और सैंकडों आपित्तियां सताती हैं, इन रक्षकोंके और नियामकके साथ संमेलन करके इस मनुष्यको बंधमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्ण स्वर्गधाममें पहुंचाओ ॥ ४ ॥

पराधीनता संपूर्ण दुःखोंका मूळ है, अतः हरएकको उचित है कि वह पराधीनतारूप दुर्गतिके पाश तोडे और स्वतंत्रतारूप स्वर्गधाममें स्थान प्राप्त करे।

## यक्ष्म-चिकित्सा।

[सूक्त ८५]

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — वनस्पतिः।)

वर्णो वरियाता अयं देवो वनस्पतिः । यक्ष्मो यो असिकाविष्टस्तर्ग्धं देवा अवीवरन् ।। १ ॥ इन्द्रंस्य वर्चसा वृषं मित्रस्य वर्रणस्य च । देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ॥ २ ॥ यथां वृत्र इमा आपस्तुस्तम्भं विश्वाचां युतीः। एवा तें अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेणं वारये ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं देवः वरणः वनस्पतिः) यह दिव्य वरण नामक औषधि (वारयाते ) रोगनिवारण करती है। (आस्मन् यः यहमः आविष्टः) इसमें जो रोग प्रसा है (तं उ देवाः अवीवरन्) उसका देवोंने निवारण किया ॥ १ ॥ इस्त प्रिय करण इसके तनस्य तथा (अर्थेषां केवानां सामा ) सह देवोंकी तथाथे (के सहस्र नामसामहे ) तेरा

इन्द्र, मित्र, वरुण इनके वचनसे तथा ( सर्वेषां देवानां वाचा ) सब देवींकी वाणीसे (ते यक्ष्मं वारयामहे ) तेरा

यक्ष्मरोग दूर करते हैं ॥ २ ॥

(यथा वृत्रः) जैसा इत्र (विश्वधा यतीः आपः तस्तम्भ) चारा और बहनेवाले जलप्रवाहींको रोक रखता है (पन्ना) उसी प्रकार (ते यहमं) तेरे रोगका (वैद्यानरेण अग्निना चारये) वैश्वानर अग्निदारा निवारण करते है ॥ ३ ॥

भावार्थ- बरण वृक्षके उपयोग करनेसे यक्ष्मरोग दूर होता है ॥ १-३ ॥

#### वरुण वृक्ष ।

वेदमें जिसका नाम 'वरण 'है उसी वृक्षको संस्कृतमाषाम 'श्रहण 'कहते हैं। वरुण वृक्षकी औषधिसे यक्षमरोग दूर होता है। इसको हिंदोंमें 'विलि 'वृक्ष कहते हैं। इसके गुण ये हैं—

कदुः उष्णः रक्तदोषघ्नः शिरोवातहरः स्निग्धः आग्नेयः विद्रधिवातष्ट्रश्च ॥ (रा० नि० व० ९) वहणः पित्तलो भेदो श्लेष्मकुच्छ्रासमाहतान् । निहन्ति गुर्मवातास्रिक्षमिश्चोष्णाग्निदीपनम् । कषायो मधुरास्तिकः कदुको रक्षको छष्ठः॥(मा.) 'यह वरण भौषधि रक्तदेश दूर करनेवाली, खिरस्थानीय वातदोष दूर करनेवाली है, कह, उष्ण, क्षित्रघ तथा आमय गुण युक्त है। श्रेष्मा, मूत्रदेशि, वातदोष, गुल्म, वातरकत, किमि-दोष इन रोगोंको दूर करता है। '

इस भौषिकि ये गुण हैं। इसका नाम 'आमय' ऊपर दिया है अतः लुतीय मंत्रमें--

वैश्वानरेण अग्निना यक्ष्मं वार्ये। (मं. ३) कहा है। यहां अप्ति पदका अर्थ 'वरुण वृक्ष करना उचित है। अर्थात इस मंत्रका अर्थ 'वरुण वृक्ष के प्रयोगसे यक्ष्म रोग दूर करता हूं।' ऐसा करना चाहिये। इस औषधि प्रयोगका विचार वैद्योंको करना चाहिये।

# सबसे श्रेष्ठ हो।

[सूक्त ८६]

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — एकवृषः।)

वृषेन्द्रस्य वृषां दिवो वृषां पृथिव्या अयम् । वृषा विश्वस्य मृतस्य त्वमैकवृषो भव ।। १।।

अर्थ — (इन्द्रस्य वृषा) इन्द्रके बलसे समर्थ, (दिवः वृषा) युलोकसे श्रेष्ठ (अयं पृथिक्याः वृषा) यह पृथिवीसे भी श्रेष्ठ (विश्वस्य मृतस्य वृषा) सब भूतोंसे श्रेष्ठ हो और तू (त्वं एकवृषः सव) अकेला ही सबसे श्रेष्ठ है ॥१॥

भावार्य- सूर्य, युक्तोक, पृथ्वी, सब प्राणी इनमें जो आके है, उससे श्रेष्ठ बननेका प्रयत्न कर ॥ १ ॥

समुद्र ईशे स्वतांमिशः पृथिच्या वृशी । चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमैकवृषो भेव ॥ २॥ सम्राड्स्यस्र्राणां ककुन्मेनुष्याणाम् । देवानांमर्धभार्गसि त्वमैकवृषो भेव ॥ ३॥

अर्थ-(स्नवतां समुद्र: ईशे) बहनेवालोंमें समुद्र मुख्य है। (पृथिन्याः अग्निः वशी) पृथिवीको वशमें रखनेवाला आप्ति है। (नक्षत्राणां चन्द्रमा ईशे) नक्षत्रीका खामी चन्द्र है इस प्रकार (त्वं एकवृषः भव) तू अहितीय सबसे श्रेष्ठ बन॥२॥

(असुराणां सम्राह् आसि) तू असुरोका सम्राट् है, (मनुष्याणां ककुत्) मनुष्योमें भी मुख्य है और (देवानां अर्धभाक् असि) देवोंका अर्धभाग तू है ऐसा तू ( एकवृषः भव ) सबसे श्रेष्ठ बन ॥ ३॥

भावार्थ — जिस प्रकार सब होतों में समुद्र प्रवल है, पृथ्वीको यस करनेवाला अग्नि समर्थ है, और नक्षत्रों में चन्द्रमा श्रेष्ठ है, इस प्रकार सब मनुष्यों में तू समर्थ और श्रेष्ठ बन ॥ २ ॥

अपुरवृत्तिवालों के उदपर भी तू स्वामित्व कर और मनुःयों में भी तू श्रेष्ठ हो, तथा देवों के अर्ध आसनपर बैठनेकी योग्यता धारण करनेवाला हो ॥ ३॥

#### सबसे श्रेष्ठ बनना ।

अपना सामर्थ्य बढ़ा कर सबसे श्रेष्ठ होनेका परम पुरुषार्थ करना हरएक मनुष्यको योग्य है। जो श्रेष्ठ होता है उसीकी प्रशंसा होती है, और जो श्रेष्ठ नहीं होता वह पीछे रह जाता है। यह स्मरण रखकर हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपने पयरनसे श्रेष्ठ स्थान श्राप्त करे और सबसे श्रेष्ठ बने।

## राजाकी स्थिरता।

### [ सक्त ८७]

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — ध्रुवः।)

आ त्वाहाषेम्नत्तरंभू श्रुविस्तिष्ठाविचाचलत् । विश्वस्त्वा सबी वाञ्छन्तु मा त्वद्वाष्ट्रमधि भृशत् ॥ १ ॥ इहेवैधि मापं च्योष्टाः पवत इवाविचाचलत् । इन्द्रं इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रग्रं घारय ॥ २ ॥ इन्द्रं एतमदीधरद् ध्रुवं ध्रुवेणं हुविषां । तस्मै सोमो अधि जवद्यं च ज्ञक्षंणस्पतिः ॥ ३ ॥

अर्थ— (त्वा आहार्ष) तुझको यहां राजगद्दीपर लाता हूं। (अन्तः भूः) इम सबके अंदर आ। (ध्रुवः अधिचाः अलत् तिष्ठ) स्थिर और अविचलित होकर यहाँ ठहर। (सर्वाः विद्याः त्वा वाञ्छन्तु) सब प्रजाजन तुझको चाहें। राष्ट्रं त्वत् मा अधिभ्रशत्) राष्ट्रं तेरेसे भ्रष्ट न होवे॥ १॥

(इह प्रव प्रिच) यहां आ। (मा अपच्योष्ठाः) कभी मत गिर, (पर्वतः इव अविचाचलत्) पर्वतेक समान अविचलित और (इन्द्रः इव अवः) इन्द्रके समान स्थिर होकर (इह तिष्ठ) यहां ठहर और (राष्ट्रं उ धार्य) राष्ट्रका पालन कर ॥ २॥

(इन्द्रः ध्रुवेण हविषा) इन्द्र स्थिर समर्पणसे (एतं ध्रुवं अदीधरत्) इसको स्थिररूपसे धारण करता है। (तस्से सोमः) उसको सोमने और (अयं च ब्रह्मणस्पतिः) इस ज्ञानपतिने (अधिब्रवत्) उपदेश दिया ॥ ३॥

भावार्ध — हे राजन् ! तुमको हम सब लोगोंने चुनकर इस राजगई।पर लाये हैं, अब तू इस राजसभामें आ और यहांका कार्य स्थिर होकर कर। चेंचलता छोड दे। सब दिशाओं में रहनेवाले तेरे प्रजाजन तुम्हारे विषयमें संतोष प्रकट करें। तेरेसे इस राज्यकी अधोगति न होवे ॥ १ ॥

इस राज्यपर रह, यहांसे मत गिर । स्थिर होकर यहांका कार्य कर । अपने स्थानसे पदच्युत न हो और इस राष्ट्रका उद्धार कर ॥ २ ॥

इन्द्रने भी आस्मसमर्पणसे स्थिर राज्यको प्राप्त किया था और उसको ज्ञानी ब्रह्मणस्पितिने उत्तम उपदेश दिया था; इस प्रकार तू भी आत्मसमर्पणसे इस राज्यका शासन कर और यहांके ज्ञानी जन जिस प्रकार सलाह दें उस प्रकार इस राष्ट्रका शासन कर ॥ ३॥

#### राजाकी स्थिरता।

राजा राजगद्दीपर स्थिर किस रीतिसे हो सकता है इस बातका उपदेश वडी उत्तमतासे इस सूक्तमें दिया है—

(१) राजाका सब प्रजाजनों द्वारा चुनाव होना चाहिये, (२) राजाको इस प्रकारका राज्यशासन करना चाहिये कि, जिससे सब लोग प्रसन्न हों और उन्नतिको प्राप्त करें, (३) राजामें चंचल होते नहीं होनी चाहिये, (४) प्रजाके सनको आकर्षित करेंनेवाला राजा हो, (५) उसके राज्यशासनसे राष्ट्रको अवनति न हो, (६) राजा राष्ट्रके विद्वानीकी संमितिसे राज्यशासन चलावे। इस प्रकार राजा व्यवहार करेगा तो वह राजगहीपर स्थिर रह सकता है, अन्यथा पदच्युत होगा। इस उपदेशसे पता लग सकता है कि कानसे दुर्गुण रहनेसे राजा राष्ट्रसे श्रष्ट होता है। देखिये—

(१) प्रजाकी अनुमतिके बिना जो राजगद्दीपर बैठता है, (२) जो प्रजाकी प्रसन्तता नहीं प्राप्त करता, (३) जो चंचल वृत्तिका होता है, (४) जिसका अहित प्रजा चाहती है, (५) जिसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी अधीगति होती है। (६) जो राष्ट्रके विद्वानोंकी संमतिके विरुद्ध राज्यशासन चलाता है। इस प्रकारका जो राजा होता है वह राज्यसे गिरता है।

हरएक प्रजाजन तथा हरएक राजा इस स्काका विचार करें। इस सूक्तके मननसे प्रजाकों भी पता लग जायगा कि उत्तम राजा कौनसा है और अधम कौनसा है, किसको राजगही पर रखना चाहिये और किसको नहीं। राजाकों भी पता लग जायगा कि किस रीतिसे अपनी स्थिरता होगी और किस कारण राज्यसे गिरावट होगी। राजा और प्रजा इन दोनोंको इस स्कास उत्तम बोध प्राप्त हो सकता है।

## राजाकी स्थिरता।

[सूक्त ८८]

(ऋषः — अथर्चा । देवता — भुवः ।)

धुवा द्यौधुवा पृथिवी धुवं विश्वमिदं जगत् । धुवासः पवैता हमे धुवो राजां विशामयम् ॥ १॥ धुवं ते राजा वरुणो धुवं देवो बहुस्पतिः । धुवं त इन्द्रंश्वामिश्रं राष्ट्रं धारयतां धुवम् ॥ २॥

भ्रुवोच्युतः प्रमृणीहि अर्त्रून्छत्रूयतोऽधरान्यादयस्व ।

सर्वा दिशः संमैनसः सुधीचीध्रुवायं ते समितिः कल्पतामिह ॥ व

अर्थ — जिस प्रकार ( द्योः ध्रुवा ) युलोक स्थिर है, (पृथिवी ध्रुवा ) पृथ्वी स्थिर है, ( इदं विदयं जगत् ध्रुवं ) यह सब जगत् स्थिर है, तथा ( इमे पर्वताः ध्रुवासः ) ये पर्वत स्थिर हैं उस प्रकार ( अयं विद्यां राजा ध्रुवः ) यह प्रजाओंका रंजन करनेवाला राजा स्थिर हो ॥ १ ॥

(राजा वरुणः ते ध्रुवं) राजा वरुण तेरे लिये स्थिर, (देवः वृहस्पतिः ध्रुवं) वृहस्पति देव तेरे लिये स्थिर, (इन्द्रः च अग्निः च ते ध्रुवं) इन्द्र और अग्नि तेरे लिये स्थिर (राष्ट्रं घारयतां) राष्ट्र भारण करें ॥ २ ॥

( अच्युतः भ्रवः शात्रून् प्र मृणोहि ) न गिरता हुआ ओर स्थिर होकर शत्रुओंका नाश कर। (शत्रूयतः अधरान् पादयस्व ) शत्रुवतः आचरण करनेवालॉका नीचे गिरा दे। (सर्वाः दिशः) सर दिशाओं निवास करनेवाला प्रजाएं (सभ्रीचीः संमनसः) एक कार्यमें रत और एक विचारसे युक्त होकर, उन लोगांकी (सिमितिः इह ते भ्रवाय कल्पतां) सभा यहां तेरी स्थिरताके लिये समर्थ होवे ॥ ३ ॥

आवार्य- बुलोक, भूलोक, पर्वत और यह सब जगत् जिस प्रकार स्थिर हैं उस प्रकार राजा स्थिर हो जाने ॥ १॥ राजा वरण, इन्द्र, अग्नि और देव बृहस्पति ये इस राजाके लिये स्थिर राष्ट्र धारण करें ॥ २॥

राजा स्थिर और सुदृढ द्दोकर शत्रुका नाश करे, शत्रुके समान आचरण करनेवालोंको नीचे गिरावे। सब प्रजाजन एक विचारसे युक्त द्दोकर अपनी राष्ट्रसभा द्वारा उक्तम राजाको राजगदीपर स्थिर रखें ॥ ३ ॥

१२ ( अथर्व. आब्य, काण्ड ६ )

#### स्थिरताके लिये।

राजा किन गुणोंके धारण करनेसे अपनी राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है इसका विचार इस सूक्तमें किया है। यह सूक्त कहता है कि ' धौ, पृथिबी, पर्वत, जगत, ' ये किस रीतिसे स्थिर हुए हैं इसका विचार राजा करे और उनके गुणोंको धारण करके स्थिर होवे; देखिये इनके कीनसे गुण है --

- १ द्यौ:-- आकाश तथा सूर्य। इनमें तेज है, सूर्य तो खरंग प्रकाशी है। इस प्रकार उत्तम तेजस्वी राजा स्थिर हो सकता है।
- २ पृथ्वी- पृथ्वी सबका उत्तम प्रकार धारण और पौषण करती है। जो राजा धव प्रजाजनोंका इस प्रकार धारण-पोषण करता है वह स्थिर होता है।
- ३ पर्वत- अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं कभी पीछे नहीं इटते । इस प्रकार युद्धमें जो अपने स्थानमें स्थिर रहता है, भागता नहीं, वह राजा राष्ट्रमें स्थिर रहता है।
- 8 जगत- चलता है, परंतु अपनी मर्यादामें घूमता है। इस प्रकार जो अपनी मर्यादासे प्रगति करता है वह स्थिर

इस प्रकारके गुण घारण करनेवाला राजा राजगहीपर स्थिर रहता है। इन गुणोंसे भी और अधिक एक गुण है-

५ विद्यां राजा ध्रवः — प्रश्नाओं का रखन करनेवाला राजा स्थिर रहता है।

यह गुण सब गुणोंसे श्रेष्ठ है और इसके रहनेसे ही अन्य गुण वार्य करनेमें समर्थ होते हैं। 'राजा ' शब्दका ही अर्थ ( प्रजारंजकः ) प्रजाको प्रसन्त करनेवाला है। इस प्रकारके प्रजाकी प्रसन्नता संपादन करनेवाले राजाको ही इन्द्रादि देव राजग्हीपर स्थिर रखनेकी सहाय्यता करें। इन देवताओंसे बोधित होनेवाले राज्यके लोग राजाकी सहाय्यता करें। इन देवतावाचक शब्दोंसे बोधित होनेवाले ये लोग हैं-

- १ वृहस्पतिः, अग्निः-- ज्ञानी, विद्वान् भादि बाह्य बल,
- २ इन्द्रः शूर वीर, सैनिक आदि क्षत्रिय बल,
- ३ वरुणः वरिष्ठ कोक।

ये सब लोग उत्तम राजाकी सह।य्यता करें और उसकी स्थिरताके लिये प्रयत्न करें । इनकी सहाय्यता प्राप्त करेक राजा संपूर्ण राजुओंको दूर करे, सब प्रजाजनोंमें एकता स्थापित करे और राष्ट्रीय महासभाकी सहाय्यतासे अपनी स्थिरता करे। राष्ट्रमहासभा भी योग्य राजाको ही अपनी सहातुभूति प्रदान करें और अयोग्य राजाको कभी सह। य्यता न दें।

इस प्रकार राजा और प्रभाको बढा बोध देनेवाला यह सूक्त है। आशा है कि ये दोनों इसका मनन करके अधिकसे अधिक लाभ उठावेंगे।

## परस्पर प्रेम ।

[सूक्त ८९] (ऋषः — अथर्वा। देवता — रुद्रः, मन्त्रोक्ताः।)

इदं यत्येण्यः शिरों दुत्तं सोमेन वृष्ण्यंम् । ततुः परि प्रजातेन हार्दि ते शोचयामसि क्योचयांमासि ते हादिँ क्योचयांमासि ते मनेः। वातं घूम ईव सध्य हु मामेवान्वेत ते मनेः॥ २॥

अर्थ- (प्रेण्यः इदं यत् वृष्ण्यं शिरः ) देम करनेवालेका जो यह बलवान सिर है, जो (सोमेन दत्तं ) सीमने दिया है, (ततः प्रजातेन) उससे उरपन्न हुए बलसे (ते हार्दि परि शोचयामसि) तेरे हृदये भागोंको उद्दीपित करते हैं ॥ १ ॥

(ते हार्दि शोचयामासि) तेरे हृदयके भावोंको उद्दीपित करते हैं, (ते मन: शोचयामसि) तेरे मनको उत्तेजित करते हैं, (वातं धूम इत्र) वायुके पीछे जिस प्रकार धूवां जाता है, उस प्रकार (ते सध्यक् मनः मां एख अन्वेतु) तेरा अनुकूल मन मेरे पास ही आवे ॥ २ ॥

भाव थि- प्रेम करनेवालेका सिर और हृदय प्रेमके साथ ही उद्दीपित होता है ॥ १॥ हृदयको और मनको उत्तेजित करते हैं जिस प्रकार धूर्वा बायुको अनुसरता है, ससी प्रकार मन हृदयको अनुकूल होवे ॥२॥

### महौं त्वा मित्रावरुंणों महां देवी सरंखती । महां त्वा मध्यं भूम्यां उभावन्ती समंस्यताम् ॥ ३॥

अर्थ-(मिन्नावरुणो स्वा मह्यं) मित्र और वरुण तुझको मुझे देवें, (वेवी सरस्वती मह्यं ) सरस्वती देवी मुझे देवे । (सूम्या मध्यं ) भूमिका मध्य तथा (उभौ अन्तौ ) दोनों अन्तभाग (त्वा मह्यं समस्यतां ) तुझको मुझे देवें ॥ ३॥

भावार्थ - मित्र, वरुण, सर्म्वती, भूमिका मध्यभाग और अन्तिम भाग ये सब इम सबको मिलाकर रखें ॥ ३ ॥

#### एकताका मन्त्र।

मनुष्यका सिर और हृदय प्रेमसे उत्तेजित होता है। इस प्रकार उत्तेजित हुआ और प्रेमसे भरपूर हुआ मनुष्य ही इस जगत्में फुछ विशेष कार्य करनेमें समर्थ होता है।

हृदयके अनुकूल मन ऐसा होवे कि, जिस प्रकार वायुकी मनुष्य उन्नत हो सकते हैं।

गतिके अनुकूल धूवां होता है। सरस्वती अर्थात् विचाकी और भूमि अर्थात् मातृभूभिकी अक्ति ये दोनों मनको ऐसा अनुकूल करें, कि वह कभी हृदयको छोडकर अर्थात् उस नेताके हृदयसे दूर न भाग जावें।

इस प्रकार मनसे सुविचार और इदयसे भक्ति करते हुए। उनस्य उन्नत हो सकते हैं।

# शरीरसे बाणको हटाना।

[सूक्त ९०]

(ऋषिः — अथर्वा। देवता — रुद्रः।)

यां ते छुद्र श्वुमास्यदङ्गिभ्यो हृदंयाय च । इदं तामुद्य त्वद् वयं विषूर्ची वि वृहामसि ।। १ ।। यास्ते श्वतं धमन्योऽङ्गान्यनु विष्ठिताः । तासां ते सर्वीसां वयं निर्विवाणि हृयामि ।। २ ॥ नर्मस्ते छुद्रास्यते नमः प्रतिहिताये । नर्मो विस्वृत्यमानिष्ये नमो निपेतिताये ।। ३ ॥

सर्थ — (रुदः यां इषुं) रुद्र जिस बाणको (ते अङ्ग्रेश्यः हृद्याय च आस्यत्) तेरे अङ्गें और हृद्यके लिये फैंकता है, (अद्य तां) आज उस बाणको (वयं त्वद् विषूचीं) इम तेरेसे विरुद्ध दिशासे (इदं वि वृहामिस ) इस प्रकार दूर करते हैं ॥ १ ॥

(याः ते शतं धमनयः) जो तेरे करीरमें सेंकडों धमनियां (अङ्गानि अनु विष्ठिताः) अनयवामें रहती हैं (ते तासां सर्वासां) तेरी उन सब धमनियासे (विषाणि निः ह्रयामस्ति) सब विषाको निश्शेष करते हैं ॥ २ ॥

हे रुद्र ! (ते अस्यते नमः) फेंकते हुए तुझे नमस्कार हो। (प्रतिहितायै नमः) फेंके हुए बाणको नमन हो। (विस्तुज्यमानायै नमः) छोडे गये बाणको नमन हो और (निधिततायै नमः)लक्ष्यपर लगे बाणको नमस्कार है॥३॥

भावार्थ- शरीरमें लगे बाणको युक्तिसे हटाना चाहिये और शरीरको विषरहित करना चाहिये ॥ १-३ ॥

# जल-चिकित्सा।

[ सक्त ९१]

(ऋषः — भृग्वंगिराः । देवता — यहमनाद्यानं, मन्त्रोकाः । ) इमं यवंमष्टायोगैः पंडचोगेभिरचर्छपुः । तेनां ते तन्वोधे रपोऽपाचीनुमपं न्यये

11 8 11

अर्थ — (इमं यवं ) इस जोको (अष्टायागैः षड्योगैः ) आठ बैलजोडियोंनाले अथवा (षड्योगैः ) छः बैल-जोडियोंसे की हुई (अचर्छ्युः) कृषिसे उत्पन्न करते हैं। (तेन ते तन्त्रः) उससे तेरे शरीरके (रपः अपाचीनं अप-द्यये ) रोगबीजको निम्न गतिसे दूर करते हैं॥ १॥ न्यर्भग्वाती वाति न्युक् तपति स्यैः । नीचीनंमुह्न्या दुंहे न्युग् भवत ते रपः ॥ २ ॥ २ ॥ आप इद् वा उं भेषुजीरापी अमीवचातंनीः । आपो विश्वंस्य भेषुजीस्तास्ते कुण्वन्त भेषुजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— ( वातः न्यक् वाति ) अपानवायु निम्न गतिसे चलता है, ( सूर्यः न्यक् तपित ) सूर्य निम्न भागमें तपता है, ( अध्या नीर्चानं दुहें) गो निम्न भागसे दूध देती है। इस प्रकार (ते रपः न्यक् भवतु ) तेरा दोष दूर होवे ॥ २ ॥ ( आपः इत् वे ड भेषजीः ) जल निःसन्देह औषधी है, ( आपः अभीवचातनीः ) जल रोग दूर करनेवाला है, ( आपः विश्वस्य भेषजीः ) जल सब रोगोंकां औषधि है, ( ताः ते भेषजं कृण्वन्तु ) वह जल तेरे लिये औषध

बनावे ॥ ३॥

जल सब रोगोंको दूर करनेवाली भौषाध है, जल सब दोष धारीरसे दूर करता है और सब विष दूर करके आरोग्य देता है। जलप्रयोगसे अपानकी निम्न गति होती है और उस कारण बद्धकोष्ठता दूर होती है। बद्धकोष्ठ दूर होनेसे पूर्ण आरोग्य होता है। इस आरोग्यके लिये उत्तम जौका अन्न खाना चाहिये और

इस पथ्यके साथ अष्टांगयोग अथवा षडंगयोग करना चाहिये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान ओ समाधि ये आठ अंग योगके हैं। पहिले दो अंग अथवा अंतिम दो छोडनेसे, षंडगयोग होता है। इससे भी रोग दूर होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है।



### अश्व।

[स्ति ९२]

( ऋषिः — अथवी । देवता — इन्द्रः, वाजी । )

वार्तरंहा भव वाजिन् युज्यमान इन्द्रंस्य याहि प्रसुवे मनोजवाः । युक्जनतुं त्वा मुरुतो विश्ववेदस् आ ते त्वष्टां पृत्सु ज्वं दंघातु ॥ १॥ ज्वस्ते अर्वन् निहितो गुहा यः स्येने वार्त उत योऽचंग्त् परीत्तः । तेन त्वं वाजिन् बरुवान् बरुवाजि जय समने पारयिष्णः ॥ २॥

अर्थ — हे (वाजिन्) अथ ! (युज्यमानः वातर्रहाः भव) जोतने पर वायुके वेगसे युक्त हो, (इन्द्रस्य प्रसन्दे मनोजवाः याहि) इन्द्रकी इस सृष्टिमें मनोवेगसे चल। (विश्ववेदसः मरतः त्वा युज्जन्तु) सब ज्ञानसे युक्त मरनेतक उठनेवाले वीर तुमे नियुक्त करें। (त्वष्टा ते पत्सु जवं आ द्यातु) त्वष्टा तेरे पीवोंमें वेग रखे॥ १॥

है ( अर्वन् ) गतिशील! (यः गुहा निहितः ते जवः ) को हृदयमें रहा हुआ तेरा वेग है, (यः इयेने वाते । उत परीत्तः ) जो वेग श्वेनपक्षीमें और जो वायुमें है और जो अन्यत्र भी है, है (वाजिन् ) अश्व! (तेन त्वं बळवान् ) उस वेगसे त् बळवान् होकर (समने पारियक्षाः) संग्राममें पार करनेवाला होता हुआ (आर्जि जय) युद्धमें विजय कर।। २॥

भावार्थ — घोडा वेगवान हो, चक्रनेके समय मनके वेगके समान शीघ्र दौडे । ऐसे घोडेवों वीर जोतें और ईश्वर ऐसे घोडेके पांवमें वडा वेग रखे ॥ १ ॥

जो नेग वायु, रथेन पक्षी और अन्य नेगवान् पदार्थोंमें है वह नेग इस घोडेमें हो। ऐसा नेगवान् और बलवान् घे।डा युद्धमें विजयको प्राप्त करनेवाला हो ॥ २ ॥

# तुन्हें वाजिन तुन्वंप्रनयंन्ती बाममुस्मम्यं धार्वतु अर्म तुम्यंम् । अन्हेंतो महो धुरुणांय देवो दिवी वि ज्योतिः स्वमा मिमीयात्

11 3 11

॥ इति नवमोऽनुवाकः॥

अर्थ-हे ( वाजिन्) अथ ! (ते तनूः तन्वं नयन्ती ) तेरा शरीर हमारे शरीरको ले चलता हुआ ( अस्मभ्यं वामं घावतु ) हम सबके लिये अरुप कालमें पहुंचावे और ( तुभ्यं शर्म ) तुम्हारे लिये सुख देवे । ( अम्हुतः देवः ) अञ्चित्त देव ( घरणाय ) सबकी घारणाके लिये (दिवि ज्योतिः इव ) युलोकर्ने जैसा तेजस्वी सूर्य है, उसके समान ( महः स्वं आ मिमीयात् ) सबके। बढा तेज निर्मण करके देवे ॥ ३ ॥

भावार्थ — यह षोडा मनुष्योंको अतिशीघ्र दूरतक पहुंचावे । वह खामीको सुख देवे और स्वयं सुखी होवे । युलोकर्ने सूर्यके समान ऐसा घोडा यहां चवकता रहे ॥ ३॥

उत्तम घोडेका वर्णन इस सूक्तमें है। घोडा बलवान् और चपल तथा शीघ्रमामी हो। युद्धमें जानेवाले सैनिक ऐसे घोड़ोंका उपयोग करें और विजय प्राप्त करें। इसाहि बोध इस सूक्तमें है।

॥ यहां नवम अतुवाक समाप्त ॥

## हमारी रक्षा।

[सूक्त ९३]

(ऋषः — शन्तातिः। देवता — रुद्रः।)

युमो मृत्युरेघमारो निर्ऋषो बुभुः श्वोंऽस्ता नीलंशिखण्डः।

देवजनाः सेनंगोत्तरिथवांसुस्ते अस्माकं परि वृज्जनतु वीरान्

मनसा होमेहरसा घृतेन श्वीयास्त्र उत राई भवार्य।

नमुस्ये अयो नमं एअयः कणोम्यन्यत्रासद्धविषा नयन्तु

त्रायंच्वं नो अधविषास्यो वधाद् विश्वं देवा मरुतो विश्ववेदसः ।

अग्रीषोमा वर्रुणः पूतदंक्षा वातापुर्जन्ययोः सुमतौ स्याम

11311

11 8 11

11 7 11

अर्थ— ( यमः ) नियामक, ( मृत्युः ) मारक, ( अध-मारः ) पापियोंको मारनेवाला, ( निर्ऋथः ) पीडक, ( बस्तुः ) पोषक, ( शर्वः ) हिंसक, ( अस्ता ) श्रव्न फेंकनेवाला, ( निर्छिशाखण्डः ) नीले ध्वजसेयुक्त तथा ( देवजनाः ) सब दिव्यजन, ( सनया उत्तिस्थिवांसः ) सेनाके साथ चढाई करनेवाले, ( अस्माकं वीरान् परि वृक्षन्तु ) हमारे वीरोंको बनावे ॥ १ ॥

( अस्त्रे शर्वाय ) अस्त्र फॅक्नेवाले दिसके लिये ( उत भवाय राख्ने ) और उन्नति करनेवाले राजाके लिये ( मनसां घृतेन होमें: इरसा ) मनसे, घीसे, होमोंसे और शक्तिसे ( एम्यः नमस्येम्यः नमः कुणोमि ) इन नमन करने योग्यों को नमन करता हूं। ( अधिविषः अस्तद् अन्यन्न नयन्तु ) पापरूपी विषसे परिपूर्ण लोक हमसे दूर हों ॥ २ ॥

( विश्वेदेवाः विश्ववेदसः मरुतः) सब दिन्य और सब जाननेवाले मरने तक कार्य करनेवाले वीर तथा ( आश्चि-षोमी पृतद्शाः वरुणः ) अप्ति, सोम, पितत्र बलवाला वरुण, ( अञ्चिषणम्यः बञ्चात् त्रायध्वं ) पापियों के वधसे हमें बचावें। ( वाताप्रजन्ययोः सुमतो स्याम ) वायु और पर्जन्यकी सुमितिमें हम सदा रहें।। ३॥

भावार्थ-- सब ग्रूरवीर हमारे बालबन्धों भीर हमारे वीरोंको बचावें ॥ १ ॥ जो नमन करने योग्य हैं उनका मनसे भीर दानके साथ सरकार किया जावे । पापी हम सबसे दूर हों ॥ २ ॥ सब देव हमें पापियोंसे बचावें और हम उनकी उत्तम मतिमें रहकर उत्तम कार्य करें ॥ ३ ॥

## संगठन का उपदेश।

#### [ सक ९४]

(ऋषिः - अथवाङ्गिराः। देवता - सरस्रती।

सं वो मनांसि सं वता समाक्तिनिमामिस । अमी ये वित्रता स्थन तान् तुः सं नमयामिस ॥ १ ॥

अहं गूंक्णामि मनसा मनासि ममं चित्तमर् चित्ते भिरेतं।

ममु वर्शेषु हदयानि वः कृणोमि ममं यातमनुवत्मीन एत

11211

नेश

ओते मे द्यावाष्ट्रियी ओतां देवी सरंखती । ओतौ म् इन्द्रंश्चाप्रिश्चर्ध्यासमेदं संरस्वति ।। ३ ॥ वा

अर्थ— ( चः मनांसि सं ) तुम्हारे मन एक भावसे युक्त करो, ( वता सं ) तुम्हारे कर्म एक विचारसे हों, ( आकृतिः सं नमामसि ) तुम्हारे बंकल्पोंको एक भावमें झुकाते हैं। ( अभी थे विवताः स्थन ) यह जो तुम परस्पर विरुद्ध कर्म करनेवाले हो, ( तान् चः सं नमयामसि ) उन सब तुनको हम एक विचारमें झुकाते हैं॥ १॥ ( अर्थर्वः ३।८।५ )

( अहं मन सा मनांसि गुभ्णामि ) में अपने मनसे तुम्हारे मनोंको लेता हूं। ( मम चित्तं चित्तिभिः अनु आइत ) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाकर आओ। ( मम वशेषु वः हृदयानि कृणोमि ) मेरे वशमें तुम्हारे
हृदयोंको में करता हूं। ( मम यातं अनुचर्मानः आ-इत ) मेरे चालचलनके अनुकूल चलनेवाले होकर यहां आओ॥
( अर्थव , ३।८।६ )

( द्याचापृथिवी मे ओते ) बुलोक और भूलोक वे मेरेसे मिलेजुले हैं। ( देवी सरस्वती श्रोता ) सरस्वती देवी मेरेसे मिली है। ( इन्द्रः च आग्निः च मे ओती ) इन्द्र और अप्ति मेरे साथ मिले हैं। हे सरस्वति ! ( इसं ऋध्यास्म ) इससे हम समृद्ध हों॥ ३॥ ( अथवे. ५।२३१९ )

ये तीनों मंत्र पूर्वस्थानमें आये हैं। ऊपर उनका पता दिया है। इसिलिये विशेष स्पष्टीकरण पूर्वस्थानमें ही पाठक देखें। तृतीय मंत्रका चतुर्थ चरण इस सूक्तमें पूर्वकी अपेक्षा भिन्न है, परंतु वह अति सरल होनेसे विशेष स्पष्टीकरणकी अपेक्षा नहीं रखता।

---

# कुष्ठ औषधि।

[सक्त ९५]

(ऋषः - भृग्वंगिराः। देवता - वनस्पतिः।)

अश्वत्थो देवसदेनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तत्रामृतस्य चक्षणं देवाः क्षष्ठमवन्वत ।। १ ।।

अर्थ — ( इतः तृतीयस्यां दिचि ) यहाँ वे तीयरे युलोकमें ( देवसदनः अश्वस्थः ) देवों के बैठने योग्य अश्वस्थ है। ( तत्र अमृतस्य चक्षणं ) वहां अमृतका दर्शन होनेके समान ( कुष्ठं देवाः अतन्वतः) कुष्ठ औषधिको देवोंने प्राप्त किया है।। १॥ ( अर्थवं. ५।४।३ )

हिर्ण्ययी नौरंचर दिर्ण्यवन्धना दिवि । तत्रामृतंस्य पुष्पं देवाः कुर्षमयन्वत ।। २।।
गभी अस्योषधीनां गभी हिमर्वतामुत । गर्भी विश्वस्य भूतस्येमं में अगुदं क्रिधि ।। ३।।

अर्थ— (हिरण्या हिरण्यानधना नाः) सोनेकी बना और सुवर्णके बन्धनोंसे प्रन्धी नौका (दिवि अचरत्) युलोकमें चलती है। (तत्र अमृतस्य पुष्पं कुष्ठं) वहां अमृतके पुष्पके समान कुष्ठ औषधिको (देवाः अवन्वतः) देवोंने प्राप्त किया है। २॥

( ओषधीनां गर्भः आसि ) औषधियोंका मूल तू है। ( उत हिमवतां गर्भः ) और हिमवालोंका भी त् गर्भ है। (तथा विश्वस्य भृतस्य गर्भः) सब भृतमात्रका गर्भ है; ( में इमं अगदं कृष्धि ) तू मेरे इस रोगांको नारोग कर ।। ३॥ ( अर्थनः ५।२५७ )

ये भी तीनों मंत्र पूर्व स्थानमें आ गये हैं। अतः पाठक इनका विवरण पूर्वस्थानमें देखें। तृतीय मंत्रमें कुछ पाठभेद है, परंतु उसके विशेष स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है।

## रोगोंसे बचना।

### [ सक्त ९६ ]

( ऋषिः - भृग्वङ्गिराः। देवता - वनस्पतिः, सोमः।)

या ओषंधयः सोमराज्ञीर्वेद्धीः <u>श्वतिंचक्षणाः । बृहस्पतिंप्रस्तास्ता नी मुज्</u>ञन्त्वंहंसः ॥ १ ॥ मुज्ञन्तुं मा शप्थ्याद्वेदथी वरुण्याद्वित । अथी यमस्य पद्धीशाद् विश्वंसाद् देविकिल्बिपात् ॥ २ ॥ यचश्चंषा मनसा यचे <u>वा</u>चोपा<u>रिम जात्रतो यत् खपनतः । सोमस्तानि ख</u>धयां नः पुनातु ॥ ३ ॥

अर्थ— (याः सोमराश्चीः बह्वी ओषधयः) जो सोम शैषिध जिनमें मुख्य है ऐसी अनेक आषिधयां हें और जिनसे (शत-विचक्षणाः) सैंकडों कार्य होते हैं, (बृहस्पति-प्रस्ताः ताः) ज्ञानीके द्वारा दी हुई वे औषिधयां (नः अंहसः मुश्चन्त्) हमें पापक्षी रोगसे बनावें॥ १॥

(मा रापथ्यात् मुञ्चन्तु ) मुझको दुर्वचनसे हुए रोगसे बचावें, (अथो उत वरुण्यात् ) और जलके कारण होनेवाले रोगसे बचावें । (अथो यमस्य पद्वीशात् ) अथवा यमके पाशस्वरूप असाध्य रोगोसे बचावें तथा (विश्व स्मात् देविकिल्यिपात् ) सब देवोंके संबंधके पापेंसे उत्पन्न हुए रोगोसे बचावें ॥ २ ॥

(यत् चक्षुषा मनसा) जो पाप चक्षु और मनसे तथा (यत् च खाचा) जो वाणीसे (ज्ञाग्रतः यत् खपनतः उपारिम) जागते समय और जो सोते समय इम (उपारिम) प्राप्त करते हैं (नः तानि) इमार वह सब पाप (सोमः स्व-धया पुनातु) सोम अपनी शक्तिसे पुनीत करके दूर करे ॥ ३ ॥

भावार्थ-- सब भौषधियों में सोम भौषधि मुख्य है। इन भौषधियों से सेंकड़ों रोगों की चिकित्सा होती है। ज्ञानी वैय द्वारा ही ये आषधियां हमें रोगमुक्त करें॥ १॥

दुर्वचनसे, जलके विगडनेसे, यमके पाशरूप दोषोंसे और सब पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे औषधियां हमें बचावें ॥ २ ॥ आंख, मन, वाणी आदि इंदियों द्वारा जाप्रतावस्थामें और स्वप्नावस्थामें जो पाप हम करते हैं; उन पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंस सोम आदि औपियां हमें बचावें ॥ ३ ॥

#### पापसे रोगकी उत्पत्ति ।

इस सूक्तमें पापसे रोगोंकी उत्पत्ति होनेकी कल्पना बताई है। सब रोग मनुष्योंके किये पापोंसे उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य अपने आपको पापसे बचावेंग, तो निःसंदेह वे रोगोंसे बच सकते हैं।

मनुष्य से ते हुए और जागते हुए अपने इंद्रियों से अनेक पाप करते हैं और रोगी हे ते हुए दुःखी होते हैं। इनकी उचित है कि, ये पापसे बचे रहें और अपने इन्द्रियों से पाप न करें।

'शपथ ' अर्थात् गालियां देना, बुरे शब्द बोलना और

कोधंक वचन कहना यह भी पाप है। इससे अनेक रोग होते हैं। कोध भी स्वयं रोग उत्पक्त करता है। अतः इससे बचना उचित है।

राग होनेपर श्रीषधिप्रयोगसे रोगनिशत्ते हो सकती है, परंतु श्रीषध ( गृहक्पतिप्रस्तुत ) श्रानी वैद्यहारा विचारपूर्वक दिया हुआ होना चाहिये।

इस शीतिसे इस स्कर्म बहुत उत्तम बोध दिये हैं। यदि पाठक इन सबका योग्य विचार करेंगे तो वे अपने आपकी बहुत कष्टोंसे बचा सकते हैं।

# शत्रको दूर करना।

[ सक्त ९७ ] (ऋषिः — अथर्वा। देवता — देवः, भिन्नावरुणी।)

अभिभूर्यज्ञो अभिभूर्षिरंभिभः सोमो अभिभूरिन्द्रः ।
अभ्य १ हं विश्वाः प्रतंना यथासान्येवा विधेमाप्तिहात्रा हुदं हुविः
स्वधास्तुं मित्रावरुणा विपश्चिता प्रजावत् श्वतं मधुनेह पिन्वतम् ।
बार्षेथां दूरं निर्क्षति पराचैः कृतं चिदेनः प्र संसक्तमस्मत्
हुमं वीरमत्तुं हर्षध्वमुप्रमिन्द्रं सखायो अनु सं रंभध्वम् ।
ग्रामुजितं गोजितुं वर्ष्णवाहुं जयनत्मज्मं प्रमृणन्तुमोजसा

11 8 11

11 8 11

113 11

अर्थ— ( यहः अभिभूः ) यज्ञ शत्रुका पराभव करता है, (अग्निः अभिभूः) अभि शत्रुका पराजय करता है, (सोमः अभिभूः) हेन्द्र शत्रुका पराभव करता है, (इन्द्रः अभिभूः) इन्द्र शत्रुका पराभव करता है। (यथा अहं चिश्वाः पृतनाः अभि असानि) जिससे मैं सब सेनाओं का पराभव करूं (एसा) इस प्रकार हम भी ( अग्निहोत्राः इदं हिनिः विधेम) अग्निहोत्र करनेवाले होवर इस हिविस समर्पण करेंगे॥ १॥

हे ( विपश्चिता मित्रावरुणा ) ज्ञानी मित्र और वरुण ! आपके लिये ( स्वधा अस्तु ) यह अजभाग हो। ( प्रजा-चत् क्षत्रं इह मधुना पिन्वतं ) प्रजायुक्त क्षत्रिय बल यहां सींचो। ( निर्म्मतं पराचैः दूरे बाध्येथां ) दुर्गतिको दूर करके दूर ही नष्ट करों और ( सृतं चित् पनः ) किये हुए पापको भी ( अस्रात् प्र मुमुक्तं ) इमसे दूर करो ॥ २ ॥

हे (स्वायः) मित्रो ! (उग्नं प्रामितितं गोजितं वज्रवाहुं वीरं) उप स्वभावयुक्त, गांवको जीतनेवाले, गोको जीतनेवाले अथवा इंदियोंको वश करनेवाले, वज्र धारण करनेवाले वीर, (शोजिखा अउम प्रमुणन्तं) बलसे शत्रुबलका नाश करनेवाले आंर (जयन्तं) विजय करनेवाले (इन्द्रं अनु स्वं रमध्वं) इन्द्रके अनुकूल अपने सब व्यवहार करो ॥ ३ ॥

भाषार्थ— यज्ञ अर्थात् परोपकार, अपि, सोमादि भौषाधि, ज्ञूर वीर ये सब अपने अपने शत्रुओंकां दूर करते हैं। उस प्रकार में भी सेनासे आक्रमण करनेवाले शत्रुओंपर विजय प्राप्त करूंगा। में इस विजयके लिये ऐसा आत्मसमर्पण करूंगा जैसा अभिन्ने त्रमें हविर्दृष्य अपने आपका समर्पण करता है॥ १॥

इस राज्यमें सब क्षत्रियोंको उत्तम शूरवीर बालबचे हों और वे राष्ट्रमें ऐसा प्रबंध करें कि, उससे सब दुर्गति नष्ट होवे और सब पाप दूर होवे ॥ २॥

जो शत्रुके गांवको जीतनेवाला, शूर्यार, शस्त्र धारण करनेवाला अपने बलसे शत्रुसेनाका नाश करता है, उस विजय संपादन करनेवाले वीरके अनुकूल अपना आचरण करो ॥ ३॥

#### विजयके साधन।

इस सूक्तमें विजयके कई साधन वर्णन किये हैं। प्रथम भंत्रमें इन साधनोंकी गणना की है, देखिये—

१ याहाः — यज्ञसे विजय होती है। यह सबसे सुख्य साधन है। यज्ञ अर्थात् 'सरकार, संगठन और उपकार। 'सरकार करनेयोग्य जो हैं उनका सरकार करना, अपने अंदर संगठनसे बळ बढाना और दुर्वत्येके ऊपर उपकार करना यह यज्ञ है। इस यज्ञसे वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सब शत्रु दूर होते हैं। ये यज्ञ अनेक प्रकारके हैं। उन सबका यहां वर्णन करनेकी के ई आवश्यकता नहीं है। यज्ञ मातृश्रुमिका रक्षण करता है यह बात अर्थवि० कां० १२।१।१ में भी कहीं हैं; वह मंत्र यहां पाठक देखकर इसके साथ उसकी तुळना करें।

१ अश्वि:— अशि शब्दसे शान, प्रकाश और उष्णताका शोध यहां लेना योग्य है। श्वानसे विजय सर्वत्र होती है। प्रकाश भी विजय देनेवाला है और उष्णता सर्थात् गर्मी मनुष्यमें रही तो वह मनुष्य कुछ न कुछ पराक्रम करनेमें समर्थ हो सकता है।

३ स्वोग्नः— सोम आदि औषधिया रोगादि शत्रुओंका परासव करती हैं।

८ इन्द्रः — ग्रस्वार शत्रुधेनाका पराजय करते हैं।

यज्ञ कैसा हो ?

विजय माप्तिक लिये यह कैसा हो ? इस प्रश्लेक उत्तरमें प्रथम

मंत्रने कहा है कि जैसा अग्निहोत्रमें हावि आत्मसमर्पण करता है, अग्निहोत्र करनेवाले लोक अपनी आहुतियों का जैसा समर्पण करते हैं, जिस प्रकार (न मम) इसपर अब मेरा अधिकार नहीं ऐसा कहते हुए समर्पण करते हैं, उस प्रकार जब आत्म-समर्पण होगा, तब शत्रुपर विजय प्राप्त होगी। विजय प्राप्त करनेवाले अपने आपका समर्पण पूर्ण रीतिसे करें, यही यज्ञ है और यही विजय देनेवाला है।

विजयके लिये (स्वधा अस्तु) स्वकीय धारणा काकि चाहिये। अपने अंदर धारणा राकि जितनी अधिक होगी उतना विजयपाप्तिका निश्चय अधिक होगा।

साथ ही साथ क्षात्रियों नीर पुरुष भी उत्तम प्रकारके निर्माण होने चाहिये। इन्हींसे विजय होती है। और सब लोगोंका प्रयत्न इस कार्यके लिये होना चाहिये कि अपने राष्ट्रके अंदर जो विपित्त है वह पूर्णरूपसे दूर हो। और सब लोग विपित्त और कष्टसे अन्त होकर समृद्धि तथा सुख प्राप्त करें।

सब लोग श्रुरवीर, प्रताणी और पुरुषाथी मनुष्यके अनुकूल अपना आचरण करें और कभी प्रतिकूल आचरण न करें। क्यों-कि नेताके प्रतिकृल आचरण करनेसे नाश ही होगा और लाभ होनेकी आशा भी नहीं रहेगी।

इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक बोध प्राप्त कर सकते हैं।

## विजयी राजा।

[सूक्त ९८]

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — इन्द्रः । )

इन्द्रों जयाति न पर्रा जयाता अधिराजो राजसु राजसातै । चुक्रेत्य ईडचो वन्द्यंश्रोपसद्यों नमुस्यो मुबेह

11 8 11

अर्थ — ( इन्द्रः जयाति ) ग्रार पुरुषकी जय होती है, ( न पराजयाते ) कभी पराजय नहीं होती। (राजसु अधिराजः राजयाते ) राजाओं ने जो सबसे श्रेष्ठ अधिराजा होता है उसकी शोभा बढती है। हे राजा! तू ( इह् ) इस राष्ट्रमें ( चर्कत्यः ईख्यः ) शत्रुका नाश करनेवाला और स्तृतिके लिये योग्य, ( वन्द्यः उपसद्यः नमस्यः भव ) बन्दनीय, प्राप्त करने योग्य और नमस्कारके लिये योग्य हो।। १।।

भाजार्थ — जो पुरुष ग्रूर होता है, उसीकी जय होती है कभी पराजय नहीं होती। जो राजा सब राजाओं में श्रेष्ठ बनता है वहीं अधिक प्रभावशाली. प्रशंसनीय, वंदनीय और उपास्य होता है।। १।।

त्विमिन्द्राधिराजः श्रेवस्युस्त्वं भूरिमभूतिर्जनानाम् । त्वं देवीर्विश्चं हुमा वि राजायुष्मत् श्वत्रमुजरं ते अस्तु ॥ २ ॥ प्राच्यां द्विश्वस्त्विमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृत्रहन्छत्रुहािसि । यत्र यन्ति स्रोत्यास्तिक्षतं ते दक्षिणतो वृष्य एषि हव्यः ॥ ३ ॥

अर्थ-हे इन्द्र! (त्वं अधिराजः) तू राजाधिराज और (श्रवस्युः) कीर्तिमाने हो। (त्वं जनानां अभिभृतिः भूः) तू प्रजाजनींका समृद्धिकर्ता हो। (त्वं इमाः देवीः विदाः विराज) तू इन देवी प्रजाओंपर विराजमान हो। (ते आयुष्मत् क्षत्रं अकत् ) तेरा दीर्घायुष्क क्षात्र तेज जरारहित होते॥ २॥

है इन्द्र ! (त्यं प्राच्याः दिशः राजा असि) तू प्राचीन दिशाका राजा है। हे (सृत्रहन्) शत्रुनाशक ! (उत उदीच्या दिशः शास्त्रहा असि ) और तू उत्तर दिशाके शत्रुओंका नाश करनेवाला है। (यज स्नोत्याः यन्ति ) जहां नदियां जाती हैं वहां तकके प्रदेशको (तत् ते जितं ) तूने जीत लिया है। तथा (वृष्यः हव्यः दक्षिणतः पषि ) कलवान और भादरसे पुकारने योग्य होकर दक्षिण दिशासे तू जाता है।। ३॥

भावार्थ- उत्तम राजा कीर्तिमान और प्रजाओंकी समृद्धि बढानेवाला होते । अपनी प्रजाको दैवी संपत्तिसे युक्त करे और अपने राष्ट्रका क्षात्रतेज बढाकर दीर्घ आयु भी बढावे ॥ २ ॥

चारों दिशाओं में शत्रुओं को पराजित करके राजा विजयी बने, बखवान बने और सबके आदरका पात्र बने ॥ ३ ॥

राजा विजयी होकर किस रीतिसे यशका मागी होता है, यह बात इसमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है। इस सूक्तका भाव आति सरल और सुबोध है। 'शौर्य और बल बढाने और प्रजाकी समृद्धि वृद्धिंगत करनेसे राजा विजयी होता है ' यह इस सूक्तका सुख्य आश्रय है।

# कल्याणके लिये यत्न।

[ स्त ९९ ]

(ऋषः — भृग्वंगिराः। देवता — वनस्पतिः, सोमः सविता च)

आभि त्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वीहरूणाद्भेवे । ह्वयांम्युग्रं चेत्तारं पुरुणांमानमेकुजम् यो अद्य सेन्यो विघो जिघांसन् न उदीरंते । इन्द्रस्य तत्रं बाह् संमुन्तं परि दग्नः

11 8 11

अर्थ — हे इन्द्र ! (पुरा अंद्वरणात्) पाप कर्म होनेके पूर्व हो (विरिम्तः त्वा त्वा अभि हुवे) श्रेष्ठ कर्मके कारण तेरी ही सब प्रकारसे पुकार करते हैं। तथा (उग्नं चेत्तारं) ग्रूग्वीर चेतना देनेवाले (एकजं पुरुनामानं इयामि) अकेले परंतु अनेक यशोंसे संपन्न पुरुषकी इम प्रशंसा करते हैं॥ १॥

यः **अद्य सेन्यः वधः** ) जो आज सेनाका शस्त्र हमें मारनेके लिये ( उत् ईरते ) ऊपर उठता है, ( तत्र इन्द्रस्य बाह्र समन्तं परि दग्नः) वहां प्रभुके बाह्र चारों ओर हम घरते हैं ॥ २॥

भावार्थ — जिससे पाप कर्म नहीं होता है और जो श्रेष्ठ कर्म करता है, उसीकी प्रशंसा करनी चाहिये। इसी प्रकार जो श्रेष्ठ कर्म करनाको चेतना देनेवाला और अनेक प्रकारसे यश प्राप्त करनेवाला है, उसीका ग्रुणगान करना सोग्य है ॥ १॥

जिस समय सेनासे इमला होता है और शक्ससे वीर एक दूसरेको काटते हैं, उस समय प्रभुके हाथ ही रक्षा करते हैं ॥२॥

परि दब इन्द्रंस्य बाहु संमन्तं त्रातुस्त्रायंतां नः । देवं सवितः सोमं राजनसमनेसं मा कृणु स्वस्तये॥३॥

अर्थ - ( इन्द्रस्य बाह्र समन्तं परि दद्मः ) प्रभुके बाह्न चारों ओर हम धरते हैं, ( श्रातुः नः श्रायतां ) उस रक्षकके बाहु इमारी रक्षा करें। हे (सोम राजन देव सवितः ) सोम राजा देव ! प्रमो ! (स्वस्तये मा सुमनसं कृणु) कल्याणके लिये मुझे उत्तम मनवाला कर ॥ ३ ॥

भावार्थ — ऐसे तथा अन्य प्रकारकें. कठिन प्रक्षेगोंमें प्रभुके दाथ ही हमारी रक्षा करें । मनुष्यको यदि सचमुच कल्याणका साधन करना है तो वह अपना मन शुभ विचारोंसे परिपूर्ण रखे ॥ ३ ॥

कल्याणका मुख्य साधन

इस सूक्तमें जो कल्याणका मुख्य साधन कहा है वह देखने योग्य है-

स्वस्तये सुमनसम्। ( मं. ३ )

' कल्याण प्राप्त करनेके लिये उत्तम-उत्तम मन होना चाहिये।' यदि मन उत्तम शुभ संबल्पोंसे युक्त हुआ, तो ही मनुष्यका सचमुच कल्याण हो सकता है। मनमें दोष रहे, तो अवस्य कष्ट होंगे। इसी प्रकार कितनी भी आपत्ति आ गई तो भी उस समय प्रभुका हाथ अपनी पीठपर है ऐसा विश्वास है।ना चाहिये, इस विषयमें देखिये-

सेन्यः वधः जिघांसन् उदीरते । तत्र इन्द्रस्य बाहुः समन्तं नः त्रायताम् ॥

'जब सेनाके शस्त्र वधकी इच्छासे उदपर उठते हैं, तब प्रमुका हाथ चारों ओरसे इमारी रक्षा करे। 'प्रमुका हाथ सब प्रकारसे हमारी रक्षा कर रहा है, यह विश्वास मनुष्यकी बडी शान्ति देता है और बल भी बढाता है।

इसके अतिरिक्त मनुष्यको तीन बातें ध्यानमें धारण करनी चाहिये-(१) पाप न करना, (२) श्रेष्ठ कर्म करना और (३) उप्र बनकर जनताको श्रेष्ठ कर्प करनेकी प्रेरण। करना। ये तीन कर्म करनेसे ही मनुष्य श्रेष्ठ और यशस्वी बनता है। पाठक इस स्काबा बहुत मनन करें; क्योंकि यह छोटासा सूक्त होनेपर भी बढा उत्तम उपदेश देता है और मनुष्यको श्रेष्ठ होनेकी बेरणा करता है।

### विषानेवारणका उपाय ।

[ सक्त १०० ] (ऋषिः — गरुत्मान्। देवता — वनस्पतिः।)

देवा अंदुः स्यों अदाद् द्यौरदात् पृथिच्यिदात् । तिस्रः सरस्वतीरदुः सर्चित्ता विषद्षंणम् ॥१॥ यद् वी देवा उपजीका आसिञ्चन् घन्वन्यदुकम् । तेन देवप्रस्तेनेदं द्षयता विषम् असुराणां दृष्टितासि सा देवानांमिस स्वसां । दिवस्पंथिव्याः संभूता सा चंकर्थारसं विषम् ।। ३ ॥

अर्थ — ( देवाः विषदूषणं अदुः ) देवोंने विषतिवारक उपाय दिया है। ( सूर्यः अदात् ) सूर्यने दिया है। ( द्यौः अदात्, पृथिवी अदात् ) युलोक और पृथ्वी लोकने भी दिया है। ( सचित्ताः तिस्नः सरस्वतीः अदुः ) एक विचार-बाली तीनों सरस्वतीं देवियोंने विषनिवारक उपाय दिया है ॥ १ ॥

है (देवाः) देवो ! (उपजीकाः यत् उदकं) उपजीक नामक औषिघरां जो जल (घन्वाने वः असिंचन्) महदेशमें आपके समीप सींचती हैं, ( तेन देवप्रसूतेन ) उस देवसे उत्पन्न जलसे ( इदं विषं दृष्यता ) इस विषका निमान रण वरो ॥ २ ॥

हे औषघि । तू ( असुराणां दुहिता असि ) असरेंकी दुहिता है । (सा देवानां स्वसा असि ) वह तू देवेंकी बहिन है। (दिशः पृथिक्याः संभूता ) बुलोक और भूलोकसे उत्पन्न हुई (सा विशं अरसं चकर्ध) वह तू विषकी निर्वल बना॥ ३॥

भाषार्थ- पृथ्वी, सूर्य, वायु, जल आदि सब देव विषको दूर करते हैं। तथा विद्याएं भी ऐसी हैं जो विष दूर करती हैं ॥ १ ॥ महरेशमें भी जो जल होता है वह विष दूर करता है ॥ २ ॥ औषि भी विष दूर करनेवाली है ॥ ३ ॥

यह सूक्त बडा दुवें घसा है। पहिले मंत्रमें कहा है कि पृथ्वी आदि अनेक देव विषन। शक गुण रखते हैं। अभि, जल, सोम आदिके प्रयोगसे विष दूर होनेकी बात वैद्यक्ष्यंथों में। कही है।

द्वितीय संत्रमें ' उपजीका ' मरुदेशमें जल उत्पन्न करती है वह जल विषनाशक है, ऐसा कहा है। यह उपजीका कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता। 'उपजीक' शब्दका अर्थ 'दूसरेके ऊपर रहकर अपनी उपजीविका करनेवाली।' इससे संभव प्रतीत होता है कि वृक्षोंपर उत्पन्न होनेवाली कोई वनस्पति हो, जिसमें रस बहुत आता हो और जो मस्देशमें भी विपुल रससे युक्त होती हो। इस वनस्पतिके रससे या उसके जलसे विष धूर होता है।

यह वनस्पति ( असु-राणां दुःहिता ) प्राण रक्षण करने-वालोंकी सहायक और (देवानां स्वसा ) इंद्रियोंके लिये भगिनीरूप है। अर्थात् यह आरोग्यवर्धक है, यह निर्जल भूभिमें उगती है और विष दूर करती है। वैद्योंको इस वनस्पतिकी खोज करनी चाहिये।

### बल प्राप्त करना।

### [सक्त १०१]

(ऋषिः — अथर्वाङ्गिराः। देवता — ब्रह्मणस्पतिः।)

आ वृषायस्व श्रासिहि वधेस्व प्रथयस्व च। यथाङ्गं वर्धतां शेषस्तेन योषितमिर्जिह 11 8 11 येनं कुशं वाजयंन्ति येनं हिन्बन्त्यातुरम् । तेनास्य ब्रह्मणस्पते धर्नुरिवा तानया पर्सः 11 7 11 आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वंनि । ऋष्म्बद्धे इव रोहितुमनेवग्लायता सदौ

अर्थ — (आ वृषायस्व ) बलवान् हो, (श्विसिहि ) उत्तम प्राण वारण कर, (वर्धस्व प्रथयस्य च ) बढ और अंगोंको फैला। (यथा शेषः अर्कं वर्धताम्) जिससं प्रजननांग पृष्ट हो, और तू (तेन योषितं इत् जहि) उससे स्त्रीको प्राप्त हो ॥ १ ॥

हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानी ! (येन कुदां वाजयन्ति ) जिससे कुश मनुष्यको पृष्ट करते हैं, (येन आतुरं हिन्वन्ति ) जिससे रोगीको समर्थ बनाते हैं, (तन ) उस उपायसे (अस्य पता धनुः इव आतानय) इसका अंग धनुष्य जैसा फैला॥२॥

(अहं ते प्याः तनोमि) में तेरी इंद्रियको फैलाता हूं, (धन्वनि अधि ज्याम् इव) जैसे धनुष्यपर डोरीको तानते हैं ( ऋशः रोहितम् इव ) जिस प्रकार रोछ हरिणपर धावा करता है ( अनवग्छायता सदा फ्रमस्व ) न श्रदता (देखो अधर्वे॰ ४।४।७) हुआ आक्रमण कर ॥ ३॥

भावार्थ-- हे भनुष्य ! तू बलवान् बन, प्राणका बल बढ़ा, शरीर पुष्ट कर, और मोटा ताजा कर । इस प्रकार सब शरीर उत्तम पुष्ट होनेके पश्चात् र्ख्नाको प्राप्त कर ॥ १ ॥

हे ज्ञानी पुरुष ! जिस उपायसे कुशको पुष्ट करते हैं और रोगीको नीरोग करते हैं, उस उपायसे तुम्हारे सब रोगी और

निर्बल लोग नीरोग और बलवान बने ॥ २॥ घतुष्यकी डोरीके समान शरीरमें बल और लबीलायन होवे और ऐसा बल प्राप्त करके हरिणपर रीछ हमला करनेके समान न यकते हुए तू सदा इमला कर ॥ ३ ॥

#### चार प्रकारका बल।

इस सूक्तमें चार प्रकारका चल कहा है । हरएकको यह चार प्रकारका बल प्राप्त करना चाहिये—

- (१) **आ कृषायस्त=** यह वीर्यका बल है, शरीर वीर्य-वान हो;
- (२) श्विसिंह=प्राणका बल बढे, श्रमका थोडासा कार्य करते ही श्वास लगना नहीं चाहिये;
- (३) वर्धस्व= शरीरकी लंबाई चौडाई वर्याप्त हो, मनुष्य अच्छा मोटा ताजा प्रतीत हो;

(8) प्रथयस्व = हम्एक अवयव अच्छी प्रकार पुष्ट हो।
यह चार प्रकारके बलांका वर्णन है। मनुष्यको ये चारों
प्रकारके बल प्राप्त करने चाहिये। बीर्य, प्राण, शरीरकी वृद्धि और पुष्टि ये चार प्रकारके हैं। हरएक मनुष्यको अपना शरीर इन चतुर्विधवलोंसे युक्त करना चाहिये।

कोई मनुष्य किसी कारण रोगी अथवा क्रश हुआ तो उसकी उचित है कि वह सुयोग्य वैद्यसे चिकित्सा करवाकर नीरोग और हृष्टपुष्ट बने। उत्तम हृष्टपुष्ट, नीरोग और बलवान् मनुष्य ही स्रोसे करे। अन्य अशक्त मनुष्य दूर रहे। तथा मनुष्य बलवान् बनकर सदा पराक्रम करे।

## परस्पर प्रेम ।

### [सूक्त १०२]

( ऋषिः — जमद्शिः। देवता — अश्विनौ।)

यथायं नाहो अधिना समैति सं च वर्षते । एवा माम्भि ते मनः समैतु सं च वर्षताम् ॥ १॥ आहं खिंदामि ते मने राज्यश्व पृष्ट्यामिव । रेष्मिच्छित्रं यथा तृणं मियं ते वेष्टतां मनः ॥ २॥ आर्झनस्य मृदुर्घस्य कष्ठस्य नलंदस्य च । तुरो मर्गस्य हस्ताम्यामनुरोधन्मुद्धरे ॥ ३॥

#### ॥ इति दशमोऽनुवाकः॥

अर्थ - हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (यथा अयं वाहः सं पति) जिस प्रकार यह घोडा साथ-साथ जाता है, और (सं वर्तते च) मिलकर साथ-साथ रहता है, (प्वा ते मनः मां अभि) इस प्रकार तेरा मन भेरे (सं आ पतु) साथ आवे और (सं वर्ततां च) साथ रहे ॥ १॥

( अहं ते मनः आ खिदामि ) में तेरे मनके खींचता हूं (पृष्ट्यां राजाश्वः इव ) जिस प्रकार पीठके साथ बंधी गाडीको घोडा खींचता है। ( यथा रेज्म - छिन्नं तृणं ) जैसा वायुसे छिन्नभिन्न हुआ घास एक दूसरेसे लिपटता है, वैसा ( ते मनः मिये वेष्टतां ) तेरा मन मेरे साथ लिपटा रहे ॥ २॥

(तुरः भगस्य ) त्वरासे प्राप्त होनेवाले, भाग्ययुक्त, (आञ्चनस्य मदुघस्य ) अञ्चनके समान हर्षित करनेवाले (कुष्ठस्य नलदस्य हस्ताभ्यां) कूठ भीर नलके समान हार्थोद्वारा (अनुरोधनं उद्गरे ) अनुकूलताको प्राप्त करता हुं॥३॥

भावार्थ-- जिस प्रकार गाडीको जोते हुए दो घोडे साथ-साथ रहते हैं और साथ-साथ चलते हैं, उस प्रकार परस्परका मन एक साथ रहे, परस्पर विरोध न करे ॥ ९ ॥

जिस प्रकार घोडा गाडीको अपनी ओर खींचता है, उस प्रकार एक मनुष्य दूसरेके मनको खींचे और इस प्रकारके प्रेमके बर्तावसे मनुष्य परस्पर संगठित होवें ॥ २ ॥

त्वरासे कोई कार्य करना, भाग्य प्राप्त होना. अखन आदि भोगविलास करना, हरएक प्रकारका आनन्द कमाना इत्यादि अनेक कार्योमें परस्परकी अनुकूंलता परस्परको देखना चाहिये॥३॥

#### प्रेमका आकर्षण।

एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको प्रेमके साथ आकर्षित करे और इस प्रकार सब मनुष्य संगठित होकर रहें । स्वीपुरुष, पितापुत्र, भाईभाई ..था अन्य मनुष्य एक दूसरेको प्रेमसे आकर्षित करे और सब संगठित होकर एक विचारसे अपनी उन्नतिका साधन करें । ॥ यहाँ तकाम अनुवाक स्वाप्त ॥

### शत्रुका नाश।

### [सूक्त १०३]

( ऋषिः — उच्छोचनः । देवता — इन्द्राग्नी, बहुदैवतम् । )

संदान वो बृह्स्पतिः संदान सिवता करत् । संदान िमत्रो अर्थमा संदान मगी अधिन ।। १।। सं परमान्त्समेन्मानथो सं द्यामि मध्यमान् । इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्ना तानेशे सं द्या त्वम् ॥ २॥ अभी ये युर्धमायन्ति केत्त् कृत्वानीकृषः । इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्ना तानेशे सं द्या त्वम् ॥ २॥

अर्थ — हे शत्रुओ ! (बृहस्पतिः यः संदानं करत्) बृहस्पति तुम्हारा खंडन करे, (स्विता संदानं) स्विता नाश करे, (मित्रः संदानं, अर्थमा संदानं ) मित्र और अर्थमा दुकडे करे, (भगः अश्विना संदानं ) भग और अश्वि देव तुम्हारा नाश करे ॥ १ ॥

शतुओं के (परमान् अयमान् अथो अध्यमान् सं सं सं द्यामि) दूरके, पासके और शीचके सैनिकों को काटता हूं, (इन्द्रः तान् परि अहाः) इन्द्र तन सबका निवारण करे। हे अग्रे! (त्वं तान् दाम्ना सं द्य) तू उनको पाशसे साथीन रख।। २॥

(केत्न कृत्वा) क्षण्डोंकी उठाकर (अभी ये अनीकशः युद्धं आयन्ति) ये जो अपनी-अपनी दुकिंडियोंके साथ युद्धं लिये आते हैं, (तान् इन्द्रः परि अहाः) उनका इन्द्र निवारण करे, हे अमे! (त्वं तान् दाम्ना सं द्य) तू उनकी पासी बांघकर रख ॥ ३॥

आसार्थ — ज्ञानी, ग्रर, मित्र, न्यायकारी, धनवान, अश्ववान ये सब राष्ट्रकी रक्षाके लिये अपनी-अपनी शक्तिसे शत्रुका संदार करें, कोई कर कर पीछे न रहे ॥ १ ॥

शत्रुसेनामें जो पासवाले, बीचके और दूरके सैनिक हैं, उनका निवारण किया जावे और जो पास मिलें उनको अपने आधीन किया जावे ॥ २॥

जो सैनिक झण्डोंको उठाकर छोटे-छोटे विभागोंमें मिलकर इमला करते हैं, उनका भी पूर्वोक्त प्रकारसे नाश किया जावे ॥ ३ ॥

#### शत्रुका दमन।

जिस समय राष्ट्रस्थाका प्रश्न उपास्थित हो उस समय ( बृष्ट्-स्थाति ) ज्ञानीजन, ( स्विता ) श्रूर वीर, ( मित्र ) मित्र-दलके छोग, ( अर्थ-मा ) न्याय करनेवाले, श्रेष्ठ कौन है और कौन नहीं इसका प्रमाण निश्चित करनेवाले, ( भगः ) ऐश्वर्य-वान, ( अश्विनों ) अश्ववाले अर्थात् घोडोंपर सवार होनेवाले वीर, ( इन्द्र ) नरेन्द्रमंडल, श्रूर, वीर, ( अग्निः ) प्रका- घाक आदि सब प्रकारके लोग अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये कटि-वद होकर हरएक प्रकारसे शत्रुका नाश करें और अपने राष्ट्रका

बचाव करें। इनमें से कोई भी पीछेन रहे, अपनी-अपनी शाक्तिके अनुसार जो हो सके, वह हरएक मनुष्य करे भीर अपने राष्ट्रकी रक्षा करे।

इस स्कर्ने जो देवतावाचक नाम आगये हैं वे देवों के दिव्य राष्ट्रके अनेक ओहदेदार हैं, देवराष्ट्रमें उनके कार्य निश्चित हैं। वेहीं कार्य करनेवाले मानवराष्ट्रके ओहदेदार उसी प्रकारके अपने-अपने कार्य करें और अपने राष्ट्रकी रक्षा करें, यह इस स्कका आशय है। जैसा देव करते हैं वैसा मनुष्य यहां करें और देव बन जांय।



### शत्रुका पराजय।

[ स्ति १०४]

(ऋषिः - प्रशोचनः । देवता - इन्द्राग्नी, बहवो देवताः ।)

श्रादानीन संदानिनामित्राना द्यांमित । अपाना ये चैषां प्राणा असुनासून्त्समेन्छिदन् ॥ १ ॥ इदमादानेमकरं तपसेन्द्रेण संभितम् । अमित्रा येत्रं नः सन्ति तानेष्र आ द्या त्वम् ॥ २ ॥ ऐनान् द्यतामिन्द्राप्ती सोमो राजां च मेदिनौ । इन्द्री मुरुत्वानादानमिनित्रेभ्यः कृणोतु नः ॥ ३ ॥

अर्थ— (आदानेन संदानेन) पकडने और वश करनेसे (अभिश्वान् आ द्यामिस ) शत्रुओं को नष्ट करते हैं। ( प्रवां ये च प्राणाः अपानाः ) इनके जो प्राण और अपान हैं उन (असून् असुना सं अविख्यम् ) प्राणों को प्राणों से ही काट ढालता हूं॥ १॥

( इन्द्रेण तपसा संदितं ) इन्द्रने तपके द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ ( इदं आदानं अकरं ) यह पाश मैंने बनाया है, ( ये अन्न नः अभिनाः सन्ति ) जो यहां हमारे शत्रु हैं, हे अमे ! ( तान् त्वं आ द्य ) उनका तुनाश कर ॥ २ ॥

(इन्द्राझी एनान् आ धर्तां) इन्द्र और अप्ति इनका नाश करे। (स्रोमः राजा च मेदिनौ) सोम और राजा मी आनंदसे यह कार्य करे। (मरुत्वान् इन्द्रः) मक्तोंके साथ इन्द्र (नः आमित्रेभ्यः आदानं कृणोतु) हमारे शत्रुओंको एकड रखे॥ ३॥

भाषार्थ — शत्रुको पकडकर उनको प्रतिबंधमें रखनेके द्वारा हम उनका नाश करते हैं। उनके प्राणोंका बल ही हम कम करते हैं। १॥

तपके द्वारा बनाया यह पाश है उससे शत्रुको बांध और उनका नाश कर ॥ २ ॥ सब देव शत्रुनाश करनेके कार्यमें हमें सहायता करें ॥ ३ ॥

#### शत्रुको पकडना।

शत्रुको प्रकडकर उसको प्रतिबंध करना चाहिये। उसकी शत्रुताका प्रतिबंध हुआ तो शत्रु नष्ट हुआ, यह बात स्पष्ट है। अपने तपके प्रभावसे शत्रु प्रतिबंधित होता है और तप न होनेसे शत्रु प्रवल होता है। इस बातका हरएक मनुष्य अनुभव कर सकता है। इसिक्ये इसके विषयमें अधिक लिखनेकी आवस्यकता नहीं है।

## खांसीको दूर करना।

[ सक्त १०५ ]

( ऋषिः — उन्मोचनः । देवता — कासा । )

**बधा मनी मनस्केतैः पंरापतंत्याशुमत् । ए**वा त्वं कासे प्र पंतु मनुसोर्च प्रवाय्यीम्

11 8 11

अर्थ — (यथा आशुमत् मनः) जिस प्रकार शीध्रगामी मन (मनस्केतैः परा पताति) मनके विषयों के साथ दूर जाता है, (पवा) इत प्रकार, हे (कास्ते) आंसी आदि रोग! (त्वं मनसः प्रवाटयं अनु प्र पत) तू मनके प्रवाहके समान दूर भाग जा॥ १॥

यथा बाणः सुसैशितः परापतंत्याश्चमत् । एवा त्वं कासे प्र पंत पृथिव्या अने संवर्तम् ।।२।।
यथा सर्थस्य रुक्तमयेः परापतंत्त्याश्चमत् । एवा त्वं कासे प्र पंत समुद्रस्यानं विश्वरम् ।।३।।

अर्थ— ( यथा सुसंशितः बाणः ) जिस प्रकार भतितीक्ष्ण बाण ( आशुमत् परापतिति ) शीघ्रतासे दूर जाकर गिरता है ( एवा ) इस प्रकार, हे ( कास्ते ) खांसी ! ( त्वं पृथिब्याः संवतं अनु प्रपत ) तू पृथ्वीके निम्न स्थलमें गिर जा ॥ २ ॥

( यथा सूर्यस्य रइमयः ) जिस प्रकार सूर्यिकरण ( आशुमत् परापतिन्ति ) वेगसे दूर भागते हैं, ( एवा ) इस प्रकार, हे (कासं ) खोसी ! तू (समुद्रस्य चिक्षरं अनु प्र पत ) समुद्रके प्रवाहके समान दूर गिर जा ॥ ३ ॥

भावार्थ — मन, सूर्यिकरण और बाण इनका वेग बढ़ा है। जिस वेगसे ये जाते हैं, उस वेगसे खांसीकी बीमारी पूर होवे ॥ १~३॥

( संभवतः खांसी निवारणका उपाय मनके नारीग, संकल्प और सूर्यिकरणके संबंधमें होगा । )

## घरकी शोभा।

[ सूक्त १०६ ]

( ऋषिः — प्रमोचनः । देवता — दूर्वाशाला । )

आयंने ते प्रायेण द्वीं रोहन्तु पुष्पिणीः । उत्सीं वा तत्र जायंतां हदो नां पुण्डरीकवान् ।। १।। अपामिदं न्ययंनं समुद्रस्यं निवेश्वनम् । मध्ये हृदस्यं नो गृहाः पंराचीना सुखां कुधि ।। २।। हिमस्यं त्वा जरायुंणा शाले परि व्ययामसि । श्रीतहंदाः हि नो श्रुवोग्निष्कंणोतु भेषुजम् ।। ३।।

अर्थ— (ते आयने परायणे) तेरे घरके आगे और पछि (पुष्पिणीः दूर्वाः रोहन्तु ) फूलांसे युक्त दूर्वा धास । उमे । (तत्र वा उत्सः जायतां) और वहां एक हाँद हो, (वा पुण्डरीकवान् हृदः) अथवा वहां कमलींवाला तालाब बने ॥ १॥

( इदं अपां न्ययनं ) यह जलांका प्रवाहस्थान होवे, ( समुद्रस्य निवेशनं ) समुद्रके समीपका स्थान हो, (हदस्य मध्ये नः गृहाः ) तालावके बीचमें हमारे घर हों, ( मुखाः पराचीना कृषि ) घरके द्वार परस्पर विरुद्ध दिशामें कर ॥ २ ॥

है शाले! (त्वा हिमस्य जरायुणा) तुझे शीतक आवरणसे (परि व्ययामसि) वेरते हैं। (मः श्रीतह्नदाः भुवः) हमारे लिये शीतल जलवाले तालाव बहुत हों, और हमारे लिये (अग्निः भेषजं कृणाः ) अग्नि शीत निवारणका उपाय करे॥ ३॥

भाषार्थ— घरके आंग और पीछे दूर्वीका उद्यान हो, उसमें बहुत प्रकारके फूल उत्पन्न हों, बहां पानीका होद हो, और कमलेंगिवाला तालाब हो ॥ १ ॥

घरके पास जलके प्रवाह चलें, घरका स्थान समुद्रके किनारंपर हो, अथवा तालाबके मध्यमें हो, और घरके दरवाले या खिडकियां आमने-सामने हों ॥ २ ॥

घरके चारों ओर जल हो, शीत जलके हौद हों, और यदि सदीं अधिक हुई तो शीलनिवारणके लिये घरमें अपि जला-नेका स्थान हो ॥ ३॥

घरके आसपासकी शोभा कैसी हो, यह इस सूक्षने उत्तम रीतिसे बताया है। घरके चारों और बाग हो, कमलोंसे भर-पूर तालाब हो, जलके नहर बहें, उद्यान उत्तम हो और चारों ओर रमणीय शोभा बने। ऐसा सुरम्य घरके आसपासका स्थान होना चाहिये। घरके द्वार और खिडकियां आमने सामने हों, जिससे घरमें गुद्ध वायु बिना प्रतिबंध आ जाय। घरमें आप्नी

जलती रहे । शीत लगने पर घरके लोग अभिके पास जाकर । शीतनिवारणका उपाय करें।

पाठक देखें कि वेदने कैसे उत्तम उद्यानयुक्त घरकी कल्पना दी है। इरएकको अपना घर जहांतक हो सके वहांतक उद्यान और जलसे युक्त करना चाहिये।

### अपनी रक्षा।

[ इक्त १०७ ]

(ऋषिः — शन्तातिः। देवता — विश्वजित्।)

विश्वं जित् त्रायमाणायें मा परिं देहि ।
त्रायमाणे द्विपाच सर्वं नो रक्ष चतुंष्पाद यचं नः स्वम् ॥ १॥ त्रायमाणे विश्वजिते मा परिं देहि ।
विश्वं जिद्द द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुंष्पाद यच्चं नः स्वम् ॥ २॥ विश्वं जित कल्याण्ये मा परिं देहि ।
कल्याणि द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुंष्पाद यच्चं नः स्वम् ॥ ३॥ कल्याणि सर्वविदं मा परिं देहि ।
सर्वे विद् द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुंष्पाद यच्चं नः स्वम् ॥ ३॥ सर्वे विद् द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुंष्पाद यच्चं नः स्वम् ॥ ४॥

सर्थ — हे (विश्वजित्) जगत्को जीतनेवाले! (मा श्रायमाणाये परि देहि) मुझे रक्षा करनेवाली शक्तिके 'लिये दे। हे (श्रायमाणे) रक्षक शक्ति! (नः द्विपात् चतुष्पात् च सर्वे रक्ष) हमारे द्विपाद और चतुष्पाद सबकी रक्षा कर भीर (यत् च नः स्वं) जो अपना धन है उसकी मी रक्षा कर भीर (यत् च नः स्वं) जो अपना धन है उसकी मी रक्षा कर ॥ १॥

हे ( श्रायमाणे ) रक्षक शक्ति ! ( मा विश्वजिते देहि ) मुझे अगत्का विजय करनेवालेके पास दे। हे अगण्जेता ! मेरे घन और द्विपाद चतुष्पाद सबकी रक्षा कर ॥ २ ॥

हे जगज्जेता! (मा कस्याण्ये परि देहि) मुझे कल्याण करनेवाली शक्तिके आधीन कर। हे कल्याणि! मेरे धन और द्विपाद चतुष्पादकी रक्षा कर ॥ ३ ॥

हे करुयाणि। (मा सर्विविदे परि देहिः) मुझे सर्वक्षके पास पहुंचा। हे सर्वज्ञ! मेरे धन और दिपाद चतुष्पादकी रक्षा कर ॥ ४॥

भाद्यार्थ — जगत्को जीतनेकी इच्छा करनेवाला रक्षक से सुपूर्व रक्षणीय वस्तुमात्रको करे । वह रक्षक सबकी यथायोग्य रक्षा करे । रक्षक उन सब पदार्थोंको विश्वविजयीके पास देवे । और वह विश्वविजयी सबकी योग्य रक्षा करे । यह सब रक्षा सबके कल्याणके लिये हो, अर्थात सबकी रक्षांसे सबका यथायोग्य उत्तम कल्याण हो। कल्याण होनेका अर्थ यह है कि सब विशेष ज्ञानींके पास रहें क्योंकि सब प्रकारका कल्याण ज्ञानसे ही होगा ॥ १-४॥

इस स्करें यह बोध प्राप्त हो सकता है- (१) हरएकको अपने अन्दर रक्षा करनेकी शाक्ति बढानी चाहिये। (२) मैं विजय प्राप्त कंदना ऐसी महत्त्व।कांक्षा धारण करनी चाहिये (३) सबको अधिकसे अधिक कल्याण करनेके लिये यस्त करन चाहिये और (४) शानीको संगतिमें सबको लगना चाहिये।

१८ (अथर्व, भाष्य, काण्ड ६)

# मेघा बुद्धि।

[सूक्त १०८] (ऋषिः — श्रीनकः। देवता — मेघा।)

त्वं नो मेघे प्रथमा गोमिरस्वेभिरा गंहि । त्वं सूर्यस्य रिव्याभिस्तवं नी असि युद्धिया 11 8 11 मेधामुहं प्रथमां ब्रह्मं ज्वां वर्ती ब्रह्मंजुताम् विष्टुताम् । प्रपीतां ब्रह्मचारिमिर्देवानामवसे हुवे 11 7 11 यां मेथामृभवीं विदुर्यों मेथामसुरा विदुः। ऋषयो भुद्रां मेथां यां विदुस्तां मध्या वैश्वयामासे ॥ ३ ॥ यामुर्वयो भूतकृती मेधा मेधाविनी विदः । तया मामुद्य मेधयाप्रै मेधाविनै कणु 11811 मेथां सायं मेथां प्रावर्मेघां मुघ्यन्दिनं परि । मेघां सूर्यस्य रुदिमभिर्वचुसा वैश्वयामहे 11411

अर्थ — हे ( मेघे ) मेघानुद्धि । (त्वं नः प्रथमा यक्तिया असि ) तु हमारे पास अयम स्थानमें पूजनीय है । तू (गोभिः अश्वेभिः आ गृहि ) तूर्गीओं और घोडों अर्थात् सब घनोंके साथ हमारे पास आ। तथा (स्वं सूर्यक्य रिमाभिः नः आ शाहि ) तू सूर्यकिरणोंके साथ हमारे पास आ ॥ १ ॥

(अहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ) में श्रेष्ठ ज्ञानियोंसे युक्त (ब्रह्मजुतां ऋषिस्तुतां ) ज्ञानियोंसे सेवित और ऋषिसेंद्वार। प्रशंकित ( ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां ) ब्रह्मचारियों द्वारा स्वीकार की गई ( मेघां देवानां अवसे हुवे ) मेघानुदिका इदियोकी रक्षाके लिबे प्रार्थना करता हूं ॥ २ ॥

(ऋभधः यां मेघां विद्रः) कारीगर जिस बुद्धिको जानते हैं, ( असुराः यां मेघां विद्रः) अस अर्थात् प्राणविवामें रमनेवाले जिस मेधाको जानते हैं, अथवा अधुरोंमें जो बुद्धि है, (यां भद्गां मेघां ऋषयः विदुः) जिस करपाणकारिणी बुद्धिको ऋषि लोग जानते हैं (तां मयि आ वेशयामिस ) वह बुद्धि मेरे अंदर प्रविष्ट करते हैं ॥ ३ ॥

( भूतकृतः मेघाविनः ऋष्यः ) पदार्थोको उत्पन्न वरनेवाले बुद्धिमान् ऋषि ( यां मेघां विद्ः ) जिस बुद्धिको जानते हैं, हे अमे ! ( तया मेचया ) उस मेघाबुद्धि ( अदा मां मेघाविनं कुणु ) आज मुझे बुद्धिमान् कर 🛚 ४ ॥

(मेघां सायं) बुदिको शामके समय, (मेघां प्रातः) बुदिको प्रातःकाल, (मेघां मध्यं दिनं परि ) बुदिको मध्य विनके समय (मेर्घा सूर्यस्य रहिमभिः ) बुद्धिको सूर्यको किरणोसे (वसासा आ वेशायामसि ) और उत्तम वयनके अपने अंदर प्रविष्ट कराते हैं ॥ ५॥

भावार्थ- चारणावती बुद्धि सबसे अधिक पूज्य है वह सब प्रकारके धनके साथ इमें प्राप्त हो। यह धारणावती बुद्धि ज्ञानियोंमें रहती है, ऋषि इसकी प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मचारी इसका सेंबन करते हैं, इसलिय इसकी प्रशंसा इस करते हैं। कारीगर, ऋषं भौर भधुर जिस बुद्धिक लिये प्रसिद्ध हैं वह बुद्धि हमें प्राप्त हो। बुद्धिमान् ऋषि जिस बुद्धिके लिये प्रसिद्ध थे वह बुद्धि हमें प्राप्त हो। संबरे, दोपहर, शामको तथा अन्य समय हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो और हमें सदुपदेश मिले ॥१-५॥

यह भूक बुद्धिकी प्रशंसापर है। मेथाबुद्धि वह है कि जिसको धारणावती बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि जितनी अधिक होगी उतनी मनुष्यकी विशेष योग्यता होती है। लोग ऋषि-योंका विशेष सन्मान करते हैं इसका कारण यह है कि उनमें यह बुद्धि थी और रहती है। ब्रह्मचारीयण गुरुके सिष्ठिय रहकर इस बुद्धिकी प्राप्तिकी इच्छा करते हैं। यह बुद्धि रहनेसे ही मनुष्य इह परलोकमें उत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है। कारीगर लोगोमें एक प्रकारकी धारणानुद्धि रहती है,

अपुरोंमें विश्वकी जीतनेकी महत्त्वाकाक्षा रहती है, ऋषियोंमें बरी सत्वगुणी बुद्धि रहती है, यह बुद्धि विशेष उच्च रूपमें हमें प्राप्त हो। विशेष दर बुद्धिमान् आर्ना ऋषियोंमें जो विशास बुद्धि थी वैस्री बुद्धि अपने अंदर बढानेका प्रयस्न करना चाहियं। प्रातःकाळधे सार्यकाल तक अपने प्रयत्नसे यह मुद्धि अपने अन्दर बढानेका प्रयत्न करना चाहिये। इरएक मनुष्य ऐसा प्रयत्नवान् हुआ तो वह इस बुद्धिको अवश्य प्राप्त कर सकेगा।

## पिप्पली औषधि।

[ सक्त १०९ ] (ऋषिः — अथर्चा । देवता — विष्वही । )

पिष्पुली क्षिप्तभेषुज्यू देवातिविद्धभेषुजी । ता देवाः समैकल्पयाञ्चियं जीवितवा अलेम् 11 8 11 पिष्पल्यं । समनदन्तायतीर्जनंनादिषि । यं जीवमश्रवामहै न स रिष्याति पूर्ववः 11211 असंरास्त्वा न्य खिनन् देवास्त्वोदंवपुन् पुनः । वातीक्रंतस्य भेषजीमथी श्विप्तस्य भेषजीम्

अर्थ— (पिष्पर्ला क्षिप्तभेषजी) विष्वली भीषधी उन्माद रोगकी औषधि है, (उत अतिविद्धभेषजी) और महान्याधिकी औषधी है, (देवाः तां समकल्पयन् ) देवोंने उसको समर्थ बनाया है कि (इयं जीवितये अलं) यह औषधि जीवनके लिये पर्याप्त है ॥ १ ॥

( जननात् अघि आयतीः ) जन्मसे आती हुई ( पिप्पस्यः समचदन्त ) विष्वली भौषिषयां बोलती हैं कि, इमकी (यं जीवं अश्रवामहै) जिस जीवको खिलाया जावे (सः पुरुषः न रिष्याति ) वह पुरुष मरता नहीं ॥ २ ॥

त् ( वातीकृतस्य भेषजीं ) वात रोगकी औषधी ( अथो क्षिप्तस्य भेषजीं ) और उन्माद रोगकी औषधी है, उस तुशको ( असुराः त्वा न्यखनन् ) अपुरोने पहिले स्रोदा था और ( पूनः देवाः त्वा उदवपन् ) फिर देवोंने लगाया था ॥३॥

भावार्य- पिप्पली औषधी उन्माद और वात अथवा महाव्याधिकी औषधी है। यह एक ही औषधी आरोग्य और द्धियुके लिये पर्याप्त है ॥ १ ॥

को रोगी पिप्पलीका सेवन करता है वह रोगसे दुःखी नहीं होता, यह इस औषिकी प्रतिज्ञा है ॥ २ ॥

इस वातरोग और उन्मादरोगकी भौषाधिका पता पहिले अपुरोंको लगा, इसलिये इन्होंने इसको भूमीसे उसाडा और पश्चात् देवोंने इसको विशेषरूपसे बढाया ॥ ३ ॥

#### विष्वली औषधि

पिप्पली औषाधि अवेली ही मनुष्यके आरोग्यके लिये पर्याप्त है, इतना निश्चयपूर्वक कथन प्रथम और द्वितीय मंत्रमें है। को पिप्पलीका सेवन करता है वह रोगी नहीं होता यह बात द्वितीय मंत्रमें विशेष रीतिसे कहां है। इस विषयमें वैशक प्रंथोंमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है-

ज्यरञ्जी बृष्या तिक्तोष्णा कद्वतिक्ता दीपनी मारुतश्वासकासन्धेष्मक्षयञ्जी च। (रा. नि. व. ६) मधुना सा मेदोवृद्धिकफश्वासकासज्वरघ्री मेघाप्रिवृद्धिकरी च । गुडेन सा जीर्णज्वराः क्रिमान्चहरी च। तत्र भागेंकं विष्वस्या भागः द्वयं च गुडस्येति । ( মা. স. १ )

'पिप्पली उवरनाशक, वीर्यवर्धक है, मेद-कफ-श्वास-खांसी-जबर इनका नाश करती है। बुद्धि और भूखको बढाती है। शहरके साथ मक्षण करनेसे मेद, कफ, श्वास, खांसी और उबर दूर करती है, बुद्धि और पाचनशक्ति बढाती है। गुडके साथ मक्षण करनेसे जीणेज्वर और अग्निमान्य दूर करती है। पिप्पली एक भाग और गुड़ दो भाग लेना चाहिये।

इससे पता लगता है कि इस पिप्पलीके सेवनसे कितना लाम हो सकता है और दें सिये ---

(१) पिष्पली रसायन-बुद्धिवर्धक है। इस निषयमें चरकका कथन है-

तिस्रस्तिस्रस्तु पूर्वाह्रे भुक्तवाग्रे भोजनस्य च । पिष्पच्यः किंशुकक्षारमाविता घृतभार्जेतः। प्रयोज्या मधुसर्पिभ्यां रसायनगुणैविणा॥ ( चरक चि. १ )

' घीमें भुनी और पलाशके क्षारसे मिश्रित पिष्पलियां शहर और घीके साथ मिलाकर संबरे तीन और भोजनके पश्चात तीन खानेसे उत्तम रसायनगुण प्राप्त होता है।' यह रसायन बुद्धिवर्धक है। कमजोर बुद्धिशले वैद्यकी अनुमतिके साथ इसका प्रयोग करें।

(१) वर्धमानिपप्यकीरसायन- पहिले दिन दस पिप्पली दूधमें कथाय करके सेवन करना, दूसरे दिन बीस, तीसरे दिन तीस इस प्रकार दस दिन करना पश्चात् दसके अन्यातसे न्यून करके बीस दिन तक सेवन करना। बाष्टिक चावल दूधके साथ बाना, और जितना पचन हो उतना दूध वीना और घी भी खाना। यह उत्तम मात्रा है, जो अशक्त हैं वे छः या तीनके अनुपातसे भी सेवन कर सकते हैं। इसके गुण बहुत हैं। मनुष्य सुदृढ़ींग बन सकता है। परन्तु ये सब प्रयोग उत्तम वैद्यकी अनुकूलतामें ही करना चाहिये। अन्यथा हानिकी संभावना रहेगी।

### नवजात बालक।

### [ सक्त ११० ]

(ऋषिः — अधर्वा । देवता — अग्निः ।)

| प्रत्नो हि कमीडची अध्वरेषु सुनाच्च होता नव्यंश्व सित्स ।                     |    |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| स्वां चोग्ने तुन्वं∫ <u>पि</u> प्रायंस <u>्वा</u> स्मभ्यं च सौर्भगुमा यंजस्व | 11 | 8 | 11 |
| ज्येष्ठव्न्यां जातो विचृतीर्थमस्यं मूळ्बह्धणात् परि पाद्येनम् ।              |    |   |    |
| अत्येनं नेषद् <u>दुरितानि</u> विश्वा दीर्घायुत्वायं <u>श</u> तशारदाय         | 11 | २ | 11 |
| व्याघ्रह्मचंजनिष्ट बीरो नेक्षत्रजा जायंमानः सुवीरंः ।                        |    |   |    |
| स मा वंधीत पितरं वर्धमाना मातरं प्र मिनाजिनित्रीम्                           | 11 | ३ | 11 |

अर्थ-- तू ( प्रत्नः हि अध्वरेषु कं ईड्यः ) पुरातन और यहाँमें सुखसे स्तुति करने योग्य ( सनात् च होता ) सनातन कालसे दाता और ( नट्यः च स्तिस्त ) नवीन जैसा सर्वत्र विद्यमान है। हे अमे ! तू ( स्वां तन्वं अस्मम्यं पिप्रायस्व ) अपने शरीर क्वी इस ब्रह्माण्डको हमें पूर्णक्ष्यसे दे। और ( स्तोभगं आ खजस्व ) उत्तम एश्वर्य प्रदान कर ॥१॥

( ज्येष्ठ-इन्यां जातः ) ज्येष्ठका नाश करनेवालीमें यह उत्पन्न हुआ है । (वि-चृतोः यमस्य मूलबईणात् एवं पिर पाहि ) विशेष हिंसक यमके मूलछेदनसे इसकी रक्षा कर । (विश्वा दुरितानि एनं अति नेषत् ) सब दुःबोंसे इसे पार करा और (दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ) सौ वर्षकी दीर्घायुके लिये इसकी पहुंचा ॥ २ ॥

( व्याघ्ने अक्ति ) कूर दिनमें (चीरः अजिनछ ) वीर पुत्र उत्पन्न हुआ है, ( नक्षत्र-जाः जायमानः सुवीरः ) योग्य नक्षत्रके समय उत्पन्न हुआ यह उत्तम वीर है। ( सः वर्धमानः पितरं मा वधीत् ) वह ण्डता हुआ पिताको न मारे, (जिनिन्नीं मातरं च मा प्र मिनीत् ) उत्पादक माताको भी दुःख न दे ॥ ३॥

भावार्थ- ईश्वर पुरातन, पूजनीय, स्रख देनेवाला, और नवीन जैसा सर्वत्र वर्तमान है। यह जगत् उसका शारीर है, वह हमें उससे सुख प्रदान हरता है और ऐश्वर्य भी देता है।। १ ।।

जिस स्नीकी पहिला संतान मरती है उस स्नीका यह पुत्र है, मानी यमके द्वारमें ही यह है, इसलिये नाल छेदनके समयसे ही इसकी रक्षा करो, इसके सब कष्ट दूर हों और यह दीर्घायु हो ॥ २॥

चाहे किसी भी अनिष्ट समयमें यह लडका उत्पन्न क्यों न हुआ हो, यह उत्पन्न होनेके बाद उत्तम वीर बने, और बढता हुआ अपने माता पिताको कोई क्रेंग्न पहुंचावे ॥ ३॥

[यह स्क थोडार्धा क्षिष्ट है। इसके सत्य अर्थको क्षोज विशेष करनी चाहिये। अभीतक इसके ठीक अर्थका निश्चय नहीं हुआ है।]

# मुक्तिका अधिकारी।

[ सक्त १११ ]

(ऋषः - अथर्वा । देवता - अग्निः ।)

इमं में अमे पुरुषं मुमुण्ध्ययं यो बुद्धः सुर्यतो लालंपीति ।

अतोषि ते क्रणवद् भागुषेयं यदानुनमितितोसंति अपिष्टे नि शंमयतु यदि ते मन उद्यंतम् । कृणोपि विद्वान् भेषुजं यथानुनमितितोसंसि

देवैनसादुनमंदित्मुनमंत्तं रक्षंसुस्परि । कृणोर्मि विद्वान् भेषुतं यदात्तंनमदिवोसंति

पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुन्रिन्द्रः पुन्भर्गः । पुनस्त्वा दुविश्वे देवा यथानुन्मदितोसिस

11311

11 8 11

11811

अर्थ — हे अप्ने ! (यः बद्धः सुयतः लालपीति ) जो बद्ध मनुष्य उत्तम बद्ध होनेके कारण बहुतसा आक्रीश करता है, (मे इमं पुरुषं मुमुण्धि) मेरे इस पुरुषको मुक्त कर। (यदा) जब मनुष्य (अनुनमदितः असति ) उनमादरहित होता है (अतः ते भागधेयं अधि कृणवत् ) तब तेरा भाग्य सब प्रकारसे होगा॥ १॥

(अग्निः ते निश्मयतु) तेत्रस्वी देव तेरे अन्दर शान्ति उत्पन्न करे (यदि ते मनः उद्युतं) यदि तेरा मन उस्वर गया है। (यथा अनुनमिद्दतः असस्ति ) जिससे तू उन्मादरिहत होगा, (भेषजं विद्वान् कुणोमि ) वैसा भौषध आनता हुआ में वैसा करता हूं॥ २॥

ें (देव-एनसात् उन्मदितं) देवसंबंधी पापसे उन्माद हुआ हो (राक्षसः परि उन्मत्तं) राक्षसके पापसे उन्माद हुआ हो, (विद्वान् भेषजं कृणोमि) में जानता हुआ शोषध करता हूं (यदा अनुनमिदतः असति) जिससे तू उन्माद-रहित हो॥३॥

(अप्सरसः त्वा पुनः दुः) अप्सरोंने तुम्ने पुनः दिया है, (इन्द्रः पुनः, भगः पुनः) इन्द्र और भगने तुम्हें पुनः दिया है। (विश्वे देवाः त्वा पुनः अदुः) विश्वे देवोंने तुमें फिर दिया है, (यथा अनुनमदितः असि ) त्रिसंसे तू , वन्मादरहित हुआ है ॥ ४ ॥

भावार्थ — जो बद्ध है और बंधमुक्त होनेके लिये आक्रोश करता है, उसकी मुक्तता होती है। जो उन्मत्त नहां बनता उसका भाग्य उदय होता है ॥ १ ॥

जिसका मन उदास हुआ है उसको परमेश्वर ही शान्ति देगा। जो उन्मत्त नहीं होता है उसकी उन्नतिके लिये उपाय हो। धकता है ॥२॥

दैनी और राक्षसी पाप करनेके कारण जो उन्मत्त होते हैं, छनका उपाय करके उन्मादको दूर किया जा सकता है ॥ ३ ॥ अप्पत्त, इन्द्र, भग और सब इतर देन इनकी सहायतासे इस रोगीको पुनः आरोग्य प्राप्त हुआ है । अर्थात् इसका उन्माद बूर हुआ है ॥ ४ ॥

### मुक्त कौन होता है ?

जो मनुष्य बद्ध होनेकी अवस्थामें बद्धतासे त्रस्त हुआ होता है, और मुक्त होनेके लिये तहपता है, आक्रोश करता है और बद्धतासे पूर्ण असमाधान व्यक्त करता है, वह मुक्तिका अधि-कारी है, देखिये—

यः सुयतः बद्धः लालपीति, इमं पुरुषं मुमुग्धिः। (मं. १) 'जो उत्तम रीतिसे बद्ध हुआ मनुष्य आफ्रोश करता है, उस पुरुषको मुक्त कर 'जो बद्ध अवस्थामें संतुष्ट रहते हैं उनकी मुक्तता नहीं होगी। क्योंकि वे जन्मसे ही गुलाम हैं और गुलामीमें रहनेके लिये सिद्ध हैं और गुलाम रहनेमें आनन्द मानते हैं अथवा कई तो अपनी गुलामी सुदृढ होनेके लिये प्रयत्न भी करते हैं। ऐसे लोग तो सदा गुलामीमें रहेंगे ही। गुलामीसे मुक्त वे होंगे कि जो गुलामीमें रहना नहीं चाहते

भौर मुक्त होनेके लिये तडफते हैं और गुलामीसे छूट जानेके लिये महाभाकीश करते हैं। 'में गुलामीस संतप्त हूं, में इसके बाद गुलामीमें रहना नहीं चाहता, देवो ! मुझे बन्धन तोडनेमें सहायता देशो, में मर जाऊंगा परंतु गुलामीमें नहीं रहुंगा' इस प्रकार आकोश द्वारा जो अपने मनक भाव व्यक्त करता है वह मुक्तिका अधिकारी है। इस प्रकार आकोश करता हुआ भी जो प्रमाद करेगा वह मुक्त नहीं होगा, परंतु प्रमाद रहित होकर यस्न करेगा वही मुक्त होगा, इस विषयमें मंत्रका सपदेश देशिये—

#### यदा अनुन्मदितः असति, अतः भागघेयं अधि कृणवत्। (मं. १)

'जब उन्मत्त नहीं होता, तब पश्चात् उसका दैव उदय होता है 'अर्थात् देवल गुलामीके विरुद्ध मनके भाव प्रकट करनेसे ही कार्य नहीं होगा, गुलामीसे त्रस्त हुआ मनुष्य यदि पागक बनेगा और अयोग्य वर्तन करेगा, तो उससे उसका लाभ नहीं होगा । अतः उसे उन्मत्त अथवा प्रमादी बनना नहीं चाहिये, प्रस्युत दक्ष और योग्य दिशासे स्वकर्तव्यतस्पर होना चाहिये, तभी उसका भाग्य उदयको प्राप्त हो सकता है । बंघसे मुक्त होनेकी आतुरता, मनके भाव स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त करनेका वैयं, दक्षतासे स्वकर्तव्य करना ये तीन साधन करनेके पश्चात् उसका भाग्य उदय होने लगता है ।

सामान्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके ये उपाय हैं। यह मुक्ति आध्यात्मिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, या रोगोंसे मुक्ति ां, ये नियम सब मुक्तियोंके लिये सामान्य हैं।

#### मन उखड जानेपर।

मुक्तिका पथ बडा कठिन है, किसी समय सिद्धि मिलती है और किसी समय उलटी हानि भी होती है। हानिके समय मन उबाद जाता है, उदास होता है, किंक्ति यतामूह होता है, उस समय—

यदि ते मनः उद्युतं, अग्निः नि श्रामयतु । (म.२) 'यदि तेरा मन उस्रड गया हो, तो तेजस्त्री देव तुमे शान्ति देवे। 'उस समय मुक्तिकी इच्छा करनेवाला मनुष्य प्रभुकी प्रार्थना करे, प्रभुसे शान्ति प्राप्त होगी। मन कितना मी दुःखी हुआ हो प्रभुकी शरणमें जानेसे उसे शान्ति प्राप्त होगी। अतः मुक्तिकी इच्छा करनेवाले, लोग उदासीनताके समय प्रभुकी शरण लें, अथवा कभी उदासीनता न आ जाय इस लिये प्रतिदिन उसकी भक्ति करें। इससे मन शान्त रहेगा, प्रमाद नहीं होंगे और उन्नतिका मार्ग सीधा खुला होगा।

#### पापके दो भेद ।

पापके दो भेद हैं, एक देवों के संबंधके पाप और दूसरे राक्षसों के कारण होने वाल पाप । पृथ्वी, आप, तेज, बायु, भौषिध आदि अने क देवताएं हैं, इनके विषयमें पाप मनुष्य करते हैं, भूमिका अपहरण, जलका बिगाड करना, वायुको दोषी बनाना आदि जो हैं वे सब देवों के संबंधमें पाप हैं। इन पापें से दोष होते हैं और मनुष्य प्रमाद करते हैं और दुःख भोगते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान आदि राक्षशी भाव हैं, जिनके कारण मनुष्य पाप करता है और दोषी होकर दुःख भोगता है। ये दो प्रकारके पाप हैं, मनुष्य इन दोनों प्रकारके पापोंसे अपने आपको बचावे, यह आदेश देनेके लिये निम्नलिखित मंत्रभाग है—

#### देव-एनसात् उन्मदितं, रक्षसस्परि उन्मत्तम्। भेषजं कृणोमि यदा अनुनमदितः असति॥

(मं.३)

'देवताओं के संबंधके पायसे जो दोष हुआ है, और राक्षकों के पापसे जो दोष हुआ है, उनको दूर करने के लिये में उपाय करता हूं, जिससे तू उन्मादरहित होगा।' इस मंत्रका भाव अब पाठकों के ध्यानमें आ गया होगा। ये दो प्रकारके दोष दूर होनेसे ही मनुष्यका भाग्य उदय होता है और उसके बंधन दूर हो सकते हैं, तथा मुक्ति भी उसको मिल सकती है।

अन्तिम मंत्रका माव यह है कि जो मनुष्य पूर्वे क प्रकार निर्दोष होता है, उसकी सब देवगण सहायता करते हैं और वह प्रमादरहित होता है।

यह स्क कुछ क्षिष्टसा है, तथापि इस दर्शासी हुई रीतिसे विचार करनेपर यह स्क कुछ अंशमें सुबोध हो सकता है।



# पाशोंसे मुक्तता।

#### [ स्क ११२]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — अग्निः । )

| मा ज्येष्ठं वंशीद्रयमंत्र एवां मृंलुबँहैं <u>णा</u> त् परिं पाद्येनम् ।                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| स प्राद्याः पाञ्चान् वि चृत प्रजानन् तुभ्यं देवा अर्जु जानन्तु विश्व                      | 11 \$ 11 |
| उन्मुंश्च पाशां स्त्वमंत्र एषां त्रयंखिमिरुत्सिता येशिरासेन् ।                            |          |
| स प्रा <u>धाः</u> पा <u>ञ</u> ान वि चृंत प्र <u>जा</u> नन् पितापुत्री मातरं मुख्य सर्वीन् | ા રા     |
| ये <u>मिः</u> पार्श्वैः परिवित्तो विबद्धोङ्गेअङ्ग आर्पित उत्सितश्च ।                      |          |
| वि ते मुच्यन्तां विमुचो हि सन्ति भ्रूणिप्ति पूषन् दुरितानि मृक्ष्त                        | 11 3 11  |

अर्थ— हे अमे ( अयं ज्येष्ठं मा वधीत्) यह बढे भाईका वध न करे। ( एवां मूलर्बहणात् एनं परि पाहि ) इनके यूल विच्छेदसे इसकी रक्षा कर। ( सः प्रजानन् ) वह तू जानता हुआ ( प्राह्याः पाशान् विचृत ) पकडनेवाले हीगादिके पाशोंको बोल दे। ( विश्वे देवाः तुभ्यं अनु जानगतु ) सब देव तुझे अनुमति देवे ॥ १ ॥

हे अमे ! (त्वं पाशान् अन्मुञ्ज ) तू पाशों को स्रोल (येभिः त्रिभिः एषां त्रयः उत्सिताः आसन् ) जिन सीनोंसे इनके तीन बन्धनमें पढे हैं। (सः प्रजानन् ) वह तू जानता हुआ (ग्राह्याः पाशान् विष्नुतः) पकडनेवाले रोगादिके पान्नोंको स्रोल दे। (पितापुत्रो मातरं सर्वान् मुञ्ज ) पिता, पुत्र और माता इन सबको छोड ॥ २ ॥

(योभिः पाशैः परिविक्तः विवद्धः) जिन पाशोंसे जेठे भाईके पूर्व विवाह करनेवाला बांधा गया है, (अंगे अंगे आर्थितः उत्सितः च) हरएक अंगमें जकहा और बांधा है, (ते विसुच्यन्तां) वे तेरे पाश खुळ जाय (हि विसुच्यः सिन्ति) क्योंकि वे खुले हुए है। हे (पूषन्) पोषक देव! (स्नूणाझि दुरितानि सृक्ष्व) गर्भघात करनेवाला अंतर विद्यमान पाप दूर कर ॥ ३

भाषार्थ-- छोटा भाई बढ़े भाईके नाशके लिये प्रवृत्त न होते, किशीका मूल उच्छिन न होते । रोग जहसे दूर हों और सब देवताकी अनुकूलता होते ॥ ९ ॥

सब बंधन करनेवाले पाश तोंड दे। तीन गुणोंसे तीन लोग बांधे गये हैं। रोग जडसे दूर हों और माता, पिता स्नौर् पुत्र कहोंसे बचें ॥ २॥

किन कमजोरियोंके कारण बड़े भाईके पूर्व ही छोटा भाई शादी करता है, वे लोभके पाश हरएक अवयवमें बंधे हैं। वे पाश खुले हों और गर्भघात आदि प्रकारके सब दोष दूर हों॥ ३॥

सूक १९० के सहका यह सूक्त है अतः उसके साथ पाठक इस सूक्तका विचार करें। यह सुख वढानेके उत्तम आदेश इस सूक्तमें हैं।

# ज्ञानसे पापको दूर करना।

[सूक्त ११३]

( ऋषिः - अथर्वा । देवता - पूषा । )

तिते देवा अमृजतैतदेनंस्त्रित एननमनुष्येषि ममृजे।
तितो पदि त्वा ग्राहिरानुशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्त ॥११॥
मरीचीर्थूमान् प्र विशानं पाप्मनुदारान् गंच्छोत वां नीहारान्।
नदीनां फेनाँ अनु तान् वि नश्य श्रूणिश पूषन् दुरितानि मृक्ष्व ॥२॥
हादश्रधा निहितं त्रितस्यापमृष्टं मनुष्येनुसानि ।
ततो पदि त्वा ग्राहिरानुशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्त ॥३॥
॥ इति एकादशोऽनुवाकः॥

अर्थ — (देवाः पतत् पनः त्रिते अमृजतः) देवेनि - इंडियोने - यह पाप त्रितमें - मनमें - रखा और उसने (पनत् मनुष्येषु ममृजे) यह मनुष्योमें रखा है (ततः यदि त्वा श्राद्दिः आनशे) उससे यदि तुसे गठिया आदि रोगने पकड रखा हो, तो (देवाः ते तां ब्रह्मणा नाश्यन्तु) देव तेरी उस पीडाकी ज्ञानके द्वारा दूर करें ॥ १॥

है (पाप्मन्) हे पापी ! (मरीचीः धूमान् प्रविद्या ) सूर्यकिरणों में या धुए में घुस जा अथवा ( उदारान् अनु गच्छ ) ऊपर आये भापमें अनुकूलतांसे जा, ( उत वा नीहारान् ) अथवा कुहरमें लीन हो। ( नदीनां तान् फेसान् अनु वि नइय ) नदीके उन फेनों में छिप जा, हे पूषा ! ( भूणिझ दुरितानि मृक्ष्य ) गर्भघातकीं में पापोंको रख ॥ २ ॥

(त्रितस्य अपसृष्टं द्वादश्या निहितं) त्रितका घोषा हुआ पाप बारह प्रकारसे रखा है। यह ( मनुष्य-एन-सानि) मनुष्यके पाप हैं। (ततः यदि त्वा ग्राहिः आनशे) उससे यदि तुसे गठिया आदि रोगने पक्का हो ( देवाः ते तां ब्रह्मणा नाश्यम्तु) देव तेरे उस रोगको ज्ञानके द्वारा नष्ट करें।। ३॥

भावार्थ — इन्द्रियोंका किया पाप मनमें इकट्ठा होता है और मनमें एकत्रित हुआ पाप मनुष्यमें व्यक्त होता है। यदि इससे विविध रोग हुए तब ज्ञानसे उसकों दूर दिया जा सकता है॥ १॥

सूर्यकिरण, अन्धेरा, कुइरा, अथवा दूसरे स्थान कहां भी पापी गया तो उसका पाप दूर नहीं होता। उसका जितना पाप होता है उतना सब गर्भघातकीं रहता है ॥ २ ॥

मनका पाप बारह प्रकारका समझा जाता है वह मनुष्यों में रहता है। उससे विविध रोग होते हैं जो ज्ञानपूर्वक उपाय करनेसे बूर होते हैं ॥ ३॥

इन्द्रियों द्वारा पाप किये जाते हैं वे सब संस्कारक्षपक्षे मनमें जमा होते हैं। उन पापोंका परिणाम मनुष्यकारीरमें रोगोंके क्षपमें दिसाई देता है। ये पाप कभी छिपाये नहीं जाते। सबसे अधिक पाप गर्भका घात करनेसे होता है। इनसे पापोंको दूर करना हो तो ज्ञानकी बृद्धि करनी चाहिये। क्योंकि ज्ञानसे ही सब पाप दूर होते हैं।

॥ यहां पकाद्धा अनुवाक समाप्त ॥

### यज्ञका सत्य फल।

[स्त ११४]

(ऋषिः — ब्रह्मा। देवता — विश्वेदेवाः।)

यद् देवा देवहेडंनं देवांसश्चकृमा वृयम् । आदित्यास्तरमान्नो यूयमृतस्यतेनं मुञ्चत ।। १।। ऋतस्यतेनादित्या यर्जत्रा मुञ्चतेह नंः । युज्ञं यद् यज्ञवाहसः श्विक्षंन्तो नोपशेकिय ।। २।। मेदंस्वता यर्जमानाः सुचाज्यांनि जुद्धतः । अकामा विश्वे वो देवाः शिक्षंन्तो नोपशेकिम ।। ३।।

अर्थ— हे (देवासः) देवो ! (वयं देवासः यत् देवहेडनं चक्रम ) हम खयं देवी शक्तिसे युक्त होते हुए भी जो देवोंका अनादर करते हैं, हे (आदित्याः) आदिल्यो ! (यूयं तस्मात् नः ऋतस्य ऋतेन मुञ्जतः) तुम सब उससे हमें यक्के सल्य द्वारा छुडाओ ॥ १ ॥

है (आदित्याः) भादिस्थो ! है (यज्ञाञाः) यात्रको ! है (यञ्चवाहसः) यज्ञ चलानेवालो ! (यत् यञ्चं शिक्षनतः न उपशोकिम) यदि हम यज्ञकी शिक्षा प्राप्त करते हुए उसको यथावत् न कर सकें (नः ऋतस्य ऋतेन इह मुञ्चत) हमें यक्षके ससदारा यहां मुक्त करो ॥ २ ॥

हे (विश्वेदेवाः) सब देवो ! (वः शिक्षन्तः अकामाः न उपरोक्तिम ) आपसे शिक्षा प्राप्त करते हुए हम विफल्ल होकर यदि उसे पूर्ण न कर सकें, तो भी ( मेदस्वता खुचा आज्यानि जुह्नतः ) प्रतयुक्त चमससे घीका हवन करते हुए हम (यजमानाः ) यजमान तो हो जावें ॥ ३ ॥

भावार्थ- देवोंके संबन्धमें जो तिरस्कार कभी-कभी हमसे होता हो, तो उस पापसे हम यज्ञके सत्य फलके द्वारा मुक्त हों ॥ १ ॥

हम अपनी ओरसे सांग यज्ञकी तैयारी करते हैं तथापि उसमें जो ब्रुटि होती हो तो उस पापसे हम यज्ञके सत्यफलद्वारा मुक्त हों॥ २॥

हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेपर भी जो दोष हमसे होता है उसका निवारण यज्ञमें जो घृतकी आहुतियां हम देते हैं, उससे हो और हम उत्तम यज्ञकर्ता बनें ॥ ३ ॥

मनुष्यके प्रयत्न करनेपर भी अनेक देश उससे होते हैं, सल्ययहसे ही वे दोष दूर हो सकते हैं। यह करनेका भाव यह है कि जनताकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करना। यह यह सब दोषोंको दूर कर सकता है।

### पापसे बचना।

[सूक्त ११५]

(ऋषिः — ब्रह्मा। देवता — विश्वेदेवाः।)

यद् विद्वांसो यदविद्वांस एनासि चकुमा व्यम् । यूर्य नुस्तस्मान्मुश्चत विश्वे देवाः सजोषसः ॥१॥

अर्थ-- (यत् विद्वांसः यद् अविद्वांसः ) जो जानते हुए अथवा न जानते हुए (वयं एनांसि चक्रम) इम पाप करें, हे (विश्वेदेवाः ) सब देवो ! (यूयं सजोषसः तस्मात् नः मुञ्चत ) आप एक मतसे उस पापसे हमें मुक करो ॥ १॥

१५ (अथर्व भाष्य, काण्ड ६)

यदि जाग्रद् यदि स्वपुक्षेने एन्स्योर्करम् । मृतं मा तस्माद् भन्यं च हुप्दादिव मुश्रताम् ।।२॥ हुप्दादिव मुमुचानः स्विकः स्नात्वा मलादिव । पूतं पुवित्रेणेवाज्यं विश्वे शुम्मन्तु मैनसः ।।३॥

अर्थ — (यदि जाञ्चत् यदि स्वपन् ) यदि जागते हुए अथवा सोते हुए (एतस्यः एतः अकरं) में पापी होकर भी पाप करूं, तो (द्रुपदाल् इच) खूटसे पशुको जैसा छोडकर मुक्त करते हैं उस प्रकार (भूतं भव्यं ख तस्माल् मा भूक्यतां) भूत अथवा भविष्यकालका जो पाप है उससे मुझे छुडाओ ॥ १ ॥

(द्रुपदाद् इव सुमुचानः) जिस प्रकार पशु बंधनस्तंभसे मुक्त होता है अथवा (मलात् स्विकाः स्नारणा इवः) जैसे मलसे स्नानके भाद मुक्त होता है (पिवित्रेण पूर्त आज्यं इवः) अथवा जैसे छाननीसे वी पिवित्र होता है, उस मक्तरः (विश्वे मा प्रतसः शुरुभन्तु) सब मुझे पापसे पिवित्र करें ॥ ३॥

भाषार्थ — जानते हुए अथवा न जानते हुए जो पाप इमधे हो, उधसे छुटकार। प्राप्त करना चाहिये ॥ १॥

जागते समय अथवा साते समय जो पाप मुझसे हो, वह भूत कालका हो अथवा वर्तमान कालका हो, उससे खुटकारा अक्ष करना चाहिये ॥ २ ॥

जैसे स्तंभसे पशु छूट जाता है, शरीरसे स्नानकेदारा मल दूर होता है और जैसे छाननेसे एत पित्र यनता है, उस प्रकार में निर्देश हो जाऊंगा ॥ ३॥

#### निष्पाप बननेके तीन प्रकार।

शुद्ध होनेक तीन प्रकार हैं, अन्तःशुद्धि, बाँदःशुद्धि और प्रबंधाशुद्धि। इसके तीन सदाहरण तृलीय मंत्रमें दिये हैं देखिये—

१ अन्तःशुद्धि — (पविश्रेण पूर्त आज्यं इव) छाननीसे त्रिस प्रकार घी शुद्ध होता है। घी छानते हैं, उससे घीके अंदरके मल दूर होते हैं, इस प्रकार मनुष्यके अन्ता-करणके मल दूर करने चाहिये। यह अन्तःशुद्धि है।

र बाहिःशुद्धि — ( मलात् स्नात्वा स्विम इव ) जंभे शरीरपर लगे हुए मलकी स्नान करनेसे शुद्धता होती है। यह बहिःशुद्धि हैं। मल शरीरपर बाहरसे लगता है उस प्रकार बाह्य दोषोंसे यह शुद्धता करनी होती है।

रै संबंधशुद्धि— (द्रुपदात् मुमुचानः इच) स्तंभके बंधनसे जैसे पशुको छुडाते हैं अथवा फल परि- पक्त होनेसे जिस प्रकार वह वृक्षसे छूट जाता है। उस प्रकार संबंधके छोभसे मक्त होना। यह संबंधशुद्धि है।

इस प्रकार ये शुद्ध होने के तीन भेद हैं। मनुष्यको भी जो निर्देशिता प्राप्त करनी है, वह इन तीनों प्रकारकी है। मनुष्य अपने संबंधोंको शुद्ध करें और पापी संबंधोंको दूर करें, अपनी बाह्य शुद्धता करें और उसके लिये अपना रहना—सहना पित्रत्र रखें, तथा अपनी अन्तःशुद्धि करें और उसके लिये अपने विचारों को पवित्र करें। इस प्रकार मनुष्य परिशुद्ध होता है।

मनुष्य जानता हुआ अथवा न जानता हुआ, जागता हुआ अथवा होता हुआ पाप करता है इन सब पापेंसे मुक्तता प्राप्त करनी चाहिये। परमेश्वरकी कृपा, श्वानियोंका सस्संग और आत्मशुद्धिका प्रयत्न करनेसे पापसे छूटना संभव है।

यह सुक्त विशेष महत्त्वका है। पाठक इसका अधिक विशाह करें और सब प्रकारस शुद्धता प्राप्त करनेका प्रयत्न करें।

### अन्नभाग।

[सूक्त ११६] (ऋषः — जाटिकायनः । देवता — विवस्तानः ।)

यद् यामं चक्रितिखनेन्तो अग्रे कार्षीवणा अश्विदो न विद्ययो । वैवस्वते राजिति तर्जुहोम्ययं युश्चियं मधुमदस्तु नोर्जम्

11 9 11

अर्थ— (अग्ने कार्षीवणाः निसानन्तः) पहिले कृषी करनेवाले लाग भूमिकी बोदते हुए (विद्यया अकाविदः न ) ज्ञानक्षे अन्न प्राप्त करनेवालोंक समान (यत् यामं चक्रुः) जो नियम करते रहे, (तत् वैवस्थते राजानि जुहोमि) वनकी वैवस्वत अर्थात् वसानेवाले राजामें समर्पित करता हूं। (अध नः यहिषं अन्नं मधुमत् अस्तु) अव हमारा यत्र नीय अन्न मधुर होवे ॥ १॥

वैवस्वतः कंणवर् मागुधेयं मधुनागो मधुना सं सुजाति । मातुर्यदेन इषितं न आगुन् यद् वां पितापराद्धो जिहीडे यदीदं मातुर्यदि वा पितुर्नुः परि आतुः पुत्राच्चेतस एन आगन् । यावन्तो अस्मान पितरः सर्चन्ते तेषां सर्वेषां शिवो अस्त मन्यः

11211

11 3 11

अर्थ- (वैवस्तरः भागधेयं कृणवत् ) सबको बनानेवाला राजा सबको अन्नका विभाग करे, (मधुमागः मधुना सं सुजाति ) अकका मधुर भाग और मीठेके साथ युक्त करता है। ( मातुः हिषतं यत् एनः नः आगन् ) मातासे शिरत हुआ को पाप हमारे पास भागमा है, ( यत् वा अपराद्धः पिता जिही है ) अथवा जो हमारे अपराधसे पिताके कोधसे इवाहे॥ २॥

( यदि मातः यदि वा पितः ) यदि माताधे और पितासे ( भ्रातः पुत्रात् ) भाईसे और पुत्रसे ( इदं एतः नः **बेतसः परि भागन् )** यह पाप हमारे चित्तके पास भागया है, ( याधन्तः पितरः अस्मान् सचन्ते ) जितने पितर हमसे अंबंधित हैं, (तेषां सर्वेषां मन्युः शिवः अस्तु ) उन सबका कीध हमारे लिये कत्याणकारी होवे ॥ ३ ॥

भावार्थ-- प्रारंभमें खेती करनेवाले किसानीने जो नियम बनाये, वेही राजांके पास संमत हुए, उनके पालनसे सबकी अभ मीठा लगने लगा और यज्ञके लिये भी समर्पित होने लगा ॥ १ ॥

राजाने भूमिसे उत्पन्न हुए अन्नका योग्य भाग बनाया, उसको अभिक मधुर मानकर लोग सेवन करते हैं । उसी प्रकार माताचे और पितासे भी हमारे पास अन भाग भाता है, उसका भी हम वैसा ही सेवन किया करें ॥ २ ॥

माता, पिता, भाई, पुत्र इनसे हमारे पास जो भाग भाता है, यदि उसके साथ उनका क्रोध भी हुआ है।, तो वह इमारे कल्याणके लिये ही होते ॥ ३ ॥

#### प्रजाकी संमति।

खेती करनेवाले सब प्रजाजन स्वसंमतिसे आपसके बर्तीवके नियम करें, सब प्रजा द्वारा एकमतसे बनाये नियम राजा माने और उनके अनुसार राज्यशास्त्र करे । ऐसा करनेसे राजा और प्रजाका उत्तम कल्याण होगा और सबको अञ्चका खाद अधिक मिलेगा । राजा अञ्चका योग्य भाग करके सबसे लेवे और प्रजामें भी योग्य भाग बांट देवे । जो जिसको प्राप्त हो उसमें वह संतुष्ट रहकर उसका भाग आनंदके छाथ करे और कोई किसी दूसरेकें भागका अन्यायसे हरण न करे। मातापिता आदिका जो दायमाग आता है उसी प्रकार उनका कीम मी भाया, तब भी उससे संतानका कभी अहित नहीं होगा, क्योंकि उसमें माता पिताका प्रेम रहनेके कारण उधसे संतानका हित ही होगा ॥

### ऋणरहित होना।

[ सुक्त ११७ ] (ऋषिः — कौशिकः। देवता — अग्निः।)

अविमन्यमप्रतीचं यदास यमस्य येन बुलिना चरामि । इदं तदंग्रे अनृणो मेवामि त्वं पाम्नान् विचृतं वेत्थ् सवीन्

11 8 11

अर्थ- ( यत् अपामित्यं अप्रतीत्तं अस्पि ) जे। वायस करने योग्य परंतु वापस न करनेके कारण में ऋणी रहा हूं, भीर ( यमस्य येन बलिना चरामि ) नियन्ताके वशमें जिस ऋणके बलसे पहुंचा हूं, है अमे! ( इदं तत् अनुणः अवामि) अब में उस ऋणको चुकाकर ऋणरहित हो जाऊं, (त्वं सर्वान् विचतान् पाद्मान् वेत्था) तू सब ऋणके खुले हुए पाशोंको जानता है ॥ १॥

हुँहैव सन्तुः प्रति दग्न एनक्कीवा जीवेम्यो नि हेराम एनत् । अपिनत्यं धान्यं? यक्कघसाहिमदं तदंग्ने अनुणो भंवामि ॥ २॥ अनुणा अस्मिन्नंनृणाः परंस्मिन् तृतीयें लोके अनृणाः स्योम । ये देव्यानाः पितृयाणाश्च लोकाः सवीन् पृथो अनृणा आ श्वियेम ॥ ३॥

अर्थ — (इह इव सन्तः एनत् प्रति द्वा) यहां ही रहते हुए इस ऋणको चुका देते हैं, (जीवाः जीवेश्यः एनत् निहरामः) इसी जीवनमें अन्य जीवोंके इस ऋणको हम निःशेष करते हैं। (यत् धान्यं अपिमत्य अहं जघसः) जो धान्य उधार लेकर खाया है, हे अत्रे! (इदं तत् अनृणः भवामि) यह वह है और इस रीतिस में ऋणरहित होता हूं॥२॥

(अस्मिन् छोके अनुणाः) इस लोकमें इम ऋणरहित हो जांय, (परस्मिन् अनुणाः) परलोकमें ऋणरहित हो जांय, और (ततीय छोके अनुणाः स्याम ) तृतीय छोकमें भी हम ऋणरहित हो जांय; (ये देवयानाः पितृयाणाः स्र छोकाः) जो देवयान और पितृयानके लोक हैं, (सर्वान् पद्यः अनुणाः आक्षियम) इन सब मार्गोमें हम ऋणरहित होकर रहें ॥ ३॥

भावार्थ— जो कर्जा लिया होता है वह समयपर वापस करना चाहिया। यदि वापस न किया जाय तो ऋण लेनेबाला दोषी होता है। इस दोषसे मुक्त होनेके लिये शीध्र ऋणमुक्त होनेका यस्न करना चाहिये। सब अपने पाश तोडकर पहिले ऋणमुक्त होना योग्य है॥ १॥

इस संसारमें जीवित रहनेतक ही अपने कर्जासे मुक्त होना चाहिये, अर्थात् स्वयं किया हुआ कर्जा अपने बाल बर्जीके लिये छोडना उचित नहीं। धान्यका कर्जा हो अथवा धन आदिका हो उसको शीघ्र वायस करना चाहिये।

इस लोकका ऋण दूर करना चाहिये, परलोकके ऋणसे मुक्त होना चाहिये, और भन्य ऋणोंस भी मुक्त होना चाहिये। देवयान और पितृयाणके सब स्थानोंमें ऋणरहित होना योग्य है॥ ३॥

मनुष्यको सब प्रकारके ऋणोंसे मुक्त होना चाहिये। ऋणा रहकर मरना योग्य नहीं है। यह सूक्त सुकोध है, इस्रिकेंस अधिक स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है।

### [स्ति ११८]

(ऋषः — कौशिकः । देवता — अग्निः ।)

यद्धस्तांभ्यां चकृम किल्विषाण्यक्षाणां गृत्तुर्ग्नेषु लिप्समानाः । उ<u>र्ग्रेप</u>श्ये उंग्रजि<u>तो</u> तद्धाप्सरसावत्तं दत्तामृणं नंः

11 8 11

अर्थ — ( अक्षाणां गरनुं उप लिप्समानाः ) जुए हे स्थानके प्राते जानेकी इच्छा करनेवाले इम ( यत् इस्ताभ्यां कि विवाणां चक्कम ) जो हाथों से अनेक पाप करते हैं। (तत् वः ऋणं अद्य) वह इमारा ऋण आज ( उग्नेपद्ये उग्न- जितो अप्सरसौ अनुदत्तां ) उप्रतासे देखनेवाली और उप्रतासे जीतनेवाली दोनों अप्सराएं इमसे दिलानें ॥ १॥

ं भावार्थ— ज़ुएके स्थानपर जाकर जो पाप किया जाता है और अन्यत्र जो पाप होता है, उसी प्रकार जो हम कण करते हैं, उस सबको दूर करना चाहिये॥ १॥ उग्नैपश्ये राष्ट्रमृत किल्निपाणि यद्श्वरृत्तमन्तं दत्तं न एतत् । ऋणान्तो नर्णमत्सीमानो यमस्यं लोके अधिरज्जुरायंत् यस्मां ऋणं यस्यं जायामुपैमि यं याचेमानी अभ्यैमि देवाः । ते वाचे वादिषुमीत्तरां महेवंपत्नी अप्तरसावधीतम्

11 5 11

11 3 11

अर्थ — हे ( उन्नंपदय राष्ट्रभूत् ) उन्नतासे देखनेवाली और हे राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाली ! ( यत् अक्षवृत्तं ) को जुएबाजीका पाप है और जो ( किल्विवाणि ) अन्य पाप हैं, ( नः एतत् अनु दन्तं ) हमसे यह सब बदला दिया हुआ है ! ( ऋणात् ऋणं न एत्स्नमानः ) ऋणीसे ऋणको वापस न प्राप्त करनेपर ऋण देनेवाला ( अधिरज्जुः यमस्य लोके नः आयत् ) रस्सी लेकर यमके लोकमें हमारे पास आवेगा ॥ २ ॥

हे (देवाः) देवो ! (यस्मै ऋणं) जिसको ऋण वापस करना है, (यस्य जायां उपैमि) जिसको स्रीके पास सहाय्य याचनार्थ जाता हूं, तथा (यं याचमानः अभ्योमि) जिसके पास याचना करता हुआ पहुंचता हूं, (ते मन् उत्तरां वाचं मा बादियुः) वे मुक्षसे अधिक कठोर भाषण न करें। हे (देवपत्नी अपसरसी) देवपत्नी अपसराको ! (अधीतं) स्मरण रखी यह मेरी प्रार्थना ॥ ३॥

आवार्थ — जुएका पाप, अन्य पाप श्रौर ऋण यदि दूर न किया जाए तो हमें बंधनमें जाना पढेगा ॥ २ ॥ जिससे ऋण लिया है अथवा जिससे कुछ याचनाकी है, वह हमें दुक्तर न बोले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये॥ ३॥

्ये मंत्र कुछ अंशमें संदिश्य हैं, इसिलिय इनके विषयमें विशेष स्पष्टीकरण करना असंभव है । क्योंकि इनके कई शब्दोंका संबंध स्पष्टतया प्रतीत नहीं होता । ]

#### [सूक्त ११९] (ऋषः — कोशिकः । देवता — अग्निः ।)

यददीं च्यत्रुणमृहं कृणोम्यदां स्यत्रग्न उत संगुणामि । वैश्वानरो नो अधिपा वसिष्ठ उदित्रं याति सुकृतस्यं लोकम् वैश्वानराय प्रति वेदयामि यद्युणं संगुरो देवतांसु । स प्रतान पाशांन विचृतं वेद सर्वानथं पुकेनं सुह सं भेवेम

11 8 11

11211

अर्थ-- ( यत् महं सद्वियन् ) जो में जुआ न खेलता हुआ ( ऋणं ) ऋण करूं, ( उत अदास्यन् संगृणामि ) भौर उसको न जुकाता हुआ जुकानेकी प्रतिज्ञा करता जाउं, हे अमे ! ( वैश्वानरः वासिष्ठः अधिपाः ) विश्वका नेता सबको वसानेवाला अधिपति ( नः सुकृतस्य लोकं इत् उन्नयाति ) हमें पुण्यलोको जाने योग्य ऊपर उठादे ॥ १ ॥

(वैश्वानराय यत् ऋणं प्रतिवेदयामि) विश्वके नेताको मैं जो ऋण है वह कहूंगा, तथा (देखतासु यः संगरः) देवताओं में जो प्रतिज्ञा हुई है, वह भी मैं कहूंगा। (सः एतान् सर्वान् पाशान् विचृतं वेद्) वह इन सम्पाशों को खोलने की विधि जानता है। (अथ पकेन सह संभवेम) अब हम परिपक्षके साथ मिल जांग॥ २॥

भावार्थ-- जुआ न खेलता हुआ अन्य कारणसे जो ऋणमें करता हूं, और उसको समयपर वापस न करता हुआ। बापस करनेकी प्रतिज्ञा करता रहता हूं, उस दोषसे बचावे और ईश्वर मुझे ऊपर उठावे और पुण्य लोकमें पहुंचावे॥ १॥

जो ऋण मैंने किया और उस संबंधमें जो प्रतिशाएं मैंनेकी उन सबको मैं निवेदन करता हूं। इस प्रकारके पापोंसे इंश्वर मेरा बचान करे, क्योंकि नहीं इन बंधनोंसे दूर करके हमें उत्पर उठानेके उपाय जानता है। हम परिपक्त हुए ज्ञानिमोंके साथ रहें, जिससे हमसे दोब नहीं होंगे ॥ २॥ <u>वैश्वान्</u>रः पं<u>विता मां पुनातु यत् संग्रमंभिश्वावांम्या</u>शास् । अनाजान्त्र मनंसा याचेमानो यत् तत्रैनो अप तत् स्रेवामि

11 \$ 11

अर्थ-- (पविता विश्वानरः मा पुनातु) पित्र करनेवाला विश्वका नेता मुक्ते पित्र करे। (यस संगरं आद्यां अभिधावाभि ) जिस प्रतिक्षको करता हुआ जिस आशाके पीछे में दौडता हूं, (अनाजानन् मनसा याष्ट्रमानः) न जानता हुआ तथापि मनसे यावना करता हुआ (तक्र पत् पनः) वहां जो पाप होता है (तन् अप सुधामि) उसको में दूर करता हूं॥ ३॥

भावार्थ — ईश्वर सबको पवित्र करनेवाला है, वह मुझे पवित्र करे। जिस आशाके पीछे पडकर मैं बारबार याचना करता हुं; वह सब पाप दूर होवे ॥ ३ ॥

इस सूक्तका भाव स्पष्ट है। ऋण मोचनके ये सब सूक्त यही उपदेश विशेषतया करते हैं कि कोई मनुष्य ऋण न करे, और यदि करे तो उसको ठीक समयपर वापस करे। तृथा असस्य प्रतिज्ञाएं करते न रहे। इत्यादि बोध इन स्कॉसे सारांशकपसे प्राप्त होता है।

### मातापिताकी सेवा करो।

[ सक्त १२० ]

(ऋषिः - काँशिकः। देवता - मन्त्रोक्ताः।)

यद्वन्तरिक्षं पृथिवीमुत द्यां यनमातरं पितरं वा जिहिंसिम । अयं तस्माद् गार्हेपत्यो नो अधिरुदिसेयाति सुकृतस्यं लोकम् भूमिर्मातादितिनों जिनित्रं आतान्तरिक्षम्भिर्यस्त्या नः । द्यौनैः पिता पित्र्याच्छं भंवाति जामिमृत्वा मार्व पत्सि लोकात्

11 8 11

11 7 11

अर्थ — (यत् अन्तिरिक्षं पृथिवीं उत द्यां) यदि हम अन्तिरिक्ष, पृथिवी और युलोक ही तथा ( यत् मातरं पितरं वा जिहिंकिम ) यदि हम माता और पिताकी हिंसा करें, ( अयं गाहंपत्यः अग्निः ) यह हमारा गाहंपत्य अपि ( नः तस्मात् हत् सुकृतस्य लोकं उन्नयाति ) हमें उस पापसे उठा कर पुण्यलोक में पहुंचावे ॥ १ ॥

( अदितिः भूमिः माता नः जनिकं) अदीन मातृभूमि हमारी जननी है। (अन्तिरिक्षं आता) बन्तिरिक्षं हमारा भाई है और (द्योः नः पिता) बुलाक हमारा पिता है। वह (अभिश्वस्त्याः नः शं भवाति) विपत्ति हमें बचाकर कल्याणदायी होने (आर्मि ऋत्या पिज्यात् लोकात्) संवंधीको प्राप्त कर पितृलोकसे (मा अवपत्ति ) मत

भावार्थ — इस संपूर्ण जगत्में हम कहीं भी हों, यदि हम वहां अपने मातापिताको कष्ट पहुंचाएं, तो तेजस्की देव हमें उस पापसे मुक्त करे भीर पुण्यलोकमें जाने योग्य पवित्र हमें बनावे ॥ १ ॥

हमारी माता यह भूमि है और हमारा पिता यह युलोक है, अन्तिरिक्ष हमारा आई है। इस प्रकार जगत्स हमारा संबंध है। यह सब जगत् हमारा कल्याण करे और हमें विपत्तिक्षे बचावे। कोई ऐसा संबंधी न होवे कि जिसके कारण हमें वितृलोकसे गिरना पड़े ॥ २॥ यत्रां सुद्दाद्देः सुकृतो मदंन्ति तिहाय रोगं तुन्वर्धः स्वायाः । अस्त्रीणा अङ्गरहंताः स्वर्गे तत्रं पश्येम पितरौ च पुत्रान्

11 3 11

अर्थ—(यत्र खुहार्दः खुक्तः) बहा उत्तम इदयवाले पुण्यकर्ता पुरुष (स्वायाः तन्यः रोगं विद्वायः) अपने शरीरसे रोगको दूर करके ( सद्द्वित ) आनंदित होते हैं, ( अंगैंः अफ्रोणाः अहुताः ) अंगोंस अविकृत और अकुटिल होकर ( तत्र स्वर्गे पितरों च पुत्रान् पद्यम ) उस स्वर्गे पितरों और पुत्रोंको देखें ॥ ३ ॥

भावार्थ — जहां जारीरिक रोग नहीं होते और जहां हृदयके उत्तम भावसे पुण्यकरनेवाले लीग आनंदरी रहते हैं, वहां हम पहुंचें और सुदृढ अंगोंसे रहें और अपने वितरों और पुत्रोंको देखें ॥ ३॥

कोई मनुष्य अपने मातापिताको किसी प्रकारका कष्ट न देवे । मातापिताको कष्ट देनेवाके गिरते हैं । परंतु जो मातापिताको खुख देता है वह ऐसे श्रेष्ठ लोकम पहुँचता है कि जहां कभी रोग नहीं होते और शरीर स्वस्थ रहता है । इसलिये हरएक मनुष्य क्षपने मातापिताकी सेवा करे और उनको सुख देवं ।

## बंधनसे छूटना।

[ सक्त १२१ ]

( ऋषिः — कौशिकः। देवता — मन्त्रोकाः।)

विषाणा पाञ्चान् विन्यान्यसमद् य उत्तमा अधमा वांहणा ये । दुष्वपन्यं दुर्शितं नि ष्वास्मद्थं गन्छेम अकृतस्यं छोकम्

11 8 11

यद् दार्रीणे बृध्यसे यञ्च रज्वां यद् भून्यां बध्यसे यर्च <u>वा</u>चा ।

अयं तस्माद् गाईपत्यो नो अधिकदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्

11711

उदंगाता मगवता विचृती नाम तारंके । प्रेहामृतस्य यच्छता प्रेतं बद्धकुमोचनम् ॥ ३॥

अर्थ — (ये अध्यमाः उत्तमाः ये चारुणाः ) यो अध्य और उत्तम वरूण देवके पाश हैं उन (पाशान् विशाणा अस्मन् अधि चिक्य) पाशोंकी तोडता हुआ हमसे उन पाशोंकी दूर दर । ( दुष्वप्टम्यं दुरितं अस्मन् निष्व) बुरे स्वप्न और पाप हमसे दूर कर । (अध सुकृतस्य छोकं गच्छेम ) अब हम पुण्यलेकिमें जाने ॥ १॥

(यत् द्रारुणि यत् च रज्वां बड्यसे ) जो काष्ट्रसंभमं और रस्तीमें शंघा जाता है और (यत् भूम्यां) जो भूमिमें और (यत् च वाचा वड्यसे ) जो वाणीसे बांघा जाता है, (तस्मात्) उस बंधनसे (अयं गाईपत्यः अप्तिः) यह गाईपत्य अप्ति ( नः सक्ततस्य लोकं इत् उत् नयास्टि ) हमें सुक्तके लोकमें ले जाता है।। २॥

( अगवाती विकृती नाम तारके ) भाग्यवान् छुडानेवाली और तारण करनेवाली दो देवताएँ ( उद्दगातां ) उद-दको प्राप्त हुई हैं। वे दोनों ( अमृतस्य प्रयच्छतां ) अमृतका भाग देवें जिससे यह जीव ( सद्धक-मोचनं प्रेतु ) बद्ध अवस्थासे छूटनेका साधन प्राप्त करें ॥ ३ ॥

भावार्थ — निम्नस्थान, मध्यस्थान और उत्तमस्थान पर जो पाश हैं उनको दूर करनेका प्रयत्न कर मनुष्य पापरहित होने और उसका चिन्ह उत्तम स्वप्न आना उसके अनुभवमें आजावे। इस प्रकार वह निर्देश होकर पुण्यलोकको प्राप्त होने ॥ १॥ को अनेक प्रकारके बंधन हैं वे सब ईश्वरकी कृपासे दूर हो जोय और हमें पुण्यलोक प्राप्त होने ॥ १॥

बंधनसे मुक्त करनेवाली और रक्षा करनेवाली दो शाक्तियां इमें अमृतका भाग देवें, जिससे हम बंधनसे मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्र हो जाय ॥ ३ ॥ वि जिहीष्व लोकं क्रेणु बन्धानम्भश्चासि बर्द्धकम्। योन्यां इव प्रच्युंतो गर्भः पृथः सर्वा अनु क्षिय

11811

अर्थ — ( विजिहीच्च ) विशेष प्रगति कर, ( लोकं कृणु ) अपने लिये योग्य स्थान बना । ( योन्याः प्रच्युतः गर्भ इव ) योनिसे बाहर आये बालकके समान ( बन्धात् बन्धकं मुख्रासि ) बंधनसे बन्धनके कारणको अलग कर। ( सर्वोन् पथः अतुः क्षियः ) सर्व मार्गीमं अनुकूलतासे रहः॥ ४॥

भावार्थ-- विशेष प्रगति कर, पुण्यस्थान प्राप्त कर, बंधनसं मुक्त हो, जैसे कि पूर्ण हुआ बालक माताके उदरसे छूटकर बाहर आता है और इस जगतमें अनुकूल परिस्थितिमें विराजता है ॥ ४ ॥

सब प्रकारके बंधनों से मुक्त होना चाहिये और पूर्ण स्वा-तंत्र्य प्राप्त करना चाहिये। इसकी सिद्धताके लिये मनुष्य पापसे बुर हो जावे। कभी पापका विचारतक न करे। विचार शुद्ध होनेस स्वप्न भी उत्तम आने लगेंगे और कर्मा बुरे स्वप्न नहीं भावेंगे । सब बंधन पासे मुक्त होनेसे ही दूर हो सकते हैं भौर उस मनुष्यको उत्तम लोक प्राप्त हो सकते हैं। पुण्यसं ही बंधनसं मुक्तता करनेवाली शक्ति और आत्मरक्षा करनेकी शक्ति प्राप्त हो सकती है और इसीसे आगे अमृतका लाम हो सकता है और पूर्णतया बंधन दूर होकर पूर्ण स्वाधीन-नाका लाभ प्राप्त हो सकता है।

इसालये इ मनुष्य । तू विशेष प्रयत्नसे उन्नतिलाभ कर, पुण्यवान बन, बंधनसे मुक्त होकर पूर्ण स्वातंत्र्यको प्राप्त कर और जगत्में अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके भानेदके साथ विराजमान हो जा।

# पवित्र गृहस्थाश्रम ।

(ऋषः - भगः। देवता - विश्वकर्माः)

प्तं मागं परिं ददामि विद्वान् विश्वेकर्मन् प्रथमजा ऋतस्य ।

अस्माभिर्द्वतं जरसंः पुरस्ताद्ध्छिश्चं तन्तुमनु सं तरेम

ततं तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां दुत्तं पित्र्यमाययेन ।

अबन्ध्वेके दर्दतः प्रयच्छन्ता दातुं चेच्छिक्षान्त्स स्तर्ग एव

11 8 11

11 7 11

अर्थ- हे ( विश्वकर्मन् ) हे समस्त जगत्के रचियता ! तू ( अत्नस्य प्रथमजाः ) सत्य नियमका पहिला प्रवर्तक है। इस बातको ( विद्वान् ) जानता हुआ में ( पतं भागं परि ददामि ) इस अपने भागको तेरे लिये पूर्णतासे देता हूं। ( जरसः परस्तात् असाभिः दश्तं अध्यक्षत्रं तन्तुं ) बुढापेके पश्चात् भी इमार द्वारा दिया दुवा विच्छेदररित जो यज्ञका सूत्र है, उससे इम ( अनु संतरम ) निश्चयपूर्वक अनुकूलताके साथ पार हो जीवने ॥ १ ॥

( एके ततं तन्तुं अनु तरन्ति ) कई लोग इस फैले हुए यज्ञसूत्रके अनुकूल रहकर पार हो जाते हैं । ( येषां आय-नेन पिड्यं दण्यं ) जिनके आनेसे पितृसंत्रंधी देय ऋणभाग दिया होता है। ( एके अवन्धु ददतः ) कई दूसरे बंधुगर्णोसे रहित होकर भी ( ददतः ) दान देते हैं वे ( प्रयच्छन्तः च इत दातं शिक्षान् ) दान देते हुए यदि देनेके लिये समर्थ हए, तो (साः स्वर्ग प्रच) वह स्वर्ग ही है ॥ २ ॥

भाषार्थ- हे जगत्क रचिता प्रमो ! तू ही सत्यधर्मका पहिला प्रवर्तक है, यह मैं जानता हूं, इसलिये में अपने भागको तेरं किये समर्पित करता हूं। इस समर्पणसे जो अविच्छिन यह बनेगा, उसकी सहायतासे हम दुःखके पार हो नायने ॥ १ ॥

इस यक्षका आश्रद करके ही कई लोग पार हुए हैं। जिनका कुछ पैतृक ऋण चुकाना होता है, वे बंधनीसे हीन होनेपर कठिन समय भानेपर भी उस ऋणको बापस करते हैं। ऐसे लोग जहां होते हैं, वहां स्वर्गभाम हो बाता है ॥ २ 🛭

अन्वारंभेथामनुसंरंभेथामेतं छोकं श्रद्धांनाः सचन्ते ।
यद् वा पृक्षं परिविष्टमुग्नौ तस्य गुप्तंथे दम्पत्ती सं श्रेयेथाम् ॥ ३ ॥ ३ ॥ यद्धं यन्तुं मनसा बृहन्तं मुन्वारोहामि तपसा सयोनिः । उपहृता अमे जुरसः पुरस्तांत् तृतीये नाके सधमादं मदेम ॥ ४ ॥ भुद्धाः पूता योषितौ यिज्ञयां हमा ब्रह्मणां हस्तेष्ठ प्रपृथक् सांदयामि । यत्कांम ह्दमंभिषिश्चामि वोहमिनद्रौ मुरुत्वान्त्स दंदातु तन्में ॥ ५ ॥

वर्ध — हे (दम्पती) लोपुरुषो ! ( अनु आरभेषाम् ) अनुकूलताके साथ ग्रुम कार्यका प्रारंभ करो, ( अनुसंरमेषां ) अनुकूलताके साथ हलचल करो । ( पतं लोकं अद्यानाः सचन्ते ) इस गृहस्थाश्रमरूपी लोकको श्रद्धा धारण करनेवाले प्राप्त होते हैं । ( यत् वां पकं ) जो तुम दोनोंका परिपक्ष फल ( अग्नो परिविष्टं ) अग्निद्धारा सिद्ध हुआ है, ( तस्य गुप्तये संभयेषां ) उसकी रक्षांके लिये परस्पर आश्रित हो ॥ ३॥

(तपसा यन्तं बृहन्तं यज्ञं) तपसे चलनेवाले बडे यज्ञके ऊपर (सयोनिः मनसा अनु आरोहामि) समान स्थानमें उत्पन्न हुआ में अनुकूलताके साथ मनसे चढता हूं, प्राप्त होता हूं। हे अथे! (जरसाः परस्तान् उपहूताः) बुढा-पेके पिहेले बुलाये हुए हम (तृतीये नाके साधमादं मदेम) तृतीय स्वर्ग धाममें साथ-साथ रहकर सुखको प्राप्त करें ॥ ४ ॥

(इमाः यक्षियाः शुद्धाः पूताः योषितः) ये पूज्य शुद्ध और पवित्र क्षियां हैं, इनके (ब्रह्माणां हस्तेषु प्रपृथक् साद्यामि) श्रानियोंके हाथोंमें पृथक्-पृथक् प्रदान करता हूं। (अहं यत्कामः इदं वः अभिषिश्चामि) में जिस कामनासे इस रीतिसे तुमको अभिषिक करता हूं, (सः मरुत्वान् इन्द्रः) मरुतोंके साथ वह प्रभु (मे तत् द्दातु) सुझे वह देवे॥ ५॥

भावार्थ — हे स्नीपुरुषो ! तुम दोनों इस गृहस्थाश्रममें प्राप्त होनेपर शुभ कार्य करते रहो और उन्नतिके लिये हलचल करो ! इस गृहस्थाश्रममें श्रद्धावान् लोग ही सुखपूर्वक रहते हैं। जो इसमें परिपक्त हुआ हो और जो पूर्ण हुआ हो, उसकी रक्षा करनेके लिये तुम दोनों श्रयत्न करो ॥ ३॥

जो यज्ञ तपसे होता है, उसीमें मन रख कर उसको पूर्ण करना योग्य है। इस प्रकार बुढापेतक कर्म करनेसे उच्च स्वर्ग-धाम प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

ये पवित्र और शुद्ध कन्याएं हैं, इनको ज्ञानियोंके हाथमें पृथक्-पृथक् अर्पण करता हूं। जिस कामनासे में यह यज्ञ करता हुं वह मेरी कामना सफल हो जावे ॥ ५॥

पवित्र गृहस्थाश्रम ।

गृहस्थाश्रमको अस्तेत पित्र करके उससे आनंद प्राप्त कर-नेके विषयमें इस स्कानें बहुतसे अनमोल उपदेश दिये हैं। ये उपदेश हरएक गृहस्थाश्रमी पुरुषको मनन करने चाहिये। (१) संपूर्ण जगत्का निर्माता जो प्रभु है, नहीं सत्यनियमोंका पहिला प्रवर्तक है, ऐसा मानकर उसके लिये शुम कर्म करना, उसके लिये यज्ञ करना और जो कुछ करना हो वह उसकी प्रीतिके लिये करना चाहिये। इस प्रकारके शुभ कर्मोंके करनेसे मनुष्य दु:समुक्त होता है। (२) इस प्रकारके यज्ञसे ही मनुष्यका स्थाना किया हुआ कर्जा अदा करना चाहिये, उसी प्रकार पितृपितामहाँका किया हुआ कर्जा भी उतारना चाहिये। जहां विशेष आपत्तिकी अवस्था प्राप्त होनेपर भी इस प्रकार ऋण वापस करते हैं और ठगते नहीं; वही देश स्वर्गधाम है। (४) गृहस्थाश्रममें श्लीपुरुष मिलकर रहते हैं, वे सदा शुभकर्म करें, शुभ कर्मोंसे ही श्रेष्ठ लोक प्राप्त होते हैं। (५) जो परिपूर्ण हुआ है उसकी रक्षा कीजिये और उसको देखकर अन्यकी परि-पक्ता संपादन करनेका यस्न करना चाहिये। (६) सब यज्ञ

बेडा पार होता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। (३) जैसा

१६ ( अथवें. आध्य, काण्ड ६ )

तपसे ही होते हैं। इस प्रकारके यज करनेका विकार मनसे सदा करना चाहिये। (७) यदि बृद्धावस्थातक इस प्रकारके शुभ कर्म किये तो उत्तम स्वर्मधामका आनन्द प्राप्त हो सकता है। (८) गृहस्थाश्रम करना हो तो पवित्र और शुद्ध स्त्रीके साथ करना चाहिये। (९) स्त्रीको भी ज्ञानी मनुष्यके हाथमें समर्पित करना चाहिये। इस प्रकार पवित्र त्यों और ज्ञानी पुरुष्ते जो गृहस्थाश्रम बनता है वह विशेष सुख्य देनेवाला होता

है। (१०) ऐसी गृहस्थाश्रमकी अवस्थामें रहनेवाला मनुष्य हो अपनी कामना सिद्ध होनेका आनंद प्राप्त कर सकला है। प्रमुद्धतीको सिद्धि देता है।

इस स्कार इस प्रकार आगय है। जो पाठक इस स्कारे मंत्रोंका अर्थ और भावार्थ विचारपूर्वक पहेंगे, वे यह आशय स्वयं जान सकते हैं। क्योंकि यह अतिस्पष्ट है।

## मुरिक

### [सूक्त १२३]

( ऋषिः — भृगुः। देवता — विश्वेदेवाः।)

एतं संधस्थाः परिं वो ददामि यं जैविधमावहां जातवेदाः । अन्वागन्ता यर्जमानः स्वस्ति तं स्मं आनीत पर्मे व्योमिन् ॥१॥ जानीत स्मेनं पर्मे व्योमिन् देवाः सर्धस्था विद लोकमत्रं। अन्वागन्ता यर्जमानः स्वस्ती शिपूर्वं स्मं कृणुताविरस्मे ॥२॥ देवाः पितरः पितरो देवाः । यो अस्मि सां अस्मि

अर्थ- हे (सधस्थाः) साथ-साथ रहनेवालो ! (यः पतं शोवधि परि ददामि ) तमको यह खजाना में देता हूं, (यं जातचेदाः आवहात् ) जिसको जातवेदाने तुमतक पहुंचाया है। जो (यजमानः स्वक्ति अनु आगन्ता ) यजमान कुशलताके साथ आवेगा (तं परमें व्योगम् जानित ) उसको परम स्वर्गमें स्थित जाने। १ ॥

हे (साधस्थाः देवाः) साथ रहनेवाले देवो ! (एनं एर्मे व्योखन् जानीत रम) इसको परम स्वर्गधाममं स्थित जानो और (अन्न लोकं विद्) इसीमं यह लोक है यह समझो। (यजमानः स्यस्ति अनु आगनता) यज्ञकर्ता सुखन्ने पीछेसे आवेगा। (असमे इष्टापूर्त आधिः कृण्त स्म) इसके लिये इष्ट और पूर्ति प्रकटतासे प्राप्त हो ऐसा करो॥ २॥

( देखाः पितरः ) देव पितर हैं और ( पितरः देवाः ) पितर देव हैं अर्थात् ( पितरः ) पालक ( देवाः ) देवता हैं, पूजनीय हैं, और जो पूजनीय हैं, वे ही सखे पालक होते हैं । ( यः अस्मि स्वः अस्मि ) जो वास्तवमें मैं हूं, वहीं मेरी बास्तविक स्थिति है ॥ ३ ॥

भावार्थ- सर्वज्ञ देवने जो तुम्हारे स्थानतक पहुंचाया है, उस आत्मशक्तिक खाजानेकों में तुम्हें देता हूं । इसीके पिछे-पाँछे जो यजमान आवेगा और वह परम स्वर्गधामको पहुंच जायगा ॥ १ ॥

सत्कर्म करनेवाला परम धाममें स्थित होता है, यह निश्चित बात है । यज्ञकर्ता उसी धाममें पहुंचता है, उसका इष्टापूर्तसे स्वागत करों ॥ २ ॥

स पंचामि स दंदामि स यंजे स दुत्तानमा पूर्वम् ॥ ४॥ नाके राजन् प्रति तिष्ठु तत्रैतत् प्रति तिष्ठतु । विद्धि पूर्वस्यं नो राजन्स देव सुमर्ना भव ॥ ५॥

अर्थ - सः प्रचामि ) वह मैं पकाता हूँ, (सः द्दामि ) वह मैं देता हुं, (सः यजे ) वह मैं यह करता हूं। (सः द्वाल् मा यूषं) वह मैं दानसे पृथक् न होऊं॥ ४॥

हे राजन ( नाके प्रतितिष्ठ ) स्वर्गधानमें प्रतिष्ठित हो, ( तत्र प्रतितिष्ठतु ) वहां यह हमारा यज्ञ प्रतिष्ठित होते । हे राजन् ! ( जः पूर्वस्य विक्रि ) हमारी पूर्तिका उपाय जान और हे देव ! ( खुमनाः भव ) उत्तम मनवाला हो ॥५॥

भावार्थ — जो पालन करते हैं वे देव हैं और जो दैवी माबसे युक्त हैं वे पालन करते ही हैं। मतुष्य अपनी योग्यता बाहर कितनी भी बतावे परन्तु जितनी अन्तरात्माकी अवस्था होगी उतनी ही उसकी वास्तविक योग्यता होगी ॥ ३ ॥

में यक्क लिये शक्त पकाता हूं, में दान देता हूं, में यक्ष करता हूं। में दान करनेसे कभी निष्टत न हो ऊं।। ४॥ स्वर्गधासमें स्थिर हो आ। यह हमारा कर्म स्वर्गमें स्थिर रहे। अपनी पूर्णता करनेका उपाय जान और उत्तम मनसे युक्त हो॥ ५॥

मुक्ति प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम यह बात स्मरणमें रखनी बाहिये कि शाक्तिका खाना। अपनी आत्मामें है, बाहर नहीं है। अन्दरसे शाक्ति प्राप्त होनी है, बाहरसे नहीं। जो इस करनाओ मनमें धारण करते हैं, वे स्वर्गधाममें पहुं- बाहर हैं। और जो धमझते हैं कि शक्ति बाहर से प्राप्त होनी है, वे पीछे रह जाते हैं। जो सरक्ष्म करते हैं, वे ही स्वर्गधामको प्राप्त होते हैं। अन्य लोग पीछे रह जाते हैं। सरकर्मका अर्थ खनताका पाक्षन करना, इसी कार्यसे देवत्व प्राप्त होता है और

जिनमें देवत्व होता है, वे जनताका पालन करते ही हैं। मनुष्य अपनी ग्रुद्धताके विषयमें लोग मचाकर दूसरोंको ठग सकता है, परंतु सत्कर्मकी कसौटीसे उसकी योग्यता वास्तविक जितनी होती है उतनी ही होती है, लोगसे उसकी योग्यता बढती नहीं। मनुष्य पकाना, देना, आदि जो कर्म करे वह यज्ञके लिये अर्थात् जनताकी मलाईके लिये ही करे और इस कर्मसे कभी पीछे न हटे। इसीसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है और वहां सुख प्राप्त होता है।

### वृष्टिसे विपत्तिका दूर होना।

[सक १२४]

(ऋषिः - अथवी। देवता - मन्त्रोक्ता उत दिव्या आपः।)

दिवा ज मां बृंहतो अन्तरिक्षाद्यां स्तोको अम्यपिसह रसेन । समिन्द्रियेण पर्यसाहमंग्रे छन्दीमिर्धेज्ञैः सुक्रती कृतेने

11 8 11

अर्थ — ( वृहतः दिवः अन्तिरिक्षात् ) बहे गुलोबके अवकाशसे ( अपां स्तोकः रसेन मां अभि अपतत् ) जलके वृंदोंके रससे भेरे ऊपर वृष्टि हुई है । हे अमे ! ( अहं इन्द्रियेण पयस्ता ) में इंद्रियके साथ, दूध आदि पुष्टिरसके साथ, ( उन्दोंनिः यसैः सुकृतां कृतेन सं ) छन्दोंसे यहेंसे और पुण्य कर्म करनेवालोंके सुकृतसे युक्त होऊं ॥ १ ॥ साथ, ( उन्दोंनिः यसैः सुकृतां कृतेन सं ) छन्दोंसे यहेंसे और पुण्य कर्म करनेवालोंके सुकृतसे युक्त होऊं ॥ १ ॥

भाषार्थ— आकाशसे उत्तम पवित्र जलकी वृष्टि होती है, इस वृष्टिसे अन्न रस दूध आदि उत्पन्न होता है, इससे यज्ञ होता है और यज्ञसे सुकृत होता है। यह सुकृत प्राप्त करनेकी इच्छा हरएकको मनमें धारण करनी चाहिये॥ १ ॥ यदि वृक्षाद्रभ्यपेष्ठत् फळं तद् यद्यन्तरिश्चात् स उं वायुरेव । यत्रास्पृक्षत् तन्त्रोष्ठं यञ्च वासंस् आपो तुदन्तु निर्फ्रतिं पराचैः अभ्यञ्जनं सुर्भि सा समृद्धिहिरंण्यं वर्चस्तद्वं पूत्रिमंमेव । सर्वी पुवित्रा वित्तवाध्यसमत् तन्मा तारीकिकितिमां अरोतिः

11 8 11

11 3 11

॥ इति द्वाद्शोऽनुवाकः ॥

अर्थ— ( यदि वृक्षात् फळं आभि अपप्तत् ) यदि वृक्षते फळ गिरे अथवा ( यदि अन्तरिक्षात् तत् ) यदि अन्तरिक्षाते का निर्देश वह जिरता है। ( यत्र तन्यः अस्पृक्षत् ) जहां शरीरके भागसे वह जल स्पर्श करे अथवा ( यत् वास्तसः ) जहां कपडोंको स्पर्श करे, तो वह ( आपः पराचाः निर्दर्शतं जुदन्तु ) जल दूरसे ही अवनतिको दूर करे ॥ २ ॥

(अभ्यंजनं) तैलका मर्दन, (सुरिंभे) सुगंध, (हिरण्यं) सुवर्ण, (चर्चः) शरीरका तेज (सासमृद्धिः) यह सब समृद्धि है। (तत् उ पूजिमं एख) वह जल पवित्र करनेवाला है। (सर्वा पवित्रा वितता) सब पवित्र करनेवाले जगत्में फैले हैं। (अस्मत् अधि निर्श्वतिः मा तारीत्) हमपर दुर्गति मत आवे और (अरातिः मा उ) शत्रु भी हमला न करे॥ ३॥

भावार्थ — वक्षसे फल गिरनेके समान आकाशसे वायुमेंसे वृष्टिकी वृंदें हमारे पास आती हैं। उस जलसे हमारा शरीर और इमारे वस्न मलरहित होते हैं। इस वृष्टिसे बहुत घान्य उत्पन्न होने द्वारा हमारी विपात्त दूर होवे ॥ २ ॥

शरीरको तैलका मर्दन करना, सुगंधिद्रव्यका उपयोग करना, सुवर्ण धारण करना, शरीर सुद्धौल और तेजस्वी होना यह सब समृद्धिक लक्षण हैं। जल समृद्धिका लक्षण होता हुआ पवित्रता करनेवाला है, उससे सब जगत्में पवित्रता फैली है। इस जलसे विपुल धान्यकी उत्पत्ति होनेसे हमारी विपत्ति दूर हो जावे और सब संपत्ति हमारे पास आ जावे। शत्रु भी हमें कष्ट न पहुंचावे॥ ३ ॥

आकाशसे पिवत्र अमृत जलकी उत्पात्त होती है। उससे धान्य, फल, पुष्प आदि तथा वृक्ष वनस्पातियां भी उत्पन्न होती हैं। घास आदि उत्पन्न होकर उससे पशु पुष्ट और प्रसन्न होते हैं। अर्थात् इस प्रकार आकाशकी वृष्टि सब प्राणिमात्रोंकी विपित्ति के दूर करनेवाली है। दृष्टि न होनेसे सबपर विपत्ति आती है और दृष्टिसे वह दूर होती है यह जल शरीरको अंदरसे और बाहरसे निर्मल करता है, पवित्रता करना इसका स्वभाव धर्म

है। वस्त्र आदिको भी यह पवित्र करता है। जब इस प्रकार उत्तम वृष्टिसे पशुपक्षी और मनुष्य भानंदयुक्त होते हें, तब मनुष्य भभयंगस्नान करते, सुगंध शरीर पर लगाते, सुवर्ण-भूषणोंको घारण करते हैं और उनका शरीर भी यथायोग्य पुष्ट और सुबौल होता है। धर्वत्र पवित्रता होती हैं और सब विपत्तियां दूर होती हैं यह दृष्टिकी महिमा है, इसलिये मानो, वृष्टि यह परमात्माको कृपासे ही होती है।

🛭 यहां द्वादश अनुवाक समाप्त ॥

### युद्धसाधन रथ।

[ सक्त १२५ ]

(ऋषः - अधर्वा । देवता - वनस्पतिः।)

वनंस्पते <u>वी</u>ड्विक्चो हि मूया असत्संखा प्रतरंणः सुवीरः । गोि<u>भिः</u> संनद्धो असि वीडयंस्वास्थाता ते जयतु जेत्वांनि

11 8 11

अर्थ — हे (वनस्पते ) दृक्षमे बने रथ ! (वीडु+अंगः हि भूयाः ) तू मुद्द अवयवोंसे युक्त हो । तू (अस्म-रसाखा प्रतरणः सुवीरः ) हमारा मित्र तारण करनेवाला और उत्तम वीरोंसे युक्त है । तू (गोभिः संनद्धः असि ) गौके चर्मकी रिस्थियोंसे ख्व कसकर वंधा हुआ है । तू (वीडयस्व ) हमें मुद्द कर और (ते आस्थाता जेरवानि जयतु) तुभवर चढनेवाला वीर विजय प्राप्त करे ॥ १ ॥

दिवस्पृंथिन्याः पर्योज उद्भृतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतं सहैः । अपामोन्मानं परि गोभिरावृतमिन्द्रंस्य वर्जं हिल्णा रथं यज इन्द्रस्योजो मुरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वर्रुणस्य नाभिः । स हुमां नी हुन्यदाति जुषाणा देवं रथ प्रति हुन्या गृंभाय

11 2 11

11 3 11

अर्थ — (दिवः पृथिव्याः ओजः परि उद्धृतं) गुलोक और पृथ्वीलोकका बल इस रथह्मसे प्राप्त किया है और (वनस्पतिभ्यः सहः पर्याभृतं) वृक्षोंसे यह सामर्थ्य संप्रहित कियाहै। (अपां आत्मानं गोभिः परि आवृतं) जलोंसे वन सामाह्य वृक्षसे उत्पन्न हुआ गौके चर्मसे बाधा (इन्द्रस्य वज्रां रथं) इन्द्रके वज्रके समान सुदृढ रथको (हविषा यज्ञ) अन्नसे गुक्त कर ॥ २ ॥

है (देव रंथ) दिन्य रथ ! तू (इन्द्रस्य ओजः ) इन्द्रका बल है, तू (मरुतां अनीकं ) मरुतोंका सेनासमूह, (मित्रस्य गर्भः ) मित्रका गर्भ और (सरुणस्य नाभिः ) वहणकी नाभि है (सः त्वं ) वह तू (नः इमां इव्यदातिं जुषाणः ) इमारे इस अवदानका सेवन करता हुंआ (इव्या प्रति गृभाय ) हवनीय अवका ग्रहण कर ॥ ३॥

भाषार्थ — रथ त्रक्षकी लकडीसे बनता है। यह रथ हमारा सचा मित्र है, क्योंकि यह युद्धकी आपात्तिसे हमें पार करता है। यह रथ गोचर्मकी रस्सीसे टढ बंघा है। इस सुट्ट रथसे हमारी विजय निःसन्देह होगी ॥ १ ॥

पृथ्वी और गुलोकका बल और वृक्षोंका सामध्ये इस रथमें इकड़ा हुआ है। जलसे वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वृक्षोंसे स्थ बनता है; इसलिये यह जलोंका भारमा ही है, इसको गोचर्मको रस्सियोंसे बांधकर हढ बनाया है। अब यह इन्द्रेक बज़के समान हढ है। इस रथमें अन्नादि पदार्थ भरपूर रख ॥ २॥

यह रथ इन्द्रका बल, मरुतोंकी सेना, मित्रका गर्भ और वरुणकी नाभि है। अर्थात देवोंका सत्वरूप रथ है। यह रथ हमारे हुव्यका सेवन करे अर्थात् इस रथके साथ रहनेवाले वीर हमारे अलसे पुष्ट और सन्तुष्ट हों॥ ३॥

युद्धमें बढ़ा महत्वका साधन रथ है। थीर लोग इसपर चढ़कर युद्ध करते और विजय कमाते हैं। यह रथ वृक्षकी लक-डीसे बनता है और गौके चर्मकी रस्सीसे बांधकर सुदृढ बनाया जाता है। पृथ्वीपर यह रथ एक बड़ी भारी शक्ति है। माना, इसमें देशोंका बल भरा है। इस लिये रथको अच्छी अवस्थामें रखना चाहिये और रथके सब कर्मचारियोंको यथायोग्य अजसे पुष्ट करना चाहिये।

## इंडिभ ।

[ स्त १२६ ]

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — दुन्दुभिः । )

उपं श्वासय पृथिवीमुत यां पुंछत्रा ते वन्वतां विष्ठितं जगत । स दुंन्दुभे सुजूरिन्द्रण देवेर्दूराट् दवीयो अपं सेघ यात्रृन

11 8 11

अर्थ — हे (दुन्दुभे) नगाडे! तू (पृथिवीं उत द्यां उपश्वास्तय) पृथ्वीमें और युलोकमें भी जीवन उत्पन्ध कर (पृष्ठत्रा विद्यितं जगत् ते वन्वतां) बहुत प्रकारसे विशेष रूपमें स्थित जगत् तेरे आश्रयसे रहे। (सः इन्द्रेण देवैः सजूः) वह तू इन्द्रके और देवोंके साथ रहनेबाला (दूरात् द्वीयः) दूरसे दूर (श्रात्र्व् अप सेघ) शत्रुओंका नाश कर।। १॥

भावार्थ — दुन्दुभिका शब्द होनेसे लोगोंमें एक प्रकारका नवचैतन्य उत्पन्न होता है। इस लिये वीरोंको युद्धमें चेतना देनेके लिये इस नगाडेका उपयोग करते हैं। इसमें दिव्य शक्ति है इसलिये यह शत्रुओंको दूरसे ही भगा देता है।। १॥

आ क्रेन्द्य बलुमोजो न आ धी आभि एंन दुर्रिता बार्धमानः । अपं सेघ दुन्दुमे दुन्छुनांमित इन्द्रंस्य मुष्टिरंसि वीडयंस्व प्राम् जेयाभीर्मे जेयन्तु केतुमद् दुन्दुभिनीनदीतु । समर्थपर्णाः पतन्तु नो नरोसार्कमिन्द्र रुथिनी जयन्तु

11 7 11

11 \$ 11

अर्थ — हे ( दुन्दु में ) नगांदे ! ( आक्रक्द्य ) शत्रुसेनाको रुला । ( नः ओजः बलं आधाः ) हमारे अंदर बीर्य भीर वल धारण करा । ( दुरिता बाधमानः अभि स्तन ) पागेंको बाधित करता हुआ गर्जना करा । ( दुच्छुनां इतः अपसेध ) दुःख देनेवाली शत्रुसेनाको यहांसे भगा दे । तू ( इन्द्रस्य मुष्टिः आसि ) इन्द्रकी सुष्टि है, तू ( वीडयस्य ) सुद्द रह ॥ २॥

हे इन्द्र! ( असं प्रजय ) इस शत्रुसेनाको पराजित कर ( हमें आसि जयन्तु ) ये बीर वित्रयों करें। ( केतुमत् दुन्दुभिः वावदीतु ) अंदेवाला नगाडा बहुत बडा नाद करे। ( तः नरः अश्वपणिः संपतन्तु ) हमारे वीर घोडोंसे युक्त होकर हमला करें और ( अस्माकं रिथेनः जयन्तु ) हमारे रथी वीर जय प्राप्त करें ॥ ३॥

भावार्थ — दुन्दुभिका भयानक शब्द सुनकर शत्रुसेना घवडा जाती है और अपने सैन्यमें बल और वीर्य आता है। अपने सैन्यके दोष दूर होते हैं और शत्रु भाग जाते हैं। अपीत् यह दुन्दुभि एक प्रकारका बल है, इसलिये वह दुन्दुभि हमें बल देवे ॥२॥ वह दुन्दुभि शत्रुसेनाका पराजय करे, और हमारे सैन्यकी विजय होते। अपने राष्ट्रीय झण्डेके साथ दुन्दुभि बड़ा शब्द करे। उस शब्दके साथ हमारे श्रुस्ताका प्राजय करे।

युद्धके स्थानपर नगाडेका शब्द सेनामें बढ़ा उत्साद बढ़ाता है। इसिलिये हरएक सेनाके साथ रणभेरी अर्थात् बढ़े नगाडे रहते हैं। यह एक विजय प्राप्तिका साधन है। इस दृष्टिसे यह दुन्दुभिका काव्य बड़ा मनोरंजक और बोधपद है।

### कफक्षयकी चिकित्सा।

[सूक्त १२७]

(ऋषिः — सुग्वाङ्गराः। देवता — वनस्पातिः, यक्मनादानं )

विद्वधस्यं ब्लासंस्य लोहितस्य वनस्पते । विसल्पंकस्योषधे मोर्चिषः पिशितं चन यो ते बलास् तिष्ठतः कक्षं मुन्कावपंत्रितौ । वेदाहं तस्यं भेषुकं <u>चीपुर्द्रस</u>्भचशंणम्

11 \$ 11

11 5 11

अर्थ — हे ( वनस्पते ) औषध! ( कलासस्य चिद्रधस्य ) कपक्षय, फोडे फुन्सी, ( लोहितस्य विसारपकस्य ) हिंदि गिरना और विसर्थ अर्थात् त्ववाके विकारका ( पिशितं मा चन उडिछपः ) मांस विलक्क शेष न रहे ॥ १ ॥

हे (बलास ) कफरोग ! (ते यो मुक्तों कक्षेत्र अपश्चितों ) तेरेचे बनी जो दो गिलटियां कांक्षेमें उठी हैं। (तस्य भोषजं अहं वेद ) उसकी औषध में जानता हूं। उसका (आभि चक्षणं चीपुदुः ) उपाय चीपुदु औषधि है।। २॥

आखार्थ — सामी, कफश्चय, फोले, फुन्मी और त्वचापर बढनेवाला विसर्प रोग, स्वांसीके कारण रक्त गिरना, और मासम दोष उत्पन्न होना, यह सब इस चीपुद्र नामक औषिधिसे दूर होता है ॥ १ ॥

जिस रोगमे गिलटियां बढती हैं, उसकी भी यही चीपुद्र औषधि है ॥ २ ॥

यो अङ्गश्चो यः कण्यो यो अक्ष्योर्निसल्पंकः । वि वृहामो निसल्पंकं विद्रष्ठं हृदयाम्यम् ॥ परा तमज्ञीतुं यक्ष्मंमध्राश्चं सुवामसि ॥ ३॥

सर्थ — ( यः अंग्यः ) जो अंगोंमें, ( यः कर्ण्यः ) जो दर्णमें, ( यः अक्ष्योः ) जो आंखोंमें, ( यः विस्तरपकः ) जो विसर्प रोग है, ( विस्तरपकं विद्धां हृद्यामयं ) उस विसर्प, फोडे और हृदयरोगको ( विवृह्याः ) नाश करते हैं। ( तं अक्षातं यक्ष्मं ) उस अज्ञात यक्ष्म रोगको ( अधाराश्चं परा सुवामिस ) नीचेकी गतिसे दूर करते हैं। ३॥

भावार्थ — जो अंगोंमें, कानोंमें, आंखोंमें, हृदयमें, रक्तके अथवा मासके रोग होते हैं, जो विसर्प रोग हैं और फोडे फुन्सीका रोग है, अथवा इस प्रकारका जो अज्ञात रोग है, उसकी इस औषधि द्वारा हम निम्नगतिसे दूर करते हैं ॥ ३ ॥

' स्त्रीपुद्धु' एक औषधि है। यह नाम वेदमें है अन्य प्रथोमें नहीं मिलता। इस स्कॉम इसका बहुत वर्णन है, परंद्ध यह वनस्पति इस समय अज्ञात ही है। इस कारण इस विषयमें अधिक लिखना अयंभव है। इस औषधिकी कोज करनी साहिये। इसका कोई दूसरा नाम आर्यवैद्यकप्रथों में हो तो उसका भी पता लगाना साहिये।

### राजाका चुनाव।

[ सक्त १२८ ]

( ऋषिः - अथर्वाङ्गिराः । देवता - स्रोमः, शक्षधूमः । )

शक्ष्यमं नक्षत्राणि यद् राजानमर्कुर्वत । <u>भद्राहमंश्मै प्रायंच्छित्रिदं राष्ट्रमसा</u>हिति ॥ १॥ <u>भद्राहं नी भध्यंदिने भद्राहं सायमंश्तु नः । भद्राहं नो अह्वा प्राता रात्री भद्राहमंश्तु नः ॥ २॥ अह्वोरात्राभ्यां नक्षत्रेभ्यः स्वरीचन्द्रमसीभ्याम् । <u>भद्राहम</u>श्मभ्यं राजन्छकंष्म त्वं कृषि ॥ ३॥ यो नी भद्राहमंकरः सायं नक्तुमथो दिवा । तश्मै ते नक्षत्रराज शक्ष्यमं सद्रा नमः ॥ ४॥</u>

अर्थ — ( यत् नक्षत्राणि राकधूमं राजानं अकुर्वत ) जिस प्रकार नक्षत्रोंने शकधूमको राजा बनाया और( अस्मे अद्वाहं प्रायच्छत् ) इसके लिये शुभ दिवस प्रदान किया, इसलिये कि ( इदं राष्ट्रं असात् ) यह राष्ट्र बने ॥ १ ॥

(नः सध्यंदिने भद्राहं) हमारे लिये मध्यदिनमें शुभ समय हो, (नः स्तायं भद्राहं अस्तु) हमारे लिये सायंका लका शुभ समय हो, (नः अहां प्रातः भद्राहं) हमारे लिये दिनका प्रातःकाल शुभ हो और (नः राश्री अद्राहं अस्तु) हमारे लिये रात्रिका समय शुभ हो ॥ २ ॥

हे (शक्षध्म ) शक्ष्म ! (त्वं अहोरात्राभ्यां) तू अहोरात्रके द्वारा, (नक्षत्रभ्यः सूर्याचन्द्रअसाभ्यां) नक्षत्रों और सूर्य तथा चन्द्रमा द्वारा (अस्मभ्यं भद्राहं कृष्धि ) हमारे लिये श्रुभ दिवस कर ॥ ३ ॥

हे ( तक्षत्रराज शक्ष्यम ) नक्षत्रों के राजा शक्ष्यम ! (या नः खायं नक्तं अधो दिखा) जो हमारे लिये सार्यकाल, रात्रि और दिनका ( भद्राहं अकरः ) छुम समय बना दिया है, (तस्मै ते सदा नमः ) उस तेरे लिये सदा नमन है ॥ ४॥

भावार्थ — सब नक्षत्रोंने मिळकर, अपना एक संघटित राष्ट्र बन जाय इस हेतुसे, अपने लिये एक राजा बनाया ॥ १॥ इसके बननेसे प्रातःकाल, मध्यदिनमें और सार्यकाल तथा रात्रिके समयमें सबको सुख होने लगा ॥ २॥

राजा सूर्व, चन्द्र, नक्षत्र और अहोरात्र द्वारा मनुष्योंका कल्याण करता है ॥ ३ ॥

बिस कारण राजा सब प्रजाजनोंका दिनरात दित करनेमें तत्पर रहता है, इस कारण उसका सदा सन्मान होना चाहिये

#### प्रजा अपना राजा चुने ।

प्रजा अपनी उन्नतिके लिये सुयोग्य राजाको चुने और उसको राजगद्दीपर बिठलावे, उसकी सन्मान देवे और उसके शासनमें धुखका उपभोग लेवे। इस उपदेशको इस सूक्तमें उत्तम अलं-करके द्वारा बताया है। अलंकार इस प्रकार है।

'आकाशमें अनेक नक्षत्र हैं, उनका परस्पर कोई संबन्ध नहीं था। यह अनवस्था उन्होंने देखी और अपना एक बडा राष्ट्र बनानेके लिये उन सबने मिलकर अपना एक राजा चुना, उसका नाम चन्द्रमा है। इस राजाके राजगदीपर आनेके पश्चात् सबकी **उत्तम इ.ब**का लाभ हुआ और उनकी सब आपत्तियां हट गई। '

यह तो इसका उत्तानार्थ है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ श्वेषालंकारसे जाना जाता है और वह अर्थ सूक्तका गुह्य अर्थ है। इसमें जो 'न-क्षत्र ' शब्द है वह शब्द क्षात्र धर्मसे रहित सामान्य प्रजा अर्थात् जो प्रजा अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती ऐसी प्रजा। ज्ञानी, व्यापारी और कारीगर यह प्रजा, इसमें क्षत्र वर्ग संमिलित नहीं। यह प्रजा--

(मं०१) इदं राष्ट्रं असात् इति। अपना एक बड़ा राष्ट्र निर्माण करनेके लिये -

नक्षत्राणि राजानं यकुवतं ॥ (中 9)

' क्षत्रियों से भिन्न प्रजाओं अथवा क्षात्रगुणसे रहित प्रजा जनोंने अपना एक राजा बनाया। 'पूर्विपर संबंधसे बह राजा क्षत्रियों में से चुना होगा। यह आशय 'शक्षध्रम 'शब्दसे भी व्यक्त हो सकता है। खयं ( शक ) समर्थ हो कर जो शत्रु ऑको (ध्र) कंपायमान करता है उसका यह नाम है। सब प्रजा-जनोंने देखा कि इस तेजस्वी पुरुषके राजा बनानेसे इसके सामः ध्र्यके कारण इमारे सब राजु परास्त होंगे। और राज परास्त होनेसे हमें सुक्षका लाभ होगा और हमारा राष्ट्र बडा तेजस्वी होगा।

इस प्रकार राजाका चुनाव करनेसे उनको ' अद्वाहं' (भद्र+अहं) कल्याणका समय प्राप्त हुआ और वे सब आनंदसे रहने लगे। कोई शत्र उनको कष्ट देनेके लिये उनके पास नहीं आया और सब प्रजा बढ़े आनंदके साथ रहने लगी।

राजाका यह प्रताप देखकर सब उस राजाका सन्मान करने लगे। इस प्रकार जो मनुष्य अपने राष्ट्रके लिये सुयोग्य राजाकी चुनेंगे और उसका आदर करने लगेंगे, वे सब सुसी होंगे। इसका विचार करके प्रजा अपने लिये उत्तम राजाको चुने और सुखी होवे।

[ सूक्त १२९ ] ( ऋषिः — अथर्वाङ्गिराः। देवता — भगः। )

भगेन मा श्रांशपेन साकमिन्द्रेण मेदिना । कृणोमि भगिनं माप द्वान्त्वरातयः येनं वृक्षाँ अभ्यर्भवो भरोन वर्चेसा सदः । तेनं मा मागिनं कृण्वपं द्रान्त्वरातयः यो अन्धो यः पुनः सरो भगी वृक्षेण्वाहितः । तेनं मा भगिनं कृण्वपं द्वान्त्वरातयः 11 3 11

वर्थ- ( शांशपेन भगेन मेदिना इन्द्रेण ) शंशप वृक्षकी शोभाके समान आनंद करनेवाले इन्द्रसे (मा भगिनं कुणोमि ) मैं अपने आपको माम्यशाली बनाता हूं। (अरातयः अप द्वान्तु ) शत्रु दूर हो ॥ १॥

(येन पृक्षान् अभ्यभवः ) जिससे वृक्षोंका पराजय करता है, उस ( भगेन वर्चसा सह ) भारय और तेजके साथ (मा भगिनं कुणु ) मुझे भाग्यवान् बना और ( अरातयः अप द्वान्तु ) रात्रु दूर भाग जाय ॥ २ ॥

( यः अन्धः ) जो अन्नमय और ( यः पुनः सरः ) जो बारंबार गतिवाला ( भगः वृक्षेषु आहितः ) भाग्यका अंश वृक्षीमें रखा है ( तेन मा भगिनं कृषु ) उससे मुझे भाग्यवान बना, ( अरातयः अप द्रान्तु ) शत्रु दूर भाग जांग ॥ ३ ॥

भावार्थ - जिस प्रकार शंशपा वृक्ष सुंदर दीखता है, उस प्रकार ईश्वरकी कृपासे भाग्ययुक्त होकर मेरी सुंदरता बढे। साथ ही साथ मेरे शत्रु दूर भाग जावें ॥ १ ॥

जिस प्रकार यह दक्ष अन्य क्क्षोंकी अपेक्षा अधिक सुंदर दीखता है, उस प्रकार भाग्य और तेज प्राप्त होकर मेरी शोभा बढे। मेरे शत्रु सुझसे दूर हो जाय ॥ २ ॥

वृक्षोंमें जो अज्ञका भाग और अन्य भाग होता है, उस प्रकार मुझमें पुष्टि और बल आवे। और मेरे शत्रु दूर हों ॥ ३ ॥ अपने अंदर पुष्टि, बल, भाग्य, ऐसर्य और सींदर्य बहें और अपने जो चातक शत्रु हैं ने दूर हो जांय । इस प्रकार इस स्काका भाशय सरल है।

### कामको वापस भेजो।

[ सूक्त १३० ]

(ऋषिः — अथवांगिराः। देवता — सारः।)

रथिति राथिति वेथीन मिष्सुरसाम् यं स्मरः । देवाः प्र हिंणुत स्मरम् सौ मामनुं शोचतु ॥ ? ॥ असौ में स्मरतादिति प्रियो में स्मरतादिति । देवाः प्र हिंणुत स्मरम् सौ मामनुं शोचतु ॥ २ ॥ यथा मम् स्मरदिसौ नामुख्याहं कदा चन । देवाः प्र हिंणुत स्मरम् सौ मामनुं शोचतु ॥ ३ ॥ उन्मादयत महत् उदंन्ति स्थ मादय । अग्र उन्मादया त्वमुसौ मामनुं शोचतु ॥ ३ ॥

अर्थ — ( रथि जितां रायि जितेयानां अप्सरसां) रथि जीतनेवाली और रथेसे जीतीगई अप्सरासीकः (अर्थ स्मरः) यह काम है। हे देवो! (स्मरं प्रहिणुत) इस कामको दूर करो, (असी मां अनुशोचतु ) वह मेरा शोक करे॥ १॥

(असौ में स्मरतात् इति ) यह मुझे स्मरण करे, (प्रियः में स्मरतात् इति ) मेरा प्रिय मुझे स्मरण करे। हे देवो ! (स्मरं प्रहिणुत ) इस कामको दूर कर । (असौ मां अनुशोचतु ) वह मेरा शोक करे ॥ २ ॥

(यथा असौ मम स्मरात्) जिस प्रकार यह मेरा स्मरण करे (अमुख्य आहं कदाचन न) उसका मैं कदापि स्मरण न कहं, हे देवो ! (स्मरं०) इस कामको दूर करों, वह मेरा शोक करे ॥ ३ ॥

हे नक्तो ! (उन्माद्यत ) उन्मत्त करो । (अन्तरिक्ष ! उन्माद्य ) हे अन्तरिक्ष ! उन्मत्त करो । हे अप्ते ! (त्वं उन्माद्य ) तू उन्माद कर । (अस्तो मां अनुशोचतु ) वह मेरा शोक करे ॥ ४ ॥

#### कामको छीटा दो।

इसका आशाय स्पष्ट है। किसीके विषयमें मनमें काम उत्पन्न हो जाय, तो उसको जिसके कारण वह काम उत्पन्न हुआ हो उसके पास वापस करना चाहिये। अपने मनमें उसको स्थान देना नहीं चाहिये। दूसरेके मनमें कितना भी काम विकार रहे

परंतु उसको अपने मनमें स्थान देना नहीं चाहिये। जिस अवस्थामें दूसरे लोग-स्त्री या पुरुष-कामके कारण उन्मत्त, प्रमत्त और बेहोशसे होते हैं, वैसी अवस्था प्राप्त करनेपर शी कामका असर अपने मनपर नहीं होने देना चाहिये। इस प्रकार अपना मन काम विकारसे दूर रखना चाहिये।

### [सूक्त १३१]

(ऋषिः — अथर्वाङ्गिराः। देवता — सारः)

नि श्वींषेतो नि पंचत आध्यो है नि तिरामि ते । देवाः प्र हिंणुत स्मरमसौ मामर्च शोचतु ॥ १ ॥ अर्जुमतेन्विदं मन्यस्वार्क्तते समिदं नर्मः । देवाः प्र हिंणुत स्मरमसौ मामर्च शोचतु ॥ २ ॥ यद् धार्वास्त्र त्रियोज्ननं पंश्वयोज्नमाश्विनम् । तत् स्त्वं पुन्रार्थासे पुत्राणां नो असः पिता ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते आध्यः शीर्षतः पत्ततः ) तेरी व्यथाएं सिरसे और पांवसे (ति ति ति तिरामि) विक्कल हटा देता हूं।हे (देवाः ) देवो ! (सारं प्रहिणुत ) कामको दूर करो ( असी मां अनुशोचतु )वह काम मेरे कारण शोक करे ॥१॥ है ( अनुमते ) अनुमति ! (इदं अनुमन्यस्व ) इसको तू अनुकूल मान । है ( आकृते ) संकल्प ! तू (इदं नमः

सं ) यह मेरा नमन खीकार कर । हे देवी ! कामको दूर करो, ओर वह मेरे कारण शोक करे ॥ २ ॥

(यत् त्रियोजनं घायसि ) जो तीन योजन दौडता है, अथना (आश्विनं पञ्चयोजनं ) घोडेपरसे पांच योजन जाता है, (ततः त्थं पुनः आयासि ) वहांसे तू पुनः आता है (नः पुत्राणां पिता असः ) हम पुत्रोंका तू पिता है ॥ ३ ॥ १७ (अथर्व, अध्य, काण्य ६) यह सूक्त भी पूर्वभूक्तके सभान ही कामविकारको दूर कर-नेकी सूचना देता है। कामविकारको दूर करना चाहिये। जिस किसीके विषयमें काम विकार उत्पन्न हुआ है।, वह चाहे शोक करता रहे, या तडफता रहे, परंतु खर्य उस कामके में नहीं होना चाहिये।

तृतीय मंत्रका कथन है कि चाहे कितना भी दूर-घरसे बहुत दूर-काम काजके लिये घरके मनुष्य क्यों न जाये, उनको अपने घर अवस्य ही वापस आना चाहिये और घरके बाल बच्चांका पालन करना चाहिये। अर्थात अपने घरमें आकर सोना चाहिये। बाहर दूसरेके घरमें सोना उांचेत नहीं। इस मंत्रका अर्थ प्रकरणा- नुकूल समझना चाहिये, अर्थात घरमें सोनेस काभवशताकी संभावना कम होती है। इस विषयमें इतने संकेतसे ही पाठक जानसकते हैं कि, मंत्रका निर्देश क्या है। अधिक विवरणकी आवश्यकता नहीं है।

### [ सक १३२]

(ऋषिः - अथर्वाङ्गिराः। देवता - स्वरः।)

यं देवाः स्मरमसिञ्चलुप्स्तं भृतः श्रोश्चानं सहाध्या । तं ते तपामि वर्रुणस्य धर्मणा ॥ १ ॥ यं विश्वे देवाः स्मरमसिञ्चलुप्स्तं भृतः श्रोश्चानं सहाध्या । तं ते तपामि वर्रुणस्य धर्मणा ॥ २ ॥ यमिनद्राणी स्मरमसिञ्चलुप्स्तं भृतः श्रोश्चानं सहाध्या । तं ते तपामि वर्रुणस्य धर्मणा ॥ ३ ॥ यमिनद्रापी स्मरमसिञ्चलुप्स्तं भृतः श्रोश्चानं सहाध्या । तं ते तपामि वर्रुणस्य धर्मणा ॥ ४ ॥ यमिनद्रापी स्मरमसिञ्चलामुप्स्तं भृतः श्रोश्चानं सहाध्या । तं ते तपामि वर्रुणस्य धर्मणा ॥ ४ ॥ यं मित्रावरुणी स्मरमसिञ्चलामुप्स्तं भृतः श्रोश्चेचानं सहाध्या । तं ते तपामि वर्रुणस्य धर्मणा ॥ ४॥ यं मित्रावरुणी स्मरमसिञ्चलामुप्स्तं भन्तः श्रोश्चेचानं सहाध्या । तं ते तपामि वर्रुणस्य धर्मणा ॥ ५॥

अर्थ— (देवाः, विश्वेदेवाः, इन्द्राणी, इन्द्रामी, मिश्रावरणी) देव, सब देव, इन्द्रशक्ति, इन्द्र और अभि तथा नित्र और वर्षण ये सब देव ( यं शोश्रुचानं समरं ) जिस शोक करानेवाले कामकी ( आध्या साह ) व्यथाओं के साथ ( अप्सु अन्तः असिञ्चन् ) जलके प्रतिनिधिभूत वीर्थमें सींचते हैं, ( वरुणस्य धर्मणा ) वरुण नामक जल देवके धर्मसे ( ते तं तथामि ) तेरे उस कामको तथाता हूं। अर्थात् उस तापसे वह तक्ष होकर दूर होवे, और हमें कमी न सतावे॥ १-५ ॥

सब देवांने शरीरके अंदर जो रेत है उस रेतमें कामको रखा है। वहां रहता हुआ यह काम मनुष्योंको सताता है और विविध कह देता है। यह काम जो उस रेतके स्थानमें रहता है उसके साथ (आध्या सह) अनेक आधियां अर्थात् मानसिक व्यथाएं रहती हैं। काम जहां होता है वहां मानसिक कह बहुत होते हैं। इसका सिलांसेला ऐसा है—

सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोघोऽभिजायते

॥ ६२ ॥ कोघाद्भवति संभोदः संभोद्यात्स्मृतिविश्रमः॥ स्मृतिश्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशास्त्रणस्यति६३

(भ०गी०२)

' विषयोंके संगते काम होता है, कामसे कीच, कीचसे मोह,

मोहसे अम, अमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे सर्वस्थनाश होता है। '

इस प्रकार कामके साथ नाश लगा है। अतः उसको दूर करना चाहिये। जितना धर्मानुकूल काम हो उतना ही लेना चाहिये। धर्मनिरुद्ध कामको छोड देना चाहिये। इसिल्ये कहा है कि कामके साथ अनेक निपत्तियां लगी हैं और निपत्तियों स मनुष्य (शोशुच्चान ) शोकाकुल हो जाता है। यह काम सबको शोकसागरमें डालनेनाला है: ( शुन्य धानुके दो अर्थ हैं तेजस्वी होना और शोकगुक्त होना ) ये दोनों इसके कर्म हैं। स्वयं तेजस्वी दीखता हुआ सबको शोकमें डाल देता है। इसिल्ये मनासंयमसे उसको तपाना या सुखाना चाहिये, जिससे वह दर होगा और कष्ट न दे सकेगा।

### मेखलाबंधन।

### [सूक १३३]

(ऋषिः — सगस्त्यः। देवता — मेखला।)

य हुमां देवो भेर्षलामाद्वन्षु यः सैन्नाह् य उ नो युयोर्ज ।
यस्य देवस्य प्रसिष्ठा चरांमः स पारामिन्छात् स उ नो वि श्रृंश्चात् ॥१॥ आहूंतास्य मिहुंत ऋषीणाम् स्यायुष्य । पूर्वी वृतस्य प्राञ्नती वीर्ष्या मर्व मेखले ॥२॥ मृत्योर्ह ब्रंक्षचारी यदस्मि निर्याचन भूतात् पुरुषं यमार्थ ।
तम्हं ब्रक्षणा तर्षसा अमेणानयैनं मेखल्या सिनामि ॥३॥ श्रुह्माय दुद्धिता तपसोधि जाता स्वस् ऋषीणां भूतकृतां ब्रभूवं ।
सा नो मेखले मृतिमा चेहि मेघामथी नो चेहि तर्ष हन्द्रियं चे ॥ ४॥

अर्थ- (यः देवः इमां मेसालां आवारका) विस वाचार्य देवने इस मेखलाको मेरे शरीरपर बांधा है, (यः संननाष्ट्र) को हमें तैयार रखता है और (यः उ नः युथोज) को हमें कार्यमें लगाता है। (यस्य देवस्य प्रशिषा खरामः) विस आवार्य देवके आशीर्वादसे इम व्यवहार करते हैं, (सः पार्ट इच्छाल्) वह हमारे दृःश्वके पार होनेकी इच्छा करे और (सः उ नः विमुञ्जाल् ) वही हमें बंधनसे छुडावे ॥ १ ॥

हे मेखले! (आहुता अभिद्धता असि ) तू सन प्रकारसे प्रशंसित है। तू (ऋषीणाँ आयुर्ध आसि ) ऋषियोंका आयुर्ध है। तू (अतस्य पूर्वा प्राक्षती ) किसी वतके पूर्व बोधी जाती है। तू (बीरज्ञी भव ) अनुके वीरोंको मारनेवाली के सुत्र म

( यत् अहं मृत्योः महावारी कांक्ष ) जिस कारण में मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारों हूं, उस कारण में (भूतात् पुरुषं यमाय निर्याचन् ) मतुष्य प्राणियोंसे एक पुरुषको मृत्युके लिये मांगता हूं और ( तं अहं ) उस पुरुषको में (ब्रह्मणा तपसा अमेण ) ज्ञान, तप और परिश्रम करनेकी शिक्तिक साथ ( एनं अनया मेखल्या सिमामि ) इस पुरुषको इस नेक्सो बांचता हूं ॥ ३ ॥

यह मेखला (अद्धाया दुष्टिता) श्रद्धाकी दुष्टिता, (तपसः अधिजाता) तपसे उत्पन्न हुई, (भूतकृतां श्राधीणां स्वरा सभूव) भूतोंको बनानेवाले ऋषियोंकी भिग्नी हुई है। हे मेखले! (सा) वह त (न मात मेथां आधिष्टि) हमें उत्तम सुद्धि और वारणाशिक्त दे। (अयो तपः इन्द्रियं च नः घोडि ) और तपशक्ति और उत्तम इंद्रियां हमें प्रदान कर ॥ ४॥

मेखलाकी सब प्रशंसा करते हैं, वह मेखला ऋषियोंका शख है। हरएक कार्य करनेके पूर्व कमर बांधकर तैयार होनेकी शिक्षा इससे मिलती है। इस प्रकार कठिबद्ध होकर कार्य करनेसे सब धन्न यूर होते हैं ॥ २॥

मेखजा बाधनेका अर्थ कटिबद्ध होना है। विशेष कार्यके लिये मेखजा बंधन करनेस मानो, वह मृत्युको स्वीकारनेके लिये ही सिद्ध होता है। सब ब्रह्मचारी मृत्युको स्वीकारनेके लिये ही तैयार होते हैं। इतना ही नहीं परंतु वे मनुष्यों मेंसे कई मनु क्योंको इस प्रकार मृत्यु स्वीकारनेके लिये तैयार करते हैं। ज्ञान, तप, परिश्रम और कटिबद्धता इन गुणोंसे वे युक्त होते हैं। इ

भावार्थ — पुर शिष्यको कमरमें मेखला बांधता है और उसको सन्कर्म करने के लिये, माना, तैयार करता है। ऐसे युस्के आशीर्बाहक साथ जो शिष्य व्यवहार करते हैं वे संपूर्ण दुःखोंसे पार होते हैं और अन्तमें मुक्ति भी आह करते हैं ॥ १ ॥

यां त्वा प्रें भृतकृत ऋषयः परिबेधिरे । सा त्वं परि व्यजस्व मां दीर्घायुत्वायं मेखले ।।। ५ ।

अर्थ — हे मेखले ! ( यां त्वा पूर्व भूतकृतः ऋषयः परिवेधिर ) जिस तुझका पूर्वकालके भूतोंकी बनानेवीले ऋषि बांधते रहे ( सा त्वं दीर्घायुत्वाय मां परिष्वजस्व ) वह तू दीर्घायुके लिये मुझे आलिंगन दे ॥ ५ ॥

भावार्थ — मेखला श्रद्धांसे बांधी जाती हैं। उससे तप करनेकी प्रवृत्ति होती है। श्रष्ट ऋषियोंसे यह कटिबंधनका प्रारंभ हुआ। है। यह कटिबंधन सबको उत्तम बुद्धि, धारणा शांकि, इंदियशिक और तप देव ॥ ४॥ ऋषिलोग इस मेखलाको बांधते हैं, अतः यह मेखला हमें दीर्थायु देवे॥ ५॥

#### कटिचद्धता ।

मेखलाबधन 'कटिबद्धता 'का सूचक ह। इरएक कार्यके लिये कटिबद्ध होना आवइयक होता है, अन्यथा वह कार्य बन नहीं सकता। भाषामें भा कहते हैं कि कमर कसके वह मनुष्य इस कार्यकों करने लगा है, अर्थात् कार्य ठांक होनेके लिये कमर कसनेकी आवश्यकता है। ऋषिलोंग तथा ब्रह्मचारिंगण मेखला बंधन करते ये इसका अर्थ यही है कि व कमर कसके धर्मकार्य करनेके लिये सदा तैयार रहते थे। इसी कारण वे यश प्राप्त करते थे।

धाधारण कार्य करनेमें कोई विशेष कर नहीं होता है, परंतु कई ऐसे महान कार्य होते हैं कि उनके करनेसे पाण जानेकी भी संभावना होती हैं। देशहित, राष्ट्रित या जातिहित करने आदिकं महान कार्योंमें कई मनुष्योंको अपने धर्वस्वकी आहुति देनी होती है, इस कार्यके लिये गुरु शिष्योंको तैयार करता है—

इमां मेखलां आववन्य, संननाह, नः युयोज । ( मं० १ )

'हमारे गुहने यह मेखला हमपर बाधी, उसने हमें तैयार किया और हमें सत्कार्थमें लगाया ' यह गुहका कार्य है और यही विद्या सीखनेका हेतु है। विद्या पढ़कर ब्रह्मचारीगण जनपदोद्धार करने के कार्यके लिये सिद्ध हो जावें और अपने आपकी उस कार्यमें तत्परताके साथ लगा देवें। पाठशालामें पढ़ानेवाले गुह भी ऐसे हों, कि जो अपने विद्यार्थियोंका इस ढंगसे तैयार करें और राष्ट्रीय विद्यार्थीठकी पढ़ाई भी ऐसी होना चाहिये कि, जिनमें पढ़े हुए विद्यार्थी जनहितक कार्य करनेके लिये सदा तैयार हों, सदा कटिबद्ध हों। जो शिष्य इस प्रकार अपने गुहजीका भाशीबदि लेकर कार्य करते हैं, उनका बेडा पार ही जाता हं—

यस्य प्रांशाया चरामः, स पारं इच्छात्, स नः

' जिस गुरु आशीर्वादको प्राप्त करके इस कार्य करते हैं, वह इमें दुःस्वसे पार करता है और बंधनींस मुक्त भी करता है।' ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य अहां होंगे उस देशका सीनाय्य हमेशा ऊंची अवस्थामें रहेगा। इसमें संदेह नहीं है।

यह मेखला इस प्रकार करिवदताकी सूचना देता है इसी-लिये लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इरएक कार्यका प्रारंभ कर-नेक पूर्व इसी कारण मेखला बांधी जाती है और इसी कारण इससे कानूका बल कम होता है।

विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य करनेके समय सवस्वनाशका अय होता है, मृत्युका भा भय होता है। यदि इस भयकी करूपना न होगी तो वैसा समय आनेपर मनुष्य बर आयगा और पीछे हटेगा। ऐसा न हो इसलिये प्रारंभसे ही इस विद्यार्थीको यह शिक्षा दी जाती है कि---

अहं मृत्योः ब्रह्मचारी असि।। (मं॰ ३)
' में मृत्युको समर्पित हुआ अहाचारी हुं।' ब्रह्मचारी समस्ता
है कि मैंने मृत्युको ही आलिंगन दिया है। मृत्युको ही स्वीकारा है। जब कोई मनुष्य आनंदसे मृत्युका आतिथि बनता है,
तब और कीनसी अबस्था है कि जिसमें उसको हर कग
जांव ! जिसन आनंदसे मृत्युको स्वीकारा उसका सब हर मिट
गया, क्योंकि सबसे बड़े भारी हरको उसने इजम किया है।
ब्रह्मचारीको इस प्रकारकी शिक्षा मिलनी चाहिय। इस प्रकारका निजर बना ब्रह्मचारी मी—

भृतात् यमाय पुरुषं निर्योचन् । (गं॰ ३)
' अनतां मृत्युके लिये एक पुरुषकी याचना करता है।'
अर्थात् वह ब्रह्मचारी जैसा स्वयं निर्भय होकर कार्य करता है,
उसी प्रकार अन्य मनुष्योंकी भी निर्भय बनाता है, इस निर्भय
बन हुए मनुष्य—

ब्रह्मणा, तपसा, श्रमण, मखलया। (मं०३) 'श्वान, तप अधात शीतोष्ण सद्दन करनेकी शक्ति, परि-श्रम करनेका बल और मेखलाबंधन अधीत् कटिबद्ध होनेका गुण 'इनस युक्त होते हैं। और जो इनसे युक्त होते हैं वे सबसे श्रष्ट होते हैं।

मखलाबंधनसे मति, धारणाबुद्धि, शीताब्णसहन करनेका सामध्ये और पुटढ इंदियको प्राप्ति होती है। तथा दीर्थायु भी प्राप्त होता है। इस प्रकार मेखलाका महत्त्व है। पाठक इस स्थाका अधिक विचार करें।

### शत्रुका नाश।

धितः १३४]

(ऋषः - श्रुकः। देवता - मन्त्रोक्ता, वज्रः।)

अयं वर्जस्तर्पयतामृतस्यावास्य राष्ट्रमपं इन्तु जीवितम् ।

शृणातुं ग्रीवाः प्र शृंणातृष्णीहां वृत्रस्येव श्रचीपतिः

11 8 11

11711

अर्थरोधर् उत्तरिभ्यो गूढः पृथिच्या मोत्स्रीगत् । बज्जेणावंहतः श्रयाम् यो जिनाति तमन्त्रिक्छ यो जिनाति तमिर्जिहि । जिनतो वेज त्वं सीमन्त्रीमन्वञ्चमनुं पातय ॥३॥

अर्थ — ( अयं ऋतस्य वज्रः तर्पयतां ) यह सलका शस्त्र तृप्ति करे, यह ( अत्य राष्ट्रं अवहन्तु ) इसके शतुभूत राष्ट्रका नाश करे और ( जीवितं अपहन्तु ) शत्रुके जीवनका भी नाश करे । ( शचीपितः वृत्रस्य इव ) इन्द्र जैसे वृत्रका पराभव करता है, उस प्रकार यह शत्रुकी (गीवाः शुणातु ) गर्दनोंकी काटे और (उष्णिहा प्र भूणातु ) धमनियोंकी काट देवे ॥ ; ॥

( उत्तरेश्यः अधरः अधरः ) उत्कृष्टों से नीचे और नीचे होकर ( पृश्चित्याः गृहः ) पृथ्वीमें छिपकर रहे और (मा **उत्स्वपन् )** कभी अपर न आवे। तथा ( **राज्रेण अवहतः शयाम्** ) वज्रवे मारा जाकर पडा रहे ॥ २ ॥

हे बज़ ! ( यः जिनाति तं आन्विक्छ ) जे हानि करता है उसको ढूंढ निकाल । ( यः जिनाति तं इत् जाहि ) जो कष्ट पहुँचाता है उसीको मार डाल । ( स्वं जिनतः सीमन्तं अन्वश्चम् अनुपातय ) तू दुःख देनेवालेके सिरको सीधा गिरा दे ॥ ३॥

आखार्थ-- यह वज्र बलका संरक्षण करता है और असलका नाश करता है। जो इस राष्ट्रका नाश करना चाहता है उस शत्रुका नाश इस वज़से होगा । यह बज़ उनका नाश करे जो दूसरोंको सताते हैं ॥ १ ॥

शत्रका अधापतन होते, वे अपना सिर कभी उत्पर न करें और अन्तमें वज़से मारे जाकर भूमिपर गिर जावें । २ ॥ जो विनाकारण दूसरेका नाश करता है उसीका नाश करना योग्य है। उसी दुष्टका सिर काटा जाने ॥ ३ ॥

वज्रादि शस्त्रोंका उपयोग ।

वज्र भादि शस्त्रास्त्रींका उपयोग जनताकी हानि करनेवाले दुर्होका नाश करनेके कार्यमें ही किया जावे। सत्य पक्षकी सहा यता करने और अवत्पक्षका विरोध करनेके कार्यमें इन शस्त्रोंका

उपयोग किया जावे। असरपक्षके लोग समयसमयपर प्रवल भी हुए तथापि वे दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते हैं। उनका पक्ष-ही ऐसा होता है कि, वह उनको उठने नहीं देता। जिसके कारण जनताकी हानि होती है, सब मिलकर उसका नाश करें।

### बिक्त १३५]

( ऋषिः — शुक्रः। देवता — मन्त्रोक्ता, बज्रः।)

यदुशामि बलं कुर्व इत्थं वज्रमा दंदे । स्कन्धानुमुख्यं शातयंन् वृत्रस्येव शचीपतिः 11 8 11

अर्थ — ( यतु अश्वामि बलं कुर्व ) जो में खासं उसमें में अपना बल बढावूं। ( इत्थं वज्रं आददे ) इस प्रकार मैं बज़ हाथमें लेता हूं और (अमुख्य स्कन्धान् शातयन्) उस शत्रुके कन्धोंकी काटता हूं (शाचीपितिः वृत्रस्य इव ) इन्द्र जैसे दृशको काटता है ॥ १ ॥

यत पिर्वा<u>मि</u> सं पिर्वामि समुद्र ईव सं<u>पि</u>वः । <u>प्राणान्</u>ष्युष्यं संपाय सं पिर्वामो आधं व्यम् ।। २ ॥ यद् गिरो<u>मि</u> सं गिरामि समुद्र ईव सं<u>गिरः । प्राणान</u>्युष्यं संगीर्य सं गिरामो आधं व्यम् ॥ ३ ॥

अर्थ - (यत् पिबामि संपिबामि) जो मैं पीता हूं वह ठीक पी जाता हूं। (समुद्रः इव संपिबः) समुद्र वैसे तूपी (अमुष्य प्राणान् संपाय) उस शत्रुके प्राणोंको पीकर (वयं अमुं संपिबामः) इम उसको पी जाते हैं ॥२॥ (यत् गिरामि संगिरामि) जो में निगलता हुं उसको ठीक गलेके नीचे उतार देता हूं (समुद्रः इव संगिरः) समुद्रके समान तू निगल। (अमुष्य प्राणान् संगीर्य) उसके प्राणांको निगलकर (वयं अमुं संगिरामः) इम उसको गलेके नांचे उतार देते हैं॥३॥

भावार्ध — जो मैं खाता हूं और गलेके नीचे उतारता हूं, उमका में अपने अंदर बल पैदा करता हूं। जिस प्रकार समुद्र निदयों और पृष्टिजलोंको पीता है और अपनाता है, उसी प्रकार में भी खाये और पीये हुए अष्ठरसोंको अपनाता हूं और उनसे अपना बल बलाता हूं। और उस बलसे युक्त होकर हाथमें सत्य पक्षकों रक्षोंके लिये शक्त लेता हूं और दुष्टोंका नाश करता हूं। १-३॥

अपना बल बढ़ाकर उस बलका उपयोग दुष्टोंके दमन करनेके कार्यमें करना चाहिये।

### केशवर्धक औषधि।

#### [ धक्त १३६ ]

(ऋषः - वीतहव्योऽधर्वा । देवता - वनस्पतिः । )

उनी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योषधे । ता त्वा नितित्न केशेम्यो इंहणाय खनामसि ।। १ ।।

इंहेप्रत्नान् जनगाजातान् जातानु वर्षीयसस्क्रिष ॥ २॥

पस्ते केशोवपद्यते समूंळो यर्थ वृथते । इदं तं विश्वभेषज्याभि विश्वामि वीरुघां ॥ २॥

अर्थ— हे ओषधे !तू (देवी देव्यां पृथिव्यां अधि जाता) दिव्य औषधी पृथिवी देवीमें उत्पन्न हुई है। हे नितिरिन) नीचे फैलनेवाली औषधि ! (तां त्वा केशेक्यः इंडणाय खनामस्ति) उस दुम औषधिको केशोको सुदृढ करनेके लिये खोदते हैं ॥ १॥

( प्रत्नान् दंद ) पुराने केशोंको दढ कर, ( अजातान् जनय ) जहां नहीं उत्पन्न होते वहां उत्पन्न कर । ( जातान् उ वर्षीयसः कृष्टि ) और जो उत्पन्न हुए हैं उनको बड़े लंबे बनाओं ॥ २ ॥

(यः ते फेशः अवपद्यते ) जो तेरा देश गिर जाता है, (यः च समूलः वृक्षते ) और जो मूलके सहित दूट जाता है, (इदं तं विश्वभेषज्या वीरुधा अभिषिञ्चामि) इस देशको देशदीयको दूर करनेवाली लताके रससे भिगा देता हूं।। ३॥

भाषार्थ— नितरनी नामक औषधी पृथ्वीपर उगती है उसके प्रयोगसे केश सुदृढ होते हैं। केश पुराने हों, जो टूटते हों, पिरजाते हों, इस औषधी के रसके लगाने से वह सब दोष दूर होजाता है और बाल सुदृढ हों। जाते हैं। जहां बाल उगते नहीं बहां इस औषधिका रस लगाने से बाल आते हैं और जहां आते हैं वहांके बाल बढ़ें लंब हो जाते हैं। १-३॥

यह नितत्नी नामक औषघी केशवर्धक करके कही है, परंतु यह कौनसी औषधी है इसका पता नहीं चलता। वैद्यांकी योग्य है कि वे इस भौषधिकी खोज करें और प्रकाशित केंर।

#### [ इक्त १३७ ]

. ( ऋषिः — वीतह्रव्योऽथर्वा । देवता — वनस्पातिः । )

यां जमदंशिरखंनद दुित्रे केश्ववर्धनीम् । तां नीतहंन्य आभर्दसितस्य गुहेभ्यः ॥ १॥ अभीशंना मेयां आसन् न्यामेनांनुमेयाः । केशां नुडा हंव वर्धन्तां श्रीव्णस्ते असिताः परिं॥ २॥ इंदु मुलुमाग्रं यञ्छ वि मध्यं यामयौषधे । केशां नुडा हंव वर्धन्तां श्रीव्णस्ते असिताः परिं॥ ३॥

मर्थ — ( जमद्शिः यां केशवर्धनीं दुष्टित्रे सखनत् ) जमद्भिने जिस केशवर्धक औषधिको अपनी कन्याके निमित्त खोदा (तां वीतहृष्यः अस्तितस्य गृहेभ्यः आभरत् ) उसको वीतहृष्य असितके घरोके लिये मर लिया॥ १॥

जो (अभीशुना मेया आस्तन्) केश अंगुलियोंसे मापे जाते थे वे (व्यामेन अनुमेयाः) हाथोंसे मापने योग्य होगये। (ते शीर्ष्णः परि) तेरे सिर पर (अस्तिताः केशाः) काले केश (नडाः इव वर्धन्तां) नर्कट घासके समान बढें॥ २॥

हे औषघे! (मूलं इंह) केशका मूल इट कर (अग्नं चि यच्छ) अप्र मागको ठीक कर और (मध्यं यामय) मध्यमागका नियमन कर। (ते शीष्णं: परि) तेरे सिरके ऊपर (असिताः केशाः नद्धाः इव वर्धन्तां) काले केश नरकट घासके समान बढें॥ ३॥

उक्त केशवर्धक भौषिक रसके उपयोगसे केश बहुत बढ जाते हैं। जलके स्थानमें जैसा घास बहुत बढता है उस प्रकार केश बढते हैं और केशोंके मूल भी सुहत हो जाते हैं, इस कारण वे टूटते नहीं। यह केशवर्धक औषधि वहीं है कि जो पूर्व सूक्तमें वर्णित है। यह औषधि अन्वेषणीय है। क्योंकि इसका पता नहीं चलता।

### क्षीव ।

#### [ युक्त १३८ ]

( आषिः - अथवी । देवता - वनस्पतिः ।)

त्वं <u>बीरुधां श्रेष्ठं तमामिश्रुतास्योषचे । इमं में अद्य पूर्व क्रीवमीपुशिनं कृषि</u>
क्रीवं क्रिच्योपुशिन्मयी कुरीरिणं कृषि । अश्वास्येन्द्रो प्रावंस्यामुभे मिनन्वाण्डयी

॥१॥ ॥२॥

क्कींचे क्कींचे त्वांकरं वधे वधि त्वाकर्मरसार्सं त्वांकरम् ।

" ' "

कुरीरंगस्य शीर्षाण कुम्बं चाधिनिदंष्मसि

11 3 11

अर्थ — हे ओवघे ! (त्यं चीठघां श्रेष्ठतमा अभिश्रुता ) तु औषधियोंमें सबसे अधिक श्रेष्ठ सर्वत्र प्रसिद्ध है । ( अदा इमं मे पूठवं ) लाज इस मेरे पुरुषपश्चको ( क्रीवं ओपशिनं कृधि ) क्रीव और खीसहरू कर ॥ १ ॥

(क्रीबं ओपिशनं कृषि) क्रीब और ब्रासहश कर। (अथों कुरीरिणं कृषि) और सिरपर बाल रखनेवाल कर। (त्रथ इन्द्रः ब्रावक्यों) और इन्द्र शे प्रथरोंसे (अस्य उमें आण्डयों भिनन्तु) इसके दोनों अण्डकोश कि मित्र करे॥ २॥

हे ही ब! (त्या ही बं अकरं) तुझे ही ब बना दिया है। हे ( यभ्रे ) निर्वल ! (त्या यभ्रि अकरं) तुझे नि बना दिया है। हे ( अरस ) रसहीन ! (त्या अरसं अकरं) तुझे रसहीन बना दिया है। ( अस्य श्रीपिण कुरीर इसके सिरपर बाल और उनमें ( कुम्बं क अधिनिद्धमिस ) आमूषण भी घर देते हैं ॥ ३॥ ये तें नाडची देवकृते ययोस्तिष्ठिति वृष्ण्यम् । ते ते भिनश्चि शम्ययामुख्या अधि मुक्कयोः ।। ४ ॥ यथा नुडं कृश्चिपुने स्त्रियों भिन्दन्त्यसमना । एवा भिनश्चि ते शेपोमुख्या अधि मुक्कयोः ॥ ५ ॥

अर्थ— (ये ते देवकृते नाड्यों) जो तेरी देवांद्वारा बनाई नाडियां हैं, (ययोः वृष्णणं तिष्ठति) जिनमें वीर्य रहता है, (ते ते अधिमुष्कयोः अधि) वे तेरे दोनों अण्डोंके ऊपर (अमुष्या शस्यया मिनिया) इस दण्डेसे तोड देता हूं ॥४॥

(यथा स्त्रियः किश्व न डं अश्मना भिन्दन्ति) जिस प्रकार स्त्रियां चटाई बनानेके लिये नरकुलेको पत्थरींसे कूटते हैं। (एवा अमुख्य ते शेपः) इस प्रकार तेरा इंदिय (ते मुख्ययोः अधि भिनिशा) तेरे अण्डकोशॉके ऊपर कूटता हूं॥ ५॥

बैल घोडा आदि पुरुष पशुओंको पुरुषत्वसे हीन बनानेके लिये वीर्यको नाडियां तोड़ना, अंडोंको कूटना, बिध्या करना या अखता करने आदिकी विधि इसमें लिखी है। किसी औषधिका प्रयोग भी कहा है, परंतु उस औषधिके नामका पता नहीं लगता है। वोर्यनाडियां काटना, अण्डकोशोको तोडना, इत्यादि बातें आज भी प्रसिद्ध हैं।

### सोभाग्यवर्धन।

[ सक्त १३९]

( ऋषिः - अथवी । देवता - वनस्पतिः ।)

न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगंकरंणी मर्म । शतं तवं प्रतानास्रयंसिशनितानाः । तयां सहस्रपण्यो हदंयं शोषयामि ते

11 8 11

शुष्यंतु मिं ते हदंयमथी शुष्यत्वास्यम् । अथो नि शुष्य यां कामेनाथो शुष्कांस्या चर ॥ २ ॥ संवर्ननी समुष्पुला विश्व कल्यांणि सं तुंद । अमृं च मां च सं तुंद समानं हदंयं कृषि ॥ ३ ॥

अर्थ — ( मम सुभगंकरणी न्यास्तिका रुरोहिश ) मेरा सौभाग्य बढानेवाली और दोष दूर करनेवाली यह औषधी उत्पन्न हुई है। ( तब रातं प्रतानाः ) तेरी सौ प्रकारकी शाखाएं हैं और ( त्रयास्त्रिशत् नितानाः ) तैतीस उपशाखाएं हैं। ( तया सहस्त्रपण्यी ) उस सहस्रपणीं औषधिसे ( ते हृदयं शोषयामि ) तेरा हृदय शुष्क करता हूं॥ ५॥

(ते हृद्यं माथ शुष्यतु) तेरा हृदय मेरे विषयमें विचारके सूख जावे। (अधो आस्यं शुष्यतु) और मुख सूख जावे। (अधो मां कामेन नि शुष्य) और मुझे कामसे शुष्क करके (अधो शुष्कास्या चर) शुष्क मुखवाली होकर चल ॥ २॥

हे ( बस्नु करयाणि ) पोषण करनेवाली अथवा पीले रंगवाली-और कल्याण करनेवाली ! तू ( संयत्नभी समुख्यला ) सेवन करने योग्य और जत्साह बढानेवाली है। तू ( व्यमूं संनुद् ) उसकी प्रेरित कर, ( मां च संनुद् ) मुक्के प्रेरित कर। हमारा ( हृद्यं समानं कृषि ) हृदय समान कर ॥ ३॥

भावार्थ — सहस्रपणीं औषि सौभाग्य बढानेवाली और दोष दूर करनेवाली है। इसकी सैकडों शाखाएं होती हैं। इससे खोपुरुष वीर्यवान होते हैं और परस्परके वियोगको सह नहीं सकते अर्थात् वियोग होनेपर सूख जाते हैं॥ १-२॥

यह वनस्पति पृष्टि करनेवाली और सब प्रकार आनंद देनेवाली है, उत्साह भी बढाती है, इसलिये गृहस्था स्नीपुक्षोंको सेवन करने योग्य है। स्नीपुरुषोंको परस्पर इच्छाकी प्रेरणा इसके सेवनसे होती है और दोनोंका हृदय समानतया परस्परके प्रति आकर्षित होता है ॥ ३॥ यथोदुकमर्पपृशोपुबुष्यत्यास्यि । एवा नि शुष्य मां कःमेनाथो शुष्कांस्या चर 11811 यथां नकुलो विचिछ्यं संद्धात्यहि पूर्नः । एवा कार्मस्य विचिछक्षं सं घेहि वीर्यावित्

अर्थ- ( यथा उदके अप्रपुषः ) जिस प्रकार जल न पीनेवालेका ( आस्यं अप शुष्यति ) मुल सूख जाता है। ( पवा मां का भेन नि ज्ञूच्य ) इस प्रकार मेरे विषयक कामसे जुन्क होकर ( अथो ज्ञूच्कास्या चार ) सूखे मुखवाली होकर बाल ॥ ४ ॥

( यथा नकुलः अहि विविद्धाः ) जैसे नेवला सांपको काटकर ( पुनः स्वंद्धाति ) फिर जोडता है। ( एखा वीर्यावति ) इस प्रकार हे वीर्यावती औषधि ! (कामस्य विचिछक्षं ) कामके दूटे हुए संबंधको ( सं घेहि ) जीव दे॥ ।।

आवार्य - जिस प्रकार जल न मिलनेसे मनुष्य सुख जाता है, इस प्रकार कामसे खीपुरुष परस्पर प्राप्तिकी इच्छासे सुखते 裏川又川

निस प्रकार नेवला सांपको काटता है और पुनः जोहता है, उसी प्रकार वियुक्त बीपुरुषोंको पुनः जोह देना योग्य है ॥५॥

#### सहस्रपणी औषधि ।

इस सूक्तमें सहस्रपणीं औषधीका वर्णन है। यह औषधी खी पुरुषोंको परस्पर संबध करनेके योग्य पुष्ट और वीर्यवान बना देती है। इसके सेवन करनेपर ख्रीपुरुषोंको परस्परका वियोग सहन करना असंभव है। निर्वार्थ पुरुष भी बढा उत्साहसंपन्न होता है। इस प्रकारकी यह सहस्रपणीं औषधी कौनसी वन-स्पति है, इसका पता आजकलके वैचकप्रंथींसे नहीं चलता। वैद्योंको इस विषयकी खोज करना चाहिये।

#### नेवलेका सांपको काटना और जोडना।

इस सुक्तके पंचम मंत्रमें ' नेवला सांपको काटता है और उसको फिर जोड देता है ' ( नकुल: अहिं विच्छिद्य पुनः संद्धाति ) ऐसा कहा है। यह विश्वास प्रायः सर्वत्र भारतवर्षमें है अथर्ववेदमें भी यहां यहां बात कही है। अतः इस विषयकी खोज करनी चाहिये। यदि इस प्रकारकी कोई वनस्पति मिली तो बडी लामकारी हो सकती है।

### दांतोंकी पीडा

सिक्त १४० ]

( ऋषिः — अथर्वा। देवता — ब्रह्मणस्पतिः।)

यौ व्यान्नाववं रूढी जिधंत्सतः पितरं मातरं च।

तौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवौ कृष्य जातवेदः

वीहिमंत्तं यवंमत्तमथो मापमथो विलंम ।

एष वां भागो निहितो रत्नधेयांय दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च

11 8 11

अर्थ— (यौ व्याद्री अवस्तृ ) जो वाघके समान बढे हुए दो दांत ( मातरं पितरं च जिद्यतस्तः ) माता और पिताको दुःख देते हैं, हे ब्रह्मणस्पते । हे ( जातचेदः ) ज्ञानी ? ( ती दन्ती शिखी कुणु ) वे दोनों दांत कल्याण करने-वाले कर ॥ १ ॥

( ब्रीहिं असं खर्च असं ) चादल खाओ, जौ खाओ, ( **अथो मार्च अथो तिलं** ) उटद और तिल खादो ! ( एज वां भागः रत्नघेयाय निहितः ) यह तुम्हारा भाग रत्नघारणके लिये निश्चित हुआ है । हे दांती ! ( पितरं भातरं च भां हिंसिएं) माता पिताको कछ न दो ॥ २ ॥

१८ ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ६ )

उर्पहृती स्युजी स्योनी दन्ती सुमुङ्गली । अन्यत्रे वां घोरं तुन्वे 1: परैति दन्ती मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च

11 3 11

(सयुजी स्योनो सुमंगली दन्तो उपहुती) साथ साथ जुडे हुए सुखदायी मंगलकारी दोनों दोत प्रशंधनीय हैं। (वां तन्त्रः घोरं अन्यत्र परेतु) तुम्हारे शरीरका कठोर दुःख दूर होते। हे (दन्ती) दांतो! (पितरं मातरं मा हिंसिष्टं) माता पिताको कष्ट न दो ॥ ३॥

बालकोंको जिस समय दांत भाते हैं, उस समय उनको बहे कह होते हैं, उनमें भी दो दांत ऐसे हैं कि जिनके कारण बालकोंको बड़ा ही कह होता है। बालकोंको कह देख कर उनके मातापिता भी बड़े दु:खी होते हैं।

इस समय बालकको चावल, जौ, उडद और तिल खाने देना चाहिये। जिस रीतिसे पचन हो जाय उस रीतिसे अच्छी

बालकोंको जिस समय दौत आते हैं, उस समय उनको प्रकार अन्न खाने देना चाहिये। इसके खानेसे दौत सुदृढ होते कि हु हीते हैं. उनमें भी दो दौत ऐसे हैं कि जिनके कारण हैं और रह्मोंके समान सुन्दर होते हैं।

> वैद्योंको सोचना चाहिये कि, यह पथ्य बालकोंसे किस प्रकार कराना चाहिये। इरएक बालकको दांतोंका कष्ट होता है, यदि यह पथ्य हितकारक सिद्ध हुआ, तो हरएक गृहस्थीका घर इससे लाभ उठा सकता है।

### गोवोंपर चिह्न।

[ सूक्त १४१ ]

( ऋषिः — विश्वामित्रः। देवता — अश्विनौ )

वायुरेनाः समार्करत् त्वष्टा पोषीय धियताम् । इन्द्रं आम्यो अधि बनद् रुद्रो भूम्ने चिकित्सत् लोहितेन् स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृषि । अकेर्तामसिना लक्ष्म तदस्तु प्रजयां बहु

11 8 11

11 2 11

यथा चुकुदैवासुरा यथा मनुष्या दित । एवा सहस्रयां वार्य कृणुतं लक्ष्मां थिना ॥ ३ ॥

अर्थ — (चायुः एनाः संवाकरत् ) वायु इन गौओंको इकट्ठा करे, (त्वष्टा पोषाय भ्रियतां ) त्वष्टा पुष्टी करे, (इन्द्रः आभ्यः अधिष्ठवत् ) इन्द्र इनको पुकारे और (कद्रः भूमने चिकितसत् ) इद इद्धिके लिबे चिकितसा करे ॥ १ ॥ (लोहेन स्वधितिना) लोहेकी शलाकास (कर्णयोः मिथुनं कृषि) कानोंक ऊपर ओडीका चिन्ह कर। (अश्विनी

छक्म अकर्ती ) अधिदेव चिन्ह करें, (तत् प्रजया बहु अस्तु ) वह सन्तिति साथ बहुत हितकारी हैं। ॥ २ ॥ (यथा देवासुराः चकुः ) जिस प्रकार देवों और असुरोंने चिन्ह किये, (उत यथा मनुष्याः ) और जैसे मनुष्या भी करते हैं, हे अधिनों ! (एवा सहस्रापोषाय छक्ष्म कुणुतं ) इस प्रकार हजार प्रकारको प्रशोक लिये चिन्ह करें। ॥ ३ ॥

गौनोंको इकट्ठा किया जाने, उनको यथोचित जल, घास भादि देकर पुष्ट किया जाने भौर उनकी रोगरहित रखा आने। लेहिके शक्ससे गौनोंके कानोंपर चिन्ह करना योग्य है। इससे पहचाननेमें सुभीता होता है। यह चिन्ह कानपर सब देशोंमें किया जाता है और इससे बहुत लाभ होते हैं। नेदमें अन्यत्र भी गौनोंके कानोंपर चिन्ह करनेका उल्लेख आता है।

( अथर्व - १२।४।६ देखों )

## अन्नकी वृद्धि।

### [सूक्त १४२]

(ऋषिः — विश्वासित्रः। देवता — वायुः)

उच्छ्रंयस्व बहुभैव स्वेन महंसा यव । मुणी हि विश्वा पात्रीणि मा त्वी दिन्याश्चानिर्वेशीत ॥ १॥ आशुण्यन्तं यव देवं यत्रं त्वाच्छावदांमसि । तदुच्छ्रंयस्व द्यारिव समुद्र हेवेष्यक्षितः ॥ २॥ अक्षितास्त उपसदोक्षिताः सन्तु राश्चर्यः । पृणन्तो अक्षिताः सन्त्वत्तारंः सुन्त्विक्षिताः ॥ ३॥

॥ इति त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ ं॥ इति षष्ठं काण्डं समासम्॥

अर्थ — हे यद! (स्वेन महसा उच्छ्यस्व ) अपनी महिमासे ऊपर उठ और (बहु: भव ) बहुत हो, (विश्वा पात्राणि मृणी हि) सब बर्तनोंको भर दे। (दिव्या अदानिः त्वा मा वर्धात् ) आकाशकी बिजली तेरा नाश न करे॥ १॥

(आश्चण्यन्तं देवं त्वा यवं ) इमारी बात सुननेवाले देवरूपी तुम यवको (यत्र अच्छावदामिस ) जहां हम उत्तम प्रशंसाकी बात कहते हैं, वहां ( द्योः इच तत् उछ्यस्व ) आकाशके समान ऊंचा हो और ( समुद्रः इव अक्षितः एचि ) समुद्रक समान अक्षय हो ॥ २॥

(ते उपसदः अक्षिताः) तेरे पास बैठनेवाले अक्षय हों, (ते रादायः अक्षिताः सन्तु) तेरी राशियो अक्षय हों, (पृणन्तः अक्षिताः सन्तु) तृप्त करनेवाले अक्षय हों और (अत्तारः अक्षिताः सन्तु) खानेवाले भी अक्षय हों ॥ ३ ॥

अक्ष आदि साद्य पदार्थोंकी बहुत उत्पत्ति होते । चरके धान्य भरतेके पात्र भरे हुए हों । और लोग उसकी खाकर तृप्त हों, स्नानेवाले और खिलानेवाले भी उच्चत हों । प्रति वर्ष धान्य विपुल पैदा हो और सब लोग सुस्ती हों ।

॥ यहाँ त्रयोद्श अनुवाक समाप्त ॥

॥ अथर्ववेद पष्ठ काण्ड समाप्त ॥

### अथर्ववेदके षष्ट काण्डका थोडासा मनन

इस बछ वाण्डमें १४२ स्क हैं और उनमें निम्नलिखित विषयोंका विचार हुआ है। एक एक विषयका विचार करनेके समय निम्नलिखित प्रकरणोंके अनुसार सुक्तोंको विचार करेंगे तो पाठकोंको अधिक काम हो सकता है—

#### ईश्वर ।

ईश्वर संबंधी विचार करनेवाले निमलिखित मूक इस काण्डमें है— '? असृत प्रहाता हंश्वर, ३८ तेजस्वी हंश्वर, ३५ विश्वका संचालक देव, ३६ जगत्का एक सम्राट्, 'ये चार सूक परमेश्वरका वर्णन करते हैं '३३ हंश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य, ६१ परमेश्वरकी महिमा,' ये दो सूक परमेश्वरका अपार बल बता रहे हैं। यह परमेश्वर अपने हदयमें है यह बात '७६ हृद्यमें आग्निकी ज्योगित।' इस सूक्तहारा प्रगट हो रही है और इसकी पूजा करनेका मार्ग '८० आत्मसमर्पण से हंश्वरकी पूजा,' इस सूक्तहारा बताया है। यदि पाठक ये आठ सूक इकट्टे पहेंगे, तो यह विषय उनके स्थानमें ठीक प्रकार का सकता है।

#### आत्मोद्यति ।

आत्मोज्ञातिके विषयमें निम्नलिखित सूक्त इकट्टे विचार करने योग्य हैं—

पापसे बचाव करनेके विषयमें '११२ झानसे पापको दूर करना, ११५ पापसे बचना 'ये दो सूक्त इकेंद्व विचार करने योग्य हैं। पापसे बचकर अपनी पवित्रता करनी चाहिये। इसिल्ये इस विषयके सूक्त ' ६२ अपनी पवित्रता, १६ पापी विचारका त्याग करो, ४३ को धका दामन, १९ आत्मशुद्धिके लिये प्रार्थना, ५१ अन्तर्वाह्यशुद्धता, १८ ईंग्यी निवारण 'ये हैं।

संपूर्ण उन्नतिक लिये '१५ में उत्तम वन्ता, ८६ स्व से श्रेष्ठ बनना 'यह इच्छा चाहिये। इसीसे सब उन्नति होगी। यह इच्छा न रही तो उन्नतिकी संभावना नहीं है। इसी प्रकार अपने अंदर ज्ञक्ति है और ' ४१ अपनी शक्तिका विस्तार करना नाहिये यह प्रवल इच्छा अवस्य चाहिये। अन्यथा उन्नति होना कठिन होगा। ' ५८ यशकी सच्छा, ६९ यशकी प्रार्थना, ३९ यशक्वी होना, ३८

तेज्ञस्विताकी प्राप्ति, ४८; ९९ कर्याणके लिये प्रार्थना'
ये सूक्त मतुष्यको यशकी अभिकाश से उत्पर उठाना चाहते
हैं। जो यश कमाना चाहता है वह ' ५५ उत्प्र्य मार्गको जाने के तियार होता है और श्रेष्ठमार्गपरसे जाने किये
' ४० निर्मय बननेकी प्रार्थना ' करता है। क्योंकि निर्मय बननेके विना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता और श्रेष्ठ बननेके विना यशस्वी भी नहीं हो सकता। हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपनी उन्नातिके ' १०८ मेखा खुद्धि ' की प्राप्तिके लिये यहन करे और अपने अन्दर उसकी दृद्धि करे।

### मुक्ति।

मनुष्यकी थान्तम श्रेष्ठतम अवस्था मुक्ति है। यह दशनिके लिये इस काण्डमें निम्नलिखित स्क हें— ' ६३ वंधान से मुक्त होना, १२१ वंधान से छूटना, १२१ पाशों से छूटना, १२३ मुक्ति 'ये सूक्त देखने से पाठकों को पता लग जायगा कि वंधन की निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है, इस विदयका अत्यंत महत्त्वपूर्ण मूक्त '१११ मुक्तिका अधिकारी 'है, इन सब सूक्तों से वहा है कि जनता के उद्धार के कार्यमें आत्मसमर्पण करने के बिना मुक्ति मिल नहीं सकती। देवों के संबंधी पाप मनुष्य करता है और राक्षसों से मिलता करता है, इसलिये बद्ध होता है, इत्यादि भाव इन सूक्तों में विशेष रीतिसे देखने योग्य हैं।

#### अपनी रक्षा।

बालकसे लेकर गृह्यतक सब मनुष्य चाहते हैं कि अपनी रक्षा हो, में सुरक्षित रहूं। इस लिये वेदमें भी अपनी रक्षा करनेका विषय विशेष रितिसे कहा है। इस विषयके सूकत ये हैं— 'परे, अर, परे, १०७ अपनी रक्षा, रे, ४, ४७ रक्षाकी प्रार्थना, ७७ सबकी स्थिरसा ' इसादि सूकत इस विषयमें बढ़े उपयोगी हैं। अपनी रक्षा होनेका अर्थ यह है कि, अपना '८३ दुर्गितिसे बचाच 'करना इस कार्यके लिये अपने अन्दर '१०१ बल प्राप्त करना ' चाहिये। बलके बिना कोई मनुष्य दुर्गितिसे अपना बचाव नहीं कर सकता। हरएकको कटिबद्ध होकर अपने चचावका और अपनी उन्नतिका कार्य करना चाहिये। इसीलिये '१३२ मेखालाः

**बंधन** 'करते हैं। यह सूक्त अनेक दृष्टियों से विचार करने योग्य हैं।

#### चिकित्सा।

इस काण्डमें चिकित्सा विषयके सूक्त करीब २६ हैं। चिकित्सा विषय के सूक्त करीब २६ हैं। चिकित्सा विषय है। इस काण्डमें 'क्ष्यर-रोगचिकित्सा' के १३, २०, ८५, १२७, ये चार सूक्त हैं। इसी रोगके साथ 'खांसी' का संबंध है इसिल्य '१०५ खांसी को दूर करने' का उपाय बतानेवाला सूक्त भी उक्त सूक्तोंके साथ ही पढना योग्य है।

' जलाचिकित्सा ' के सूक्त २३; २४; ५७, ९१ ये चार सूक्त हैं और 'सौरचिकित्सा ' का ५२ यह एक सूक्त है। रोगोत्पादक कृमियों का नाश करनेका हवन सूक्त ३२ में कहा है। 'सर्पविषानिवारण ' विषयपर सूक्त १२; ५६; ये दो सूक्त हैं और 'विषनिवारण ' पर १०० वा एक सूक्त विशेष महत्त्वका है और बढ़े खोज करने योग्य हैं।

१६ वें सूक्तमें ' औषधिरसपान ' का महत्त्वपूर्ण विषय है। 'केशवर्धन ' के विषयपर सूक्त २१; १३६; १३७ ये तीन सूक्त हैं। यह केशवर्धनका विषय सौंदर्यवर्धनकी दि । अस्यन्त महत्त्वका है।

सूक्त ३० में 'शमी आषाधा', ४४ में 'रक्तस्रावकी आषाधा'; ५९ में 'अरुंधति औषाधा; ९४ में 'कुष्ठ औषाधा'; १०९ में पिष्पली औषाधा 'का वर्णन बहा उपयोगी है। आर्थवैद्यक्का वेदमें मूल देखना हो, तो ये सूक्त देखने योग्य हैं।

८३ सुक्तमें 'गण्डमालाका निवारण'; ९३ में रोगोंसे खचना, 'ये वर्णन विशेष अन्वेषण करने योग्य विषय हैं। वीरोंके शरीरसे बाण निकालकर उनकी चिकित्सा करनेका विषय ९० वें सूक्तमें देखने योग्य है। 'दांतोंकी पीडा' निवारणका उपाय ९४० वें सूक्तमें भी देखने योग्य है।

घोडा बैल आदिकोंको हो। बनानेका विषय १३८ वें स्का में है। यह सुकत कई कारणोंसे विशेष खोज करने योग्य है।

चिकित्सा द्वारा शेगनिवृत्ति करके मृत्युको ही दूर किया जाता है। इस मृत्युके विषयके सूकत १३; ४५, ४६ ये हैं। सब दुःसोंका कारण 'पाप' है, यह बात सूक्त ३७ में कही है और इन कहोंको दूर करनेका विषय सू० २५ में है।

#### कुटुंबका सुख।

गृहस्थाश्रम सब आश्रमोंका आधार है, यह आश्रम ब्रह्मचर्य-व्रतकी समाप्ति होनेपर प्रारंभ होता है। वरके लिये वधूकी खोज करने और 'कन्याके लिये वर 'की खोज करनेका विषय ८२ वें सूक्तमें कहा है। यह 'गृहस्थाश्रम अत्यंत पवित्र' है यह बात सू॰ १२२ में दर्शायी है। 'विवाह 'विषयका ६० वें सूक्तमें वर्णन किया है। दम्यति अर्थात स्त्रीपुरुष 'परस्पर प्रेमसे रहें यह उपदेश सू० ८; ९ इन दो सूक्तोंमें विशेष बलसे कहा है।

तरुण पुरुषको तरुण स्त्री की प्राप्ति होते ही वे अपने माता पिताको भूल न जांय इसलिये सूक १२० में 'मातापिताकी सेवा करों ' यह आदेश दिया है। ऋण करके तेहवार बः।-नेसे गृहस्थाश्रम दुःखका सागर बनता है। इस लिये 'आह गा-रहित होने 'का उपदेश सूक्त १९७-१९९ इन तीन सूक्तोंमें बडी उत्तम युक्तियों के साथ किया है। इसके पश्चात क्रमप्राप्त विषय ' ७२ वाजीकरण, १७ गर्भघारण, ११ पुंसवन, ७८ स्त्रीपुरुषकी वृद्धि, ११० नवजात बालक' य हैं। इस ऋमसे इन सूक्तोंका अभ्यास पाठक करेंगे, तो इन सुक्तोंसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इतना होते हुए भी कामविषयक संयम रखनेका उपदेश सु० १३२ में विशेष साव-धानीकी सूचना देनेवाल। है। गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी काम विषयक संयम आवश्यक है। गृहस्थीका घर कैसा होना चाहिये, इस विषयका वर्णन सु॰ १०६ में पाठक अवस्य देखें। यह सूक्त हरएक गृहस्थीको मार्गदर्शक होगा । अपनी परिस्थितिमें अपने धरकी शोभा जहांतक बढाई जा सकती है, वहां तक बढाना चाहिये, यह उपदेश वेद इस सुक्त द्वारा देरहा है।

गृहस्थियोंको ' ७० गौसुघार; १४१ गौवोंकी पर्द-चानके लिये चिन्ह करना, ९२ अश्वपालन करना, १७-२९ कबृतरकी पालना ' करना इत्यादि जिल्लीका विचार करना योग्य है।

#### राज्यव्यवस्था ।

राज्यव्यवस्था विषयके सूक्त भी इस काण्डमें अनेक हैं।
सू० १२८ में प्रजा अपने राष्ट्रके लिये स्वसंमितिसे 'राजाका
सुनाव 'करे ऐसा कहा है। इससे राजा प्रजाका हित करनेपर ही राजगहीपर स्थिर रह सकता है यह बात खयं सिद्ध हो
जाती है। तथापि 'राजाकी स्थिरता' का विषय सू० ८७
और ८८ इन दो सूकोंमें विशेष रीतिसे कहा है। राजाको

उचित है कि वह ऐसा राज्यशासन चलावे कि, उसका 'विजय होचे 'यह विषय सूक्त २ और ९८ में पाठक अवश्य देखें।

राजाको उचित है कि अपने ज्ञासनद्वारा वह अपने 'राष्ट्रका प्रश्नर्यमृद्धि' (सू॰ ५४) करे, युद्धसामन रथ और दुन्दु-भि आदि (सू॰ १२५; १२६) तैयार रखे। शत्रुके आते ही उसका पराजय करनेकी तैयारी रखे यह इस सब उपदेशका तात्पर्य है।

श्चुनाश ।

शत्रुका नाश करनेका विषय जैसा राष्ट्रीय है वैसा ही वैयक्तिक भी है। इस विषयके सूक्त ६; ६५-६७; ७५; १०३; १०४; १३४-१३५ ये हैं। इनके बढ़े मननपूर्वक देखनेसे वैय-क्तिक शत्रु दूर करनेका और सामाजिक तथा राष्ट्रीय शत्रुको दूर करनेका झान पाठकोंको है। सकेगा। इस दृष्टिसे ये सूक्त बड़े मननीय हैं।

#### संगठन ।

इस काण्डमें संगठनका महत्त्व विशेष रातिसे वर्णित हुआ है। सू॰ ६४ और ९४ में विशेषकर 'संगठन' का उप-देश किया गया है। 'परस्पर मिन्नता' का उपदेश ४२; ८९; १०२ इन सूक्तोंमें किया गया है। सब लोग 'पक

विचार से रहें 'यह उपदेश सू० ७३-७४ में विशेष मनन करने योग्य है। और सूकत ७ में 'अद्वाहका मार्गा 'कहा है वह सबको ध्यानमें घरना योग्य है। क्योंकि अद्वोद्ध वृत्ति विवास करने के बिना संगठन होना असंभव है। इसान्तिये यह अद्वोद्ध सूकत पाठक विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे पढ़ें।

#### यज्ञ

'यह से उद्यक्ति' का विषय सूर्य और ' यह का सत्य फल 'मिलता है यह उपदेश ११४ वें स्कर्में मनन करनेथोग्य है। यहसे योग्य समयपर दृष्टि होती है और '१२८ वृष्टिसे विपत्ति दूर होती हैं ' २२; ४९ मेघोका संचार होकर वृष्टि होती हैं। ७१। ११६; १४२ अन्न विपुल प्रमाण 'में प्राप्त होता है और सब कोगोंका कर्माण होता है।

इस प्रकार इस काण्डमें विशेष महत्त्वके विषय हैं तथापि कई सूक्त संदिग्ध, किए और समझमें न आनेवाले हैं। इसि- लिये बहुतसे सूक्त खोजके ही विषय हैं। आशा है कि सब पाठक विशेष प्रयत्न करेंगे तो यह काण्ड भी विशेष प्रयत्न के पश्चात् सुबोध बनेगा और लामदायी सिद्ध होगा।

' संपादकः'

### अथर्ववेदके षष्ठ काण्ड की

### विषय-सूची।

| -        | The second of th |           |                               |              |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|----|
| स्क      | ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वृष्ठ     | स्क                           | 58           |    |
|          | अऋण होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २         | 🕽 ३ सृत्यु                    | २४           |    |
|          | बाह्य कावड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3         | मृत्युके प्रकार               | २४           |    |
|          | ऋषिकमानुसार स्कविभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8         | १४ क्षयरोगका निवारण           | २५           | ٠. |
|          | देवताकमानुसार सूक्तविभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90        | कफक्षय                        | \$14         |    |
|          | स्काँके गण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90        | १५ में उत्तम बर्न्गा          | \$14         |    |
| 9        | अमृत दाता ईश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31        | मैं श्रेष्ठ बन्गा             | २६           |    |
|          | एक देवकी मिक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99        | १६ औषाधे रसका पान             | २६           |    |
|          | <b>अहिंसक</b> वाणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97        | रसपान                         | २७           |    |
|          | सत्यका मार्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93        | १७ गर्भघारणा                  | ર ૭          |    |
|          | दो मार्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13        | १८ ईंध्यी-निवारण              | २८           |    |
|          | भवनीकां अनुयायी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93        | डाहको दूर करना                | २८           | 1  |
| <b>ર</b> | विजयी इन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93        | १९ आत्मशुद्धिके लिए प्रार्थना | २८           |    |
|          | इन्दर्के लिए सोमरस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98        | २० क्षयरोग निवारण             | २९           |    |
| ₹-४      | रक्षाकी प्रार्थना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18        | अवरके लक्षण और परिणाम         | ₹ •          |    |
|          | देवों द्वारा इमारी रक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94        | २१ केशवर्धक औषधी              | ३०           |    |
|          | दो उद्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94        | २२ वृष्टि कैसे होती है        | ३१           |    |
|          | रक्षाका कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 6       | मेघ केंसे बनते हैं            | <b>३</b> 9   |    |
| لع       | यश्रसे उन्नति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90        | २३.२४ बल                      | <b>३</b> २   |    |
|          | हवनसे आरोग्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96        | अल चिकित्सा                   | <b>\$ \$</b> |    |
| Ę        | शत्रुका नाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96        | २५ कष्टोंको दूर करनेका उपाय   | <b>३</b> ३   |    |
|          | शत्रुका लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16        | २६ पापी विचारका त्याग करो     | ३४           |    |
| <b>y</b> | अदोहका मार्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98        | पापी मन                       | ₹¥           |    |
|          | अद्रोहका विचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95        | २७-२९ क्योतविद्या             | 38           |    |
|          | बसकी वृद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15        | ३० शमी औषधी                   | ₹ ७          |    |
|          | तीन उपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98        | <b>खे</b> ती                  | ३७           |    |
| 6.9      | दम्पतीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ३१ चन्द्र और पृथ्वीकी गति     | 36           | -  |
|          | परस्पर-प्रेम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹•        | ३२ रोग किमिनाशक हवन           | 36           |    |
|          | जा और पुरुषका प्रेम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २१        | रोगनाशक इबन                   | 39           |    |
| 90       | बाह्य शक्तियों से अन्तः-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ३३ ईश्वरका प्रवन्ड सामध्ये    | 39           |    |
|          | शक्तियोंका सम्बन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹1        | ३४ तेजस्वी ईश्वर              | 35           |    |
| 3.3      | पुंसवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २२        | ३५ विश्वका संचालक देव         | ¥•           | -  |
|          | निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>२२</b> | ३६ जगत्का एक सम्राट्          | ¥٩           |    |
|          | पुंचबन और स्त्रेष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २३        | स्वका एक ईश्वर                | ४१           |    |
| 92       | सर्प-विचानिबारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23        | ३७ शापसे हानि                 | 89           |    |

३८ तेजस्तिताकी प्राप्ति तेजके स्थान ३९ यशस्त्री है।ना हजारों सामध्ये यशका खरूप

प्रभुकी मिक ४० निर्भयताके लिए ४१ अपनी शक्तिका र अपनी शक्तियां ऋषि ४२ परस्परकी मिन्नता

कोष ४३ कोघका शमन दर्भ ४४ रक्तस्रावकी औषध् ४५-४६ दुष्ट खप्न

१५०६ दुष्ट स्वया
पापी विचार
दुष्ट स्वप्न यमका दु
४० अपनी रक्षाकी प्रा ईश्वरके गुण
४८ कल्याण प्राप्ति की
४९ मेघोंका संचार

५० धान्यकी सुरक्षा धान्यके नाहाक ज ५१ भन्तकां साहारम्य भेपका माहारम्य जलका माहारम्य दोह न करना ५२ सूर्य किरण चिक्कि

सूर्यका महत्व.
५३ अपनी रक्षा
५४ राष्ट्रके ऐश्वर्यकी व ५५ उत्तम मार्गसे जान ५६ सर्वसे बचना

५७ जल चिकित्सा

| सूक्त | Annual Control of Cont | विष्ठ            | सूक                                       | <b>हे</b> है | स्त                                    | <i>ই</i> ই       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------|
|       | यशकी इच्छा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६३               | ८६ सबसे श्रेष्ट हो                        | ८७           | ११६ जन भाग                             | 998              |
|       | अरुन्धती औषधी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६३               | सबसे श्रेष्ठ बनना                         | 66           | प्रजाकी सम्मति                         | م م بع           |
|       | <b>अ</b> रुन्धती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ξ¥               | ८७ ८८ राजाकी स्थिरता                      | ۵۵           | ११७-११९ ऋण रहित होना                   | 194              |
| € .   | विवाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68               | स्थिरताके लिए                             | ९०           | १२० मातापिताकी सेवा करो                | 996              |
|       | परमेश्वरकी महिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६५               | ८९ परस्पर प्रेम                           | ९०           | १२१ बंधनसे छूटना                       | 998              |
|       | अपनी पतिव्रता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६६               | एकताका मंत्र                              | <b>९</b> 9   | १२२ पवित्र गृहस्थाश्रम                 | १२०              |
|       | बन्धनसे मुक्त होना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ĘĠ               | ९० शरीरसे बाणको हटाना                     | 89           | १२३ मुक्ति                             | 922              |
| · •   | पारतंत्रयका घोर परिणाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६८               | ९। जल-चिकित्सा                            | . 31         | १२४ वृष्टिस विपत्तिका दूर होन          | 1933             |
|       | पाश तोडनेसे लाभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६८               | ९२ अश्व                                   | ९२           | १२५ युद्धसाधन रथ                       | १२४              |
|       | संघटनाका उपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६९               | ९३ इमारी रक्षा                            | ९३           | १२६ दुन्दुभिः                          | 924              |
|       | ६७ शत्रुपर विजय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | દ્દેષ્           | ९४ संगठनका उपदेश                          | 68€          | १२० कफक्षयकी चिकित्सा                  | 9 <b>२</b> ६     |
|       | मुण्डन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وو               | ९५ कुष्ठ औषधी                             | 38           | १२८ राजाका चुनाव                       | १२७              |
|       | यशको प्रार्थना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७२               | ९६ रोगोंसे बचना                           | 94           | प्रजा अपना राजा चुने                   | 926              |
|       | गौ सुधार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७३               | पापसे रोगकी उत्पत्ति                      | 38           | १२९ भग्यकी प्राप्ति                    | 926              |
| 9     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ં</b> ફ       | ९७ शत्रुको दूर करना                       | 98           | १३०-१३२ कामको वापस भेजी                |                  |
|       | अनेक प्रकारका अन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७४               | विशयके साधन                               | 90           | १३३ मेखला बंधन                         | 9 \$0            |
|       | धनके चार भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७४               | ९८ विजयी राजा                             | 9,0          | <b>कटिबद्ध</b> ता                      | 939              |
|       | वाजीकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vy               | ९९ कल्यांणके लिए यतन                      | 96           | ৭३४-৭३५ হাসুকা নাহা                    | 435              |
|       | अ एक विचारसे रहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७५               | कत्याणका मुख्य साधन                       | 95           | १३६-१३७ केशवर्थक आष्पी                 | 938              |
| -     | संघटना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७६               | १०० विष निवारणका उपाय                     | . 99         | १३८ ऋबि                                | 934              |
|       | एकताका बल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99               | १०९ बल प्राप्त करना<br>चार प्रकारका बल    | 900          | १३९ सौभाग्यवर्धन                       | 3 £ £            |
|       | शत्रुको दूर करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9</b> 9       | १०२ परस्पर प्रेम                          | <b>9</b>     | सहस्रपणीं भौषची                        | १३७              |
|       | शत्रुको भगाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७८               |                                           | 902          | नेवलेका सांपको काटना                   |                  |
|       | हृद्यमें अभिकी ज्योति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96               | १०३ राजुका नावा                           | 902          | और जोडना                               | 930              |
|       | भामिसे दिन्यहिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७९               | शत्रुका द् <b>मन</b><br>१०४ शत्रुका पराजय | 703<br>903   | १४० दान्तोंकी पीडा                     | 930              |
|       | हृदयका अभि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७९               | शत्रुकी पकडना                             | 102<br>903   | १४१ गौवों पर चिन्ह                     | 936              |
|       | सबकी स्थिरता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60               | १०५ खांसीको दूर करना                      | 903          | <b>૧૪</b> ૨ <b>ଅଟ</b> ୍ଟି ହୃତ୍ତି       | 9 <b>३</b> ९<br> |
|       | क्षोपुरुषकी युद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60               | १०६ घरकी शोभा                             | 908          | अथर्व वेदके षष्ठ-क।ण्डक                |                  |
|       | गृहस्थीकी पुष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69               | १०७ भपनी रक्षा                            | 904          | थोडासा मनन                             | 180              |
|       | दुर्गारी रक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69               | १०८ मेघा बुद्धि                           | 908          | ईश्वर<br>कास्माचित                     | 980              |
|       | ईश्वरके भक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>٤</b> ٦       | १०९ पिप्पली भौषधी                         | 900          |                                        | 380              |
|       | भारम समर्पणसे ईश्वरकी पूज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | ११० नवजात बालक                            | 906          | मुक्ति<br>अपनी रक्षा                   | 180              |
|       | <b>फंकणका भारण</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                | 199 मुक्तिका भाषिकारी                     | 908          | चिषित्सा<br>चिषित्सा                   | 380              |
|       | कन्याके लिए वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | د <u>و</u><br>دع | मुक्त कीन होता है ?                       | 908          |                                        | 989              |
|       | गण्डमाळाका निवारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64               | ११२ पाशों से मुक्तता                      | 999          | कुटुम्बका <b>सुस</b><br>राज्य-व्यवस्था | 383              |
|       | गण्डमाळाचा । गमारग<br>दुर्गतिसे बचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ८६               | ११३ इनसे पापको दूर करन                    |              | राज्य-व्यवस्या                         | 181              |
|       | युरम-चिकित्सः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ्र<br>८७         | ११४ यज्ञका सत्य फल                        | 993          | संगठन<br>संगठन                         |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ৫৬               | १९५ पापसे भचना                            | 993          | यश्च                                   | 983              |
|       | बरुण बृक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ç. Y             | ा । ५ भाषच चचना                           | 114.         |                                        | 185              |